| वं        | र से | वा म   | र न्दि       | ₹  | XXX                   |
|-----------|------|--------|--------------|----|-----------------------|
|           | f    | देल्ली |              |    | XX                    |
|           |      |        |              |    | XX                    |
|           |      |        |              |    | XX                    |
|           |      | *      |              |    | K<br>K<br>K<br>K<br>K |
|           |      | ~ X    | 40           |    | XX                    |
| क्रम सक्य | 11   | ) ->   | <del>-</del> | 2  | XX                    |
| काल नं०   | SC.  |        | 4 24         | 77 | A X X                 |
| वणह       |      |        |              |    | XX<br>XX              |



# विश्वधर्म-दर्शन

# श्रीसाँवलियाविहारीलाल वर्मा

एम० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० सी०

# बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्

पटना MUNSपा RAM MANOHAR LAL

SANSKHIT & HINDI BUIK SELLANS

#### प्रकाशक

# बिहार-राष्ट्रमापा-परिषद्

सम्मेलनभवन, पटना ३

## सर्वाधिकार सुरद्गित

प्रथम संस्करण

वि॰ सं॰ २००६ :: सन् १६४३ ईसवी

मूल्य १२) सजिल्द १३॥)

मुद्रक

श्रीमिणशंकर लाल श्रीचजन्ता प्रेस लिमिटेड, पटना ४

# विश्वधर्मदर्शन



स्वामी शिवानंद जी

सर्वधर्म-समन्वय की भावना से प्रेरित होकर सभी संप्रवायों के मूल में एक ही प्रमु की सत्ता की अनुभूति करके मानवमात्र को एक अविभक्त कुटुम्ब समक्तकर विना भेदभाव के मनुष्यजाति में नई चेतना जाएत कर ज्ञान, कर्मयोग एवं भक्तिमार्ग की शिक्षा द्वारा साधना-पथ पर अप्रमर करने में संलग्न आधुनिक कर्मयोग के व्वलंत आदर्श ऋषिकेश के सत

स्वामी शिवानन्दजी

के

चरण्कमलों में सादर-सविनय समर्गित

-सौवलियाबिहारीलाल वर्मा

## वक्तव्य

यं शैवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्नेति नैयायिकाः। श्राहित्रित्यथ जैनशासनरताः कर्म्मेति मीमांसकाः सोऽयं वै विद्धातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः॥ —( हनुमन्नाटक)

जिस समय बिहार-सरकार के शिज्ञा-विभाग के तत्त्रावधान में विहार-राष्ट्रभापा-परिषद् के कार्यसंवालन का श्रीगणेश हुआ, उसी समय यह ग्रन्थ (विश्वधर्म-दर्शन) प्रकाशनार्थ प्राप्त हुआ था। परिषद् द्वारा प्रकाशनार्थ स्वीकृत होनेवाला सबसे पहला ग्रन्थ यही है। इसके विद्वान लेखक छपरा-निवासी श्रीसाँविलयाविहारीलाल वर्मा, एडवोकेट, एक पुराने हिन्दी-साहित्यसेवी हैं। यह ग्रंथ उनके अनवरत स्वाध्याय का एक सुन्दर फल है। इसके लिए उन्होंने भारत के अनेक सुसम्पद्म पुस्तकालयों, सांस्कृतिक केन्द्रों, पवित्र आश्रमों एवं मत-मतान्तर की प्रसिद्ध संस्थाओं में स्वयं जाकर प्रत्यज्ञ अनुभव अर्जित किया। इसमें श्रंकित सारी वार्ते उनकी अपनी जानी-सुनी-देखी और जाँची समभी हैं। इसके लिए जितने ग्रन्थों का उन्होंने मन्थन एवं मनन किया है, उनकी सांकृतिक सूची इस ग्रन्थ के श्रंत में दी गई है। इसके जिस खरड और जिस परिच्छेद के लिखने में उन्हें जिन-जिन ग्रन्थों से सहायता मिली है, उनका यथाक्रम उल्लेख उक्त सूची में है। इस प्रकार इस ग्रन्थ की प्रामाणिकता तो स्पष्ट है ही, इसके विषयों का विस्तृत अध्ययन करने के लिए पाठकों के सामने क्रमबद्ध साधन भी उपस्थित है।

परिपद् द्वारा प्रकाशित होनेवाला प्रत्येक ग्रन्थ विशेषज्ञ विद्वान् से जँचवाया जाता है। यह प्रन्थ भी, प्रकाशन से पूर्व, परीज्ञित हो चुका है। परिपद् के नियमानुसार, यह एक मान्य विद्वान् के पास सम्पादनार्थ भी भेजा गया था। किन्तु इसका विधिवत् संशोधन-सम्पादन परिपद्-कार्यालय में ही करना पड़ा। इन बातों का विवरशास्मक उल्लेख लेखक के 'दो शब्द' में है।

भारतीय धर्म और संस्कृति की महत्ता का प्रतिपादन करने में सर्वधर्मसमन्वयवादी लेखक ने अपनी लकीर बड़ी कर दिखाने के लिए किसी की लकीर छोटी करने या मिटाने की चेष्टा नहीं की है, बल्कि सभी धर्मों और संस्कृतियों का असलो रूप दिखाने में काफी निष्पद्मता और सहदयता से काम लिया है। आशा है कि इस प्रन्थ के पाठ से सभी धर्मों और संस्कृतियों के तुलनात्मक अध्ययन का अच्छा अवसर मिलेगा।

मनुष्य की कोई कृति प्रायः सर्वधा निर्दोष नहीं होती। इस प्रत्थ के गुण-दोष का वास्तविक विवेचन तो श्रिधिकारी विद्वान् ही कर सर्केंगे। यदि वे सहृद्यतापूर्वक कोई सुधार का सुकाव देने की उदारता दिखायेंगे, तो परिषद् उसपर समुचित रूप से विचार करेगी और उसकी उपयोगिता समककर उनका आभार श्रंगीकार करते हुए इसके अगले संस्करण में श्रावश्यक परिवर्ष न-परिवर्द न करने में दुराग्रह न करेगी।

इमारा विश्वास है कि देश की वर्तमान परिस्थित में हिन्दी-प्रेमी पाठकों के लिए यह प्रन्य बहुत उपादेय सिद्ध होगा। धर्मिजिशासु पाठक-समुदाय के लिए यह एक निर्देश-प्रन्थ भी प्रमाखित होगा। इसमें लेखक ने कहीं कोई ऐसी बात नहीं लिखी है जिससे किसी की धार्मिक भावना को आघात पहुँचे। परिषद् ने इस प्रन्थ को इसी दृष्टि से प्रकाशित किया है कि समस्त राष्ट्रभाषाभाषी सभी धर्मों के मूलतत्त्व से परिचित हो जायँ और देश में धार्मिक एकता स्थापित हो तथा विदेशों के हिन्दी-प्रेमी भी भारतीय संस्कृति की वास्तविक महत्ता से परिचित हो जायँ।

*महाशिशरात्रि* संवत् २००६ वि० शिवपूजनसहाय परिषद-मंत्री

# दो शब्द

थियोसोफिकल सोसाइटी का प्रधान कार्यालय मद्रास शहर से प्राय: सात मील दूर, 'श्रादयार' नदी के तट पर, 'श्रदयार' नामक स्थान (मद्रास-राज्य) तथा गंगातटस्थ काशी (उत्तरप्रदेश) में है। श्रतएव प्रति दूसरे वर्ष इस सोसाइटी का वार्षिकोत्सव मद्रास तथा काशी में समारोह के साथ मनाया जाता है, जिसमें संसार के देश-देश के प्रतिनिधि उपस्थित होते हैं। सर्वप्रथम सुक्ते १६४४ ई० के दिसम्बर में काशी के श्राधिवेशन में उपस्थित होने का सीभाग्य प्राप्त हुआ था। हिन्दू, सुरित्तम, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी तथा सिख वहाँ एकत्र थे। एक साथ ईश्वर के प्रतीक 'ज्योति' की पूजा करते थे। श्रिधवेशन के कार्यारम्भ के पूर्व, सभी धमों के श्रनुयायियों ने सम्मिलित रूप से ईश्वर-प्रार्थना की। इस प्रार्थना-पद्धित ने मेरे हृदय पर श्रामट प्रभाव डाला।

उक्त सोसाइटी का ध्येय है सर्वधर्म समन्वय द्वारा विश्व-अन्धुत्व स्थापितृ करना; मानवान्तः करण में निहित श्राध्यात्मिक शक्तियों का श्रनुसन्धान एवं समन्वय करना; धर्म, जाति, सम्प्रदाय, वर्ण, राष्ट्र, वर्ग श्रादि का भेदमाव न रखकर सारे विश्व को एक प्रेम-सूत्र में गूँथना।

पूर्वीक घटना ने मुक्तमें संसार के सब धर्मों के तस्व की जिज्ञासा पदा की। मैंने मिन्न-मिन्न धर्मों के सम्बन्ध में स्वर्गीया एनी बेसेएट द्वारा लिखित पुस्तकों का अध्ययन किया। डा॰ भगवानदास का 'एसेन्शियल यूनिटी ऑफ अॉल रेलिजन्स' नामक प्रन्थ भी पढ़ा। तत्पश्चात, वैदिक काल से लेकर गांधीवाद तक के भारतीय धर्म और दर्शन का अध्ययन करना चाहा; किन्तु हिन्दी में पुस्तकों का अभाव खटकने लगा। सिनहा लाइब्रेरी (पटना) तथा पटना-कालेज, लंगट सिंह-कालेज (मुजफ्फरपुर) और पटना-विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों का तो मैंने उपयोग किया; परन्तु पर्याप्त सामग्री मुक्ते प्राप्त न हो सकी। अतएव विवश होकर कलकत्ता की हम्पीरियल लाइब्रेरी (अब नेशनल लाइब्रेरी) का सदस्य होना पड़ा; किन्तु वहाँ भी, कोई ऐसी एक पुस्तक, अंग्रेजी में भी, नजर न आई जिसके द्वारा वैदिक काल से लेकर गांधीवाद तक की धार्मिक प्रगति के साथ-साथ संसार के मुख्य-मुख्य धर्मों के मृततत्त्व का भी ज्ञान हो जाय। भिन्न-भिन्न प्रामाणिक पुस्तकों में इस तरह का मसाला बिखरा पड़ा है; किन्तु उस विखरी सामग्री को अनेक ग्रन्थों में जहाँ-तहाँ से पढ़ लेने का चैर्य और साधन प्रत्येक जिज्ञासु के लिए सुलम नहीं।

श्रतः स्वभावतः इच्छा हुई कि हिन्दी में, पाँच खरडों में, ऐसी एक ही पुस्तक लिखी जाय जिससे वास्तविक धर्म-जिज्ञासु की इच्छापूर्ति हो सके, भारतीय धर्म श्रीर दर्शन की प्रगति के साथ-साथ संसार के श्रन्यान्य धर्मों की भी पर्यात जानकारी हो जाय। मैंने पुस्तकों को पाँच खण्डों में विभाजित किया। ऐसा विचार था कि प्रत्येक खण्ड लगभग हजार पृष्ठों का श्रलग-श्रलग प्रन्थ के रूप में हो। किन्तु वह पाँच खण्डोंवाला प्रन्थ सर्वजनसुलभ नहीं हो पाता। श्रतएव मैंने इस एक ही प्रन्थ में सारी सामग्री संदोपत: संकलित कर देने की चेष्टा की है।

मैंने प्रथम खर के लिए सन् १६४५ ई० में अध्ययन करना शुरू कर दिया। वेदों के अनेक सानुवाद संस्करण प्राप्त किये। दस उपनिषदों का अध्ययन कर साधारण जनता के समफने लायक सरल भाषा में उनकी संद्वित न्याख्या प्रस्तुत की। किन्तु अन्य उपनिषदें सुके न हिन्दी में प्राप्त हो सकीं, न अंग्रेजी में। अतएव इस सम्बन्ध में मैंने पूना के भग्छारकर ओरिएएटल इन्सटीट्यूट के संचालक और विख्यात वेदश श्रीदागड़ेकर साइव को पत्र लिखा। आपने सूचना दी कि १०८ उपनिषदें अदयार लाइबरेरी (मद्रास) में प्राप्त हो सकती हैं। महर्षि रमण के दर्शन और सत्संग की प्रवल इच्छा तो पहले से थी हो, उपनिषदों की खोज की लालसा से मुक्ते १९४७ ई० में दूसरी बार मद्रास-यात्रा करनी पड़ी। अदयार लाइबरेरी में मुक्ते १०८ उपनिषदों के अतिनिक्त अन्य ७१ उपनिषदों भी प्राप्त हुईं।

मेरी इच्छा थी कि प्रथम खरड ५५ परिच्छेदों का होता जिसमें समस्त वैदिक साहित्य का परिचय हिन्दी पाठकों को सम्यक् रूप से मिल जाता। इसी उद्देश्य से मैं बहुत अध्ययन करने लगा था। किन्तु इसी बीच संयोगवश बिहार-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के तत्कालीन समापित तथा मुजफ्फरपुर-जिलाबोर्ड के वाइस चेयरमेन स्वर्गीय श्रीरामधारी प्रसाद मेरे यहाँ (सीतामढ़ी) आये। आपने प्रत्य के लिखित अंश को पढ़ा और मेरी योजना पसन्द की; किन्तु आपकी राय हुई कि मैं यदि अपनी योजना के अनुसार काम करूँ गा तो सम्भवतः अपने जीवनकाल में अन्य पूरा नहीं कर सक्ँगा; क्योंकि कार्य विशाल और गहन है तथा चलती वकालत के कारण मुक्ते अवकाश भी कम मिल सकेगा। अत्रत्य आपने मुक्ताव पेश किया कि पाँचों खरडों के विषय का एक संज्ञित संस्करण—प्रायः पाँच-छः सौ पृष्ठों का—तैयार किया जाय जिससे विद्वानों का ध्यान आकृष्ट होगा और उन्हें इस बात की प्रेरणा मिलेगी कि वे इस प्रत्य के संज्ञित खरडों पर विस्तार से स्वतन्त्र प्रत्य तैयार करें।

मुक्ते रामधारी भाई का यह सुकाव पसन्द आया। प्रथम खर्र का विस्तृत रूप से अध्ययन, मनन तथा लेखन स्थिगत करके मैंने पाँचों खर्र डों के सारांश को वर्तमान रूप में प्रस्तुत करने का निश्चय किया। मुक्ते अत्यन्त शोक है कि रामधारी भाई अपने सुक्ताव के इस परिणाम को देखने के लिए जीवित नहीं रहे। फिर भी, मुक्ते विश्वास है कि इस तुच्छ कृति से उनकी दिवंगत आत्मा को आनन्द एवं संतोप होगा।

इस प्रन्थ के अधिकतर अंश का प्रारूप १६४८ ई० में तैयार हो गया था। १६४८ ई० के अन्त में मैं दिल्ली गया। वहाँ देशरत डा० राजेन्द्र प्रसाद को मैंने प्रन्थ के लिखित अंश के साथ अपनी योजना दिखलाई। अवकाशाभाव के कारण वे प्रस्तुत पाएडुलिपि को आयोपान्त पढ़ नहीं सके। किन्तु विषय-सूची और योजना देखकर उन्होंने प्रशंसा की। उनके प्रोत्साहन से मैंने इस प्रन्थ को वर्ष मान रूप में प्रस्तुत किया। मित्रों के अमुरोध से मैंने पूरी पारहुलिपि बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् के पास भेज दी। परिषद् ने उसे आचार्य हितिमोहन सेन (शान्तिनिकेतन) तथा हाक्टर भीखनलाल आत्रेय (हि० वि० वि०) के पास सम्मति के लिए मेजा। उनकी सम्मतियाँ आने पर पारहुलिपि प्रकाशनार्थ स्वीकृत हुई। आचार्य हितिमोहन सेन ने प्रन्थ की कई त्रुटियों को सुधारने का सुकाव दिया था। तदनुसार मैंने यथोचित सुधार कर दिये। तत्रश्चात् परिषद् ने पूरी पारहुलिपि, सम्मादन के निमित्त, प्रोफेसर बलदेव उपाध्याय (हि० वि० वि०) के पास भेजी। आपने पारहुलिपि में यत्र-तत्र साधारण परिवर्तन किये किन्तु वास्तविक संशोधन-सम्पादन का कार्य तो परिषद्-कार्यालय में ही हुआ। इस प्रन्थ को ऐसे परिष्कृत रूप में जनता के समझ लाने का श्रेय परिषद् को ही है।

इस प्रत्य के लिखने में मुक्ते प्रायः ५०० पुस्तकों का अध्ययन करना पड़ा है। पाठकों की सुविधा के लिए मैंने उनकी नामावली प्रन्य के अन्त में दे दी है। एक साथ समस्त पठनीय पुस्तकों की सूची देने से पाठकों को ज्ञात नहीं होता कि प्रन्थ के किस विषय को विस्तृत रूप से समझने के लिए कौन-सी पुस्तक उपयोगी होगी; अतएव मैंने पठनीय पुस्तकों की नामावली विषयानुसार खण्डकम से अलग-अलग दे दी है। मैंने सिर्फ उन्हीं पुस्तकों की सूची दी है जिन्हें मुक्ते स्वयं पढने का अवसर मिला।

यह प्रनथ साधारण हिन्दी-प्रेमी जनता के लिए लिखा गया है। मैंने सागर की गागर में भरने का प्रयत्न किया है, क्योंकि विषय विशाल है; किन्तु मेरी सफलता की जाँच तो सहदय पाठक ही कर सकेंगे।

जिस प्रकार एक माली भिन्न-भिन्न रंग के गंधहीन पुष्पों को भी जब एक साथ बाँध-कर गुलदस्ता तैयार करता है तब गंधहीन पुष्पसमूह भी आकर्षक और लुभावना दीख पड़ता है। वही अवस्था इस प्रन्थ की है। मैंन जहाँ-तहाँ से उपयुक्त विषयों का चयनमात्र कर दिया है। इसमें न मेरी मोलिकता है और न विद्वता। किन्तु मेरी इस मधुमित्तकावृत्ति से सर्वसाधारण जन अवश्य लाभानियत होंगे—ऐसा मेरा विश्वास है, और यह आशा भी है कि प्रन्थ की बुटियों की ओर विषय-विशेषश विद्वान मेरा ध्यान आकृष्ट करने की कृषा करेंगे जिससे अवल संस्करण में आवश्यक सुधार हो सके।

किसी भी धर्म श्रयवा सम्प्रदाय पर श्राहोप करने के बजाय मेरा एकमात्र ध्येय सब धर्मों श्रीर सम्प्रदायों में पारसारिक सिह्न्सुता द्वारा समन्वय की भावना स्थापित करना रहा है। इसलिए इस प्रन्थ में ऐसा कोई भी वाक्य या शब्द मैंने नहीं लिखा है जिससे किसी धर्म या सम्प्रदाय के श्रनुयायी का दिल दुखे। फिर भी प्रत्यच्च एवं कदु सत्य को संयत भाषा में श्राभिन्यक्त करने से मैं कहीं नहीं चुका हूँ।

संसार के सभी धर्मों और सम्प्रदायों के प्रवर्त्तक महान सन्त जन और अवतारी पुरुष हुए हैं। उन लोगों ने अपनी-अपनी धारणाओं के अनुसार, जन-कल्याण की भावना से प्रेरित होकर, सम्मार्ग प्रदर्शन किया है। उनके उपदेश बड़े गृद्ध हैं। उन्हें ठीक-ठीक न समझने के कारण जनता में आन्ति फेली हुई है। अतः उनके प्रति अवोध जनता में अक्तारण अनादर की भावना और असिहब्लुता तीत्र हो उठी है। परिणामस्वरूप धर्मान्वता बद्ध गई है जिससे साम्प्रदायिक करुता को बल मिलता जा रहा है। मुझे

विश्वास है, यह प्रन्थ उक्त भ्रान्ति और कडुता को दूर कर जन-जन में सच्चे धर्मज्ञान श्रौर पारस्परिक सद्भाव का प्रसार करेगा।

भारत 'सेकुलर' ( श्रसाम्प्रदायिक ) राष्ट्र है; किन्तु इसका वातावरण धार्मिक मावनाश्चों से श्चोत-प्रोत है। इस देश में धार्मिक मावनाश्चों की श्चाधारशिला श्रपने ढंग की निराली रही है। यह व्यक्तिगत मान-मर्यादा श्चीर देवी-देवता श्रधवा सर्वशिकिमान ईश्वर की मित्त के बदले चिरित्रोत्कर्ष श्चीर जन-कल्याण पर निर्मर रही है। इसी कारण जहाँ ईश्वर की सत्ता न माननेवाले गौतम बुद्ध श्चीर सांख्यदर्शनकार महर्षि किपल भी हमारे यहाँ भगवान के श्चवतारों में गिने गये तथा सदा हमारी पूजा के भाजन बने रहे, वहाँ चिरित्रहीनता के कारण चारो वेदों के मर्मग्र, कर्मकाएडी श्चीर शिवमक्त रावण की गण्या राज्यों में की गई। शहरवेद में सर्वत्र 'श्चित' ( नियम तथा श्चाचार ) की मर्यादा का ही बखान किया गया है।

श्राज इमारा देश स्वतन्त्र है। स्वतन्त्रता की मर्यादा को अनुएण बनाये रखना श्रत्यावश्यक है। भारत को अपना पुराना गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त करना है। इसके लिए आवश्यक है कि भारत की जनता में धार्मिक कटरता और अन्य धर्मावलम्बियों के प्रति असिहिष्णुता का हास हो, सर्वधर्म-समन्वय द्वारा भारत के जन-जन में बन्धुत्व हद हो जिससे सारा देश एक प्रेमसूत्र में गुँय जाय। मेरा विश्वास है कि भारत में 'अपृत' के प्रचार और 'सर्वजन-सुखाय' की भावना के प्रसार में यह प्रन्थ सहायक होगा।

अन्य की छपाई समाप्त होने पर मुक्ते विश्वस्त सूत्र से पता लगा कि दिल्लामारत में एक ऐसे सन्त-महात्मा हैं जिन्होंने सर्वधर्मसमन्त्रय के सिद्धान्त का तथा भारतीय धर्म एवं संस्कृति का प्रचार करने में बहुत कीर्ति अर्जित की है। इसिलए मैंने श्रीश्ररविंद- आश्रम के एक साधक श्रीचन्द्रदीपजी से अतुरोध किया कि वे उनका संज्ञित परिचय लिखकर भेज दें। श्रीचन्द्रदीपजी ने उस महात्मा का जो परिचय लिख भेजा है, उसे में इस अन्य के श्रांत में परिशिष्ट के रूप में दे रहा हूँ। इस अन्थ के श्रांठवें खरह के तीसरे परिच्छेद में भारतीय संस्कृति के उन्नायकों का जो परिचय दिया गया है, उसीके श्रान्त में उक्त परिशिष्ट को मिलाकर पढ़ना चाहिए।

बिहार के पुराने किन मित्रवर पिछत उपेन्द्र मिश्र 'मंजुल' ने आरम्भ में पूरे प्रन्थ की पायडुलिप पढ़कर अनेक सुकान दिये थे, जिसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। सीतामढ़ी ( मुजफ्फरपुर ) के नियापेमी मुख्तार श्रीदेवरंजनप्रसाद वर्मा ने साफ प्रेस-कापी तैयार की है जो अनकाशाभान के कारण मेरे लिए दुस्तर कार्य था। अतएव मैं आपका भी अत्यन्त कृतज्ञ हूँ। सर्वोपिर मैं स्वामी शिवानन्दजी का कृतज्ञ हूँ जिन्होंने इस अन्थ का सभक्ति समर्पण स्वीकृत करके मुक्ते कृतार्थ किया है और जिनसे समय-समय पर इस अन्य के निषय में परामर्श और प्रोतसाहन मिलते रहे हैं।

सीतामदी कोर्ट गीताजयन्ती, २००६ वि० २७-११-५२

—साँवलियाविहारीलाल वर्मा

# विषय-सुची

# पहला खगड

| ₹.         | [सन्धु-सभ्यता                                                      | ₹ <b></b> 8    |
|------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|
|            | गृहनिर्माण, १—सामाजिक जीवन, २—धार्मिक विचार, २—सभ्यत               | ī              |
|            | की रूपरेखा, ३                                                      |                |
| ₹.         | <b>भ्रार्थों के श्रादि-निवास</b>                                   | K-60           |
|            | वेद में समुद्र की वर्चा, ७—पणियों द्वारा समुद्री व्यापार, ९—सुमेरु | -              |
|            | सभ्यता की भारतीयता, १०                                             |                |
| ₹.         | ऋग्वेद का काल-निर्णय                                               | 88—8X          |
|            | ऋषि अगस्त्य का सांस्कृतिक महत्त्व, १२ऋग्वेद का काल, १३             |                |
| 욧.         | वेद का अर्थानुसन्धान                                               | 39-39          |
| ሂ.         | वेद और वैदिक साहित्य                                               | २०— २६         |
|            | ऋ वेद, २१ - यजुर्वेद, २२ - सामवेद, २३ - अथर्ववेद, २३ - ब्राह्मण    | ,              |
|            | २४—आरण्यक और उपनिषद, २५                                            |                |
|            | वैदिक देवता                                                        | २७ – ३०        |
| <b>હ</b> . | उपनिषद्                                                            | ₹ <b>१</b> —४० |
|            | उपनिषदों की संख्या, ३२                                             |                |
| 5.         | चेदाङ्ग                                                            | ४१—४४          |
|            | वेदानुकमणी, ४५                                                     | _              |
| ٤.         | वैदिक सभ्यता                                                       | ४६—४१          |
|            | सामाजिक दशा, ४८-भोजन, ४९-विवाह, ५०                                 |                |
| १०.        | पारसी धर्म                                                         | ४२६०           |
|            | जरयुरत का जीवनचरित, ५३ — धर्मग्रन्थ, ५४ — अध्यात्मपक्ष             | ,              |
|            | ५६ - व्यवहारपक्ष, नीति और धर्म, ५७ - प्रार्थना-विधि, ५९            |                |
|            | दूसरा खण्ड                                                         |                |
| 8.         | इतिहःसकालीन भारत                                                   | ६३७६           |
|            | सामाजिक दशा, ६४-शिक्षा-पद्धति, ६४विवाह-संस्था, ६५                  |                |
|            | पुनर्विवाह, ६५पर्दे की प्रया, ६६सती-प्रया, ६७मांसभक्षण             |                |
|            | ६७-मध्यपान, ६९-राजा, ६९-तीर्थ ६९-नित्यकर्म, ७०-मूर्तिपूजा          |                |
|            | ७०-देवता, ७१-मार्मिक संप्रदाय, ७२आचार-विचार, ७४सदाबार              | ,              |
|            | ७४ स्वर्ग-नरक की कल्पना, ७४- श्राद्धकर्म, ७६                       |                |

२. रामायग

66-22

रामायण की कथा, ७८—रामायण के पात्र, ८०—रामायण में सामाजिक चित्र, ८२ —सांस्कृतिक चित्र, ८३ —आर्य-अनार्य का संवर्ष, ८५—रावण की कूट-नीति, ८६—राम का अनुपम कार्य, ८७

३. महाभारत

**⊏€**--€8

महामारत-कर्ता, ८९ रचना का उद्देश्य, ९०—भारतीय कथा, ९१—वर्णन-रौली, ९२ —राजधर्म, ९३—विश्वकोष, ९३

४. भगवदुगीता

६५--१०२

गीता के विषय में गांघीजी, ९६-सच्चा तपस्वी, ९८-गीता के विषय में योगी अरविन्द, ९८-ज्ञानिन्छा का साधन, ९९-योगिनिष्ठा के प्रकार, १००-ज्ञान तथा योग, १००-अधिकारि-चर्चा, १०१-गित के प्रकार, १०१-निष्कर्ष, १०२

प्र. यहूदी-धर्म

१०३--११०

विषय-प्रतिपादन, १०३—यहूदियों के बादि आचार्य, १०३—संक्षिप्त इतिहास, १०६ — हजरत मूसा, १०६ — सुलेमान १०७ — यहूदी-मत के मान्य सिद्धान्त,१० = — यहूदी-मत की दस मुख्य आज्ञाएँ १०९ — यहूदी-प्रार्थना, १०९

### तीसरा खण्ड

१. उपवेद

२. ब्याजीवक-सम्प्रदाय

**१**१६—१२१

३. जैन तथा बौद्धधर्म से पूर्व का भारत

१२२--१२३

४. जैनधर्म

१२४---१३२

महावीर स्वामी, १२४-संघ-व्यवस्था, १२६—जैन-सम्प्रदाय, १२७— सिद्धान्त १२८—जैन-धर्म का व्यवहार-पक्ष, १३० -- जैन-मंत्र, १३१— कर्म और पुनर्जन्म, १३१—जैनधर्म और ईश्वर, १३१—जैन-तीर्थ, १३२—जैन-साहित्य, १३२—जैन-प्रयंना, १३२

४. बौद्धधर्म

433---- 9**2**0

बुद्ध-जीवन-चरित्र, १३३—शिष्यवर्गं, १३६—अन्तिम समय, १३७—
बुद्ध के घार्मिक और दार्शनिक सिद्धान्त, १३८—बुद्ध के उः।न, १४१—
बुद्ध का घम्मपद, १४२—बौद्धसंघ, १४३—निर्वाण, १४४—आत्मा और पुनर्जन्म, १४५—बौद्ध-सम्प्रदाय, १४५—वौद्ध-सम्प्रदाय, १४५—तीर्यंस्थान और मूर्त्तिपूजा,१४६—बौद्ध-साहित्य, १४७—भारत से बौद्ध धर्म के लुप्त होने के कारण, १४८—बौद्ध-प्रार्थना, १५०

६. दर्शन

१4१--१43

७. नास्तिक-दर्शन

248 - 252

भहत् ( जैन ) दर्शन, १५५ —आत्मा की एकता, १५६ —सिद्धान्त, १५६ — बोद्धदर्शन, १५८

८. चास्तिक-वरीन

१६२---१७४

पुक्व की बहुलता, १६७-ईश्वर, १६८-सांस्य का स्थान, १६८

कनपयुसियस-धर्म

309--- Pos

कुंग की जीवनी, १७६-कुंग के सिद्धान्त, १७७

१०. ता-छो-धर्म

१50--- १52

ला-ओ के कुछ उपदेश, १८१

## चौथा खएड

१. पुराग्-काल

339-428

पुराणों की रचना, १८६—जवतारवाद, १८७—वेद तथा पुराण में शैंली-भेद, १८७—विरुलेषणात्मक पुराण, १८९—अग्निपुराण तथा नारदपुराण की विशेषता, १६०—तीर्थं-व्रतविषयक पुराण, १६१—संशोधित तथा परिवृद्धित पुराण, १६३—ऐतिहासिक पुराण, १६५—साम्प्रदायिक पुराण, १६७—आमूलपरिवृतित पुगण, १६७—मागवत-पुराण, १६८

२. जैन-पुराण

२००-२०१

३. बौद्ध-पुराए

२०२

४. शैवमत

२०३-२०६

पुराणों में लिंग-पूजा, २०४--शिव का आर्य-देवत्व, २०६

४. तंत्रशास्त्र श्रीर शाक्तमत

२१०-२४०

तंत्र के सिद्धान्त, २१३—पंचमकार, २१५—त्रैल्णव-तंत्र, २१७— शैवतंत्र, २१७—तंत्रों की उपादेयता, २१८

६. सौरमत

२२१-२२३

७. गाणपतमत

२२४-२२६

गणेश का रूप, २२७—गाणपत-सम्प्रदाय, २२८- गणपति-मंदिर, २२८ बौद्धभर्म में गणपित का स्थान, २२८

८, धर्मशास्त्र

२३०-२३४

मनु, २३१--- स्मृतियों का विषय, २३१-- धर्मशास्त्र के तीन प्रकार, २३२--- मनुस्मृति, २३२--- याज्ञवल्क्यस्मृति, २३३

६, ईसाई-धर्म

२३६–२४=

ईसा का जीवनचरित, २३६—शैलोपदेश, २३७—ईसा के घामिक सिद्धान्त, २४०—आदर्श चरित्र, २४१—ईसाई-वर्म का विकास, २४२—ईसाई वर्म में भेद, २४३—ईसाई-प्रार्थना, २४६—ईसा की शिक्षाओं का वास्तविक रहस्य, २४६—बाइबल की भविष्यवाणी—२४७

## [ 및 ]

## पाँचवाँ खएड

१. इस्लाम-धर्म

249-262

सरब की धार्मिक दशा, २५२—कुरान, २५३—सिद्धान्त, २५४— सम्प्रदाय, २६१

२. शंकर और अद्वेतवाद

२६३-२६७

परिचय, २६३--सिद्धान्त, २६४

३. योगमार्ग

२६५-२७

नाथ-सम्प्रदाय, २७१—योगवासिष्ठ में योग, २७४—योग की तीन रीतियाँ, २७४—योग की सात भूमिकाएँ, २७५—उपनिषदों में योग, २७६—भोग में योग, २७६

४. वैष्णवमत

२७५-२५६

श्रीकृष्ण, २७८—श्रीराम, २८०—आलवार संत, २८०—विष्णु स्वामी, २८१—यामुनाचार्य, २८२—रामानुजाचार्य और उनका विशिष्टाहृत, २८३—आचार्य रामानन्त, २८४—मध्वाचार्य और उनका हृतमत, २८५—निम्बार्काचार्य और उनका हृताहृतमत, २८६—वैत्य महा-प्रमु और उनका अचिन्त्य भेदभाव, २८७—वैष्णवों के कुछ उप-सम्प्रदाय, २८८

४. श्राचार्यों का द।शनिक मत

२६०--२६३

विशिष्टाद्वैत, २९०—द्वैताद्वैत, २९२ शुद्धाद्वैत, २६२ —द्वैतवाद, २६२

६. शैव-सम्प्रदायों की परम्परा

₹ 8-7 € €

७. बैड्याक्रसत श्रीर उनकी परम्परा

₹86-305

बारकरी पंय, २६८—नरसी मेहता, ३०२—स्वामी समर्थ रामदास, ३०२—मीराबाई, ३०४—संत तुलसीदास, ३०५—अष्टछाप के संत, ३०६—मुसलमान संत, ३०८

मुघारक और उनके पंथ

308-388

कबीर-पंथ, ३१०—रैदासी पंथ, ३१०—दादू-पंथ, ३११—पलटू-दासी पंथ, ३११—दीन-इलाही पंथ, ३११—सतनामी पंथ, ३१२— किनारामी अघोर-पंथ, ३१२ —सत्यपथ (इमामशाही पंथ), ३१३ — महानुभाव-पंथ, ३१३ —बाउल-सम्प्रदाय, ३१४

६. सिख-धर्म

384-330

सिख-धर्म का मूल सिद्धान्त, ३१८—सिख-धर्म के पांच चिह्न, ३१८—प्रनथ-साहब, ३१८—सिखों के प्रसिद्ध तीर्थस्थान, ३१६— उदासी मत, ३२०

### छठा खएड

| ₹. | शिन्तोधमे | •                |      |             |       |      |    |          |     |
|----|-----------|------------------|------|-------------|-------|------|----|----------|-----|
|    | देवता,    | ३२३—पूजा-पद्धति, | ३२४- | <b>–</b> বি | न्तोध | ार्म | का | विकास,   | ₹ ₹ |
|    |           |                  |      |             |       | -    |    | <b>n</b> |     |

वर्तमान शिन्तोधर्मं, ३२४—शिन्तोधर्म की विशेषता, ३२५—शिन्तो-प्रार्थना, ३२५—शिन्तोवर्म की दस आज्ञाएँ, ३२६—शिन्तो-

धर्म के कुछ कथन, ३२६

२. श्राधुनिक काल के सुधारक

३२७–३२८

३२३-३२६

३. ब्रह्म-समाज

३२६-३३२

ब्रह्म-समाज के विभिन्त मत, ३३०

४ श्रार्थसमाज

**३३३-**३३६

सिद्धान्त, ३३४--दयानन्द के उपदेश, ३३५--दार्शनिक विचार, ३३५

४. राधाखामी-मत

335-338

योगमत, ३३८ -सिद्धान्त, ३३६

६. ब्रह्मविद्या-सम।ज (थियोसोफिकल सोसाइटी)

३४०-३४४

सिद्धान्त, ३४०—गरलोक-संबंधी विचार, ३४१—पुनर्जन्म, ३४२— कर्म-सिद्धान्त, ३४३—अवतार-तत्त्व, ३४४—अगद्गृह, ३४४

७. स्वामी रामकृष्ण श्रीर उनका समन्वयवाद

388-388

सिद्धान्त, ३४८-समग्वय-स.धना, ३४८

विवेकानन्द श्रीर रामतीर्थ का धर्मप्रचार

३४८-३६०

स्वामी विवेकानन्द, ३५०—अमेरिका-यात्रा, ३५१—स्वामी विवेकानन्द और वर्त्तमान शिक्षा, ३५३—सच्ची उपासना, ३५४—धार्मिक विचार, ३५४—सामाजिक विचार, ३५५—नवीन भारत के प्रति सन्देश, ३५५—स्वामी रामतीयं, ३५६

## सातवाँ खएड

१. भारतीय संस्कृति

३६३-३७१

२. भारतीय संस्कृति का प्रसार (बृहत्तर भारत) पूर्वी देशों पर प्रभाव, ३७७

३७२-३८३

३. भारतीय संस्कृति का मूलाघार-गी-सेवा

३८८-३६२

४. वर्णाश्रमधर्म तथा श्रस्ट्रयता

363-802

वैदिककाल में वर्ण-व्यवस्था, ३६३—ब्राह्मण और शूद्र के लक्षण, ३६६—वर्ण-व्यवत्था की जटिलता का परिणाम, ३६६—जातिभेद का परिणाम, ४००

## [ 4 ]

## माठवाँ संएड

१. बर्त्तमान काल

४०५-४१३

धर्म-संप्रदाय की वर्तमान स्थिति, ४०५—समन्वय का प्रयत्न, ४०६ — हिन्दू-व्रत, ४०७—मुख्य व्रत, ४०८—दान, ४०९—उत्सव और त्योहार, ४१०—तीर्च और तीर्थयात्रा, ४१०—भाषा और वेश-भूषा, ४११— जाति-पात की प्रया, ४१२—हिन्दू-समाज की व्यापक रूढ़ियाँ, ४१३

२. संस्कृति पर व्यक्तित्व का प्रभाव,

४१४-४१६

३. भारतीय संस्कृति के आधुनिक उन्नायक

४१७-४३४

[१] लोकमान्य बालगंगाघर तिलक, ४१७—[२] महामना पं० मदन-मोहन मालवीय, ४१८—[३] कवोन्द्र रबीन्द्र, ४२०—[४] महर्षि रमण, ४२१—[५] योगिराज अंविन्द, ४२६—[६] स्वामी शिवानन्द, ४२९— [७] डा० सर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ४३२—[८] विद्वद्रर डाक्टर भगवानदास, ४३४

**४. गांधीवा**द

४३४-४४१

गांधीवाद, ४३५-शिक्षा-योजना, ४३९-गांधीवाद का रहस्य, ४४०

४. सर्वधर्म-समन्वय

४४२-४४६

श्रनुक्रमणिका श्रौर सहायक प्रंथ-सूची परिशिष्ट-

888-8-5

४७३-४८४

ं [१] स्वामी रामदास—४७३, [२] भारतीय धर्म और संस्कृति पर तीन महान पुरुषों के विचार —४८३

# विरुवधर्म-दर्शन

# पहला खण्ड

# पहला परिच्छेद सिन्ध-सभ्यता

श्रायों के पूर्ण के भारत का हमें धुंधला चित्र मिलता है। भूगभंवेतात्रां की खोजों के श्रनुसार भारतवर्ष का स्वस्त श्रीर श्राकार युग-युग में बदलता रहा है। उनका कथन है कि दिल्ला भारत का अन्तरीर पुरातन काल में पृथक् था। वह उस महाद्वीप का एक भाग था, जो दिल्ला श्रिका स्रिका ति हार है। वह उस महाद्वीप का एक भाग था, जो दिल्ला श्रिका से श्रास्ट्रेलिया श्रीर दिल्ला श्रीर दिल्ला श्रीर दिल्ला हुन्ना था। यह प्रायः निर्विवाद है कि हमारे देश का सबसे प्राचिन भूभाग दिल्ला है। यहाँ पुराने पत्थरयुग की चीजे बहुतायत से मिलती हैं। पत्थर-युग के बाद दिल्ला में लोहे के श्रीर उत्तर में ताँवे के युग का श्रारम्भ हुन्ना। यद्यपि इधर-उधर कमी-कभी कुछ काँसे की चीजें भी मिलती हैं। किन्तु पत्थरयुग श्रथवा श्रादिम ताम्रयुग की हतनी सामग्री हमें नहीं मिलती कि उस समय के जीवन, रहन-सहन श्रादि की हम साफ तस्वीर खींच सकें, परन्तु यह धुँधलापन श्रव हटता हुन्ना दिखाई देता है। विदेशियों की राय थी कि भारत में सम्यतः सुनेरियः, मिल्ल श्रीर युनान से फेली, किन्तु हड़प्पा श्रीर मोहेक्जोदङों की खुदाई के बाद पुरातस्ववित्तां श्रो का कथन है कि सिन्ध-नद श्रीर सिन्ध-प्रदेश के 'मेहरान' नामक लुम नदी की तलहटी में ही सम्यता का श्रादिम विकास हुन्ना।

खुदाई करने पर मोहे ज्जोटड़ी में एक दूसरी, पर बड़ी पुरानी, इमारतो की सात तहें मिली हैं। तोस फुट की गहराई तक पकाई हुई हैं टें पाम हुई हैं। अनुमान किया जाता है कि सबसे नीचे की सतह के नीचे और भी तहें होंगी, जो पानी में डूबी हुई हैं। मोहे- ज्जोदड़ो और हड़ प्या की सम्यता के निर्माताओं का निश्चित रूप से अभीतक पता नहीं चला है। कुछ विद्वान उन्हें द्रविड-जाति का मानते हैं और कोई इस सम्यता को आर्थ और अनार्य-सम्यता का मिश्रण मानते हैं।

# गृहनिर्माश

मोहेडजोद हो में आज से पाँच हजार वर्ष पूर्व की बनी ईंटों के छोटे और बड़े मकान मिलते हैं। मकान में सहकों की ओर खास दरवाजा रहता था। आँगन के चारों ओर कमरे अथवा कोठरियाँ बनी मिलती हैं, जिनमें खिड़ कियों से घूप आने का प्रबन्ध था। मकानों में अक्सर तहखाने बने होते थे। कुँए भी होते थे, जिनमें कुछ तो इस ढंग से बने पाये जाते हैं कि उनका उपयोग बाहर ख्रीर भीतर दोनों ख्रोर से हो सके। पानी के निकास के लिए हँकी नालियाँ पाई जाती हैं। नहाने के लिए स्नानगृह भी होता था। शहर की सब कें पक्की बनाई जाती थीं ख्रीर पानी निकलने के लिए नालियाँ बनी हुई थीं।

### सामाजिक जीवन

लोगों की धारणा है कि वहाँ के निवासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था; क्योंकि सोने, चाँदी, ताँबों, काँस और जरने के बने हुए जेवर, सिक्के आदि मिलते हैं; किन्तु लोहे की बनी कोई चीज खुदाई से नहीं मिलती। हाथीदाँत और सीप की बनी चीजें भी वहाँ मिलती हैं। इसके अलावा तस ने, लोटे, घड़े, छीपियाँ आदि मिली हैं। पता लगता है कि यहाँ के निवासियों को कपड़े और गहने का बहुत शौक था। मर्द अँगू-ठियाँ पहनते और स्त्रियाँ हार, कराठा, करधनी, कड़े आदि पहनती थीं। वे लोग मूर्जियाँ, चित्र और खिलौने भी बनाते थे। बन्दर, भालू, खरगोश, बाध, गड़े और भैंसे की शक्ल के खिलौने, रंगोन हाँडियाँ, घड़े आदि मिलते हैं। पासे भी पाये जाते हैं, जिनसे अनुमान होता है कि सम्भवतः उन्हें जुआ खेलने का भी शौक था। वे लोग बैल, भैंस, भेड़, हाथी, ऊँट, सूअर, कुत्ते आदि पालते थे। सवारी और माल ढोने के लिए पहियावाली गाड़ियाँ और इक्के रखने थे। वे तीर, कमान, बछें, परसे, गदा आदि का व्यवहार करते थे, किन्तु जिरहबख्तर (कवच) और ढालों का सम्भवतः उपयोग नहीं जानते थे। मुदौं को जलाकर बची-खुची हिंदुयों को वर्तन में रखकर गाड़ने की चाल थी।

## धार्मिक विचार

विद्वानों का मत है कि सिंधु-सम्यतावाले मूर्ति-पृजक थे। मोहेञ्जोदहो तथा हड़प्पा में एक प्रकार की मृश्मयी मूर्तियाँ मिली हैं जिन्हें पुरातत्त्वशास्त्री मातृदेवी की मूर्तियाँ मानते हैं। ये मूर्तियाँ प्रायः नम्र हैं। मातृदेवी की पृजा प्राचीन काल में ईजियन प्रान्त से सिंधुप्रांत के बीच के सभी देशों—फारस, मेसोगोटेमिया, ट्रैंसकस्प्रिया, लघुएशिया, मिस्स, सीरिया श्रादि में प्रचलित थी। उन देशों की मूर्तियों में इतनी विशिष्ट समानताएँ हैं कि यह धारणा स्वीकार करनी पड़ती हैं कि प्रागितहासिक युग में मातृपूजा का भूमध्यसागर से मारत तक प्रचार हुश्रा था। बल्चिस्तान में भी कुछ मातृदेवी की मृश्मयी मूर्तियाँ मिली हैं। मातृदेवी की पूजा की उत्पत्ति धरतीमाता की पूजा से ही हुई होगी। बेबिलोन की कुछ मुद्राश्रों पर मातृदेवी श्रानाज की बाल के डंठल के साथ दिखलाई गई है। मेसोपोटेमिया के लेखों से बात होता है कि मातृदेवी की पृजा होती रही होगी। श्राप्त करती थी। इन्हीं दृष्टिकोणों से सिंधु-प्रांत में भी मातृदेवी की पृजा होती रही होगी। श्राप्त के सिंप श्रादित, प्रकृति तथा पृथ्वी-माता शब्द प्रयुक्त हुए हैं।

इन खुदाइयों से ऐसी भी मुद्रा मिली थी, जिसे पुरातन-परिडत, प्रागैतिहासिक शिव का चित्रण मानते हैं। इस आकृति में शिव के तीन चेहरे हैं। हाथ दोनों स्त्रोर घुटनों के ऊपर रक्खे हैं और शिवजी पलथी मारकर पूर्ण-योग की श्रवस्था में एक तिपाई पर बेठे हैं। तिपाई की दाई स्रोर चीते तथा बाई स्रोर गैंडे स्रौर भैंसे का चित्र है। ठीक

शियजी के सम्मुख द्विभुंगी हिरण खड़े हैं। सिर पर दो सींग है जो सिरबंद से बॅंधे हैं। मुद्रा के ऊपरी भाग में सात शब्दों का एक लेख भी है। प्राचीन काल में सींग धार्मिक प्रतीक समके जाते थे। सुमेर, बेबिलीन तथा ईरान में तो पुरोहित श्रीर राजा सींगों को पहनते थे। सम्भवतः सिंधुपान्त के शिव के सींग भी किसी ऐसी ही धार्मिक भावना के पतीक हो सकते हैं। सर जान मार्शल की राय है कि ऐतिहासिक युग में यही त्रिभंग प्रतीक त्रिशल के रूप में आया । मोहे ज़ोदड़ो की शिव-श्राकृति में सम्भवतः तीन देवता श्रो को एक करने का प्रयत्न किया गया है। शिवजी की दूसरी प्रकार की मूर्ति एक ताम्रपत्र पर ब्रांकित है। इसमें शिव योगासन में हैं, प्राचीन योगशास्त्रों में लिखा है कि योग-साधना के लिए तीन वस्तुओं की श्रावश्यकता है-(१) ठीक श्रासन, (२) सीधा मस्तक, धड़ श्रीर प्रीया तथा (३) श्रर्धनिमीलित नेत्र जो नासिका के श्रप्रभाग पर स्थिर हो। इन मूर्तियों में भी स्पन्ट रूप से ये गुण् मीजद हैं। शिवजी के टीनों श्रोर घुटनों के बल बैठे हुए दो भक्त हैं। दो सर्प सम्मुख बैठे हैं। शिवजी ऋपने गले में भी सर्प धारशा किये हुए हैं। मोहेक्कोदडो में लिङ्क और योनि के आकार की कई वस्तुएँ मिली हैं। अपनेद से जात होता है कि अनायों में लिंगपूजा प्रचलित थी। इन लोगों के बीच लिंग और योनि धार्मिक प्रतीक समझकर पूजे जाने थे। ऐसे अनेक उदाहरण दक्षिणभारत में भी पाये जाते हैं।

## सभ्यता की रूपरेखा

पुरातत्त्ववेता पाश्चात्य विद्वानों का विश्वाम है कि आयों के भारत में आने के पूर्व ही मोहेक्कोदड़ो और इड़प्पा की सम्यता अपनी चरम सीमा पर पहुँच चुकी थी और आयों से जो युद्ध हुआ, जिसका संकेष ऋग्वेद में मिलता है, उसके परिण मस्वरूप मोहेक्कोदड़ो की सम्यता नण्ड-भ्रष्ट हुई। डाक्टर मार्शल की धारणा है कि सिन्धु-सम्यता आयं-सम्यता से पुरानी है, और इन टोनों में कोई सम्बंध नहीं है। आपका कथन है—

- (१) गाय श्रार्य लोगो की सम्पत्ति थी; किंतु सिंधुप्रान्त की किसी मुद्रा पर इसका चित्रण नहीं है; घोड़े का भी सिंधुप्रांत में श्रमाय है श्रीर जो हिंदुपाँ प्राप्त हुई हैं वे बहुत ही कम हैं। किंतु उनकी यह धारणा निर्मूल है। श्रार्य श्रपने घर के भीतर वेटी का निर्माण करते थे। वेटिक काल में मिम्मिलित उपासना की चाल श्रायों में न थी। स्पष्ट-तया वैदिक काल में मूर्तिपूजा भी श्रायों में प्रचिलत न थी। श्रतएव यदि सिंधु-सम्यता को प्राय्वैदिक सम्यता समक्तें तो उस श्रवस्था में यह सम्भव नहीं जेंचता कि मूर्तिपूजा प्रचिलत होकर पुनः लुप्त हो गई हो।
- (२) दूसरी बात यह है कि यहाँ की अनेक प्राप्त मुद्राओं के चिह्न (लिप) सुमेरी आरे मिस्र के चिह्नों की तरह है। इस लिपि को कुछ विद्वान चित्र-लिपि मानते हैं जो आज भी चीन एवं जापान में प्रचलित है। सुदूर प्रशांत-महासागर में स्थित इस्टर टापू में भी सिन्धु-लिपि-जैसी लिपि मिली है। हरटर साहज के अनुसार सिन्धु-लिपि संकेतात्मक है और इसकी उत्पत्ति पदार्थ-चित्रों तथा साधारण चित्रलिपि से हुई है। यह लिपि बाई और से दाई और को पदी जाती थी, किन्तु कभी-कभी दाई और से वाई और को भी

पढ़ी जाती होगी। इस लिपि की उत्पत्ति प्रायः पाँच हजार वर्ष से अहुत पहले हो गई होगी। सिन्धुप्रास्त की लिपि तीन भागों—(१) अज्ञारों (२) पटार्थ-चित्रों और (३) निर्धारिकों में विभाजित रही होगी। प्रत्येक मुद्रा पर इन्हीं में से एक चिह्न पाया जाता है। किन्तु वैदिक आयों को लिपि का ज्ञान न था। इससे भी स्पष्ट है कि सिंधु-सम्यता वैदिक सभ्यता के बाद की है।

- (३) तीसरा प्रमाण यह है कि यह निर्विवाद है कि वैदिक आयों को गेहूँ का ज्ञान नहीं था, ऋग्वेद में कहों भी गेहूँ का उल्लेख नहीं है। इतिहासकाल में गेहूँ का स्पष्ट उल्लेख आता है, अतएव यह ज्ञात होता है कि अन्य देशों के सम्पर्क के बाद बाहर से गेहूँ भारत में आया। मोहेक्वोदको एवं हड़प्पा में प्रचुर संख्या में गेहूँ का दाना मिला है।
- (४) चौथा प्रमाण यह है कि ऋग्वेद से जात होता है कि बैदिक ऋग्ये शहरों में नहीं रहते थे। सर जान मार्शल की तो धारणा है कि उन्हें शहरों का ज्ञान ही नहीं था! मोहेक्कोदड़ो एवं हड़प्पा सप्तिन्धु-प्रदेश से सटे हुए थे, ऋतएव यह विश्वास नहीं होता कि वास्तव में यदि सिन्धु-सम्यता आर्य-सम्यता के पूर्व की होती, तो ऋग्यों को इसका ज्ञान नहीं होता। ऋनेक ऋग्वाओं से स्पष्टतया ज्ञात होता है कि सप्तसिंधु के पिण (बिण्क्) दूर-दूर देशों से व्यापार करते थे, ऋतएव तत्कालीन समुद्र-तट पर होने के कारण ये नगर समृद्धिशाली हो गये थे; बाद में प्रकृति के प्रकोप से ये नगर नष्ट-अष्ट हुए। इन नगरों के ध्वंस का यही उचित कारण प्रतीत होता है न कि ऋग्यों के संवर्ष के परि-ण सस्वरूप। ऋधिकांश विद्वान अन निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि बैदिक सम्यता प्रायः ६००० वर्ष से कम की नहीं है। सिंधु-सम्यता अधिक से श्राधक ५००० वर्षों की है। इसमें भी स्पष्ट है कि सप्तसिन्धु के आर्यों की सम्यता के बाद की सिंधु-सम्यता है, ऋतएव हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सप्तसिन्धु के आर्यों की सम्यता के बाद की सिंधु-सम्यता है, ऋतएव हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ऋग्यों की सम्यता की वाद की सिंधु-सम्यता है, ऋतएव हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ऋग्यों की सम्यता के बाद की सिंधु-सम्यता है।
- (५) मोहे बोदड़ी और हड़णा की मूर्तियों से यह सप्टतया प्रमाणित नहीं होता कि सिंधु-प्रांत के निवामी मूर्तिपृजक थे। आज भी भारत में अनेक मनुष्य मिलेंगे जो किसी भी रूप में मूर्तिपृजा नहीं करते। यह स्पष्ट है कि मोहे बोदड़ो और हड़णा में कोई विशेष जाति नहीं रहती थी। भिन्न भिन्न जातियों के लोगों ने बाहर में यहाँ आकर अपनी-अपनी शीत-रहमों का प्रचार किया होगा और अनेक मिश्रित तत्त्वों के समन्वय से यह सम्यता बनी होगो। जेमा हम अपर कह आये हैं, भारत के अनार्य मूर्ति-पूजक थे। ऐसी अवस्था में या तो मोहे बोदड़ो एवं हड़णा की अनेक मूर्तियाँ कला की दृष्टि से बनी होगी, जैसा आज युगेर-अमेरिका आदि देशों में अनेक मूर्तियाँ शोमा के लिए रखी जाती हैं, अथवा अनार्य उनकी पूजा करते थे, क्योंकि सम्यता और संस्कृति की पराकाष्ठा के युग में भी आज संसार के भिन्न-भिन्न देशों के आदिम निवासी मूर्तिपृजक हैं।

मुतराम् सिन्धु-सभ्यता वैदिक सभ्यता के परस्परागत विकास की एक शृंखला है जो वैदिक सभ्यता की नितांत प्राचीनता खोतित कर रही है। सिंधु-सभ्यता के उद्भावकों को द्रविड़ था अनार्य मानना कथमपि युक्तियुक्त नहीं प्रतीत होता।

# दूसरा परिच्छेद आयों के आदि-निवास

अपर्यों के आदि-निवास के सम्बन्ध में विद्वानों में गहरा मरभेद है। गोरी जातियों ने अमेरिका, दक्षिण अभिका, आम्ट्रेलिया आदि देशों में फैलकर उनपर केवल आधि-पत्य ही नहीं जमाया, वहाँ पाश्चात्य सभ्यता का प्रचार भी किया और प्रचार-कार्य करते हए अपने से इतर जातियों को असभ्य कहने में किंचिन्मात्र भी संकोच नहीं किया। पाश्चा य सभ्यता की प्रधानता को कायम रखने के खयाल से, आरम्भ से ही, यरोप श्रीर श्रमेरिका के श्रविकांश विद्वानों का धेय यह रहा है कि भारत की श्रादि-सभ्यता का श्रादि-स्रोत प्रधानतः युगेष में ग्रीर ग्रन्ततः मिस्र (इजिप्त) ग्रथवा सुमेरिया (ईराक) में कायम करें। व्वेडन, लियुच्चानिया च्चादि युरोप के उत्तरी देशों की भाषा तथा वहाँ के प्राचीन निवासियों की खोपड़ियों की तुलना करने हुए उन विद्वानों का यह प्रयत्न रहा है कि ब्रायों का ब्रादि-निवासस्थान उत्तरी यरोप में कायम करें। इसके ब्रातिरिक्त वेद की ऋचात्रों से मनमाना अर्थ निकालकर उन लोगों ने अपने इस मत की पुष्टि का प्रयत्न भी किया है। ऋग्वेद में इन्द्र का रंग मुनहला वर्णित है। शुक्क यजवेंद में रुद्र का बाह सुनहला वर्णित है। ऋग्वेद के पहते मंडल के १२२ वें सक्त के चौटहवें मंत्र में हम एक ऋषि को हिरण्यकर्णायाले सुन्दर पुत्र के लिए प्रार्थना करते हुए पाते हैं। ऐसे वाक्यों के आधार पर, अपने देश और जाति की महत्ता स्थापित करने के उद्देश्य से, पश्चात्य विद्वानों का यह मत रहा है कि वदों मे भी यह बात प्रमाणित होती है कि आर्थ उत्तरी युरोर से, जहाँ के निवासियों का रंग हिरएयमय है, भारत में आये। आरम्भ से ही यरोगवालों ने यह प्रचार किया कि ऋार्य लोग भारत के ऋादि-निवासी नहीं थे, बल्कि श्रपने मूल स्थान से डैन्यूब नटी के किनारे-किनारे होते हुए बास्परस श्रीर डार्डनल्स को लाँचकर, एशिया-माइनर के रास्ते, ईरान श्रीर श्रफ्तगानिस्तान तथा सप्तसिंध में पहुँचे; रास्ते में वे श्रपने दल को इधर-उधर छोड़ते श्रायं श्रीर सप्त-सिंध के श्रादि-निवासी काली जातियों से बहुत दिनों तक उनका संघर्ष होता रहा। अंत में उन्हें पराजित करके जंगलों में खदेड़ दिया श्रथवा श्रपना दास बना लिया। ईरानियों के श्रादिग्रन्थ 'जेन्द-श्रवस्ता' की भाषा, उसके भाव और देवगण के नाम अर्धाद की तुलना करके भी उनलोगों ने यह

धारणा स्थिर की है कि ऋग्वेद के बनने के कुछ काल पूर्व यूरोप से आर्य ईरान होकर भारत आये और उनकी एक शाखा वहाँ वस गई। इस प्रकार पाश्चात्य विद्वानों ने अपने मत का प्रसार ऐसे कौराल-पूर्ण ढंग से किया कि इसके परिणाम-स्वरूप भारतवासी भी यह विश्वास करने लग गये कि आर्य-लोग सचमुच भारत के आदि-निवासी नहीं ये और वे यूरोप, ईरान अथवा मध्य-एशिया से भारत में आये तथा यहाँ के अनायों को परास्त कर सप्तसिंधु (पंजाब) में बस गये। इसका फल यह हुआ कि आज अधिकांश इतिह।सकार आयों का मूल-स्थान उस प्रदेश में मानते हैं जो मध्य-एशिया से डेन्यूब नदी तक फैला हुआ है और भारत के इतिहास का निर्माण इसी आधार पर हुआ है।

मिस्न, सुमेरिया, युनान श्चादि देशों की सम्यता और संस्कृति के सम्बन्ध में पत्थर पर की खुदाई, मूर्ति, मन्दिरों के भगनावशेष, 'गिरामिड' श्चादि से कुछ ज्ञान होता है, किंतु भारतवर्ध की सम्यता के श्चादिकाल में न लिखने की चाल थी और न मूर्तिनिर्माण की। परिणामस्वरूप सिवा ऋग्वेद के हमें भारत की सम्यता तथा संस्कृति की जानकारी का कोई साधन नहीं मिलता। ऋग्वेद में हमें बहुत-से साधन प्राप्य हैं। किंतु पाश्चात्य विद्वानों के श्रध्ययन का दृष्टि-कोण ही भिन्न रहा, जिसका परिणाम यह हुआ कि अपने विचार की पुष्टि के खयाल से जगह-जगह उनलोगों ने वेद के श्रध्ययन की श्रोर नहीं गया। हिंदुओं की धारणा है कि वेद श्रपीक्षेय श्रीर नित्य है तथा स्रष्टि के श्रारम्भ में ब्रह्म-वाणी के रूप में उसका प्रारम्भीव हुआ। इस धारणा के कारण उनलोगों ने ऐति-हासिक दृष्टि से वेद की छानबीन करने की जरूरत ही नहीं समभी।

लोकमान्य तिलक को पाश्चात्य विद्वानों का यह दृष्टिकोण, जो उन विद्वानों के संकुचित विचार पर अवलम्बित था, पसंद नहीं आया। आपने गत शताब्दी के अंत में, अपनी पुस्तक 'श्रार्टिक होम अफ द वेदाज' में यह प्रमाणित करने का प्रयत्न किया कि अ।यों का आदि-निवासस्थान उत्तरी अव क निकट था और उसी स्थान से आर्थ पूरोप एवं सप्त-सिंधु में फैत । पश्चिम में सिंधु नद ( इएडम् ) ग्रीर पूरव में सरस्वती नदी--जो ग्राज लप्त है, तथा मध्य में सिंधु-नद की पाँच शाख्य त्रां के बीच का जो प्रदेश है वही सम-सिंधु के नाम से विग्व्यात था। ऋग्वेद में उपा की विशेष रूप में स्तुति की गई है। उनकी संख्या कहीं-कहीं ६६ तक दी गई है। तिलक महाराज की धारणा है कि उपा उत्तरी घूव की देवता है; क्योंकि पंजाब में उपा-काल प्रतिदिन सिर्फ थोड़े ही समय के लिए रहता है, किंतु ध्रुव-प्रदेश में उपा-काल लगातार कई सप्ताहों तक रहता है। अतएव भारत में ब्राने के पूर्व से ही ब्रायों में उपा की वन्दना की चाल थी। ब्रीर, जब वे भारत में त्राये तव भी उन लोगों ने इसको जारी रखा। किंतु इसका कारण कुछ दूसरा ही प्रतीत होता है। उपाकाल केवल अतिमनोहर समय ही नहीं है। यह काल आर्य-जनों के लिए संध्या-पूजा का समय था। इसलिए स्वभावतः ऋ।र्य-ऋषि कवियों में उपा की स्तृति करने की स्फूर्ति हुई होगी, जिसका परिखाम है कि उपा के स्तुति-सम्बंधी मंत्र ऋग्वेद में समवत: सबसे सुन्दर ललित, तथा मनोहर हैं। ऋग्वेद में केवल भारतीय प्रकृतिक दृश्यों का वर्णन है। इसमें सप्त-सिध के बाहर के नदी-पहाड़ आदि की चर्चा नहीं है। ऐसी अवस्था में यह निश्चित है कि ऋग्वेद की रचना भारत में ही हुई। यह संभव नहीं कि आर्य लोग वर्षों के बाद, अनेक नटी-पहाड़ आदि को लाँघने हुए, जब सप्तसिंधु में आ बसे, तब उन्होंने उत्तरी श्रुव की महत्ता का खयाल करके उपा की स्तुति में अनेक लित पदों की रचना की। ऋग्वेद के मंत्रों से जात होता है कि ऋग्वेद-काल में, वर्ष के अधिकांश समय में, सप्तसिंधु में काफी सर्दी पड़ती थी, महीनों वर्षा जारी रहती थी, जिससे उपा-सूर्य सघन पटल के भीतर छिपे रहते थे। किंतु अब पंजाब में वर्षा-ऋगुतु प्राय: गायब हो गई है। वहाँ अब बहुत कम वर्षा होती है। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में शीत-ऋगुत की चर्चा है जिससे आर्थों को आध्यात्मिक उन्नित करने की सुविधा हुई। अब तो पंजाब प्रीप्म-प्रधान देश हो गया है। भूगभंशास्त्र वेत्ताओं की रिपोर्ट से झत होता है कि बहुत काल पहले राजपूताना, सिंध, युक्तप्रांत का अधिकतर भाग, बिहार एवं बंगाल समुद्र के गर्भ में थे, और सप्त-सिंधु के तीन तरफ समुद्र था। इसी कारण ऋग्वेद में गंगा और यमुना का विशेष महत्त्व नहीं है। गंगा की चर्चा केवल दो बार ऋग्वेद में आई है, किंतु अथवंवेद में गंगा और यमुना की केवल चर्चा ही नहीं है, गंगा-यमुना-तटवर्ती प्रदेशों और नगरों का भी उल्लेख है।

## वेद में समुद्र की चर्चा

गंगा त्रौंग यमुना थोड़ी दूर बहुकर तात्कालिक समुद्र में गिर जाती थी। स्रतएव व्यावहारिक दृष्टि से उनका कोई महत्त्व नहीं था। किंतु काल-क्रम से जब उपर्युक्त प्रदेश समुद्र के गर्भ से बाहर निकल आये तब वे समय पाकर समृद्ध देश हो गये। तभी उनकी चर्चा अथर्ववेद में विशेष रूप से हुई। स्रतएव यह प्रमाणित होता है कि ऋग्वेद के आरम्म काल में सप्तसिंधु के तीन ओर समुद्र था। इतने पर भी यूगेप के विद्वानों का दृष्टिकोण ऐसा संकीर्ण रहा है कि स्रपनी बात को साबित करने के अभित्र.य से वे वास्तविक अर्थ का विपर्यय करते रहे हैं। प्रसिद्ध विद्वान मेकडानल ने स्रपने 'संस्कृत साहित्य के इतिहास' में यहाँ तक कह डाला है कि स्रार्थ लोग समुद्र को जानते ही नहीं थे। उनका कहना है कि ऋग्वेद में वर्णित समुद्र का अर्थ जल-समूह है। किंतु ऋग्वेद के अनेक स्थलों में समुद्र शब्द आया है जिसका अर्थ सिवा समुद्र के दूसरा हो ही नहीं सकता। उदाहरण-स्वरूप ऋग्वेद के दो मंत्रों को देखिए—

# श्रा यद् ठहाव वर्रणस्य नावं प्र यत् समुद्रमीर याच मध्यम् श्राध यद्पां सुभिश्वराव प्र प्रेष्क ईक्क्ष्यावहै शुभे कम्।।

--मरडल ७, सूक्त ८८, मंत्र ३

भावार्थः—विस्थिजी कहते हैं कि जिस समय हम और वरुण दोनों नाव पर चढ़े ये भ्रौर जिस समय समुद्र के बीच नाव को हमने भली भाँति प्रेरित किया था तथा जिस समय जल के ऊपर गतिपरायण नाव पर हम थे, उस समय शोभायुक्त नौकारूपी भूले पर हमने मुख से की इन की थी।

# समस्य मुन्यवे विश्वो विश्वा नमन्त क्रुष्ट्यः । समुद्रायेषु सिन्धवः ॥ —म० ८, सुक्त ६, म० ४

भावार्थ--जेसे नदियाँ समुद्र को प्रणाम करती हैं वैसे ही समस्त मानव-प्रजा इन्द्र के कोध के भय से उनको प्रणाम करती है।

श्रवएव यही उचित प्रतीत होता है कि वैदिककाल विशेषतः ऋग्वेद के समय के इतिहास की रूप रेखा ऋग्वेद से प्राप्य सामग्री से रची जाय।

भाषा-विज्ञान और सभ्यता के अनुसन्धान करनेवालों की घारणा है कि पुरातनकाल में आर्यजाति जो एक स्थान में बसती थी, अनेक कारणों से अपने मूल स्थान से निकलकर य्रोग और एशिया में फैल गई। और, आर्यभाषा का प्रचार संसार के भिन्न-भिन्न देशों में हुआ। इससे अनुमान किया जा सकता है कि आर्यजाति किसी समय बहुत प्रवल और पराक्रमी थी। अपने मूलस्थान से निकलकर इस जाति ने संसार की सभ्यता पर अपना सिक्का जमा दिया। आर्यों के मूलस्थान के सम्बन्ध में यद्यपि गहरा मतभेद है तथापि मोहेञ्जोदही और हड़प्या की खुराई के बाद कुछ लोगों का विश्वास भी हो गया है कि आर्य लोगों का मूलस्थान सप्तसिंधु अथवा उसके आसपास ही था—यद्यपि अधिकारा पाश्चात्य विद्वान अब भी इसको मानने के लिए तैयार दीख नहीं पड़ते।

डाक्टर श्रविनाशचन्द्र दास ने श्रपने 'ऋग्वैदिक इश्डिया' श्रीर 'ऋग्वैदिक कलचर' नामक प्रत्थों में, स्वामी शंकरानन्द ने 'ऋग्वैदिक कलचर त्राफ द प्री हिस्टोरिक इएडस' नामक प्रत्थ में श्रीर पुरातत्त्व के विख्यात विद्वान रायबहाटर रमाप्रसाद चन्दा ने श्रपने 'इराडस वैली इन द वैदिक पीरियड' नामक ग्रन्थ में ऋग्वेद से उपलब्ध सामग्री की तुलना मोहे जोदही श्रीर इडप्पा की खुदाई से निकली हुई चीजों से करके, यह साबित किया है कि अवि-सम्यता का आदिस्रोत सप्त-सिंध ही था। सच तो यह है कि आयों के श्रादि-निवास-सम्बन्धी जो धारणाएँ श्रवतक थीं, सब केवल श्रनुमान पर ही श्रवलम्बित थीं श्रीर उनमें से एक भी ऐसी नहीं जो निश्चित श्रथवा सर्वमान्य कही जा सके। किन्त निष्यत्त व्यक्तियों को मोहेब्जोदहो और हङ्ग्या की खुटाई के बाद यह मानने में कोई विशेष अपनि नहीं रही कि आयों को आर्रिभक रंगभूमि भारत के सप्त-सिंधु अथवा इसके निकट वर्त्त मान कश्मीर में थी और वहीं से आयों का विस्तार यूरोप और एशिया में हुआ। विख्यात जर्मन विद्वान सीमर (जीमर) का भी कहना है कि वद में ऐसी कोई बात नहीं है जिसके द्वारा आयों का आदि-वासस्थान भारत के बाहर कहा या माना जा सके। वेदों के अध्ययन से पता चलता है कि आर्थी को कश्मीर से उत्तर के देशों का पता नहीं था। उत्तरकुर श्रीर पाञ्चालों की सम्मिलित जाति भी कश्मीर में ही थी. न कि भारत की सीमा में बाहर। कश्मीर में ही सोमलता प्राप्य थी। श्रतएव कुछ विद्वानों की धारणा है कि आर्थ मूलतः कश्मीर-निवासी थे, और संख्यावृद्धि अधवा प्राकृतिक परिवर्तन के कारण, सप्तसिंधु में आ बसे। वेराभूषा की तलना से भी आर्थ भारत के बाहर के अप्रादिनिवासी नहीं जान पड़ते। युरोप के लोग ऊँचा जुता और पाजामा पहनते थे। बाद ईरानियों ने इनसे पाजामा पहनना सीखा, किन्तु ऋग्वेदकालीन श्चार्य प्रायः विना सिला हुत्रा वस्त्र पहनते थे।

श्चार श्चार्य बाहर से भारत में श्चाते तो स्वभावतः किसी नेता के नेतृत्व में श्चाते श्रीर उनकी यात्रा तथा सप्तसिंधविजय की गाथा का समावेश अगवेद में अवश्य होता। किन्त भूगवेद में जो आर्थ एवं दस्युत्रों के युद्ध की चर्चा है, वह सिर्फ एक ही देश के भिन्न-भिन्न समुद्रायों के बीच हुए संवर्ष की चर्चा के समान है। अपूरवेद से यह १५४ विदित होता है कि श्रायों का युद्ध केवल दस्युश्रों से ही नहीं हुन्ना; बल्कि समय-समय पर इन्द्र, वस्णादि देवता श्रों की उपासना करनेवाली तथा यहादि कर्म करनेवाली भिन्न-भिन्न श्रार्य जातियों में भी हुआ, जिसमें राजा दिवोदास का युद्ध प्रसिद्ध है। अपनेद में वर्शित श्रनायों को कुछ विद्वान मोहेञ्जोदको श्रीर हहप्या का निर्माता श्रथवा पीयक मानते हैं। कतियय विद्वानों का यह भी मत है कि ब्रार्थ-सम्यता मिलवासियों ब्रीर सुमेरियनों की देन है। किन्तु तुलनात्मक दृष्टि से देखने पर यह प्रमाणित होगा कि सिन्धसभ्यता मिख श्रीर सुमेरियनों की सम्यतः से भी पुरानी है। सिन्धुसम्यता में बैलों द्वारा गाड़ी खींची जाती थी, किन्तु मुमेरिया में गदहां द्वारा । बर्छें, माले या त्रिश्ल की तुलना से पता चलता है कि सुमेरियनों का बर्छा अधिक सन्दर और सनिर्मित था। इन सब बातों से भी सिंध-सभ्यता पुरानी जान पहती है। मोहेञ्जोद्दों में खुदाई के बाद देवालय या मन्दिर नहीं मिते । किन्तु मिल, सुमेरिया, बैविलन, युनान आदि देशों में इम मन्दिर अधिक संख्या में पान हैं। इससे भी स्पष्ट है कि इन सब देशों की सभ्यता सिंधु-सभ्यता के बाद की है।

## पशियों द्वारा समुद्री व्यापार

ऋग्वेट में इमें यह भी जात होता है कि सप्तसिन्ध के निवासी पिण लोग समुद्र द्वारा व्यापार करते थे। समुद्र के किनारे होने के कारण मोहेञ्जोदड़ो तथा इड्प्पा सप्तसिंधु के सीमान्त-प्रदेश में थे। श्रुग्वेद का एक मंत्र हैं—

# तं गूर्तयो नेमन्निषः परीगुसः समुद्रं न संचरेणे सनिष्यवः --१।५६।२

भावार्थ-जिस प्रकार धनाभिलापी विश्वक् घूम-घूमकर समुद्र को चारो श्रोर से व्याप्त किये रहते हैं उसी प्रकार हव्यवाहक स्तीता लोग चारों श्रोर से इन्द्र को घेरे हुए हैं।

मत्रार्थ से न्पष्ट है कि व लोग समुद्र द्वारा व्यापार करते थे, यहाँ तक कि समुद्र के बोच स्थित टाप् का भी जिक प्रथम मण्डल के १६६वें सुक्त के तीसरे मंत्र में स्त्राया है। पिण लोग आर्य व्यापारी थे जो मिस्न, सुमेरिया, युनान आदि सुदूरवर्ती देशों से समुद्र द्वारा व्यापार करते थे। उपर्युक्त इतिहासक श्रीरमाप्रसाद चन्दा का मत है कि पिण लोगों ने ही मोहेज्जोदकों को बसाया और समृद्र दशा को पहुँचाया। अप्रुवेद में पिण्यों का जिक है। पिण लोग यज्ञ नहीं करते थे। इसलिए इंद्र के उपासकों के वे शत्रु बन गये थे। कर्ज न चुका सकने पर कर्जदार को दास हो जाना पढ़ता था। अप्रुवेद के दसवें मण्डल के १०८वें स्वत में पिण्यों और इन्द्र की दूती 'सरमा' के बीच सुन्दर संवाद है। स्पष्ट रूप से पिण्यों को नष्ट करने का आदेश हमें अप्रुवेद के तीसरे मण्डल के ५८ वें सुक्त के दूसरे मंत्र में मिलता है। उसमें पिण्यों को अनार्य या असुर नहीं कहा है; किंतु उन्हें आसुरी बुद्धवाला बतलाया है। इससे भी प्रत्यक्त है कि पिण लोग आर्य व्यापारी थे, जो इन्द्र की पूजा और यज्ञ न करने से अप्रुपियों के कोप-भाजन थे। मोहेज्जोदहों के समृद्धिकाल में पिण्यों ने संसार के मिन्न-भिन्न देशों से केवल व्यापार

ही नहीं किया, बल्कि उन देशों में जाकर वे बस भी गये श्रीर इस प्रकार उन लोगों ने स्रार्थ-सभ्यता एवं श्रार्थ-संस्कृति का प्रचार भी उन देशों में किया।

'जातक' के अनुसार भी प्राचीन बेबिलोन से भारत का व्यापारिक सम्बन्ध था। प्रसिद्ध ईरानी सम्राट्दारा के प्राचीनतम शिला-लेखों में भी सिंधु श्रीर कुशावती का स्पष्ट उल्तेख है। अवितिनया ( अभिका ) का प्राचीन नाम 'कुशावती' इस बात का छोतक है कि वह सिन्ध-वासियों का किया हुआ नामकरण है। एशिया-माइनर आदि देशों में श्रायों के प्रसार की कथा का ऐतिहासिक अधार तो ईसा की पन्द्रहवीं शताब्दी के पूर्व तक मिलता है। भारतीय संस्कृति के साथ मैविसको (श्रमेरिका) की मय-जाति की सम्यता की समानता की पर्याप्त चर्चा विद्वानों में हुई है। इस प्रकार भी हम देखते हैं कि पिलायों ने मोहेञ्जोदहो के समृद्धि-काल में, संसार के मिन्न-मिन्न देशो से व्यापार कर, वहाँ श्रार्य-सभ्यता का प्रचार किया। जिस प्रकार इक्क लैंड-निवासी जब श्रमेरिका में जा बसे तब वहाँ के कुछ नगरों का नाम अपने देश के नगरों के नाम पर रखा। उसी प्रकार जब पिंग लोग अक्रिका के तट पर जा बसे तब वहाँ के नगरों का नाम 'पराय-जन-पद' रखा जो पीछे फिनिसिया हो गया। मिस्र देश की गाथा ऋगदि से ज्ञात होता है कि ऋगदि-मिस्री 'पुन्त' नगर से आ बसे। कुछ विद्वानों की राय है कि पुन्त नगर मध्य एशिया में है, किंतु शब्द की तुलना से पता चलता है कि यह 'पुरुष' अथवा 'पुर्णी' का अपभ्रंश था। इस्रिलिए यह अनुमान होता है कि 'पुर्णी' लोग मोहे जोदही से आकर मिस्र में बसे थे। मोहेञ्जोदहो और मिल में मुदें का अन्तिम संस्कार एक ही प्रकार से होता था। यह बात भी उपर्युक्त धारणा की पुष्टि करती है।

सुमेठ-सभ्यता की भारतीयता

जब इस ऐतिहासिक काल में भारतीय विद्वानों को यूनान श्रीर श्रलेकजेिएड्या में पाते हैं तो अनुमान होता है कि ऐतिहासिक युग के पूर्व भी श्रार्य उन देशों में थे। श्रीर, मैक्सिकों की मय-सम्यता तो बिल्कुल भारतीय ही थी। उत्तरी श्रमेरिका के लुसियाना-मदेश में कुछ, जंगली जातियाँ वैदिक श्रार्थों की तरह श्रवतक भी श्रहिनेश श्रखरु श्रिम प्रज्वित रखती हैं। एनः सुमेरियन लोग भी सिधु-निवासियों की तरह छी देवता की पूजा करते थे जो चन्द्रमा श्रर्थात् सोमा थी। सोमा वैदिक देवता है। सुमेरियन लोगों के प्रधान देवता का नाम 'एनलिंक' था जो संस्कृत 'श्रनिक' (वायु देवता) का ही शाब्दिक रूपान्तर है। श्रमेक श्राचार-विचारों से भी सुमेरियन लोग निश्चित रूप से श्रार्य सिद्ध होते हैं। यह बात पाश्चात्य श्रालोचकों को भी सर्वथा मान्य है। †

मोहेञ्जोदहो श्रीर हहप्या में सीमान्तप्रदेश एवं व्यापारिक नगर होने के कारण-खुदाई के बाद भिन्न-भिन्न जातियों की खोपड़ियाँ मिली थीं। किंतु वे श्रिधिकांश भारतीयों की ही थीं। इससे भी विदित होता है कि श्रायों का श्रादि-निवास-स्थान सप्तसिंधु ही था, श्रीर इन दोनों प्रत्वीन महानगरों के श्रायं, न्यापार-प्रिय होने के कारण, संसार के विभिन्न देशों में जाकर बस गये। सिर्फ वहाँ बसे ही नहीं, श्रार्य-सभ्यता श्रीर संस्कृति का वहाँ प्रचार भी किया।

श्रीचमनलाल-रचित 'हिंदू-अमेरिका'। † स्टोरी अप नेशन्स, प्रथम भाग, पृष्ठ ७५

# तीसरा परिच्छेद ऋग्वेद का कालनिर्णय

संसार के साहित्य में ऋग्वेद सबसे प्राचीन प्रन्थ माना जाता है। किन्तु इसके निर्माण-काल के निर्माय के सम्बन्ध में जितने विशेषी विचार हैं उतने अन्य किसी प्रन्थ के नहीं। सामवेद, यजुर्वेद श्रीर अथवंवेद बाद को बने। किन्तु कुछ विद्वानों की राय है कि आयों ने सामवेद के संत्रों का गान करते हुए सप्तिस्धु में प्रवेश किया और वाद में उन लोगों ने कमशाः ऋग्वेट, यजुर्वेद और अथवंवेद को रचना की। अपने इस कथन की पुष्टि वे गीता के उस भगवद्वचन से करते हैं जिसमें योगेश्वर भगवान कृष्ण ने वेदों में अपने को सामवेद कहा (वेदानां सामवेदीऽस्मि)। सामवेद को भगवान द्वारा महत्ता प्राप्त करने का विशेष कारण था। आपने सामवेदीय छान्दोग्योगित्यद्वेत्ता 'अंगिरस' से शिक्षा प्रहण की थी, अतएव स्वभावतः आपकी दृष्टि में सामवेद की महत्ता सर्वोपिर थी। वेदों की अन्तरंग परीत्ता से भी सामवेद-सम्बन्धी धारणा गलत प्रमाणित होती है। इसके अतिरिक्त, जैसा हम आयों के आदिस्थान के सम्बन्ध में विवेचन करते हुए कह आये हैं, आयों का आदिस्थान भारत से बाहर नहीं, बल्क उसके अन्दर ही सप्तिसन्धु अथवा उसके निकटस्थ कश्मीर था। वे कहीं बाहर से सामगान करते हुए नहीं आये थे। अतएव इसमें कोई सन्तेह नहीं कि ऋग्वेद के बाद अन्य वेद बने।

श्रव देखना है कि ऋग्वेद का रचनाकाल क्या है। मुसलमानों तथा किस्तानों के धर्मप्रन्थों से पता चलता है कि संसार में खण्डप्रलय हुआ था, जिसका वर्णन 'नोम्राम्नार्क' की कहानी से सम्बन्ध रखता है। ब्राह्मण्यन्थों में इसकी चर्चा 'मनु महाराज की बाद' के नाम मे प्रसिद्ध है। इस बाद ने संसार में उथल-पुथल मचा दी। परिणामस्वरूप समुद्र सूखकर राजपुताना की मरुभूमि बन गया और द्रविद्ध देश (दिक्षण भारत) सप्तिस्धु में मिलकर एक हो गया। अगस्य ऋषि की धौराणिक कथा इस घटना से सम्बन्ध रखती है। अगस्त्य की कथा वास्तव में वृहत्तर भारत की कथा है। भूगर्भविद्याविशारदों के अन्वेषण के अनुसार एक और विन्ध्य-पर्वत गमनचुम्बी होने के कारण यातान्यात के लिए दुल्लें कृष्य था और दूसरी और वर्तमान राजपुताना में स्थित समुद्र, सप्तसिन्धु को दिक्षण से अलग करता था। किन्तु खण्डप्रलय के कारण एक और विन्ध्याचल की

ऊँ चाई कम हो गई, तो दूसरी श्रोर राजपुतानावाला समुद्र सूखकर मरुम् म बन गया। पौराणिक गाथा है कि सूर्य की भी गति शेकनेवाला विन्ध्याचल श्रगस्य ऋषि के सम्मुख भुक गया श्रौर श्रगस्य ने समुद्रपान कर लिया जिससे वह सूख गया!

## ऋषि अगस्त्य का सांस्कृतिक महत्त्व

श्रगस्य वैदिक ऋषि थे। लोपामुद्रा उनकी धर्मपत्नी थी। उत्तराखरह के श्रीकेदारनाथ के मार्ग पर अगस्त्य-मुनि नामक स्थान उनका आश्रम कहा जाता है। किन्तु उनका श्राश्रम किसी एक प्रदेश में टिकाऊ नहीं था। श्रनेक स्थान इस गौरव के मागी हैं। वस्तुतः उनके आश्रमों की स्थित उत्तरापथ से दक्षिणापथ की श्रोर आर्यजाति के प्रसार को सूचित करती है। इससे यह जात होता है कि खरडप्रलय के कारण जो भौगी-लिक परिवर्तन हुआ, उसके परिकामस्वरूप एक और गगनचुन्त्री विन्ध्याचल जमीन में धँस-कर यातायात के लिए सुगम हो गया, दूसरी श्रीर समुद्र के सूखने से राजपुताना श्रीर सिंध मरुस्थल बन गया, जिसके कारण रमता योगी अगस्य ने विनध्याचल को पार कर दश्हक।रएय के बीच से टिक्किंग-यात्रा का मार्ग म्वोज निकाला । तब से ब्राजतक इस मार्ग का महत्त्व अनुरुख बना हुआ है। बाद में भगवान् श्रीगमचन्द्रजी ने बनवास के समय इसी मार्ग से दिश्वाण में प्रवेश किया था। ब्राज भी 'मनमाइ' रेलव-स्टेशन के दिश्वण. चार मील की दूरी पर, नासिक जानेवाली सड़क की बाई श्रोर, श्रगस्त्यपुरी बताई जाती है। इस स्थान से भी दिश्वाण मलयपर्वत पर अगस्त्य का आश्रम है। रामायण से जात होता है कि सुप्रीव ने सीता के अन्वेषण का मार्ग बताते हुए, हनुमान से मलय-पर्वत पर अगस्त्य के दर्शन करने के लिए कहा था। कि इस प्रकार हम देखते हैं कि विनध्य-पर्वत को यातायात के योग्य बनाने के कारण अगस्य का नाम सप्त-सिंधु और उसके बहत्तर रूपों को मिलानेवाला सेत है। इनकी स्मृति भारत में ही नहीं, किंतु वाली त्रादि द्वीपों में भी श्राज सरितत है। श्रीर, इसी घटना के श्राधार पर उनकी महत्ता को बढ़ाने एवं इस घटना को रोचक बनाने के उद्देश्य से पुराशों के रचियता ने लिखा है कि अगस्य मुनि विन्ध्याचल के गुरु थे, अतः विध्य-पर्वत प्रशाम करने के लिए उनके चरशों में भुक गया श्रीर उनको मार्ग प्रदान किया तथा श्रगस्त्य ने समुद्र-पान करके उत्तर-दक्षिण-भारत को मिलाकर बृहत्तर-भारत-राष्ट्र का निर्माण किया । इस प्राकृतिक परिवर्तन का काव्यात्मक उल्हेख अग्वेद के बाद के प्रन्थों में ही है। अतः अग्वेद की अति प्राचीनता इस घटना से प्रमाणित होती है।

धर्मपरायण हिंदुक्रों की धारणा है कि सिष्ट का क्रारम्भ क्ररवों वर्ष पूर्व हुक्रा था। वेद दिख्यवाणी के रूप में सिष्ट के क्रारम्भ से ही हैं तथा प्रलय हो जाने पर उनका नाश न होगा; क्योंकि वेद क्रापौरुपेय एवं क्रानादि हैं। क्रार्य-समाज के प्रवर्गक स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्रापनी ऋग्वेदादि-भाष्य-भूमिका में वेदों की उप्पत्ति का समय १६६०८५,२६७६ वर्ष लिखा है। क्रापकी गणना का क्राधार मनुस्मृति है। किंतु पाश्चात्य विद्वानों तथा बुद्धिवादी भारतीय विद्वानों को इस काल-गणना पर संतोप नहीं है। उनका कहना है

<sup>\*</sup>वाल्मीकीय रामायण, किष्कित्धाकारह, सर्ग ४१, श्लोक १६

कि २५००० वर्ष पूर्व मनुष्य बोलता भी था या नहीं, इसमें संदेह है; अरबों साल की तो बात ही क्या ? अतएव, अन्य साधनों के अभाव में हमें देखना है कि वैदिक साहित्य के बहिरंग और अंतरंग प्रमाणों पर पाश्चात्य एवं भारतीय विद्वानों की वया राय है।

## ऋग्वेद का काल

सर्वप्रथम प्रसिद्ध जर्मन विद्वान मैक्समूलर ने इसकी चर्चा छेड़ी। श्रापकी राय में ऋग्वेद के मंत्र ईसवी-पूर्व के १५०० से १००० वर्ष के भीतर रचे गये। आपके बाद वैदिक विद्वानों का ध्यान इस श्रोर श्राकृष्ट हुआ। गिल्डनर वेस्ट तथा जैनसन ने पारिसयों के धर्म-प्रवर्त्तक ज़रशुस्त का समय ६६० से ५८३ ई० पूर्व निश्चित किया है श्रीर उसी श्राधार पर हापिकन्स तथा जैनसन ने यह निश्चित किया है कि ऋग्वेद का काल ८०० से ६०० वर्ष ईसवी-पूर्व होता है। इन लोगों का कहना है कि ऋग्वेद तथा पारसी धर्म-प्रनथ 'जेंद-ग्रबस्ता' की भाषा में काफी समता है। इससे यह स्पष्ट शात दीता है कि ऋग्वेद श्रीर 'जेंद-श्रवस्ता' प्राय: एक ही समय में बने । परंतु यह उनकी भूल है । यह तो ऐति-हासिक सत्य है कि मुखलमानों के धर्म प्रत्थ कुरान की आयर्त (वाक्य) मुहम्मद साहब को २३ वर्षों में मिली थीं। अर्थात् २३ वर्ष में कुरान अन्य पूरा हुआ। इसी प्रकार वैदिक विद्वान इस विषय में सहमत हैं कि सम्पूर्ण ऋग्वेद की रचना एक साथ नहीं हुई। प्रांगद विद्वान श्रीरमाप्रसाद चंदा ने अपनी पुस्तक 'इंडस वैली इन द वैदिक पिरियड' में लिखा है कि भिन्न-भिन्न त्राधुनिक विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि ऋग्वेद के भिन्न-भिन्न मरडलों की रचना एक साथ नहीं हुई। उनकी राय है कि दूसरे मरडल से लेकर सातवें मण्डल तक का श्रंश, जो पारिवारिक मण्डल के नाम से विख्यात है, सबसे पुराना है । उसके बाद प्रथम त्रीर त्रष्टम मगडल की रचना हुई । नवाँ मगडल पारिवारिक मगडलों से कुछ मंत्र लंकर श्रीर कुछ स्वतंत्र मंत्रों से बना। दसवाँ मएडल सबसे अनंत में बना। यह बात ऋग्वेद के मंत्रों से ही प्रमाणित होती है।

ऋग्वेद के ऋष्ययन से यह भी पता चलता है कि उसके मंत्र पहले के मंत्रों के आधार पर मुसंस्कृत ऋौर सुसजित करके बाद में इस रूप में बने। इस धारणा की पुष्टि भी उसीके मंत्रों से होती है। †

भर्यवेद के आरम्भ के मण्डलों में हम वरुण की सर्वशक्तिमान् सर्वप्रधान देवता पाते हैं। किंतु बाद में इन्द्र की महत्ता बढ़ने लगती है और वरुण की घट जाती है। फलस्वरूप हम भर्यवेद के अंत में वरुण को सिर्फ जल का देवता पाते हैं; इधर इन्द्र की मर्यादा वृत्रासुर को मारने के बाद बहुत बढ़ जाती है; किंतु इन्द्र की प्रधानता बहुत-से आयों को मान्य नहीं थी। कुछ वरुण की प्रधानता स्वीकार करते, कुछ सूर्य की और कुछ अभि की। अग्नि की स्तुति से वेद का आरम्म ही हुआ है। इस कारण, इन्द्र को प्रधान माननेवाले आयों से इन्द्र-विरोधी आयों का समय-समय पर संघर्ष हुआ, जिसका आभास हमें भर्यवेद में भी मिलता है। मोहेज्जोदड़ी के आर्थ-ज्यापारी पिण भी इन्द्र की महत्ता स्वीकार नहीं करते थे।

<sup>\*</sup> ऋग्वेद, मण्डल ३, सूक्त ३२, मंत्र १३ : मं० ६, सू २१, मं ५

<sup>+</sup> १ | E द | २ : १ | 5 E | ३

संभव है, कुछ शान्तिप्रिय आर्थ, जो विशेष रूप से अभि के उपासक ये, संघर्ष के कारण इंरान जाकर बस गये और वैदिक धर्म को मानते रहे। फिर कालान्तर में महात्मा जरशुक्त ने वैदिक धर्म में सुधार कर उसकी रूपरेखा यद्यपि बदल दी तथापि पूर्व-संस्कार के कारण धर्म का आधार ऋग्वेद ही रहा। किंतु इंद्र की गणाना, जिनका ईरानी नाम आद्र पड़ा, देवता के स्थान पर असुरों में हुई। अतएव हापिकन्स और जैक्सन का यह विचार कि ऋग्वेदकाल ८०० से ६०० ईसवीपूर्व है, अमात्मक है।

प्रसिद्ध विद्वान विश्वर्टीमेंट्स ने ऋग्वैदिक साहित्य का प्रारम्भ २५०० ई० पू० के लगभग माना है। यह समय बहुत-कुछ निकटतम जान पढ़ता है। लोकमान्य तिलक और याकोवी महाशय ने ज्योतिय-सम्बंधी गणना पर वेद-काल का निर्णय किया है। लोकमान्य ने अपनी पुस्तक 'श्रोरायन' में ऋग्वेद का समय ईसवी-सन् से लगभग ६००० वर्ष पूर्व प्रमाणित किया है और याकोवी ने ४५०० वर्ष पूर्व। किंतु पाश्चात्य विद्वानों ने इन दोनों मतों का खराडन इस आधार पर किया है कि ऋग्वेद के जिन मंत्रों के बल पर यह ज्योतिय-सम्बंधी गणना की गई है उनका ऋर्ष संदिग्ध है; ज्योतिय-सम्बंधी गणना तो फेबल गणित पर अवलम्बित होती है।

ह्यूगो विकलर ने १६०७ ई० में एशिया-माइनर के 'वोगज-कोई' नामक स्थान में खत्ती-राज्य-सम्बन्धी कुछ ईंटें खोद निकाली थीं। इनपर चौटहवीं शताब्दी ईसवी-पृर्व के खुदे लेखों में खत्ती ग्रीर मितानी जातियों के बीच युद्ध-समाप्ति के फलस्वरूप हुई सन्धि का उल्लेख है। सन्धि में साची-रूप से चार वैदिक देवताश्रों के नाम श्राये हैं—जैसे मित्र, वरुण, इन्द्र, नासन्य। ये नाम जेन्द-श्रवस्ता के नामों से पूर्णतया नहीं मिलते; किन्तु ऋग्वेद में श्राये हुए नामों के श्राच्ररशः श्रानुकल हैं। इससे यह निष्कर्प निकलता है कि ऋग्वेद बनने के बहुत काल बाद श्रायों की एक शाखा उत्तर-पश्चिम की श्रोर भी निकल गई श्रीर वहाँ उसने (श्रायंशाखा ने) विजातियों के बीच श्रपने देवताश्रों की पूजा प्रचलित की। श्रतः ऋग्वेद का समय इस काल से श्राव्यन्त प्राचीन होना चाहिए।

सर जान मार्शल मोहेञ्जोदहो की सम्यता को ई० सन् के ५००० से ३००० वर्ष पूर्व वतलाते हैं। मोहेञ्जोदहो के निवासी लोग आर्य थे। वे द्रविड, मिस्न आदि देशों से ज्यापार करते थे। इसलिए आधुनिक कलकत्ता की तरह मोहेञ्जोदहो एकदेशीय नहीं, सार्वदेशिक नगर हो गया था। वह किसी युद्ध के कारण नष्ट-भ्रष्ट हुआ। नहीं जान पहता। उसका ध्वंस भौगोलिक और प्राकृतिक परिवर्तन के कारण हुआ। उसकी भूमि के निचले स्तर से कई टूटे हाथ, पाँव, खोपड़ियाँ आदि मिली हैं। साथ ही एक विशालकाय मनुष्य का अस्थिपज्ञर भी वहाँ मिला है। इससे कुछ लोगों का अनुमान है कि आयों ने द्रविडों को युद्ध में पराजित कर नगर को नष्ट-भ्रष्ट कर डाला तथा इस युद्ध में दोनों पत्तों की चित हुई। किन्तु यह भ्रान्त धारणा है। इसकी पुष्टि में अभीतक युक्तियुक्त कोई प्रमाण नहीं दिया गया है। इसी कारण हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि मोहेञ्जोदहो की सम्यता वैदिक आर्थ-सम्यता है, न कि द्राविड अनार्थ-सम्यता। इस गणना से ऋग्वेद-काल ई० सन् मे ५००० वर्ष पूर्व का हो जाता है, जो लोकमान्य तिलक की गणना से मिलता-जलता है। प्रसिद्ध विद्यान श्रीबालकृष्ण दीच्चित ने भी, भारतीय ज्योतिषशास्त्र-

सम्बन्धी श्रपने इतिह।स-प्रनथ में, ऋग्वेदक.ल की गर्मा की है। वह काल-गर्मा ई० सदी के प्राय: ३००० वर्ष पूर्व से प्राचीन श्राती है। श्रीदीद्वित के उपर्युक्त निर्मय का खरहन सम्भवत: श्राजतक किसीने नहीं किया।

पार्जिटर श्रीर मैकडानल का मत है कि हम यदि निश्चय के माथ बतला सकें कि यजुनेंद श्रथना शतपथन्नाह्मण का समय कौन-सा है, तो ऋग्वेद का समय निश्चित कर सकते हैं। पहते कहा जा चुका है कि श्रुग्वेद के भिन्न-भिन्न स्तो का भिन्न भिन्न समय में बनाया जाना निर्विवाद है। इसी प्रकार यजुनेंद की भी रचना कई शताब्दियों तक होती रही; क्योंकि श्रुग्वेद के अन्तिम मरडल के पुरुषस्त में यजुनेंद का उल्ेख है। मेकडानल के मतानुसार ब्राह्मणप्रन्थों की श्रुग्वेदिविषयक भिन्न-भिन्न चर्चाश्रों से ऐसा मालूम होता है कि उस समय श्रुग्वेद की संहिता एक विशेष रीति से स्थिरतापूर्वक निश्चित हो चुकी थी। शतपथन्नाह्मण में एक स्थान पर राष्ट्र कहा गया है कि यजुनेंद के गरावचनों का पाठ बदलना असंभव है। ब्राह्मणप्रन्थों में यह भी उल्हेख पाया जाता है कि श्रुग्वेद के श्रमक स्ता में कितनी श्रुग्वेद हो; श्रीर इस समय उसमें उतनी ही श्रुग्वाएँ मिलती हैं। तात्वर्य यह कि ब्रह्मणप्रन्थों के समय में समग्र श्रुग्वेद सुबद्ध, सुब्यवस्थित श्रीर सर्वमान्य पन्थ समका जाता था।

यह जो धारणा प्रचलित है कि ऋग्वेद की व्यवस्था करने का काम व्यासजी ने किया और व्यास महाभारत के समय में वर्तमान थे, उक्त विधान के अनुकृत है। कौरव और पाएडव-युद्ध के बाद शतपथबाद्धण का निर्माणकाल माना जाता है। इस विवेचन से इम इसी सिद्धान्त पर पहुँचते हैं कि ऋग्वेद का काल कम-से-कम ईमवी सदी से प्रायः ४००० वर्ष पूर्व माना जाना चाहिए।

<sup>\*</sup> इशिडयन ऐंटिक्वेरी—भाग २४, पृष्ठ २४५

## चौथा परिच्छेद वेद का अर्थानुसन्धान

वेद की भाषा श्रात्यन्त लचीली है। वेद की ऋचाश्रों के भिन्न-भिन्न विद्वानों ने, भिन्न-भिन्न प्रकार के अर्थ किये हैं। यद्यपि प्राचीन काल से अवतक ऋग्वेद पर अनेक भाष्य लिखे गये तथापि ऋग्वेद की परिपूर्ण व्याख्या नहीं की जा सकी। यह ठीक है कि बहुतरे ऐसे स्त हैं जिनका अर्थ अब विवादास्पद नहीं रहा, परन्तु बहुतरे ऐसे भी हैं जिनका प्रस्तुत अर्थ नितान्त अम-मूलक है। अतएव यथार्थ भाव समक्तने में अपने को असमर्थ पाकर अनेक आधुनिक विद्वानों ने कतिपय मंत्रो को निर्धक कह डाला है! भिन्न-भिन्न विद्वानों ने भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण से ऋग्वेद का अर्थ किया है, जिसके परिणामस्वरूप एक आचार्य का अनुवाद दूसरे से सर्वथा भिन्न हो गया है और कहीं-कहीं तो यह सन्देह होने लगता है कि ये भिन्न-भिन्न अनुवाद एक ही मंत्र के अनुवाद हैं या नहीं।

वेदार्थ-श्रनुसन्धान के सम्बंध में श्राजकल प्रधानतया तीन मत मिलते हैं, जिनमें सं पहला सायण श्रीर उनके पूर्व के भाष्यकारों का, दूसरा पाश्चात्य भाष्यकारों का, श्रीर तीसरा श्रवीचीन भारतीय भाष्यकारों का है।

(क) प्राचीन भाष्यकारों में सबसे प्रसिद्ध भाष्य सायण का है और प्राय: उन्हों के भाष्य के स्वाधार पर पाश्चात्य एवं भारतीय भाष्यकारों ने भाष्य रचा है। नायण ने स्वपने भाष्य में भारतीय परम्परा को स्वपनाया है। स्वतएव उनका वृहत् भाष्य प्राचीन स्वाचायों के श्वाधार पर ही लिखा गया है। यास्क ने भी निरुक्त में कतिपय मंत्रों का भाष्य लिखा है तथा मंत्र के स्वर्थनिर्ण्य की प्रणाली को भली-भाँति समकाया है। सायण ने निरुक्तकार यास्क के मत का उल्लेख स्वपने भाष्य में सेकड़ों बार किया है। यास्क ने जिस परम्परा का पालन स्वपने निरुक्त में मंत्रों के स्वर्थ करने में किया है, उसी का स्वनुसरण हमें सायण-भाष्य में मिलता है। सुतराम् सायण ने परम्परागत स्वर्थ को ही स्वपनाया है स्वीर उसकी पृष्टि में पुराण, इतिहास, स्मृति, महाभारत स्वादि प्रन्थों से स्वाव-स्यकतानुसार प्रमाणों को उद्भृत किया है। यह प्रायः निर्विवाद है कि सायण-भाष्य यदि न होता तो वेदार्थ-सनुरालन की दयनीय स्वयस्था हो जाती। बास्तव में वेदिक भाषा स्वीर धर्म के सुदृद्ध गढ़ में प्रवेश बाने के लिए हमारे प्रास एक ही साधन है स्वीर वह

है—सायरा का चारो वेदों का भाष्य। प्रत्येक विद्वान के ऊपर सायरा का ऋरा यथेष्ट मात्रा में है। परन्तु योगी अप्रिवन्द की राय में सायण की केन्द्रीय बृटि यह है कि उसने सदा कर्मकाएड-विधि में ही प्रस्त रहकर, निरंतर वेद के ब्राशय को बलपूर्वक कर्मकाएड के संकुचित साँचे में डालकर, वैसा ही रूप देने का यह किया है। परिशासत: सायश्रमाध्य के द्वारा ऋषियों का. उनके विचारों का, उनकी संस्कृति का, उनकी अभीष्ताओं का एक ऐसा प्रतिनिधित्व हुन्ना है जो इतना संकुचित है कि यदि इस उसे स्वीकार कर लें तो वह वेद के सम्बंध में प्राचीन पूजाभाव को, उसकी पवित्र प्रामाणिकता को, उसकी दिव्य ख्याति को बिलकुल अबुद्धिगम्य कर देता है। फिर भी यद्यपि सायण का अन्ध एक ऐसी कुन्जी है जिसने वेद के आंतरिक आशय पर दोहरा त ला लगा दिया है, तो भी वह वैदिक शिद्धा की प्रारम्भिक कोठरियों को खोलने के लिए अत्यंत अनिवार्य है। युरोपियन पारिहत्य का सारा-का-सारा विशाल प्रयास भी इसकी उपयोगिता का स्थान लेने योग्य नहीं हो सका है। प्रःयेक परा पर हम इसके साथ मतभेद रखने के लिए बाध्य हैं। एक चढ़ने का आवश्यक तख्ता या सीढ़ी है जिसका हमें प्रवेश के लिए उपयोग करना पहता है, यशपि इसे हमें अवश्य ही पीछे छोड़ देना चाहिए--यदि हम आगे बहकर श्रान्तरिक अर्थ की गहराई में गीता लगाना चाहते हैं और मन्दिर के भीतरी भाग में पहुँचना चाहते हैं तो।

पारचात्य विद्वानों ने वेदों को समझने का विपुल प्रयास किया है और किसी श्रंश में उन्हें जो समला। मिनी है वह सायण की ही अनुकम्पा का फल है। सायण की ही सहायता से वे लोग वैदिक मंत्रों के अर्थ कुछ श्रंश तक समझने में सफल हुए हैं। मैक्स-मूलर (Maxmuller) ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यदि सायण-द्वारा किये गये अर्थ की लड़ी हमें नहीं मिलती तो हम इस दुर्भेंच किले के भीतर प्रवेश ही नहीं कर सकते थे। यह दुर्भाग्य की बात है कि राष्ट्रभाषा हिंदी में सायणभाष्य का अनुवाद अवतक नहीं हुआ। आवश्यकता तो यह है कि मायणभाष्य के अनुवाद के साथ-साथ यूरोपियन तथा श्रीअरविंद एवं स्वामी दयानंद आदि-द्वारा किये गये वेदार्थ का भी समावेश हो, जिसमें वेद को भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण से समझने की सुविधा रहे। मंत्रों के तीन प्रकार के अर्थ रखने की दृष्ट से किया हुआ भाष्य हो पूर्ण हो सकता है।

(ख) पाश्चात्य वैदिक विद्वानों में सबसे प्रसिद्ध मैं सम्मूलर साहव हैं। ग्रापने विद्वत्तापूर्ण प्रन्थ ग्रीर रोचक व्याख्यानों द्वारा भारतीय धर्म तथा संस्कृति को पश्चिमी देशों में लोक-प्रिय बनाया है। ग्रापने बड़ा ही सहानुम्ति-पूर्ण हृदय पाया था। ग्रातप्य श्राप भारतीय धर्म के श्रांतस्तल को परखने में कृतकार्य हुए। ग्रापने भारतीयों के हृदय में ऐसा घर कर लिया है जैसा ग्रान्य किसी पाश्चात्य विद्वान से न हो सका। श्राप भारतीय विद्वानों के समझ भोज्ञमूलर भट्ट के नाम से प्रख्यात हैं। ग्रापके सायख्माध्य-समन्त्रित श्रापकोद का संस्करण एक ग्रादर्श ग्रीर श्रानुपम संस्करण माना जाता है। छः जिल्हों में सम्पादित वेद-भाष्य की ग्रापकी भूमिका ग्रापूर्व ग्रीर पठनीय है। किन्तु क्राप्तेह का सर्वप्रथम ग्रांगेजी श्रानुवाद सायख्माध्य के ग्रापार पर डाक्टर विल्सन ने किया। काशी के क्वींस कालेंज के

श्रध्यापक डाक्टर ग्रिफिथ ने चारों वेदों का श्रंभेजी भाषा में पद्यात्मक श्रनुताद किया है। डाक्टर लनमन श्रीर डाक्टर हिटनी का श्रधनंवेद श्रीर डाक्टर कीथ का कृष्ण-यजुर्वेद का श्रंभेजी श्रनुवाद श्रत्यंत महत्त्वपूर्ण है। श्रतएव पाश्चात्य विद्व नों का वेदानुसीलन श्रत्यंत श्लाध्य है। किन्तु वेदों स भारतीयता नक लकर उन्हें भारतेतर विश्व न तथा धम की सहायता से समम्भने का दुश्त हस करना "मूा कुठाराधातः" की लोकोक्ति को चिरतार्थ कर रहा है। इस प्रकार वेदों के श्रथ करक व दिक श्रायों क विषय में इन लोगों ने विचित्न श्रनगंल बातें तक कह डाली हैं।

(ग) ब्रावीन पद्वति के उद्भावक भारत के प्रसिद्ध सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। अपने शुक्ल-यजुर्वेद एवं ऋग्जेद के सन्तम मरडल के कुछ अंश तक क, नवीन मध्य कि ना है। स्वामीजी के निधन पर अपर्यसमाज के प्रसिद्ध विद्वान श्चार्य-तिजी ने ऋग्नेद क श्चात्रशिष्ट भाग पर श्चपनी टीका लिखकर स्वामीजी के कार्य की एक प्रकार से पूर्ति की है। अजमेर के नैदिक यंत्र लय ने तो श्रीजयदेवजी द्वारा ब्रानुवादित चारों नेदों को छुराकर श्रीर सुलग मूल्य में प्रकाशित कर बड़ा ही प्रशासनीय कार्य किया है। अप्रैंध (अप्र पारडी, सरत) के महाराष्ट्रीय आर्थ-परिवत स्तव । करजी ने वेद के अंतर्गत अनेक विषयों पर अलग-अलग पुस्तिक। एँ लिख-कर केवल बदिक विचारधारा को ही मुलम नहीं किया है, किन्तु वेदाध्ययन की श्लोर लोगों की प्रवृत्ति मी ज गरित की है। अप्रापक अध्यववेद का सुबोध माध्य मेरे विचार में सब माध्यो स अधिक सुगम और सप छव है। हर्प की बात है कि श्चाप ऋग्वेद एवं शुक्ल-यजुर्वेद पर भी सुबोध माध्य लिख रहे हैं जिनके कुछ श्चश पकाशित भी हो चुके हैं। भाष्य की पद्धति अधर्ववंद के सुबोध-भाष्य की है। गुरुकुल से संबद्ध अपनेक विद्वानों ने भी वद के विभिन्न अपों पर अन्य लिखे हैं। इनमें परिडत भगवद्त्त का 'वदिक व ङ्मय का इतिहास' अत्यंत महत्त्वपृर्ण है जो वैदिक साहित्य के जिज्ञासुत्रां के अध्ययन अरीर मनन करने योग्य है। गुरुकुल-ज्वालापुर ( इरिद्वार ) के प्रधान आचार्य प्रियवतर्जा का 'वरुण की नौका' भी पठनो । है। हत्ल ही में वेदवाणी कार्यालय, (काशी) ने श्रीवीरेन्द्र शास्त्री द्वारा अनुवादित सामवेद-संहिता का सुन्दर संस्करण प्रकाशित किया है। इस प्रकार आर्थसमाज ने अरीर विरोपकर स.तव तेकरजी ने वेद प्रवार में बहुत योग दिया है जिसके लिए वे हमारी अद्धा के भाजन हैं।

श्री टी॰ परम शिव अय्यर ने अपने बौद्धिक चमक-दमक से युक्त आश्चर्यजनक अन्य 'रिक्स' (Riks) में यह सिद्ध करने का यत्न किया है कि सारे ऋग्येद में आलंकारिक रूप से उन भू-गर्भ-सम्बंधी घटनाओं का वर्णन है, जो उस समय हुई जब विरकाल से जारी हिम-संहार समाप्त हुआ। और उसके पश्चात् भौमिक विकास के उसी युग में हमारे यह का नवीन जन्म हुआ।

<sup>\*</sup> द्रष्टस्य-अविसरोव उपाध्याय का 'बाचार्य सायण और माधव', पू० ११६-३२।

स्वामी द्यानंदजी ने अपने भाष्य में अनेक विशिष्ट बातों का उल्लेख किया है। आपके विचार में बेद में धार्मिक, नैतिक और बैक्शनिक सत्य का एक ईश्वर-प्रित पूर्ण ज्ञान है। आपने ऋषियों का भाष-सम्बंधी मलसूत्र हमें पकड़ा दिया है। इस विचार पर कि जगत् में एक ही देव की सत्ता है और भिज-भिज देवता अनेक नाम और रूप से उस देव की ही अनेकरूपता को प्रकट करते हैं, आपका कथन है कि बेद में लौकिक इतिहास का सर्वधा अभाव है। बेदों के सब शब्द यौगिक तथा योगरूढ़ हैं, रूढ़ नहीं। यह सिद्धांत स्वामीजी की अर्थनिरूपण्पद्रित की आधार्याला है। जितने अग्वन, इंद्र, वक्षा आदि देवता-वाचक शब्द हैं, यौगिक होने से एक ही परमात्मा के वाचक हैं। इस प्रकार स्वामीजी आध्यात्मिक शैली के माननेवाले थे। अधारतः यह सिद्धांत ठीक है। निरुक्तकार ने स्वष्ट शब्दों में कहा है कि जितने देवता हैं वे सब एक ही महान देवता—परमेश्वर—की विशिष्ट शक्ति के प्रतीकमात्र हैं। अत्रुप्त हम स्वामीजी के इस निष्कर्ष से—कि जहाँ-जहाँ उपासना का व्यवहार लिया गया है वहाँ-वहाँ एक अद्वितीय परमेश्वर का ही प्रहण् किया गया है —सर्वधा सहमत हैं।

योगी श्रीश्चरविन्द ने 'द सिक्रेट श्चाफ द वेदाज्' (The Secret of the Vedas) तथा 'से निवटेड हिम्स' (Selected Hymus)—दो लेखमालाएँ वेद पर लिखी हैं। इनके श्चितिरक्त 'ए डिफेंस श्चाफ इण्डियन करूचर' (A Defence of Indian Culture) लेखमाला में तथा 'श्चार्य' के श्चन्य लेखों में एवं उनके श्चाश्चम के साधकों द्वारा पृद्धे गये वेद-सम्बंधी प्रश्नों के उत्तर में भी वेद के सम्बंध में श्चपने विचार प्रकट किये हैं। श्चमी हाल में ही श्रीश्चरविन्द के मन्तव्यानुसार श्रीकपाली शास्त्री ने ऋग्वेद के कितपय सक्तों की श्चाध्यात्मिक विवेचना प्रस्तुत की है तथा इस माध्य की प्रस्तावना में इस पद्धति के गुगा तथा रूप का प्रतिपादन बड़े कीशल में किया है।

किन्तु मब बातां का विचार करते हुए हम स्वामी दयानंदजी के उस विचार से सहमत नहीं हैं कि वेदों में जहाँ-जहाँ ऐतिहासिक वर्णन किये गये हैं वे सब मिथ्या हैं। यह ठीक है कि बहुत-सी कथाएँ बेद में रूपक के रूप में दी गई हैं जिनका विस्तार महाभारत तथा पुराणों में हुआ है, किन्तु यह कहना कि बेद में वर्णित समस्त कथाएँ मिथ्या हैं, यथार्थ नहीं जँचता।

## **पाँचवाँ परि**च्छेद वेद श्रोर वेदिक साहित्य

साधारण बोलचाल में 'श्रुति' शब्द से समस्त वैदिक साहित्य का बोध होता है; किंतु श्रिधिकांश विद्वान वेदों के केवल मंत्रभाग को ही श्रुति मानते हैं।

वैदिक साहित्य दो मुख्य भागों में विभाजित किया जाता है—(१) संहिता (श्रर्थात् मंत्र), (२) ब्राह्मण, श्रारण्यक तथा उपनिषद्। महर्षि द्यानन्द केवल संहिता को ईश्वरकृत ठहराते हैं। उनके पहले के सायणादि भाष्यकार संहिता श्रीर ब्राह्मण दोनों को ईश्वरकृत मानते हैं, किंतु पश्चिमी विद्वान समस्त वैदिक साहित्य को भिन्न-भिन्न ऋषियों की रचनाश्रों का संग्रह मानते हैं।

वेदों के सभी भाष्यकार इस बात से सहमत हैं कि चारो वेदों में समुख्य रूप से प्रधानतः तीन विषयों का प्रतिपादन है।

- (क) कर्मकाएड अर्थात् यज्ञकर्म—जिसमे याज्ञिक या यजमान को इस लोक में अप्रीष्ट फल की प्राप्ति हो अर्रीर मरने पर क्षेष्ठ मुख मिले।
- (ख) ज्ञानकारड—जिसमे इहलोक तथा परलोक श्रीर परमात्मा के सम्बंध में वास्त-विक तत्त्व तथा रहस्य की बातें जानी जाती हैं श्रीर जिमसे मनुष्य के स्वार्थ, परार्थ तथा पारमार्थिक श्रमीष्टों की सिद्धि हो सकती है।
- (ग) उपासनाकारड—ग्रथित् ईश्वर-भजन—जिसमे मनुष्य की ऐहिक तथा पार-लौकिक ग्रीर पारमार्थिक सिद्धि हो सकती है।

थेद कोई पुस्तक-वाचक शब्द नहीं है, बल्कि भिन्न-भिन्न ऋषि-मुनियो के अनुभव-निद्ध श्राध्यात्मिक नियमों के संग्रह का नाम वेद है। यह शब्द विद् धातु से बना है। विद का अर्थ जानना अथवा ज्ञान प्राप्त करना है। वेद में सभी विद्याएँ बीज रूप से विद्यमान है। वेद के मंत्र विस्मृत न हो जायँ और उनका कालान्तर में लोप न हो जाय, इसलिए ऋषि-मृनि उन्हें कराटाम रखते ये और शिष्यों को सिखलाते थे। बाद में लिपिकला प्रचलित होने पर, वे पुस्तकरूप में लिखे गये। जिस प्रकार समस्त कुरान को कराटस्थ करनेवाले हाफिज कहे जाते हैं उसी प्रकार समस्त वेद अर्थात् श्रुति को कराटस्थ करनेवाले बाह्यण श्रीत्रिय कहला थे। अग्रज भी श्रीत्रिय बाह्यणों की प्रतिष्ठा बाह्यणों में सर्वोपरि है। इसी प्रकार जो दो वेदीं में पारंगत थे वे द्विवेदी तथा तीन और चार वेदों के जाननेवाले कमशः त्रिवेदी तथा चतुर्वेदी के नाम से सम्बोधित होते थे।

## ऋग्वेद

वेदों में ऋग्वेद का नाम सबसे पहले श्राता है। यही सबसे प्राचीन श्रीर प्रतिष्ठित सममा जाता है। इसके दो प्रकार के विभाग उपलब्ध हैं-(१) मण्डल, श्रनुवाक् श्रौर स्कः; (२) अष्टक, अध्याय और स्का। पहला विभाग ऐतिहासिक और महत्त्वशाली है। इस विभाग के अनुसार समस्त ऋग्वेद दस खरडों में विभक्त है जिन्हें मरहल कहते हैं। मण्डल में संग्रहीत मंत्र-समृह को सुक्त कहते हैं। इन सुक्तों के खण्डों को श्राचाएँ श्रार्थात मंत्र कहते हैं। सुक्तों की संख्या १०१७ है तथा मंत्रों की १०५५२। कुछ खिल अर्थात श्चितिरिक्त सुक्त हैं जिनकी संख्या ग्यारह है। इस प्रकार सब मिलाकर सुक्तों की संख्या १०२८ है। प्रत्येक मण्डल के सूक्तों की संख्या बराबर नहीं है। प्रथम श्रीर दशम मण्डल में सबसे ऋधिक सुक्त हैं श्रीर द्वितीय मण्डल में सबसे कम। दूसरा विभाग ऋर्थात् श्रप्टक, अध्याय और सक्त पाठकम के सभीने के लिए बना प्रतीत होता है। प्रत्येक अष्टक में आठ अध्याय हैं। इस प्रकार कुल ऋग्वेद ६४ अध्यायों में विभक्त है। सब मंत्र पदा में हैं। इन पद्यों की शैली प्रचलित संस्कृत के छन्दों से बहुत कम मिलती है। गाग्तीय लोग परम्परा से वेद-मंत्रों को ऋषियों के द्वारा दृष्ट मानते हैं। स्त्रियाँ भी कई मंत्रों की द्रष्ट्री हैं। ऋषि शब्द का अर्थ है देखनेवाला। एक कुल के ऋषियों द्वारा दृष्ट मंत्र का संग्रह एक मण्डल में किया गया है। प्रथम श्रीर दशम मरडल में तो नाना कुदम्बों के ऋषियों के मंत्र हैं। परंतु द्वितीय से लेकर सप्तम तक प्रत्येक में एक हो कुदुम्ब के ऋषियों के द्वारा दृष्ट मंत्रों का संकलन है। इन ऋषियों के नाम क्रमशः (१) यःसमद, (२) विश्वामित्र, (३) वामदेव, (४) ऋति, (५) भारद्वाज श्रीर (६) वसिष्ठ हैं। श्रष्टम मरुडल में करव-वंश श्रीर श्रंगिरा-गोत्र के ऋषियों के मंत्र हैं। नवम मण्डल में केवल सोम-सम्बन्धी मंत्र हैं। दराम मण्डल के मंत्र अनेक अधियों के हैं। इनमें केवल देवताओं की स्तृति नहीं है: अपित अन्य विषयों का भी सन्तियेश है-जैमे जुम्रा खेलने से हानि, विवाह, श्राइ-मंत्र म्रादि। दूसरे से लंकर सातवें मरडल तक ऋग्वेद सबसे प्राचीन माना जाता है ख्रीर दशम मरडल सबसे ऋर्वाचीन ।

प्रत्येक स्क में किसी दिल्य ईश्वरीय विभूति की स्तुति है श्रीर स्तुति के साथ-साथ सृष्टि के श्रनेक रहस्यों श्रीर तत्वों का उद्घाटन है। इनमें सबसे प्रसिद्ध नासदीय श्रीर पुरुष-स्क हैं। नासदीय स्क की गणना विश्व-साहित्य के महान् श्राश्चयों में है। काव्य श्रीर दर्शन दोनों की ऊँची मे-ऊँची उड़ान इस स्क में श्रिमव्यक्त हुई है। इसमें श्रनेक वैज्ञानिक रहस्यों की श्रीर संकेत है। इसमें प्रकृति के विकास की दृष्टि से एष्टि-रचना का उल्लेख है (१०।१२६)। पुरुपस्क भी वैसा ही रहस्यमय है (१०।६०)। इसमें भगवान के विराद स्वरूप का वर्णन है जिसका श्रामास हमें गीता (श्रध्याय ११) में मिलता है। पुरुपस्क का निम्नांकित मंत्र मगवान् की स्तुति के लिए विशेषहरूप से व्यवहार में आता है—

सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राषः सहस्रपाद।
स भूमि विश्वती वृत्वा ऽत्यतिष्ठदशाङ्गुलम्
पुरुष प्नेदं सर्वे यद्भृतं यष् भाव्यम्
खतामृत्त्वस्येशांनो यदम्नेनातिरोहिति
प्तावानस्य महिमाऽतो व्यायाध्य पूरुषः
पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि।

(१018018-3)

श्रयीत्—विराद् पुरुप (ईश्वर) सहस्र (श्रवन्त) सिरों, श्रवन्त चलुश्रों श्रीर श्रवन्त चरणांवाला है। वह भूमि (ब्रह्माएड) को चारो श्रोर से व्याप्त करके श्रीर दस श्रद्भुल परिमाण श्रधिक होकर श्रयोत् ब्रह्माएड से बाहर भी व्याप्त होकर श्रवस्थित है। जो कुछ हुश्रा है श्रीर जो कुछ होनेवाला है सो सब ईश्वर (पुरुष) ही है। वह देवत्य का स्वामी है; क्योंकि प्राणियों के भोग्य के निमित्त श्रपनी कारणा वस्था को छोड़कर जगद-वस्था को प्राप्त होता है। यह मारा ब्रह्माएड उसकी महिमा है। वह तो स्वयम श्रपनी महिमा से बड़ा है। उस पुरुप का एक पट (श्रंश) ही यह ब्रह्माएड है। इसके श्रवि-नाशी तीन पद तो दिव्य लोक ही है।

## य जुर्वेद

ऋग्वेद-संहिता जहाँ सम्पूर्ण पद्य में है, यजुर्वेद का, उसके विपरीत, श्रिषकांश गद्य में है। यह श्राकार में ऋग्वेद का लगभग दो-तिहाई है। इसमें प्रधानतः यशें के उपयोग में श्रानेवाले मंत्रों तथा उनके प्रयोग के समय, काम में लाये जानेवाली विधि श्रीर किया श्रादि का वर्णन है। कहीं-कहीं गद्यभाग में भी कविता की कोमलता श्रा गई है। इसमें श्राग्न के उत्पादन की कल्पना बहुत सरस श्रीर सुन्दर है। श्रानेक विद्वान गद्य-मिश्रित यजुर्वेद की गणना वेद में नहीं करते। उनके विचार में चालीस खरहों में विभाजित वाजसनेयसंहिता ही वास्तविक यजुर्वेद है। इस सम्बन्ध में एक सुन्दर कथा है—

ऋषि याज्ञवल्क्य ने अपने मामा वैशम्यायन से यजुर्वेद की शिन्हा प्रहण की। बाद किसी कारण शिष्य से गुरु कुद हो गये और पदी हुई विद्या को वापस करने की आज्ञा दी। शिष्य ने वमन (कैं) करके विद्या को वापस कर दिया और गुरु की आज्ञा से दूसरे शिष्यों ने तीतर बनकर उसे खा लिया, तत्पश्चात् यजुर्वेद का नाम तैत्तिरीय संहिता पड़ा। बाद में याज्ञवालक्य ने सूर्य की उपासना की और उन्हें यजुर्वेद मिला जो शुक्लयजुर्वेद के नाम से विख्यात हुन्ना। इसे वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं। बुद्धि की मिलनता के कारण यजुन्नों (मेन्नों) का रंग काला पड़ गया। इसलिए वह कृष्ण-यजुनेंद के नाम से विख्यात हुन्ना।

शुक्त-यजुर्वेद ऋग्वेद की तरह सिर्फ पद्य में है। सोलहवें अध्याय में प्रसिद्ध शतरुद्री है। ऋग्वेद का रुद्र यहाँ शिव के रूप में उपस्थित होता है और शंकर, महादेव आदि नामों ने उल्लिखित है। इसी प्रकार इस वेद में विष्णु ने भी महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। यजुर्वेद में सर्वप्रथम उपनिपद् के ब्रह्म का दर्शन होता है। इसका अन्तिम चालीसवाँ अध्याय संसार में ईशोपनिषद् के नाम से प्रसिद्ध है।

कृष्ण-यजुर्वेद श्रीर शुक्ल-यजुर्वेद में यशों का क्रम भिन्न-भिन्न रूप से विणित है। वैदिक काल में यशों की प्रधानता थी। कोई स्वर्ग के लिए यश करता था; कोई श्राधिक, पारिवारिक श्रथवा सामाजिक उन्नति एवं प्रतिष्ठा के लिए। विश्वामित्र यशरचा के लिए राम-लक्ष्मण को ले गये थे। श्रृपियों के यश में बाधा डालनेवाले राच्चस (श्रुनार्य) भी यश करते थे। मेघनाद ने भी लक्ष्मण को पराजित करने के श्रभिप्राय से यश श्रारम्भ किया था। यजुर्वेद की इसी कारण प्रधानता हुई। यजुर्वेद में ऋग्वेद के श्रमेक मंत्र हैं।

### सामवेद

सामवेद में १८१० मंत्र हैं जिनमें ७५ मंत्रों के सिवा सब ऋग्वेद के हैं। सामवेद के सभी मंत्र गाये जानेवाले हैं। यज के अवसर पर जिस देवता के लिए होम किया जाता है, उसे बुलाने के लिए उचित स्वर में उस देवता का स्तुतिमंत्र गाया जाता है। साम के गानों मे सात स्वरों का प्रयोग किया जाता है, सामगान के माधुय्यं का रसास्वादन उसके सुनने से ही हो सकता है। संगीत-शास्त्र का मूल यहां उपलब्ध है। सामवेद के १५४६ मंत्र दो अचिकाओं में बाँटे गये हैं। पहले में छः और दूसरे में नव प्रपाठक हैं। मारतीय संगीत की उत्पत्ति और विकास की दृष्टि से सामवेद का महत्त्व ऋग्वेद की अपेन्ना कहीं अधिक ह।

## अथर्वदेद

अथर्वद में भी अनेक मंत्र और विशेषकर १६—२० काएड के मंत्र ऋग्वेद से लिये गये हैं। यह वेद गद्य-पद्य-मिश्रित है और इसमें प्रधानतः मंत्र, तंत्र, मोहनादि क्रियाओं का वर्णन है। इसमें मंत्र हैं, प्रयोग हैं और विधियाँ हैं जिनसे हम सब तरह के भूत, प्रेत, पिशाच, अपुर, राज्ञस आदि से बच सकें। जादू-टोना करनेवालों से, सर्पादि से, अनेक प्रकार के हिंसक जन्तुओं और रोगों से बच सकें—इसमें मारण, मोहन, उचाटन, वशीकरण आदि प्रयोगों के लिए; सुख, नाम्पत्ति. व्यापार, जुए आदि की सफलता के लिए; प्राथना और मंत्र हैं। आयुर्वेद-सम्बन्धी इहुत-मी वातें इसमें दी गई हैं और इसी कारण आदुर्वेट इस वेद का उपवेद समका जाता है।

श्चर्यवंदर में वर्णित सूर्य की स्वास्थ्यप्रद शक्ति तथा विभिन्न रोगोत्पादक कृमियों के विस्तृत वर्णन पर यदि शास्त्रीय ढंग में विचार किया जाय तो इमें तास्कालिक "कीटाशु-शास्त्र" का परिचय प्राप्त हो सकता है।

विद्वानों की धारणा है कि आर्य-अनार्य के मिश्रण हाने पर जब अनार्यों से आर्य धुल-मिल गये तब अनार्यों के रस्म-रिवाज आदि आर्यों के रस्म-रिवाज से मिल गये और अध्यवंवेद इस मिश्रण का फलस्वरूप है। इस वेद का पन्द्रह्वाँ काण्ड उश्च-तत्त्वज्ञान-सूचक है। चौदहवें काण्ड में विवाह और अठारहवें में अन्त्येष्टिकिया की विधियाँ और पितरों के श्राह्म की रीतियाँ दी हुई हैं। ऐतिहासिक छानबीन के लिए यह वेद बड़ा महत्त्वपूर्ण है। इसमें राजनीति, समाजशास्त्र, आयुर्वेद आदि से सम्बन्धित ऊँचे-ऊँचे सिद्धान्त भरे पड़े हैं। उयोतिय-सम्बन्धी मंत्रों में नक्त्रों का उल्लेख है।

अथर्ववेद अन्तिम वेद है। यह अन्य तीन वेदों की अपेका बहुत बाद का है। वास्तव में यह वेद और बाह्यणों का सन्धिस्थल है। यहाँ आते-आते वेदों की गीतिमय शैली समाप्त होती है और बाह्यण के नीरस गद्य-युग का आरम्भ होता है। प्राचीनतम प्रन्थों में अथर्ववेद की गणना वेदों में नहीं की गई है। जहाँ-तहाँ 'वेदत्रयी' शब्द का व्यवहार किया गया है।

चारों वेदों की भिन्न-भिन्न शाखाएँ हैं। शाखाएँ पाठ-भेद के कारण बन गईं। वेदों की शाखाएँ परस्पर सापेन्न और अनुबद्ध नहीं हैं। प्रत्येक शाखा स्वतंत्रकप से वेद है, अतएव किसी भी वेद की एक शाखा का अध्ययन करने से ही समग्र वेद का अध्ययन माना जाता है।

#### 'त्राह्मग्'

वंदों के बाद 'ब्राह्मण्' का स्थान आता है। इन रचनाओं का उद्देश्य यहाविधि आदि कर्मकारण्ड पर प्रकाश डालना था। ये सम्पूर्णत्या गद्य में हैं। ब्राह्मणों की भाषा गद्य का प्राचीनतम नमूना है। वंदिक कर्मकारण्ड को समक्षने तथा उस युग के जीवन की मलक देखने के लिए इनका निस्संदेह बड़ा महत्त्व है। कतिपय विद्वान तो इन्हें वंदों का अतिप्राचीन भाष्य मानते हैं। अन्वेद के दो ब्राह्मण प्रन्थ हैं—(१) कीपीतकी, और (२) ऐतरेय। इन दोनों प्रन्थों का सम्बन्ध अत्यन्त घनिए है। दोनों प्रन्थों में जगह-जगह एक ही विषय की आलोचना की गई है। किन्तु एक ब्राह्मण में दूसरे ब्राह्मण से विपरीत अर्थ प्रकट किया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण के पढ़ने से ऐतिहासिक बातें मालूम हो जाती हैं। उसमें बहुत-से भौगोलिक विवरण भी हैं। उसमें प्रधानतः सोम और राजसूय यहां का विवरण है।

तैतिरीय (कृष्ण-यजुर्वेद ) श्रीर वाजसनेयी (शुवल-यजुर्वेद ) एक ही विषय पर हैं श्रीर दोनों में मंत्र प्रायः एक ही हैं ; कुछ थोड़ा-सा मेद है। कृष्ण-यजुर्वेद में मंत्रों के साथ-साथ कियाप्रणाली भी गद्य में खोलकर बताई गई है श्रीर जिन उद्देश्यों से मंत्रों का व्यवहार होता है वह भी बताया गया है। इस प्रकार इसका ग्रंथ-श्रंश वास्तव में बाह्मण है। पूरी संहिता बाह्मण के ढंग पर चलती है। कृष्ण-यजुर्वेद के मैत्रायणी श्रीर काठक बाह्मण-ग्रन्थ संहिता के श्रंश हैं; किन्तु तैतिरीय बाह्मण पृथक ग्रन्थ है। श्रुक्ल-यजुर्वेद का शतपथ-बाह्मण प्रसिद्ध है। बल्कि यह कहना भी ठीक होगा कि समस्त ब्राह्मण-ग्रन्थ-ममूह में शतपथ बाह्मण सबसे श्राधक श्रादर श्रीर प्रसिद्ध प्राप्त कर खुका है। यह सब

मकार से पूर्ण और सुबद ब्राह्म स्प्रंथ है। बहुतों की धारणा है कि यह ब्राह्म स्प्रंथ सब-से प्राचीन है। यह सी श्रध्यायों में है। वेदकालीन धार्मिक समाज का उज्ज्वल चित्र इस ब्राह्म से पूष्टों में श्रकित है।

सामवेदीय ब्राह्मस्प्रम्थों में तांडव श्रीर सामविधान श्रिथिक प्रसिद्ध है। ताराडव २५ श्रध्याय में है, इसीलिए इसे पंचिवंशब्राह्मस् भी कहते हैं। सामविधान में श्रिथिकार-च्युत श्रीर श्रशक्त लोगों की शुद्धि के लिए कृच्छ्रादि प्रायश्चित श्रीर श्रम्याधान, श्रिगि-छोत्रादि का संग्रह है। षड्विंशब्राह्मस् नामक एक दूसरा ब्राह्मस् ग्रम्य वस्तुतः पंचिवंश से श्रिभिक है। इसमें केवल एक श्रध्याय 'श्रद्धत-ब्राह्मस्' नाम से श्रिथिक है जिसे शकुन बतानेवाला वेदांग-जातीय ग्रंथ कहा गया है। सबसे पुराना सामवेदीय ब्राह्मस् जैमिनीय ब्राह्मस् है। धार्मिक श्रीर पौरास्त्रिक कहानियों के विवरस् के श्रध्ययन की दृष्टि से यह बहुत महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। सामवेदीय कौद्धमशाला का ब्राह्मस् ४० श्रध्यायों में विभक्त है, उसीका भिन्न-भिन्न श्रंश पंचविंश, पड्विंश, मंत्र श्रीर छान्दोग्यब्राह्मस् के नाम से प्रसिद्ध है। सामवेद के श्रार्थेय ब्राह्मस्, वंश-ब्राह्मस्, संहितोपनिषद्-ब्राह्मस् श्रादि भी हैं।

अधर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण-प्रनय गोपथ है जो बहुत प्रसिद्ध है। इसके दो खण्ड हैं—पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में अनेक तरह के आख्यान और अन्यान्य बहुत-से विपयों पर विचार है। उत्तरार्ध में कर्मकाण्ड पर आलोचना है। यह ब्राह्मण वास्तव में वेदांगश्रेणी का ग्रंथ है। यह परवर्ती रचना माना जाता है।

ब्राह्मण्यन्थों के तीन विभाग हैं—(क) ब्राह्मण्, (ख) ब्रार्ण्यक ब्रीर (ग) उपनिषद्। ब्रान्तिम दो भागों की ब्रापनी निजी विशेषता होने के कारण उनका निर्देश तथा वर्णन ब्रालग किया जाता है।

### आरएयक और उपनिषद्

संसार के समस्त विषयों को त्यागने हुए श्रीर कर्म-बन्धनों से खुटकारा पाकर प्राचीन श्रायं-ऋषि निर्जन शान्त अरण्य में जब रहने लगन थे श्रीर ब्रह्म-विद्या का अध्ययन करके गम्भीरभाव से परमात्मा की चर्चा में लग जाते थे तब अनेक गम्भीर अनुभूत विचार लोक-कल्याण के लिए प्रकट करते थे। इसी विचार-समृह का नाम आरण्यक है। इन्हें संसार त्यागकर वन में बसनेवाले पुण्यात्मा ही पढ़ते थे। सायण का मत है कि ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिपद आर्य-जीवन की तीन स्थितियों—गाईस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास-आश्रमों के प्रतीक हैं। आरण्यक-प्रथों में अधिकतर उपनिपद के ही अंश हैं।

ऋग्वेद के ऐतरेय और कीपीतकी आरएयक हैं। ऐतरेय आरएयक के पाँच अंथ आजकल पाये जाते हैं। इनमें प्रत्येक का नाम आरएयक है। दूसरे और तीसरे तो स्वतंत्र उपनिपद् हैं। दूसरे के उत्तरार्ध के शेप चार परिच्छेद वेदान्त-गंथ में गिने जाते हैं, इसलिए उनका नाम ऐतरेय-उपनिपद् है। कीपीतकी आरएयक के तीन खएड हैं। इनमें दो खएड कर्मकाएड से भरे हुए हैं। तीसरा खएड कीपीतकी उपनिषद् कहलाता है। यह एक सारगर्भ उपादेय ग्रंथ है। इस आरएयक में भीगीलिक वार्ते भी दी हुई हैं। हिमवान,

विनध्यादि पर्वतों श्रीर पहाड़ियों के नाम भी पाये जाते हैं। ऐतरेय, कौधीतकी, वाष्कल श्रीर मैत्रायगी श्रृग्वेद की उपनिपदें हैं।

तैतिरीय ब्राह्मण् का शेवांश तैत्तिरीय ख्रारण्यक है। इस ब्राह्मण् का सात्वाँ, ख्राठवाँ तथा नवाँ प्रकरण् ब्रह्म-विद्या-सम्बन्धी होने के कारण् उपनिषद् कहलाता है। दसवाँ प्रकरण् यात्रिकी ख्रथवा नारायणी उपनिपद् के नाम से विख्यात है। इसमें मूर्तिमान ब्रह्मतत्त्व का वर्णन है। इसका भिन्न-भिन्न पाठ भिन्न-भिन्न स्थानों में प्रचलित है। तैतिरीय ख्रारण्यक में बहुत-से विषयों का विचित्र समावेश हुआ है। श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण् तथा ब्रह्मविद्या का तत्त्व इस प्रंथ में आ गया है। शतपथ-ब्राह्मण् का चौदहवाँ काण्ड ख्रारण्यक के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें संहिता के इकतीस से लेकर उनचालीस ख्रथ्यायों तक की सभी कथाएँ उद्भृत की गई हैं। इस स्थल में यह भी लिखा गया है कि विष्णु (सूर्य) ही सत्र देवताओं में श्रेष्ठ हैं। इसके शेप छः अध्याय बृहदारण्यक-उपनिपद् के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसमें युद्ध-प्रेम-विरह-सम्बन्धी कथाएँ संद्येप में दी गई हैं। उपसेन, कुरु-पाञ्चाल ख्रादि ऐतिहासिक नाम भी आये हैं। बृहदारण्यक शुक्ल-यजुर्वेद की और कठ, तैतिरीय, श्रेताश्वेत, मेत्रायणी और केवल्य कृष्ण-यजुर्वेद की उपनिषदें हैं। शतपथ-ब्राह्मण् में वर्णित भौगोलिक सामग्री के सहारे कहा जा सकता है कि कुरु-पाञ्चाल-प्रदेश ख्रार्यसंस्कृति का केन्द्र हो गया था।

सामवेद का आरण्यक सामसंहिता के अन्तर्गत है। सामवेदी ब्राह्मण छन्दोमय मंत्री का गान करते हैं। इसलिए इस आरण्यक ग्रंथ का नाम छान्दोग्य आरण्यक हुआ। यह आरण्यक-ग्रंथ छः प्रपाटों में विभक्त है। सामवेदीय उपनिपदों में छान्दोग्य-उपनिपद् और केनोपनिपद प्रसिद्ध हैं।

श्रथवंवेद का कोई श्रारण्यक नहीं मिलता है; किन्तु उसकी उपनिपदें श्रनेकों मिलती हैं। इनमें मुख्य उपनिपदें मुण्डक, माण्डूक्य, प्रश्न श्रोर नृसिंहतापिनी हैं; क्योंकि वादरायण ने श्रपने वेदान्तत्त्र में इन्हीं चार उपनिपदों के प्रमाण श्रनेक बार दिये हैं। मुक्तिकोपनिपद् में श्रथवंवेदीय ६३ उपनिपदों के नाम दिये गये हैं।

# छठा परिच्छेद वैदिक देवता

वेद में विशेषरूप से देवताओं की स्तुति की गई है जिनमें मुख्य वरुण, इन्द्र, श्रिक्ष, सूर्य, मित्रावरुण, श्रिश्वनी, सोम (चन्द्रमा), पृथ्वी, विष्णु श्रीर रुद्र हैं।

वैदिक युग के आरम्भिक काल में सबसे आधिक मर्यादा वक्ष की थी। वक्ष वेदों का शान्तिप्रिय देवता है। वह विश्व का नियंता और शासक है। वक्ष को प्रसन्न रखने के लिए पवित्र जीवन व्यतीत करना परम आवश्यक है। वक्ष प्राकृतिक और नैतिक नियमों का संरक्षक है। वक्षा के नैतिक नियमों का संरक्षक है। वक्षा के नैतिक नियम को 'ऋत' कहा गया है जिसका पालन देवताओं को भी करना पड़ता है।

इन्द्र ऋग्वेद का योद्धा देवता है। इसलिए यूरोपीय विद्वान उसे वैदिक आयों का राष्ट्रीय देव कहते हैं। जिसके भय से आकाश और पृथ्वी काँपती है वह बलशाली इन्द्र है। इन्द्र ने वृत्र नाम के राज्ञस को मारकर सात निद्यों को बहाया। इन्द्र ने काँपती हुई पृथ्वी को स्थिर किया। वह अंतरिज्ञ और थी: को धारण करता है। उसकी सहायता के विना कोई युद्ध में नहीं जीत सकता। इन्द्र जगत् की उत्पत्ति, प्रलय आदि का संचालन करता है। ब्राह्मणों में वह अहल्याजार कहा गया है और इसी कथन के आधार पर पुराण एवं रामायण में गीतम-पत्नी अहल्या और इन्द्र का आख्यान रचा गया है।

ऋग्वेद का श्रारम्भ श्राग्न की स्तुति से होता है। अधिकांश मण्डल भी श्राग्न की स्तुति से श्रारम्भ होते हैं। श्राग्न यज्ञ का पुरोहित श्रीर देवता है। वह देवताश्रों को यज्ञ-हिव पहुँचाता है। श्राग्न कन्याश्रों का स्नेही श्रीर उनका प्रथमपित है; क्योंकि विवाह के पूर्व दम्पती उनकी भाँवर भरते हैं श्रीर कुमारी कन्या सर्वप्रथम श्राप्त को ही श्राप्त की जाती है।

यद्यपि सौरमण्डल के देवताओं में सूर्य श्रथवा विष्णु का स्थान सबसे ऊँचा है तथापि वर्षा श्रीर इन्द्र से नीचे हैं। धबसे बड़ी विशेषता उनके तीन चरण हैं। श्रपने तीन पदों से विष्णु—पृथ्वी, श्राकाश श्रीर पाताल—तीनों लोकों को माप लेता है। पौराणिक काल के वामनावतार की कथा का मूलाधार ऋग्वेद के विष्णु-सम्बन्धी तीन चरणों का वर्णन

ही है। विष्णु तीनों लोक को धारण करता है। देवताश्रों के लिए यश करनेवाले विष्णुलोक को जाते हैं। विष्णुधाम में धर्मात्मा ही जाते हैं।

श्रूरवेद में उपा-सम्बन्धी श्रूरवाएँ श्रात सुन्दर हैं। छषा की स्तुति में बीस सुन्दर सूक्त कहे गये हैं। उपाकाल की वह देवी है। वह श्रून्थकार को भगाती है तथा रात्रि के काले श्रावरण को हटाती है। वह प्राचीनतम होते हुए भी युवती है। वह प्रकाश के द्वार को खोल देती है। वह पूर्य से सम्बन्धित की गई है। सूर्य उसका प्रेमी है। सूर्य उसके पीछे-पीछे जाता है जैसे कोई युवक किसी युवती का पीछा करता है। उपा-सूक्त में श्रूष्टणाभ उपा के श्रूष्टलिले सौन्दर्य की सुमधुर कल्पना की गई है।

ऋग्वेद में रुद्र देवता का कोई महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं है, किन्तु रुद्र का स्थभाव उम्र श्रीर कोधी कहा गया है। यजुर्वेद-काल में रुद्र की प्रतिधा काफी बढ़ गई जिसके परिणामस्वरूप यजुर्वेद का सम्पूर्ण सोलहवाँ काग्रड रुद्र की स्तुति से श्रोतप्रोत है।

ऋग्वेद के दशम मण्डल में प्रजापित नामक देवता का महत्व बढ़ने लगता है श्रीर आगे चलकर पौराणिक काल में प्रजापित ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द हो जाता है। प्रजापित शब्द ईश्वरावतारपरक तथा जीव का बोधक भी है।

अश्विनी की स्तुति और चर्चा वेदों में काफी हुई है। ये देवता आयुर्वेद के अधिष्ठाता समके जाते हैं।

इस प्रकार वेदों में अनेक छोटे-बड़े देवताओं की स्तुति के कारण पाधाल्य विद्वानों का मत है कि वेदिक आर्य बहु-देवता-उपासक थे। किन्तु उनकी यह धारणा निर्मूल है। गोंडजी का विचार है कि "जो लोग अनेक देवता मानते हैं, वे भी इन सब स्तुतियों को परमात्मा-परक मानते हैं, और कहते हैं कि सभी देवता और समस्त छिष्ट परमात्मा की विभूति हैं। इसलिए वे वरुषा को जल का देवता, अभिन को तेजस् का देवता, इन्द्र को आकाश का देवता इत्यादि रूप से परमात्मा की शक्तियों के अधिपति को परमात्मा के विभूतिरूप ही मानते हैं। जहाँ पृथ्वी की स्तुति की गई है वहाँ पृथ्वी के ही गुण का वर्णन है। पृथ्वी परमात्मा की सृष्टि और उसीकी विभूति है। पृथ्वी की स्तुति के ज्याज से परमात्मा की स्तुति की गई है। जो पृथ्वी की स्तुति नहीं मानते, वे स्कू के गूढ़ार्थ को खोलकर परमात्मा की स्तुति ही ठहराते हैं। ये स्तुतियाँ तथा उसके सम्बन्ध की प्रार्थनाएँ उपासनाकार के अन्तर्गत हैं। वेद में भिन्न-भिन्न देवताओं के स्तुतिपरक मंत्रों में विश्वरूप का वर्णन है। ये सब नाम एक ही आत्मा के हैं। अपनी-अपनी रुचि के अनुसार भिन्न-भिन्न उपासकों ने परमात्मा के भिन्न-भिन्न रूपों की स्तुति की है। एक जगह तो स्पष्टरूप से कहा है—

इन्द्रं मित्रं वरुणमानिमाहुरथो दिव्यः स सुपूर्णो गहत्मान् पक् सद् वित्रा बहुधा बदन्त्यानि युमं मात्रिश्वानमाहुः

( अधर्व धारणारः, ऋग्वेद शारदशारद )

अर्थात् एक ही सत् है जिसका वर्णन ज्ञानी अग्नि, यम, वायु आदि अनेक नामों से करते हैं। वह एक सत् परमात्मा है। उसीके लिए इन्द्र, वरुण, रुद्र आदि नाम प्रयुक्त हुए हैं। एक ही देवता है जो नाना शरीर घारण करता है—

## पद्मा बस्ते पुरुक्त्या बपू च्यून्वी वस्थी ज्यवि रेरिहासा

## ऋतस्य सद्म वि चरामि विद्वान मुद्द देवानामसुरत्वमे कम्

(ऋ० ३।५५।१४)

श्रर्थात् एक ही वर्णनीय देवता श्रनेक रूप-रंगवाले नाना शरीरों को धारण करता है। यह श्रपने तीन संरच्चणों से युक्त शक्ति का प्रकाश करता हुआ खड़ा रहता है। इस सत्य को जानकर में उसकी परिचर्या करता हूँ। देवों में एक ही जीवन-सत्ता का प्रदान करनेवाला सत् तत्व है।

पुरा-कालीन आर्थ गगन, गगनस्थ और गगनगत कार्य तथा पृथ्वी के ही विशेष उपासक थे। इन अद्भुत पदार्थों को देखकर उनका हृदय भक्तिरस से परिपूर्ण हो जाता था। उस समय जिन बहुशक्ति-सम्पन्न तेजोमय वस्तुओं का असामान्य प्रभाव और उपकारी गुण वे देखते, उनका ही देवत्व और प्रधानत्व स्वीकार कर लेते।

इस प्रकार यद्यपि ऋग्वेद के ऋषि एक ही ब्रह्म को भिन्न-भिन्न नाम से पुकारते थे तथापि वे इतने देवताओं से अधिक काल तक संतुष्ट नहीं रह सके, क्योंकि जिस प्रकार आधिनिक शेव यह सममते हुए कि विष्णु शिव से भिन्न नहीं हैं तो भी स्वभावतः अपने प्रिय देवता की स्तुति करते समय अन्य देवताओं को भूल-से जाते हैं, और अपने आराध्य देव को सबसे बड़ा समभने तथा उसका वर्णन करने लगते हैं, उसी प्रकार वैदिक आर्य परमात्मा के किसी विशेष रूप की, अपनी-अपनी रुचि के अनुसार, उपासना करते रहे। सुतरां ऋषियों ने ईश्वर का एक ऐसा स्वरूप बताया जो ईश्वरवाद का अन्द्र तवाद है।

वेद में कहा गया है कि श्रारम्भ में एक ही सत् था। उमने कामना की कि में जो एक हूँ, श्रव श्रानेक हो जाऊँ (एकोऽहं बहु स्थाम)। श्रुपनी हमी प्रवल इच्छा से वही एक सत् नाना रूपों में प्रकट हुश्रा तब वही श्रुपनी शक्ति से विश्व का श्रिधिशता श्रुपवा नियन्ता बन गया। एक ही सत् नाना रूपों में दल गया। यह पुरुप ही सब कुछ है। श्रुप्यात् यह सम्पूर्ण विश्व पुरुप का ही रूप है। यह सम्पूर्ण विश्व जो भूतकाल में बन चुका था, वर्ष मानकाल में बन रहा है श्रीर भविष्यकाल में बननेवाला है, इस पुरुप का ही रूप है। इस विराट पुरुप के मन से चन्द्रमा, श्राम्त से सूर्य, मुख से इन्द्र तथा श्राम, प्राम्य से वायु, नाभि से श्रन्तरिज्ञ, सिर से युलोक, पाँव से भूमि, कान से दिशाएँ उत्पन्न हुई हैं। इसी तरह श्रन्यान्य श्रवयवों से श्रन्य लोकों की उत्पत्ति की कल्पना की जा सकती है। यह पुरुप सर्वव्यापी है। इसीलिए पुरुपस्क्त में इसे हजारों सिर, श्राम्य, नाक, कान, मुख, बाहु, पैर श्रीर जैघावाला कहा गया है। श्रामों ने ऐसे ईश्वर की कल्पना की थी जो सर्वभूतान्तरात्मा है।

इस प्रकार ऋग्वेद स्वयं कहता है कि भिन्न-भिन्न देवता एक ही विश्वव्यापक सत्ता के केवल भिन्न नाम और अभिव्यक्तियाँ हैं, और वही सत्ता अपनी निजी वास्तविकता में विश्व का अतिक्रमण किये हुए हैं। मंत्रों की भाषा से देवताओं के विषय में निश्चितरूप से हमें यह पता लगता है कि वे न केवल एक ही देव के भिन्न-भिन्न नाम हैं, किंतु साथ ही उस देव के भिन्न-भिन्न रूप, शक्तियाँ और व्यक्तित्व भी हैं। वेद का एक देवतावाद विश्व की अद्वेततावादी, सर्वदेवतावादी और यहाँ तक कि बहुदेवतावादी दृष्टियों को भी अपने अन्दर सम्मिलित कर लेता है। और, यह किसी प्रकार भी आधुनिक ईश्वरवाद का कटा-छँटा और सीधा-सा रूप नहीं है।

## सातवाँ परिच्छेद उपनिषद्

सूरम दृष्टि से देखने पर सहज में ही यह पता लगाया जा सकता है कि उपनिषदों में विदिक आयों ने जिस तत्त्वज्ञान का परिचय दिया उसका बीज ऋग्वेद के स्कों में ही विद्यमान था। ऋग्वेद का सुप्रसिद्ध पुरुषस्क (१०/६०), हिरण्यगर्भस्कत (१०/१२१) तथा नासदीयस्कत (१०/१२६) की उँचाई को मापकर इस कथन की सचाई का निर्णय किया जा सकता है। क्या नासदीयस्क के ऋषि की निम्नाङ्कित चुनौती का आज तक कोई संतोपजनक उत्तर देने में समर्थ हो पाया है ?

"कीन जानता है और कीन कह सकता है कि कहाँ से यह छि पेदा हुई? कहाँ से यह आई? देवगण तो इसके बाद के हैं। कीन जानता है, पह तेपहल यह कहाँ प्रकट हुई? यह किसीके द्वारा बनाई गई अथवा नहीं? यह तो वही जानता होगा जो परम अन्तरिज्ञ से माज्ञी की तरह उसे देखता है, अथवा कह नहीं सकते कि वह भी जानता है या नहीं?"

इस महान् प्रश्न की प्रतिध्विन हिरएयगर्भस्क के इस भावमय प्रश्न में है कि हम किस देवता के प्रति अपने हिवप् का विमर्जन करें (कस्में देवाय हिवपा विधेम १०/१२१)। यद्यपि वैदिक आयों ने आग्न, वरुण, इन्द्र, सोम, सूर्य, उषा, रुद्र आदि विविध देवताओं के गीत गाये, किन्तु उन सबमें उन्होंने एक ही परमशक्ति को देखा। वह शक्ति एक ही है। केवल विप्रवर्थ (विद्युजन) भिन-भिन्न नामों से पुकारते हैं। ऋग्वेद का यही स्पष्ट एकेश्वरवाद उपनिपदों में आकर अद्वेतवाद की ऊँचाई पर पहुंच गया है जिससे ऊपर मानव-मित्तिक आजतक नहीं उट पाया है। उपनिपद को वेदान्त आर्थात् वेद का आन्तिम भाग कहकर आभिहित किया जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि उपनिषद् वेदों में प्रतिपादित ज्ञान का सार है। उपनिषद की सारी छानजीन और खोज का निचोद्ध इस प्रश्न में है—'वह कौन-सी वस्तु है जिसे जान लेने पर सब-कुछ जान लिया जाता है?' और भिन-भिन्न रीति से इस प्रश्न का एक ही उत्तर हम भिन्न-भिन्न उपनिषदों में पाते हैं कि वह 'ब्रह्म' है। यथार्थतः सब-कुछ ब्रह्म ही है। 'सर्व खल्वदं ब्रह्म' (छान्दो० ३/१४/१)। इससे सब कुछ पेदा होता है, इसमें ही रहता है और किर लीटकर इसमें ही लीन हो जाता है। इसको जानने से ही जीवन की सार्वकती है। इसको जानने से ही लीन की सार्वकती है। इसको जानने से ही

मृत्यु पर विजय प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है (कठ० ६—१५)। किन्तु ब्रह्म है क्या वस्तु ? "यह न तो स्थूल है, न स्क्ष्मः; न लघु है, न दीर्घः; न छाया है, न अन्धकारः; न वायु है, न आकाशः; न स्वाद है, न गन्ध। नेत्र और कर्षा, वाणी और मन, प्राण और मुख, भीतर और बाहर से रहित यह वस्तु न तो किसीका भक्तक है और न किसीका भक्ष्य ही है (बृहत्० ३/८/८)। तब, यह अद्भुत वस्तु है क्या ?" उपनिपद इसका उत्तर देती है कि "वह तू ही है, मैं ही ब्रह्म हूँ, यह आत्मा ही ब्रह्म है,— अत्रत्य सब बातों का सार यही है कि आत्मा को ही पहचानो।"

इसी एक विचार को उपनिषदों ने भिन्न-भिन्न रीतियों से, तरह-तरह की मनोरंजक आग्राव्यायिकाओं और उदाहरणों से इस तरह समकाया है, उनकी वर्णन-शैली इतनी रोचक और भाषा इतनी ओजिस्विनी है कि संसार के विचारधारा के इतिहास में उसे सर्वीच स्थान प्राप्त है। जर्मनी का प्रसिद्ध निराशावादी तस्वचितक शोपेन हावरे तो आज से प्रायः सौ वर्ष पहले उपनिषदों के एक अष्ट अनुवाद को देखकर ही इतना प्रभावित हुआ कि उसके मुख से सहसा यह उद्गार निकल पड़ा कि \* ''आहो उपनिषद्, तुम्ही मेरे जीवन की सान्वना हो और तुम्ही मृत्यु में भी मुक्ते सांत्वना दोगी!'' निस्सन्देह उपनिषद् संसार में ज्ञान का एक आह्य भागडार है। भारत की तो सारी दार्शनिक विचारधारा का आदिखोत यही है। यदि संहिताओं में हमें सरलहृदय किवयों के और आह्यण-प्रनथों में यशीय किया-कलाप में निपुगा ऋत्विजों के दर्शन होने हैं तो उपनिषदों में आहितीय तस्विचन्तक दार्शनिकों से हमारा साझात्कार होता है।

### उपनिषदों की संख्या

मुक्तिकोपनिपद् में १०८ उपनिपदों की सूची दी हुई है जिनका प्रकाशन अदयार-लाइबेरी—(मद्रास) से आठ जिल्हों में श्रीउपनिपद्—अक्षयोगी की टीका के साथ हुआ है। अंग्रेजी अनुवाद भी अलग जिल्हों में प्रकाशित हुआ है। इसके अतिरिक्त उस लाइबेरी ने प्राचीन इस्तिलिखित अन्धों के आधार पर 'अप्रकाशित उपनिपद्' के नाम से ७१ उपनिपदों का प्रकाशन किया है। इस प्रकार इमें १७६ उपनिपदें उपलब्ध हैं; किन्तु सर्वमान्य और महत्वपूर्ण उपनिपदों की संख्या बहुत कम है। निम्नलिखितश्लोक में दस उपनिपदें गिनाई गई हैं और इन्हों की प्रतिष्ठा सर्वमान्य हैं—

ईश-केन - कट-प्रश्न - मुग्ड - माग्रङ्क्यय - तेतिरिः । ऐतरेयश्च छःन्दोग्यं बृहदारएयकं तथा ॥

श्रर्थात् (१) ईश, (२) केन. (३) कठ, (४) प्रश्न, (५) मुरुडक, (६) मारुड्सक्य, (७) ऐतरेय, (८) तेत्तिरीय, (६) छान्दीय्य श्रीर (१०) वृहदारस्यक—ये दस उपनिषदें हैं। कुछ लोग की गीतकी श्रीर श्वताश्वतर की भी, मुख्य उपनिषदों में, गर्मा करते हैं। इन उपनिषदों के रचनाकाल का श्रलग-श्रलग निर्णय करना सर्वथा श्रसम्भव है। श्रीराधाकृष्मन के

<sup>&</sup>quot;Thou art solace of my life and shall be solace of my death".

मतानुसार इनका रचनाकाल छुठी शताब्दी ईसवी-पूर्व तक माना जा सकता है। प्राची उपित मों में दार्शिनक चितन अधिक है। बाद की उपिनपदों में धर्म और भक्ति के मान आते गो हैं। उत्तरकाल की उपिनपदों में विदिक उपिनपदों की गंभीरता और विचारों को उदारता नहीं पाई जाती। इनमें अधिकतर दार्शिनक न होकर केवल धार्मिक अध्या उपासनापरक हैं जो बहुत बाद के धार्मिक सम्प्रदायों का प्रांतपादन करते हैं।

विषय के अनुसार अदयार-लाइबोरी (मद्रास) ने निम्नलिखित प्रकार से विभाग किया है—(१) दशोपनिपद्, (२) बीस योग-उपनिपद्, (३) चौबीस बेदान्त-उपनिपद्, (४) चौदह वैष्णव-उपनिपद्, (५) पन्द्रह शेव-उपनिपद्, (६) आठ शाक्त-उपनिपद् और (७) सत्रह संन्यास-उपनिपद्।

उक्त लाइब्रेरी ने अप्रकाशित ७१ उपनिपदों का भी वर्गी करण इसी प्रकार किया है। इन अप्रकाशित उपनिपदों में एक अल्लोपनिपद् भी है जो मुसलमानों के अल्लाह के विषय में है! यह अकबर के राज्यकाल में बनी—ऐसा कहा जाता है। इसी तरह दशोपनिपद् का निर्माण वैदिक काल में बाह्मण-प्रनथों के बाद ही हुआ! अनेको उपनिपदें अपने अपने सम्प्रदायों को मर्यादा और प्रतिष्ठा को बद्दाने के उद्देश्य से मध्ययुग तक भी रची गई।

उपनिपदों की भाषा बड़ी मनोहर है; परन्तु गृढ़ है। भाव नितान्त ऊँचा है। श्रतएव यह हुद्य को श्राकर्षित करनेवाली है। यही कारण है कि जो कोई इसे पढ़ता है, मुग्ध हो जाता है। दाराशिकोह उपनिपद् का भक्त था श्रीर उसने कुछ उपनिपदों का श्रानुवाद फारसी मापा में कराया। उन्तीसवीं शताब्दी के श्रारम्भ में इसी फारसी से लंटिन में श्रानुवाद हुश्रा श्रीर शीध ही यूरोप में उपनिपदों की प्रसिद्ध हो गई। श्रप्रेजी में उपनिपदों के श्रानेक श्रानुवाद हैं जिनमें, मेक्समूलर एवं ह्यूम के श्रानुवाद उल्लेखनीय हैं। श्राव तो प्राय: भारत की सभी भाषाश्रों में मुख्य उपनिपदों के श्रानुवाद हो चुके हैं। दशोपनिपद् पर भिन्न-भिन्न श्राचायों ने श्रपना-श्रपना भाष्य लिखा है श्रीर खींचतान की है। उपनिपदों में एक ही सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है; किन्तु हठधमं ने विभिन्न टीकाकारों को, श्लोक श्रथवा वाक्य के सीने सादे श्रथों का श्रानर्थ करने पर लाचार कर दिया। इस सिकी- र्णाता श्रीर पञ्चपात को हृदय से निकाल देने पर ही विभिन्न श्राचायों के सिद्धान्तों का उचित सम्मान कर सकेंगे श्रीर उपनिपद् की गृढ़ शिज्ञा को हृदयङ्गम करने में समर्थ होंगे।

समस्त उपनिषदों में केवल ईशोपनिषद् मंत्र-उपनिषद् है अर्थात् शुक्ल-यज्वेंद का चालीसवाँ काएड है। अन्य उपनिषद् वेदान्तर्गत अक्षसम्बन्धी भाषों का विस्तार है। ईशोपनिषद् में केवल १८ मंत्र हैं; किन्तु सब महत्त्वपूर्ण हैं। अत्रतएव यहाँ हम ईशोपनिषद् की विशिष्ट व्याख्या करेंगे। स्थानाभाव के कारण अन्य मुख्य उपनिषदों पर सम्यक् रूप से प्रकाश नहीं ढाल सकते।

[१] ईशोपनिषद् में ज्ञानकर्मसमुज्ययवाद का बीज पाया जाता है। श्रात्म-कल्याण के लिए ज्ञान श्रीर कर्म दोनों की श्रावश्यकता है। गीता के निष्कामकर्म का मूल भी यही उपनिषद् है।

प्रथम तीन मंत्रों में पाँच कर्त ज्यों का विधान किया गया है जिनको श्राचरण में लाने से ही ज्यक्ति ब्रह्म-विद्या में प्रवेश करने का श्रिधकार प्राप्त कर लेता है।

(क) ईश्वर को प्रत्येक स्थान में मौजूद समक्तना आर्थात् यह समक्तना कि सारा संसार ईश्वर से भरपूर है। ईश्वर इसके अन्दर, बाहर—हर जगह विद्यमान है। मनुष्य पापाचरण के लिए सदैव एकान्त स्थान खोजता है; परन्तु यह विश्वास होने पर कि ईश्वर हर जगह है, पापाचरण के लिए एकान्त स्थान मिल ही नहीं सकता। इस सम्बन्ध में उद्दे के एक कि व ने कहा है—

जाहिद \* शराव पीने दे मसजिद में बैठकर | या वह जगह बताकि जहाँ पर खुदा न हो ॥

- (ल) संसार की समस्त वस्तुश्रां को भोगते हुए यह भावना रखना कि सब वस्तुएँ ईश्वर की हैं; भोक्ता का इनमें सिर्फ प्रयोगाधिकार है। प्रत्येक प्रकार के भोग की श्राज्ञा दी गई है, परन्तु इन भोगों के साथ एक शर्त यह है कि मनुष्य इन प्राप्त मान्य पदार्थों को ईश्वर का समस्तकर भोग करे; उनमें श्रपना प्रयोगाधिकार समस्ते, किन्तु उनसे ममत्व न जोड़े, क्योंकि संसार के समस्त दुःखो का मूल ममता है।
- (ग) किसीका धन या स्वत्व नहीं लेना, अर्थात् जो हमें नियमित रूप से प्राप्त हो उसीपर संतोष करें श्रीर उसीमें श्रानन्द मनावें; दूसरे के पदार्थों की श्रिमिलापा न करें। संसार में श्राप्तान्त का मूल कारण किसी व्यक्ति या जाति का स्वत्व छीना जाना श्रायवा स्वतन्त्रता में बाधा दिया जाना ही होता है।
- (घ) कत्त व्य समम्कर श्रीर फल की श्राकां हा से रहित हो कर सद्व कर्म करना।
  मनुष्य को उचित है कि सत्कर्म करता हुआ सी बरस जीने की इच्छा करे। इसका सारांश
  यह है कि जो लोग सर्वव्यापक परमात्मा को सब जगह देखने में श्रासमर्थ हैं उन्हें वसी दृष्टि
  प्राप्त करने के लिए पहले श्रान्त: करण को निर्मल बनाना पड़ेगा और यह बनेगा निष्काम
  कर्म करने से। कर्मा के बन्धन को मिटानेवाला श्रागर कोई कर्म है तो वह निष्काम
  कर्म ही है। इस उपाय के श्रांतिरिक्त कोई दूसरा ऐसा उपाय नहीं जिससे साधक कर्मों
  के चकर से बच सके।
- ( ङ ) श्रन्तरात्मा के विरुद्ध कार्य न करे । चिरत्र-निर्माण करने का मुख्य साधन भी यही श्रात्मप्रेरणा है । चिरित्रवान हुए विना मनुष्य श्रध्यात्म-जगत् में प्रवेश नहीं कर सकता । तीसरे मत्र में जो 'श्रात्महन्' शब्द श्राया है उसका ताल्पर्य है—ग्रात्मा को न पहचाननेवाला । उपनिषदों के मत में वस्तुतः श्रात्मा नित्य, शुद्ध, बुद्ध तथा मुक्त है । श्रत्यव्य श्रशान के पर्दे के कारण जिनके चित्त में काम, कोध, लोग भरा है वे श्रावागमन के चक्कर में पड़े रहते हैं श्रीर वे ही श्रात्मा का हनन करनेवाले हैं।

चौय से ब्राठवें मंत्र तक ब्रह्म-विद्या-सम्बन्धी मुख्य सिद्धान्तों का वर्णन है। जिस ब्रात्मा के इनन की बात तीसरे मंत्र में ब्राई है, वह क्या चीज है ? उसका स्वरूप क्या है ?

<sup>\*</sup> जाहिद = शुद्धाचारी

इसके उत्तर में उपनिषद कहती है कि यदापि सम्पूर्ण इन्द्रियों की अपेद्धा मन की गति तीवतर है तथापि आत्मा की गति उससे भी अधिक तीवतर है। मन को तीवतर गति से अभीष्ट स्थान पर पहुँचाना पड़ेगा; किन्तु आल्मा के लिए यह बात लाग नहीं है. क्योंकि यह तो सर्वव्यापक होने के कारण सब जगह पहले से ही विद्यमान है। श्रात्मा चलती भी है श्रीर नहीं भी, दूर भी है श्रीर श्रति निकट भी; इसी प्रकार वह सम्पूर्ण विश्व के भीतर श्रीर बाहर भी है। तात्पर्य यह कि जिनकी दृष्टि में श्रात्मा (ईश्वर) गमनशील है उनसे तो दूर है; क्योंकि वे तो ईश्वर को सुदूर स्वर्ग में स्थित समकते हैं। किन्तु जो उसे सर्वव्यापक, अगमनशील मानते हैं, उन्हें तो वह सर्वत्र ही प्राप्त है। एक ही श्रात्मा सारे पदार्थों के बाहर-भीतर सब जगह रमी हुई है। फलतः सारे प्राची उसीके सार्वभीम गर्भ में समाये हुए हैं। जो साधक इस तत्त्व को दृष्टि में रखकर सबमें श्रपनी श्रात्मा की श्रीर श्रपनी श्रात्मा में सबको देखता है, भला वह क्योंकर किसीसे पृशा कर सकता है! ज्ञानी पुरुप एक ही आत्मा को सम्पूर्ण प्राणियों में ओत-प्रोत समभकर श्रपने से भिन्न किसीको नहीं समभता। श्रतएव उसे शोक श्रीर मीह कैसे उत्पन्न हो ? जब सब-कुछ अपनी आत्मा ही है तब किसके कृत्य से शोक होगा और मोह कहाँ पैदा होगा १ वह ज्यात्मा सर्व न्यापक, बल-स्वरूप, निर्विकार, निराकार, सर्व हा, दीप्तिमान, निर्मल, पापरहित, सर्वद्रष्टा, सबके ऊपर और अपने आप ही होनेवाली है। इस आत्मा को जो जान लेना है वह समस्त चराचर जगत में बहा के सिवा कुछ नहीं देखता। इसी त्रावस्था को प्राप्त करने पर साधक जीवन्त्रक्त हो जाता है। ब्रीर इसी श्रवस्थावाला मन्त्य मरने पर त्र्यावागमन के बन्वन से मक्त हो जाता है।

नवे से सोलहवें मंत्र तक मनुष्य के कर्तव्य का विधान किया गया है जो ब्रह्म-विद्या का साधन है। कहा है कि जो सकामभाव से यह, पूजा, दान, धर्म द्रादि करते हैं वे प्रगाद अन्वकार में प्रवेश करते हैं। उसका भाव यह है कि निष्कामकर्म में ही वह शक्ति है कि अन्तःकरण को निर्मल करके उसे आत्म-दर्शन-योग्य बना दे। सकाम कर्म वासनात्मक होने के कारण मनुष्य को नीचे ही गिरात जाते हैं। अज्ञान में जो पाप करें वे उदारफलोपभोग के अधिकारी हैं; किन्तु जो जान-वृक्षकर पाप करें वे तो पूर्ण दराड भोगने के पात्र हैं।

मीखिक ज्ञान परम दुर्वशा का कारण होता है। जनतक विशुद्ध ज्ञान नहीं होता तवतक मुक्ति होना असम्भव है, परन्तु यदि मौखिक ज्ञान कर्म का सहयोग प्राप्त करके अपने मार्ग में अप्रसर हो तो वह निस्मन्देह अमरत्व प्राप्त करनेवाला होगा। मोज्ञ का द्वार धन, ऐश्वर्य, भोग, विलास आदि से बन्द रहता है। यदि मोज्ञ पाना चाहो तो भोगों को हटाकर मोज्ञ के साधन करने पर सत्य स्वरूप देखोगे।

उपासक सूर्यदेवता से कहता है कि चूँ कि ब्रह्म का मुख प्रलोभात्मक पदार्थों अर्थात् माया से टँका हुआ है, ख्रतः हे मेरे उपास्य देव, आप उसे हटा दीजिए, जिससे में ब्रह्म का साम्चात्कार कर सक्ँ। हे सूर्यदेव! आपका जो अत्यन्त कल्याणात्मक सुन्दर रूप है, वह मेरा है—अर्थात् आपमें और मुक्तमें कोई भेद नहीं है। यहाँ तादात्म्य के कारण उपास्य और उपासक में अभेद दिखाया गया है। उपासना की अन्तिम अवस्था यही है। इसमें भेदभाव रह ही नहीं जाता। इस श्रवस्था को प्राप्त होने पर उपासक 'सोऽहम्' का श्रनुभव करने लगता है।

सत्रहवें मंत्र में एक महत्त्वपूर्ण परीका की बात कही गई है श्रीर श्रन्तिम श्रठारहवें मंत्र में प्रभु से सफलता की प्रार्थना की गई है।

उपासक कहता है—हे मन, सावधान! अन्तिम समय है। अतः इस समय तू इधर-उधर न भटक, 'ओम्' नामक ब्रह्म का स्मरण कर। अपने अच्छे कमों का स्मरण कर। यदि तू इस समय सँभल गया तो सब बन जायगा। प्रत्थों में कहा है कि अन्तकाल में मनुध्य जैसा ध्यान करेगा वैसा ही बन जायगा। बात भी ठीक है। जिस समय मरण-काल आता है उस समय मनुष्य की सारी इन्द्रियाँ निश्चेष्ट हो जाती हैं और मुध-बुध जाती रहतो हैं। उस अतीव क्लेशमय समय में वही व्यक्ति ईश्वरानुचिन्तन कर सकता है और उसीके मुख से ओम् या ईश्वर का अन्य नाम निकल सकता है जिसने आजीवन वही किया हो। जो उपनिपद में कहे गये पूर्वीक्त कर्त्तव्यों का पालन करेगा वही अभेम् का स्मरण करते-करते संसार से विदा होगा।

श्रन्त में उपासक श्राग्नि से प्रार्थना करता है—'हे श्राग्नि! तुम हमें कर्मकलोपभोग के लिए श्रच्छे मार्ग से ले चलो। हमारे बद्धनापूर्ण पापों का नाश कर दो। हम तुम्हें श्रम्भेक नमस्कार करते हैं।

- [२] केन-उपनिषद् के अनुसार आत्मा मनुष्य की इन्द्रियों को उनके निषयों की ओर नियांजित करनी है। आत्मा अनेय और अनिवंचनीय है। ब्रह्म का वर्णन वाणी-द्वारा नहीं किया जा सकता। मन उसका मनन नहीं कर सकता। आँखें उसे देख नहीं सकतीं। कान से वह मुना नहीं जा सकता। इस उपनिषद् के अन्तिम भाग में कथा के रूप में वतलाया गया है कि किस प्रकार अभिन, नायु और इन्द्र ने यज्ञरूपधारी ब्रह्म को जानने का प्रयान किया और असफल होने पर भगवती उसा ने इन्द्र को ब्रह्मान दिया।
- [3] कठ-उपनिषद् में निचकेता और यम की कथा के द्वारा आत्मा और ब्रह्म की व्याख्या की गई है। यह कथा लोकप्रसिद्ध है। यम से निचकेता ने आत्मा की अमरता के विषय में उपदेश देने की प्राथना की। यम ने उदाहरण देकर आत्मा का विवेचन करने हुए कहा—

श्वातमानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु। बुद्धि तु सार्थि विद्धि मनः प्रमहमेव च।। (ग्रध्याय १, वल्ली ३, श्लोक ३) उत्तिष्ठत जामत प्राप्य वराश्चिबोधत। जुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गं पथस्तत्क्रवयो वद्ग्ति।। (ग्र०१, वल्ली ३, श्लोक १४)

त्र्यांत् त्रात्मा को रथी जानो, शरीर को रथ समको। बुद्धि को सारिथ जानो ह्योर मन को लगाम समको। उटो, जागो ह्यौर श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करो। जिस प्रकार हुरे की धार तीक्ष्ण द्यौर दुस्तर होती है उसी प्रकार ब्रह्म तक पहुँचने का मार्ग दुर्गम है।

- [४] प्रश्तोषनिषद् में वेदाभ्यास परायण श्रीर ब्रह्मनिष्ठ छः ऋषि परब्रह्म-परमेश्वर की जिज्ञासा से पिप्पलाद ऋषि के पास पहुँचे । उन लोगों ने निम्नलिखित छः प्रश्न पृछे —
- (क) जिससे ये सम्पूर्ण चराचर जीव नानारूपों में उत्पन्न होते हैं, जो इनका सुनिश्चित परम कारण है, वह कौन है ?
- (ख) प्राणियों के शरीर को धारण करनेवाले कुल कितने देवता हैं ? उनमें से कौन-कौन इसको प्रकाशित करनेवाले हैं ? उन सबमें श्रत्यन्त श्रेष्ट कीन है ?
- (ग) प्राण किससे उत्पन्न होते हैं ? वे इस मनुष्य-शरीर में कैसे प्रवेश करते हैं ? वे अपने को विभाजित करके किम प्रकार शरीर में स्थित रहते हैं । एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाते समय वे पहले शरीर से किस प्रकार निकलते हैं ? इस वाह्य जगत् को वे किस प्रकार धारण करते हैं ? मन, इन्द्रिय श्रादि श्राध्यात्मिक जगत् को किस प्रकार धारण करते हैं ?
- (य) गाढ़ निद्रा के समय इस मनुष्य-शरीर में रहनेवाले देवताओं में से कौन-कीन सीने हैं ? कौन-कीन जागते हैं ? स्वप्न-अवस्था में इनमें से कौन देवता स्वप्न की घटनाओं को देखता रहता है ? निद्रावस्था में मुख का अनुभव किसको होता है ? और, ने सब-के-सब देवता सर्वमाव से किसमें स्थित हैं अर्थात् किसके आश्रित हैं ?
- (ङ) जो मनुष्य त्राजीवन त्रांकार की भली भाँति उपासना करता है, उसे उस उपासना के द्वारा किस लोक की प्राप्ति होती है, त्रार्थात् उसका क्या फल मिलता है ?
  - (च) सोलह कलायाला पुरुप कहाँ है श्रीर उसका स्वरूप क्या है ?
- [x] मुण्डक-उपनिषद् तीन मुण्डको या अध्यायो में विभक्त है। पहले भाग में ब्रह्म और वेदों की व्याख्या है। दूसरे भाग में ब्रह्म का स्वभाव और उसका विश्व से सम्बन्ध प्रकट किया गया है। दूसरे के अन्त तथा तीमरे भाग में ब्रह्म की प्राप्ति के साधन बताये गये हैं। इस उपनिषद् में ब्रह्म ज्ञान के विषय में कहा है—

भियते हृदयप्रनिथशिष्ठ्यन्ते सर्वसंशयाः । चीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ॥२।२।८ यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामक्ष्पे विहाय । तथा विद्वान्नामक्षपद्विमुक्तः परात्परपुरुपमुपैति दिव्यम् ॥३।२।४

श्रर्थात् ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान हो जाने पर हृदय की गाँठ खुल जाती है, सभी मंशाय दृर हो जाते हैं श्रीर कमों का स्वय हो जाता है।

जिस प्रकार बहती निदयाँ अपने नाम और रूप को खोकर समुद्र में अस्त हो जाती है, उसी प्रकार विद्वान् नाम और रूप से छुउकारा पाकर दिव्य पुरुप—परब्रह्म—में लय हो जाता है।

[६] माण्ड्रक्य-उपनिपद् में ब्रह्म-श्रात्म-विषयक विवेचन मिलता है। इसमें ब्रह्म या श्रात्मा की चार श्रवस्थाएँ बताई गई हैं। कहा गया है कि श्रोम् का श्र, उ श्रीर म् क्रमशः श्रात्मा की जाग्रत्, स्वष्न श्रीर सुपृप्ति श्रवस्था का द्योतक है श्रीर पूरा श्रोम् शब्द उसकी चौथी श्रवस्था श्रर्थात् विकारहीन श्रद्धतावस्था का संकेत करता है।

- [७] ते तिरीय-उपनिषद् के दो भाग हैं—शिक्षावल्की और ब्रह्मान देवल्की। शिच्च। वल्ली में शिच्चा—वर्ण, स्वर, माला, बल इत्यादि—के विषय में बताया गया है और वेदों के अध्ययन, ओम् के चिन्तन तथा पवित्र जीवन का चित्रण करके उपनिषद् की शिचाओं को प्रहण करने की योग्यता निर्धारित की गई है। ब्रह्मान न्दवल्ली में ब्रह्म के व्यक्त रूप का दिग्दर्शन कराया गया है जिससे विश्व की उत्पत्ति हुई है।
- [ दि ] ऐतरेय-उपनिषद् की शैली श्रिषिक स्पष्ट है। इसके प्रथम अध्याय में विश्व की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। एष्टि के पहले केवल आतमा थी, उसने लोकों की एष्टि करने की बात सोची। दूसरे अध्याय में —जन्म, जीवन श्रीर मृत्यु मनुष्य की तीनों अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। तीसरे अध्याय में आतमा को प्रज्ञानरूप बताया गया है। प्रज्ञान ही ब्रह्म है।
- [६] छान्दोग्य-उपनिपद् के प्रथम दो अध्यायों में साम और उद्गीथ (सामगान) के रहस्यों की व्याख्या की गई है। दूसरे ऋध्याय में स्त्रोम् की उत्पत्ति दी गई है। तीसरे अध्याय में पूर्णब्रह्म के स्वरूप का वर्णन तथा उसको प्राप्त करने के उपाय बताये गये हैं। चौषे ग्रध्याय में जनश्रति श्रीर रैक्व तथा सत्यकाम की कथा मिलती है। पाँचवें श्रध्याय में प्रारा, वाक, चत्त, श्रोत्र और मन की उपयोगिता पर प्रकाश डाला गया है। इसमें इनकी पारस्परिक स्पर्धा पर प्रजापित के न्याब करने का विवरण मिलता है। वाक, चज्ञ, श्रोत्र इत्यादि ने धारी-यारी से शारीर को छोड़कर देखा कि उसका काम चल जाता है, किन्तु ज्यों ही प्राण शरीर छोड़ने को उद्यत हुए कि अन्य सभी के छक्के छुट गये। सबने प्राणों की श्रेष्टता स्वीकार कर उनमें न जाने की प्रार्थना की। आगे चलकर इसमें श्वेतकेत श्रीर उसके पिता ने जो मरणोत्तर-श्रस्तित्व-सम्बन्धी शिचा राजा प्रवाहण से प्रहण की थी. उसकी कथा है। ऋध्याय के ऋन्तिम भाग में ऋश्वपति, ऋौपमन्यव, सत्ययज्ञ, इन्द्र-द्युम्न, जनक, बुडिलका तथा उद्दालक के संवाद में आत्मविषयक चिन्तनाओं का वर्णन हैं। यह विषय शतपथत्राह्मण १०-६-१ में भी है। छठे ऋष्याय में श्वेतकेत की कथा है। ऋषि अरुणि ने अपने पत्र स्वेतकेत् से वटवृत्त के फल को फोड़ने के लिए कहा। उसमें से अपनेक नन्हे-नन्हे बीज निकले । पिता ने उनमें मे एक बीज को फोड़ने की आजा दी। उसके फोड़े जाने पर पुत्र से पूछा कि तुम इसमें क्या देखते हो ? पुत्र ने कहा कि ममें कछ भी नहीं दिखाई देता है। पिता ने अपने पुत्र की समभाया कि जिस बीज के भीतर तुम्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता है उसीमें महान् बटवृत्त है। इसी प्रकार ब्रह्म में सारा चराचर विश्व निहित हैं, फिर भी प्रत्यज्ञ रूप में बहा दिखाई नहीं देता । सातवें अध्याय में नारद ने सनत्कुमार से ब्रह्मज्ञान की शिक्षा ली है। अन्तिम अध्याय में व्यक्ति और परमात्मा (ब्रह्म) का विवेचन किया गया है श्रीर परमात्मा की पाने का उपाय बताया गया है। इसी उपनिषद् में भगवान कृष्ण को हम ऋषि घोर-श्रांगिरस के यहाँ अध्ययन करते पाते हैं। घोर-श्रुगिरम् सामवेदी पिएडत थे। श्रतएव गीता में कृष्ण ने वेदों में श्रपने को सामवेद कहा है।
- [१०] बृहदारणयक-उपनिषद् सब उपनिषदों से त्राकार में बड़ी है। इसके ब्रारम्भ में 'श्रश्वमेध' की व्याख्या की गई है। ब्रश्च के अंग-प्रत्यंग के निरूपण में विश्वरूप का

संतुलन किया गया है। आगे चलकर ब्रह्म, सृष्टि तथा आत्मा की एकता दिखाई गई है । इस उपनिपद में ब्रह्मशान की शिद्धा वाद-विवाद-द्वारा दी गई है । प्रथम संवाद गार्ग्य श्रीर राजा श्रजातशत्र का है। श्रजातशत्र ने कहा कि जिस प्रकार श्रिक्त से चिनगारियाँ छिटकती हैं उसी प्रकार बढ़ा से प्राश्मित्र निकलते हैं। बहा सर्वोच ग्रीर एकमात्र सत्य है। दूसरा प्रसिद्ध संवाद याज्ञवल्ग्य और उनकी पत्नी मेत्रेयी का है। मेत्रेयी धन की इच्छा न कर अमर होने का उपाय पूछतो है। महर्षि ने अनेक उदाहरण द्वारा ब्रह्म की सर्वमान्यता को समकाया। तीसरा संवाद राजा जनक की सभा में होता है। जब राजा ने सबसे अधिक ब्रह्मज्ञानी को सहस्र गौएँ देने का बचन दिया तब याज्ञवल्क्य ने प्रश्नकत्तां हो को शंका हो। का समाधान कर उन गौब्रों की प्राप्त किया। प्रश्नकर्तात्रों में देवी गार्गी का ब्रह्मज्ञान औरो से बढ़कर था। उसने विभिन्न लोकों और कालों के आधारों के विषय में अनेक प्रश्न पूछे। चौथे और पाँचवें संवाद जनक और याज्ञवहक्य में हए। राजा को ऋषि ने ब्रह्म का स्वरूप समभाया। पाँचवें अध्याय में प्रजापित ने, श्रपनी तीनों संतानी-देवों. मनुष्यों तथा श्रमुरी-को शिज्ञा दी है। छुटे अध्याय में छान्दोग्य-उपनिपद् के पाँचवें श्रध्याय की दोनों कथाएँ दी गई हैं। उपनिपद् के श्रन्त में महत्त्व प्राप्त करने के लिए ब्रावश्यक इतन का विवरण दिया गया है ब्रीर विद्वान, सचरित्र एवं वीर पुत्र पाने के लिए यथोचित भोजन की उपयोगिता बताई गई है।

[११] श्वेताश्वतरोपनिषद् दस उपनिपदों के बाहर है। किन्तु कौषितकी-उपनिपद् के माध-साथ इसकी भी प्रतिष्ठा है। इस उपनिपद् ने सांख्य और वेदान्तदर्शन की अभिज्ञता दिखाने का प्रयत्न किया है। इस उपनिपद् में ब्रह्म और आत्मा के रहस्य का स्मष्ट विवेचन है तथा अधिक-से-अधिक उदाहरण द्वारा विषय की सुबोध बनाया गया है। ईश्वर के हप की सुन्दर कल्पना की गई है। जैसे—

त्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी। त्वं जीर्यों दरडेन वक्किस त्वं जातो भवति विश्वतोष्ठसः॥

एको देवः सर्वभृतेषु गृहः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा। कर्माध्यक्तः सर्वभूताधिवासः साज्ञी चेता केवलो निर्गुशाश्च ॥

अर्थात् त् स्त्री है, त् पुरुष है, त् ही कुमार है या कुमारी है श्रीर त् ही वृद्ध होकर दण्ड के सहारे चलता है तथा त् ही उत्पन्न होने पर श्रमेकरूप हो जाता है।—समस्त प्राणियों में स्थित एक देव है। वह सर्वन्यापक, समस्त भूतो की अन्तरात्मा, कमों का अधिक्षाता, समस्त प्राणियों में बसा हुआ, सबका साह्वी, सबको चेतनत्व प्रदान करनेवाला, शुद्ध और निर्मुण है।

इस उपनिषद् में रुद्र को प्रधानता दी गई है, श्रीर उसमें परमातमा से तादात्म्य किया गया है। कहा है—'एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुः'।

[१२] कीपीतकी-उपनिषद् का आरम्भ बड़े मनोरंजक टंग से हुआ है। ऋषि अविण राजा चित्र से ब्रह्म का उपदेश लेने गये। चित्र ने उनको समकाया कि मरने के पश्चात् कुछ लोग अपने अच्छे कमों के वल से ब्रह्मलोक चले जाते हैं और ब्रह्ममय हो जाते हैं। कुछ लोग स्वर्ग या नरक में जा पड़ते हैं और शेव पुनः मर्स्थलोक में कर्मानुसार जन्म लेते हैं। दूसरे अध्याय में ब्रह्म को प्राण्डू बताया गया है। इस प्राण्डू प्रह्म का दूत है मन, चत्तु रक्तक है, श्रोत्र द्वारपाल है और वाणी दासी है। जो मनुष्य मन, चत्तु, श्रोत्र इत्यादि के इन रूपों को जानता है वह इन्द्रियों पर अधिकार रखता है। तीमरे अध्याय में यज्ञा को प्राण्डू बताया गया है। प्रज्ञा से ही सत्य-संकल्य सम्भव है। चौथे अध्याय में गार्ग्य काशी के राजा अजातशत्र के समझ ब्रह्म का विवेचन करते हैं। ऐसी कथा वृहदारएयक-उपनिषद् में भी आई है।

## त्र्याठवाँ परिच्छेद वेदाङ्ग

साधारण व्यवहार में अंति से वेड, ब्रह्मण श्रीर उपनिपद् का बोध होता है श्रीर ये ही प्रंथ वैदिक साहित्य समक्ते जाने हैं। इनका संज्ञेष विवेचन हम कर चुके हैं। स्मृति से (१) वेडाङ्ग, (२) इतिहास, (३) पुराण, (४) धर्मशास्त्र श्रीर (५) नीति के सभी प्रंथ समक्ते जाने हैं। स्मृति राज्य का व्यापक प्रयोग है। श्रानंक विद्वान वेदाङ्ग को वैदिक साहित्य में सम्मिलित करते हैं। श्रानण्य यहाँ देवाङ्ग की उपयोगिता पर प्रकाश दाला जाता है।

ज्यो-ज्यो समय बीनना गया, न्यो-त्यो वैदिक साहिन्य की जिल्लता भी बहुती गई ख्रीर उसका समकता किटन हो गया। यज्ञ याग का इतना विस्तार हो गया था कि उसे याउ करने के लिए छोटे-छोटे अयो की आवश्यकता प्रतीत हुई। इसलिए धार्मिक सिझान्तो की, श्रीर विशेष कर कर्मकाण्ड से सम्बद्ध सिझान्तो की, एक नया साहित्यिक रूप दिया गया। अर्थ छीर निभय का राष्टीकरण करने के लिए कुछ नयीन अंथ रचे गये। इनसे वेदों के अध्ययन में सहायता भी मिलती थी। अतः इन्हें वेटाङ्क कहा जाता है। इनकी रचना सूत्र-शाजी में हुई थी। गागर में सागर भरने के सिझान्त के अनुसार कम-से-कम शब्दों में अधिक-से-अधिक अर्थ ध्यक्त करने के विचार से छोटे-छोटे वापयों में महत्त्वपूर्ण विधि-विधान प्रकट किये गये। ये सारगर्भित वाक्य ही सूत्र कहलाने है। अपनी सिहास शंजी क लिए यह विश्व साहित्य में अपने टग का एक अनुटा साहित्य है। सूत्रों की रचना वड़ी विलंक्षण है। छोटे-छोटे वाक्यों के द्वारा विपुक्त अर्थों के प्रदर्शन का प्रयत्न किया गया है।

वेद के स्रंग स्त्रर्थात् सहायक साहित्य संख्या में छाः है—(१) कल्प, (२) शिज्ञा, (३) व्याकरण, (४) निरुक्त, (५) छुन्द तथा (६) च्योतिप । इनका वर्णन इसी कम से उपस्थित किया जायगा ।

[१] कल्प-कल्मस्त्रों के द्वारा कर्मकारड तथा धर्मशास्त्र से सम्बद्ध विषयों का विस्तृत विवेचन किया जाता है। यह तीन विभागों में विभक्त किया गया है-

- (क) श्रीतस्त्र, (ख) गृह्यस्त्र श्रीर (ग) धर्मस्त्र। श्रीतस्त्रों में वैदिक यज्ञ-सम्बन्धी कर्मकाण्ड का वर्णन है, गृह्यस्त्रों में गृहस्थ के दैनिक यज्ञ श्रादि का श्रीर धर्मस्त्रों में सामाजिक नियम श्रादि का विवेचन किया गया है।
- (क) श्रीतसूत्र—श्रीत का अर्थ है श्रुवि (वेद) से सम्बद्ध कर्म-काएड। अतः श्रीत-सत्त्रों में श्रीत-कर्मों का विधान है। इनकी संख्या १४ है। इनके द्वारा भारत की प्राचीन यज्ञ-पद्धति का अञ्छा परिचय मिलता है। अग्रुग्वेद के दो श्रीतसूत्र हें—शांखलायन और आश्र्यवायन। इन दोनों में आश्र्यलायन अधिक पुराना मालूम होता है। सामवेद के तीन श्रीतसूत्र—मशक अथवा आर्षेय, लाद्यायन और द्वाह्यायण प्राप्य हैं। श्रुक्ल-यजुर्वेद का एक कात्यायन और कृष्ण-यजुर्वेद के छः श्रीतसूत्र—आपस्तम्य, हिरएयकेशिन्, बीधायन, भारद्वाज, मानव और वैखानस—प्राप्य हैं। अथवंवेद का एकमात्र श्रीतसृत्र वेतान है।
- [२] गृह्यसूत्र—ये सूत्र श्रीतगृत्र के बाद के मालूम पड़ते हैं। इनमें जन्म से मरण तक किये जानेवाले समस्त पारिवारिक संस्कारों का वर्णन है। इन संस्कारों का अनुधान मानव-जीवन के विभिन्न महत्त्वपूर्ण अवसरों पर प्रत्येक हिन्दू-ग्रहस्थ के लिए आवश्यक समका जाता था। इनमें चालीस संस्कारों का वर्णन है जो मानव-जीवन के पिभिन्न महत्त्वपूर्ण अवसरों पर किये जाते थे। इनमें पञ्च महायक्त, पाकयजशाद आदि, का भी समावेश हो जाता है। इन अन्यों के अध्ययन से प्राचीन भारतीयों के गाईस्थ आचार-विचार तथा विभिन्न प्रान्तों के रीति-ग्वाजों का विशव प्रान्य मिलता है। शाङ्खलायन तथा आश्वलायन ग्रह्मसूत्र अग्रुग्वेद के हैं। शुक्ल-पजुर्वेद का पारकण और इन्ग्य-यजुर्वेद के आपस्तम्ब, हिर्ण्यकेशिन, वीधायन, मानव, काठक और येखानस सूत्र हैं। सामवेद के ग्रह्मसूत्र ग्रीभिल और खादिर हैं तथा अथर्ववेद का कीशिक ग्रह्मसूत्र है। ग्रीभिल ग्रह्मसूत्र प्राचीनतम समका जाता है।
- (ग) धर्मसूत्र इन सूत्रों में सामाजिक जीवन के संचालन के लिए नियमों का विवेचन किया गया है। इनमें धर्म की विवेचना, वर्णाध्रम व्यवस्था, राजा-प्रजा के कर्राव्य, विवाह के भेद, दायभाग को व्यवस्था, स्त्रियों का स्थान, निषिद्ध-भोजन, शुद्धि, प्रायश्चित्त, न्यायालयादि के व्यवह र आदि विवयों का प्रतिपादन किया गया है। इन्हीं धर्मसूत्रों के आधार पर बाद में स्पृतियों का निर्माण हुआ, जो आज भी हिन्दू-समाज के लिए मान्य हैं। वेद-शाखा से सम्बन्धित धर्मपूत्रों में केवल तीन—आपस्तम्य, हिर्ण्यकेशिन् और वीधायन—प्राप्य हैं। इनके अलावा गौतमवर्मसूत्र और विधिधर्मसूत्र भी सूत्र-प्रन्थ माने जाते हैं; क्योंकि इनमें भी सूत्रों का ही उपयोग किया गया है। इनके अलावा एक वेखानस धर्मसूत्र भी है। एक्ससूत्र और धर्मसूत्र को 'स्पृति' भी कहते हैं।

इन सूत्रों के ऋतिरिक्त एक प्रकार के सूत्र ऋौर भी हैं जिन्हें शुल्य कहते हैं। इनका सम्बन्ध श्रीतस्त्रों से ही है। शुल्य का ऋषे है मापनेवाला डोरा। इन सूत्रों में यज्ञ की वेदियों के लिए उपयुक्त स्थान चुनने, उनकी माप करने तथा उनकी निर्माण-प्रणाली आदि का विस्तार से वर्णन है। ये सूत्रग्रन्थ भारतीय ज्यामिति के प्राचीनतम ग्रन्थ हैं। [२] शिक्षा—इसका सम्बन्ध शब्दशास्त्र से है। वेदों के उच्चारण पर ऋषियों ने सबसे अधिक ध्यान दिया है। जिसके द्वारा स्वर, मात्रा श्लीर उच्चारणादि पर विचार किया गया है वह 'शिज्ञा' कहलाती है। लोगों की धारणा थी कि स्वर की विषमता से या वर्ण की विषमता से शब्द दूषित हो जाते हैं। ऐसी श्लवस्था में श्लश्च उच्चारण से निकला हुआ वाक्य वज्र की तरह यजमान का कामना-साधन करने के वद्ते उसे नष्ट ही कर देता है। स्वर के दोष से 'इन्द्रशत्रु' शब्द यजमान वृत्र की हत्या का कारण हुआ।

शिद्धा में वर्ग तथा उनके उचारण-श्रादि-सम्बन्धी कितने ही नियम दिये गये हैं, जिनकी श्रोर पश्चिम के भाषा-वेत्ताश्रों का ध्यान श्रव श्राकृष्ट हुत्रा है। शिद्धा-प्रन्थों की संख्या काकी बड़ी है। काशी से शिद्धा-संप्रह नाम का संप्रह-प्रन्थ प्रकाशित हुत्रा है जिसमें वेदों की नाना शाखाश्रों से सम्बद्ध शिद्धाएँ दी गई हैं। पाणिनि के नाम से प्रख्यात पाणिनीय शिद्धा के श्रध्ययन-द्वारा इस विषय का पर्याप्त परिचय प्राप्त किया जा सकता है।

वेदाध्ययन के अत्यन्त पूर्वकाल में ऋषियों ने पढ़ने की स्वरादि-विशेषता को निश्चित करके अपनी शाखा की परम्परा चला दी। जिस-किसी ने जिस शाखा से बेद-पाठ सीखा, वह उसी शाखा को बंश-परम्परा का कहलाया। ब्राह्मणों की गोत्र-प्रवर-शाखा आदि की परम्परा इसी तरह चल पड़ी। जब यह बहुत काल की हो गई तब उस विभेद को समरण रखते के लिए और अपनी-अपनी गीति की रचा के लिए प्रातिशाख्य-प्रस्थ बने। इन्हीं प्रातिशाख्यों में शिद्धा और व्याकरण दोनों पाये जाते हैं। अब केवल ऋष्वेद की शाकलशाखा का तैनिरीय प्रातिशाख्य, सामवेद का साम प्रातिशाख्य और अथवंद का अथवंप्रातिशाख्य या शीनकीय चतुराध्यायी उपलब्ध है। प्रातिशाख्यों में शिद्धा का विषय अधिक है और व्याकरण का अत्यन्त कम।

[३] व्याकरणा—इसका काम है भाषा के नियमों का प्रदर्शन। पतजिल ने एक जनश्रुति का उल्लेख किया है कि 'बृह्स्पति ने इन्द्र को सहस्र दिव्य वर्षों तक प्रित्यदोक्त शब्द का परायण कराया, फिर भी शब्द-सगृह का अन्त नहीं हुआ।' इस जनश्रुति से यह प्रकट होता है कि सबसे पुराने वैयाकरणा देवताओं के गुरु बृह्पति थे और इन्द्र का नम्बर उनके बाद पहुँगा। पाणिनि के आरम्भ के पहुँत चौदह सुत्र 'माहेश्वरसूत्र' कहे गथे हैं। इससे सहज में ही यह अनुमान होता है कि माहेश्वरसूत्र भी किसी और व्याकरण के ही सुत्र होंगे। वे व्याकरण चाहे अब न मिलें; परन्तु पाणिनि से पहले जरूर रहे होंगे।

इस समय प्राप्य प्रन्थों में सबसे पुराना व्याकरण ग्रन्थ 'पाणिनीय श्रष्टाध्यायी' के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें श्राट श्रध्याय है श्रीर हरएक श्रध्याय में चार-चार पाद हैं। सूत्रों की सम्पूर्ण संख्या ३९६६ है। ये पाणिनि के बनाये हुए हैं। बहुत-से ऐसे सृत्र भी हैं जिनमें पूर्वाचार्यों का मत भी संश्लिष्ट है। पाणिनि का समय ईसवी सन् से ७०० वर्ष पूर्व समका जाता है। पाणिनि ने श्रपने व्याकरण में वेद को सर्वत्र 'छन्द' कहा है।

सबसे प्राचीन व्याकरण का क्या क्रम रहा होगा, उसकी विषयावली क्या रही होगी,— ये सब बातें इस समय ठीक-ठीक मालूम नहीं हो सकतीं। पग्नु गोरथब्राह्मण् (१।२४) में यह क्रम दिया गया है—(१) वेद की रज्ञा के लिए, (२) उसका अर्थ समक्षन के लिए,

- (३) शब्दों के ज्ञान के लिए, (४) सन्देहनियारण के लिए, (५) अशुद्ध शब्द के परित्याग के लिए, (६) यज्ञादि कमों में शुद्ध शब्दों के व्यवहार के लिए, (७) पटु अपृत्विज होने के लिए, (८) सना न के शुद्ध नाम-करण के लिए और (६) सत्यामत्य के निर्णय के लिए व्यावरण का यथार्थ ज्ञान अत्यन्त प्रयोजनीय है।
- [४] निरुक्त—इसमें वैदिक शब्दों की ब्युत्पत्ति पर ही विचार किया गया है। इससे वैदिक शब्दों का अर्थ किया जाता है। निरुक्त के अन्ध प्राचीन पैदिक काल में अनेक रहे होंगे; किन्तु इस समय केवल महार्प यास्क का मन्ध उपलब्ध है। निरुक्त से ही पता चलता है कि ऋग्वेद का पाठ अन्यन्त शुद्ध है। निरुक्त पञ्चाध्यायात्मक है—(क) अध्ययनविधि, (ख) छन्दोविमाग, (ग) छन्दोविनियोग, (ध) उपलक्षित कर्मानुक्ल भृतकाल और (ङ) उपदर्शित लच्छा। इन सेन अंगों से वेदों का अर्थ मालूम होता है। इसमें शब्दों के अर्थ लिखे हुए हैं। अर्थ ही मर्वापेचा प्रधान है; क्योंकि अर्थ न मालूम होने से पाठ निष्कल होता है। वेदों के शब्द थे के लिए निरुक्त ही प्रमाण है। अर्क् अनुक्रमणिका में लिखा है कि येदों की ब्य ख्या के लिए निरुक्त प्रशान उपकरण है। संचेप में निरुक्त वेद का कोन-विशेष है।

अनुश्रुति के अनुसार 'निषयतु' महर्षि यास्क द्वारा ही प्रकीत है; परन्तु वास्तव में यह प्रत्थ यास्क की रचना नहीं है। स्यय यास्क ने भी इसपर ठीका अथवा भाष्य लिखा है। बदाय समक्तने लिए निषयदु का निर्माण हुआ।

यास्क का समय पाणिति संपूर्व स्त्रर्थात् ईसती प्० ७०० से भी प्राचीन माना जाता है।

[४] छन्द्—केवल कृष्ण यजुर्वेट गद्य श्रीर पद्य दोनों में है। श्रम्य वेट पद्यमय है। गद्य मुनकर कान श्रीर मन को यह तुमि नहीं होती जो पत्र को नुनकर होती है। पद्य याद जल्द होते हैं श्रीर बहुन काल तक स्मरण रहते हैं। साथ ही साथ इनके द्वारा गम्मीर में मान गहों। में व्यक्त कर दिंग जाते हैं। वेटा प्ययन में छन्दों का जान श्रीनिवाय है। छन्दों के शान के यिना वेटों के मंत्रों का उचारण भी मली भाति नहीं हो सकता।

छुत्यों को वेद का जरण बनाया गया है। काल्यायन की धार्वक्रमणिका' में मान छुत्यों का उल ला :—(१) गायवी, (२) उण्पिक, (३) छात्पुष,, (४) बृहती, (५) पंकि, (६) बिप्टुप् छीर (७) जगरी। काल्यायन के बाद छुत्यागित क समसे पाचीन ज्ञाता महिषे पिक्कन हैं। निरुत्त-साहिय में लगभग ५० प्रकार के छुत्य व्यवहार में छाते हैं। पिक्कन का प्रत्य २०० ईसवी पूर्व की रचना समस्ता जाता है।

[६] जयोतिप—पंस्कारों श्रीर यज्ञों की कियाएँ निश्चित मुहूतों पर, निश्चित समयों में श्रीर निश्चित अपधियों के मीतर होनी चाहिए। मुहूत, समय श्रीर श्रवधि का निर्णय करने के लिए ज्योतिय शास्त्र का ही श्रवलम्ब है। ज्योतिय वंदाङ्क का ही एक श्रांग है। वेदाङ्क-ज्योतिय के अपर एक छोटा-सा पद्यात्मक अन्ध है जिसमें नहात्रा श्रीर चन्द्रमा श्रादि महों पर विचार किया गया है। ज्योतिय के अन्तर्गत भूगोल एवं खगोल का ज्ञान भी सम्मिलित है।

पराश्वर श्रीर गर्ग भारी ज्योतिर्विद् हो गथे हैं। इनके पीछे के ज्योतिर्विदों में श्रार्थभट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, कमलाकर श्रादि प्रसिद्ध प्रन्थकार हो चुके हैं। ये सभी गिएत श्रीर फिलत—दोनों ही प्रकार के ज्योतिष के श्राचार्य माने जाते हैं। ज्योतिष के प्रन्थ श्रानेक हैं श्रीर प्रचलित भी हैं। इनपर श्राच्छे प्रामाणिक प्रन्थ लिखे जाने की परम्परा दूरी नहीं है। श्रीर, श्राज के वैश्वानिक संसार में भी इसका उत्तरोत्तर विकास होता जा रहा है।

### वेदानु क्रमणी

वेदों से सम्बन्धित वेदाङ्क के अतिरिक्त एक और साहित्य है जिसे 'अनुक्रमणी' कहते हैं। इन अनुक्रमणियों में बेदमंत्र, ऋणि, छन्द, देवता आदि की स्वियाँ दी गई हैं। छन्दोऽनुक्रमणी में ऋग्वेद के छन्दों की स्वी है। छनुवाक-छनुक्रमणी में ऋग्वेद के अनुवाकों के प्रारम्भिक शब्दों और सूत्रों की संख्या का ब्योरा आता है। पदानुक्रमणी में मन्त्रों के पाद का ब्योरा है। देवतानुक्रमणी-सम्बन्धी १२०० श्लोकवाले 'बृहद्देवता' यन्य में ऋग्वेद के प्रत्येक मंत्र के देवता का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त इसमें कितनी ही दन्तकथाएँ और कथनाक इकटे किये गये हैं। इन सब अनुक्रमणियों के सारांश का कात्यायन-कृत सर्वानुक्रमणी में वर्णन किया गया है।

सामवेद को टो, कृष्ण-यजुर्वेद की दो श्रीर शुक्ल-यजुर्वेद की एक श्रनुक्रमणी है।

## नवाँ परिच्छेद वैदिक सभ्यता

वैदिक सभ्यता के उपाकाल में भिन्न-भिन्न परिवार, कुल के नाम से, प्रसिद्ध था। वहुत-से कुलों को मिलाकर गोत्र बनता था और गोत्रों को मिलाकर गोष्टी तथा गोष्टियों को मिलाकर प्राम । प्रामो की संस्था 'जन' के नाम से प्रसिद्ध थी। मुख्यतः चुनाव की प्रथा थी।

बेदिक ग्राम स्वावलम्बी होता या और सब जीवनोपयोगी आवश्यक वस्तुएँ ग्राम ही प्रस्तुत करता था। धान, जी, तिल, कपास आदि ग्राम ही उपजाता था। प्रत्येक परिवार अपनी आवश्यकता के अनुसार स्त कातकर कपडा बुन लेता था। यह कार्य महिलाओं का था ( अथ० १४।१।४५ )।

गाँव के बढ़ई जिन्हें 'त्वष्टा' कहते थे, रथ, नाव, युद्ध के शस्त्र एवं खेती के श्रौजार बनाते थे। शोकीन स्त्री-पुरुगों में माला धारण करने की चाल थी श्रौर माली उनके लिए माला प्रस्तुत करते थे।

जानवरों की खाल को समाला द्वारा दुरुत करके भिन्न-भिन्न प्रकार के सामान बनायें जाते थे। वेद्यों की प्रतिष्ठा थी श्रीर उन्हें भरपूर धन भी मिलता था। ऋरवेद (१०-६७-४) में एक ऋषि कहता है कि वह भिषक (वेद्य) के लिए गाय, घोड़ा, कपड़ा श्रीर यहाँ तक कि श्रपने को उत्सर्ग करने को भी प्रस्तुत है। ऋरवेद (१०-६७) का पूरा सक्त जड़ी-वृद्यों की प्रशंसा में है। श्रयवंवेद में तो श्रायुवेद की बात भरी पड़ी है। सारांश, वैदिक प्राम स्वयं साधन-परिपूर्ण था।

श्रपनी जीविका के श्रनुसार ग्र.मवासी विभक्त थे। जो यज्ञ नहीं करने श्रीर वैदिक देवताश्रों में विश्वास नहीं रखने, उनकी गर्मना शहों में होती थी।

वैदिककाल में संध्या प्राणायाम प्रायः सब करते थे।

<sup>\*</sup> जब रात्रि चार घड़ी शेप रहे अर्थात् स्योंदय के प्राय: डेढ् घंटा पूर्व, शय्या को त्यागकर शौच-स्नानादि कियाओं से निवृत्त हो, शुद्ध चित्त से एकान्त, निर्मल और स्वच्छ, स्थल में बैठकर वेदानुकूल विधि के साथ ईश्वर की प्रार्थनादि करने को संध्या कहते हैं। इसी प्रकार सायंकाल में सूर्यास्त और रात्रि के बीच के समय की प्राणायाम-उपासना सायं-

वैदिककाल में निम्नलिखित पञ्चमहायश प्रचलित थे-

- (१) श्रह्मयज्ञ-असचर्यपूर्वक आचार्यों की सेवा करना और उनके द्वारा वेदादि का उपदेश ग्रहण करना।
- (२) पितृयज्ञ-माता-पिता, गुरु-ग्राचार्य की समुचित श्राशश्चों का पालन करना । उनकी मृत्यु के बाद उनके कथनानुसार श्राचरण कर उनकी कीर्ति में वृद्धि करना ।
- (३) अतिथियत्र— अतिथि का अधिकारानुसार सत्कार करना, उनके सुकार्य में सहायता देना अतिथि-यज्ञ है। अतिथि विद्वान अथवा वयोवृद्ध हों तो उनसे ज्ञान प्रहण् करना उचित है। किन्तु अतिथि से कोई काम लेना अथवा धन लेना उचित नहीं।
- (४) भूतयज्ञ पाणिमात्र को भूत कहते हैं। गाय, बैल, कुत्ता त्रादि समस्त जीवों को यथाशक्ति त्रज, जल, तृण त्रादि से तृप्त करना भूतयज्ञ है।
- (४) देवयज्ञ—यह यज्ञ सर्वोपरि है। केसर, कस्तूरी, घी, तिल, चावल, चन्दन, पान आदि में हवन करना देवयज्ञ है। प्रत्येक एहस्थ के घर में अग्नि-कुगड रहता था जो अहींनेश जलता रहता था। भगवान ने गीता में इसे गाईस्थ-अग्नि कहा है। अग्नि की रिक्तिका घर की सीभाग्यवती महिलाएँ होती थीं और जबतक घर में एक भी सीभाग्यवती रहती, अग्नि-कुगड सदा प्रज्वलित रहता।

ये सन नित्य-यज्ञ थे। किन्तु वैदिक इष्टियज्ञ (महीने में दो बार), पशुयज्ञ आदि भी करते थे। पशुपत्र में बकरा, घोड़ा आदि के मांस से हवन होता था। शुनः शेष की कहानी में पुरुषमेय का जिक आया है। परन्तु इससे नरविल देने के सिद्धान्त का निश्चितका से समर्थन नहीं होता। शुक्ल-यजुर्वेद का सम्पूर्ण तीसवाँ कारण्ड पुरुषमेध यज्ञ के सम्बन्ध में है और इसमें पुरुषमेध में बिल दिये जानेवाले भिन्न भिन्न प्रकार के पुरुष और स्त्रियों की चर्चा है। अनेक विद्वानों की राय है कि पुरुषमेध का उल्लेख आलंकारिक भाषा में है और वास्तव में मनुष्य की बिल नहीं होती थी; किन्तु पुत्र जे जलाये जाते थे। स्त्रामी दयानन्द और उनके अनुयायियों का तो यहाँ तक कथन है कि वैदिककालीन भारत में पशु-बिल भी नहीं होती थी और समस्त यज्ञ दुग्ध, धृत, चन्दन।दि द्वारा होता था। बाद में, भारत के अवनितकाल में, पशु-बिल की प्रथा बल निकली।

संध्या कही जाती है। प्राणों को स्वाधीन करना प्राणायाम है। संध्या-कर्म से निवृत्त होकर पद्मासनस्थ हो, शरीर के अन्दर से साँस बाहर निकाल, नासिका के वाम छिद्र से वायु को अन्दर खांचे और जितना समय वायु को खींचने में लगे उससे दुगुना या चौगुना समय तक उसे हृदय में रोक रखे। बाद घीरे-धीरे उस वायु को नासिका के दूसरे छिद्र से बाहर कर दे। यह किया करते समय मन में 'ओम्' या किसी मंत्र का जप करते रहना चाहिए। पुनः दाहिने छिद्र से वायु को अन्दर कर बाएँ छिद्र से निकाले। कम-से-कम तीन और अधिक-से-अधिक दस माणायाम करना चाहिए। प्राणायाम करने से मन स्थिर, शांत और पिवत्र होता है। यह एक प्रकार का व्यायाम भी है। इससे स्वास्थ्य में भी पर्याप्त उन्नति होती है।

### सामाजिक दशा

श्राज की तरह वैदिक श्रायों में जाति-मेद नहीं था। जाति-मेद का उल्लेख हमें पहलेपहल ऋग्वेद के पुरुषस्क (१०-६०-१२) में मिलता है। जाति-मेद जन्मगत नहीं, किन्तु कर्मगत था। चित्रयकुल में उत्पन्न विश्वामित्र श्रीर देवापी को हम पुरेहित तथा वेदमंत्रों के द्रष्टा के रूप में पाते हैं (३-५३-६)। ऋगु ऋषि के वंशज रथ तैयार करने में पारंगत वढ़ई थे (१०-३६-१४)। प्रत्येक व्यवसाय मर्यादापूर्ण समका जाता था; क्योंकि सबकी श्रावश्यकता थी। जो विद्वान श्रीर मनीषी होते थे उन्हें ब्राह्मण श्रथवा ऋषि का स्थान प्राप्त होता था। भरद्वाज ब्राह्मण-कुल में जन्म लेने पर भी चित्रय राजा रहे। नाभाग चित्रय होने पर भी वैश्य हो गये। येतरेय-ब्राह्मण (२।६१) से शत होता है कि कवस शुद्ध-वंश में जन्म लेने पर भी ऋषि हो गये। श्रतः यह स्पष्ट है कि वैदिक काल में जाति-भेद जन्मगत नहीं था।

चूँ कि जाति-विभाग जन्मगत नहीं था इसीलिए एक जाति का दूसरी जाति में विवाह प्रचित्त था। अर्चताना अपृषि के पुत्र श्यावस्त्र का राजा रथवीति की पुत्री के साथ विवाह हुआ था जिसकी मनोहर कथा अपृष्वेद (५।६१) में आई है। राजा पूर्णिमत्र की कन्या विमदा ने कामध्य अपृषि को स्वयंवर में चुना। प्रसिद्ध वैदिक अपृषि घोषा राजकन्या थी और जब उसकी ख्याति फैली तब उसका एक ऋषि के साथ विवाह हुआ।

व्यापार ऋधिकतर बदलीवल के रूप में प्रचलित था। लेन-देन की इकाई गाय सममी जाती थी। ऋायों में पिए लोग व्यापारी ये और समुद्र से दूर-दूर तक जाकर व्यापार करते थे। उनका नेता प्रभु था जो गंगातट पर—सम्भवतः समुद्र के पूर्वी किनारे पर—निवास करता था। वह दानवीर था और उसकी प्रशंसा ऋग्वेद के तीन मंत्रों में की गई है (५।४५।३१-३३)। गाय के ऋतिरिक्त सिक्के के रूप में निष्के और 'मना' नाम के सिक्कों का प्रयोग होता था। ऋगरंभ में निष्क गले में पहनने का सोने का गहना था जिसमें चौलुट ऋग्यवा गोल सोने के टुकड़े साथ-साथ गूँथे रहते थे। धनी स्त्री-पुरुप इन्हें गले में पहनते थे। ये वजन में बराबर होते थे। बाद में सम्भवतः इनका व्यवहार सिक्के के रूप में होने लगा। मना नामक सिक्के का व्यवहार परिशालोग करते थे। इन सिक्कों को वे बेविलन और ऋसीरिया में ले गये जहाँ इनका नाम 'मेना' पड़ा। बाद प्रीकों ने उसे 'माना' कहा। ऋग्वेद में यह शब्द आया है। चाँदी के निष्क का भी हम जिक पाते हैं।

खरीद-बिकी के समय जो वादा होता था उसका श्राह्मरशः पालन किया जाता था। सद्द की चाल भी थी। पिया लोग काफी सद्द पर कपया कर्ज देते थे। कर्ज श्रदा करने में श्रसमर्थ होने पर कर्जखोर, महाजन के, दास हो जाते थे। बाप-दादा द्वारा किये गये कर्ज को उनके वंशज श्रदा करते थे। कर्ज का धन तमादी हो गया— ऐसी भावना न थी।

ऋग्वेद-काल में दास-प्रथा थी। राजाओं और श्रमीरों के सैकड़ों दास होते थे। ये दास श्रिकतर पराजित रात्रु श्रथवा पित्रयों-द्वारा दूर देश से लाकर बेचे हुए होते थे। काले रंगवाले दासों का जिक हमें ऋग्वेद में मिलता है।

श्रायों में जूझा खेलने का व्यसन बहुत प्रचलित था। ऋग्वेद के दशम मरहल का सम्पूर्ण ३४ वाँ स्क इसी सम्बन्ध का है। इस स्क से शात होता है कि वेदिक काल में यूत-प्रथा प्रचलित थी। इसी स्क से यह भी शात होता है कि जूए के परिणाम-स्वरूप जुआ़ड़ी की स्त्रियाँ व्यभिचारिणी हो जाती थीं।

राजा पत्थर के बने विशाल भवन में रहते थे। (४।३०।२०) स्त्रियाँ महल के अन्दर रहती थीं। पर्दें की चाल नहीं थी। किन्तु जब विवाहित स्त्रियाँ बाहर निकलतीं तो चादर से अपने सिर को हँक लेतीं। आज भी कुलीन हिन्दू स्त्रियों में यह प्रथा है जो अब धीरे-धीरे उठ रही है। विवाह के समय जो अपिन जलाई जाती थी, विवाहित स्त्री-पुरुष का कर्त्तच्य था कि अपने जीवन-पर्यन्त उसे बुक्तने न दें। गौ दूहने का काम कुमारी लड़कियों का था जिससे उनका नाम दुहित अथवा दुहिता पड़ा।

वर्तन एवं श्रसवाब सादे ढंग के होते थे। मिट्टी श्रीर घत्त दोनों प्रकार के वर्तनों का व्यवहार होता था। सोमरस, मधु, दही तथा पानी रखने के लिए लकड़ी के कलश का भी व्यवहार होता था।

#### भोजन

मुख्यतः लोग जौ का आटा, चावल और भिन्न-भिन्न प्रकार की दाल का उपयोग करते थे। मक्खन, घी, दही, मधु ग्रौर मांस खाने की चाल थी। गेहूँ का जिक हमें वेद में कहीं नहीं मिलता। भिन्न-भिन्न प्रकार के पक्वान्न बनाने की चाल थी। वर्ष के अधिकतर भाग में नर्दी पहती थी ( २।१।११; ५।५४।१५ ; ६।१०।७ )। आर्य मांस-भक्त प्रभावा में करते थे। कुछ लोग कहते हैं कि वैदिक आयों को गोमांस से परहेज नहीं था; क्योंकि वेद और ब्राह्मण-प्रन्थों में अनेक जगह इस इसका उल्लेख पाते हैं—(१०।२७।२;१०।८६।१३-१४)। किन्तु अनेक विद्वान इन वाक्यों का भिन्न-भिम्न प्रकार से अर्थ लगाकर यह प्रमाणित करते हैं कि वैदिककाल में गोवध श्रथवा गोमांस-भन्नण की प्रथा न थी। जानवरों के वध के लिए निश्चित स्थान रहताथा। किन्तु ऐसे पुरुषों का भी हम उल्केख पाते हैं जो निरामिण थे। गाय बहुत उपयोगी जानवर है, ब्रातएव स्वभावतः धीरे-धीरे इसके वध के विरुद्ध आन्दोलन बढ्ता गया। अन्त में ऐसा समय आया कि गाय की प्रतिष्ठा चरम सीमा पर पहुँच गई ऋौर गार्य मारना जघन्य पाप समका जाने लगा। इसीसे उसे 'अघन्या' कहते हैं स्त्रीर यह नाम ऋग्वेद में भी मिलता है। सम्भवतः मछली खाने की चाल न थी। यद्यपि ऋग्वेद में कुछ, स्थानां पर (७।१८॥६, १०।६८॥८) मछलीका जिक श्राया है। सम्भवतः नीच जाति के लोग ही मछली खाते थे।

वैदिक आयों में सोमरस पीने की चाल थी। इससे उत्साह होता था और रोगों का निवारण भी। युद्ध के अवसर पर उत्साह प्रदान करने के लिए विशेष रूप से इसका व्यवहार होता था। सोमरस की आहुति देवताओं के लिए भी दी जाती थी। ऋग्वेद का नवाँ मण्डल तो सोम-स्तुति से ओतप्रोत है।

सोम के अतिरिक्त सुरा का भी प्रयोग होता था। किन्तु सुरा की निन्दा की गई है

श्रीर कहा है कि सुरा के वशीभृत होकर मनुष्य पाप श्रीर नियम-भंग करता है तथा चेतना-शून्य हो जाता है (८।२।१२)। इसकी गखना खराब वस्तुश्रों में थी (८।८६।६)।

ऊनी श्रीर स्ती दोनों प्रकार के वस्त्रों का व्यवहार होता था। बहुत लोग जानवर की खाल को भी पहनते थे। कपड़ों में रंग-विरंग का काम करने की चाल थी। स्त्रियाँ सुन्दर श्रीर श्राकर्षक वस्त्र धारण करती थीं।

स्त्री श्रीर पुरुष दोनों गहने पहनते थे। निष्क को पुरुष गले में श्रीर स्त्रियाँ छाती पर पहनती थीं। सोने का बाजू स्त्री-पुरुष दोनों पहनते थे। कर्णशोमा स्त्रियाँ कानों में पहनती थों। गते में मोतीमाला पहनी जाती थी।

युद्ध में शिरस्त्राण श्रीर छाती बचाने के लिए धातु की श्रय्कली श्रार्थ योद्धा पहनते थे। श्रार्थ गुइसवारी के बहुत प्रेमी थे। युद्ध में भी घोड़े का व्यवहार होता था। गुइदौड़ की भी बहुत चाल थी। इस अवसर पर घोड़े अवसर सोने-चाँदी के गहनों से मुशोभित किये जाते थे।

स्त्री-पुरुप दोनों में नाचने-गाने की चाल थी। किन्तु सम्मिलित नाच-गान का जिक वेद में नहीं मिलता है।

#### विवाह

वेदिक काल में पूर्ण युवती होने के पहले लड़िकयों का विवाह नहीं होता था— (१०।८५।२१-२२, ७।५५।८)। ऋग्वेद में ऐसी कन्यात्रों का भी जिक हैं जिन्होंने ऋगजीवन विवाह नहीं किया। विभिन्न प्रकार के विवाह प्रचित्त थे जिनमें मुख्य निम्निलिखित हैं —

- (१) पिता का योग्य वर खोज कर विवाह करना (१०। ८५। १५-२३)।
- (२) पिता की इच्छा के विरुद्ध जीतकर 'जबरद्स्ती कन्या की विवाहार्थ ते जाना। विमद ने पूर्णिमत्र की कन्या की उसके पिता की इच्छा के विरुद्ध हरण कर विवाह किया (शाश्राश्याः १०।३८।७)।
- (३) विद्वान को उसकी विद्वत्ता अध्यवा प्रतिभा के कारण कन्या दी जाती थी। इसे आर्थ-विवाह कहते थे। श्यावास्य का इसी प्रकार विवाह हुआ।

विवाह कन्या के घर पर सम्पन्न होता था, गहने-कपड़ों से विभूषित युवक कन्या के घर पर मित्र श्रीर सम्बन्धियों के साथ जाता था। पिता श्रथवा श्रन्य श्रीभभावक कन्या-दान करते (१०।८५।३६, श्रथवं० १४।१।६)। बाद श्रिम के चारों श्रोर वर-कन्या साथ-साथ घूमते। इस किया के बाद विवाह सम्प्रज्ञ होता (१०।८५।३६-३८; १०।१८।८)। श्रुप्वेद श्रीर श्रथवंवेद के मेलों में नविववाहिता कन्या के यह में स्थान, कर्तव्य श्रादि का विशाद वर्णन मिलता है। कन्या स्थायी रूप से पित के यहाँ रहने के लिए जाती थी, यद्यपि समय-समय पर पिता के घर पर श्राने की चाला थी। श्रुप्वेद के दशम मण्डल के ८५ वें स्क में हमें विवाह-सम्बन्धी मेत्र मिलता है। श्रथवंवेद का सम्पूर्ण चौदहवाँ कायद विवाह के सम्बन्ध में है श्रीर नवदम्पती के मनन करने योग्य है।

वैदिककालीन भारत में बहुविवाह की भी प्रथा थी। किन्तु ऋग्वेद के मंत्रों से हमें आभास मिलता है कि बहुविवाह से पति की अवस्था दयनीय हो जाती थी, गाईस्थ्य जीवन सुखमय नहीं रहता था (१११०५।८; १०१३२१२)। स्पष्टतया एकपत्नीवत की प्रथा सर्वमान्य थी (१११२४।७; ४१३।२)।

विधवा-विवाह की प्रथा इस ऋग्वेद में नहीं पाते। किन्तु मृत पति के छोटे भाई के साथ विवाह की प्रथा शायद थी (१०। १८ ।८)। यह प्रथा श्राज नीच जातियों में मान्य है। श्रथवंवेद (६।५।२७-२८, १८।३।१-२, ६।४६।८, १०।४०।२) में हमें विधवा-विवाह का जिक मिलता है।

अतिथि-सत्कार का बड़ा महत्त्व था। यह महत्त्वपूर्णं धार्मिक कर्म समका जाता था। इसकी गणना पञ्चयकों में थी। अनुवेद (१०।११७) में हमें अतिथि-सत्कार के उच्च आदर्श की भाँकी मिलती है।

पठन-पाठन की प्रणाली सर्वोत्तम थी। गुरुकुल की परिपाटी प्रचलित थी। बाल्यकाल में गुरु के आश्रम में रहकर शिद्धा ग्रहण की जाती थी। वहाँ विना मेद-भाव के द्रिष्ट और सम्राट् के लड़ के एक साथ रहते और पठन-पाठन करते। उस समय सत्य बोलने, अपना कर्तव्य पालन करने, वेदाध्ययन करने, सत्य से अविचलित रहने, दिक वैशिद्धा का पालन करने और देवयज्ञ तथा पितृयज्ञ को नियमित रूप से करने, माता का देवी के समान पूजन करने, पिता को देवता-तुल्य मानने और सुकर्म पर श्रद्धा रखने का उपदेश दिया जाता था। उस समय की विचार-प्रणाली परमोच्च अवस्था पर पहुँच चुकी थी।

# दसवाँ परिच्छेद पारसी धर्म

मजदास्त्री सलारे महरी श्ती (गाथ २६।४)।

[केवल मजदा ही एकमात्र उपास्य हैं। उनके श्रातिरिक्त कोई भी देवता उपासना के योग्य नहीं हैं।]

पारसी धर्म के उपास्य देवता का नाम है ब्राहुर मजदा तथा इस धर्म के प्रवर्तक का नाम है जरधुरत्र । श्रापका मूल नाम स्पितमा था, परन्तु धोर तपस्या के ब्रानन्तर जब ब्रापने सिद्धि प्राप्त की तब ब्रापका यही नाम पड़ा। जिस प्रकार मिद्धार्थ गौतम को सिद्धि प्राप्त कर लेने पर 'बुद्ध' के नाम से श्राभिहित किया गया उसी प्रकार स्पितमा को भी सिद्धिप्राप्ति की स्चिका यह उपाधि दी गई। जरत = मुवर्ण तथा उरत्र = प्रभामिण्डत। श्रतः जरथुरत्र का श्रर्थ होता है सुवर्णप्रभ श्रर्थात् मुनहली प्रभा से मण्डित व्यक्ति।

जरधुरत के जन्म-समय के विषय में विद्वानों में गहरा मतभेद है। पिरचमी विद्वानों ने तो इनका समय ईसवी सन् से पूर्व सप्तम शतक (६६० ई० पू०—५८३ ई० पू०) माना है। परन्तु पारसी परम्परा के अनुसार इनका समय बड़ा प्राचीन माना जाता है। यूनानी प्रन्थकारों ने इनका समय अफलातून ( फ्लेटो ) से प्रायः छः हजार वर्ष पहले माना है। प्रसिद्धि है कि हमारे पुराशों के रचिवता वेदन्यास ईरान गये थे और वहाँ जरथुश्त के साथ उनका शास्त्रार्थ हुआ था। परन्तु प्रमाशों के अभाव में इस दन्तकथा का मूल्य आँकना हमारे लिए असम्भव बात है। यह भी कहा जाता है कि हिन्नूलोगों के पूर्व-पुरुष अवाहम तथा जरथुश्त्र एक ही समय विद्यमान थे ( वाह्विल के अनुसार ई० सन् से लगभग १६२० वर्ष पूर्व) तथा एक ही स्थान पर रहते थे जिसका बाहबिल के अनुसार नाम है हरन तथा कारसी के अनुसार नाम है अर्रन। जेन्ट-अवस्ता

से पता चलता है कि जरशुश्त्र का जन्म 'श्रिरियानम् वेह्ग' ( स्रायों का बीज ) नामक स्थान में हुआ। इस विषय के विशेषण्य डाक्टर स्पीगल का कथन है कि 'श्रर्रन' शब्द 'श्रिरियानम् वेह्ग' का ही संज्ञित रूप है। जो कुछ भी हो, इसी स्थान तथा समय की एकता होने के कारण ही पारसी धर्म का यहूदी धर्म के ऊपर विशेष प्रभाव पड़ा था—पह विद्वानों का मान्य सिद्धान्त है। इस प्रकार जरशुश्त्र के स्थाविर्मावकाल के विषय में आज भी विद्वानों में मतभेद बना हुआ है। परन्तु अधिकांश विद्वान इस विषय से सहमत हैं कि इनका समय १५०० ई०-पू० से लेकर १००० ई०-पू० तक था।

#### जीवन-चरित्र

जरधुरत्र का जन्म का नाम स्थितम, था। १५वर्ष की अवस्था में अपका विवाह हो गया । किन्तु गीतम की तरह आप भी यहस्थाश्रम के मायाजाल से शंकित हो उठे । दुलियों के कातर क़न्दन ने आपको चौंका दिया। आपने पन्द्रह वर्षी तक बीर साधना की श्रीर साधना के परिगाम-स्वरूप श्रापकी बद्धि की प्रखर प्रतिभा दमक उठी। पंद्रह वर्ष के संन्यास एवं निर्वास के बाद ज्ञानलाभ कर लोक-सेवा के उद्देश्य से आप पुनः अपने कुटुम्ब में आ मिते। आपको विश्वास हो गया कि मनुष्य कौटुम्बिक जीवन व्यतीत करते हुए भी देवी अदर्श को प्राप्त कर सकता है। आपका लोगों ने बहुत विरोध किया। वर्षों तक आपको अपने भतीजे के खिवा कोई साथी न मिल सका। प्रचलित धर्म के विरुद्ध प्रचार करने के कारण शासकवर्ग तथा पुरोहितवर्ग आपका कट्टर शत्र हो गया; पर आप इससे हताश नहीं हुए, बल्कि आपकी दुहता बहु गई। कुछ समय बाद पड़ोसी बाक्त्री (बैक्टेरिया) के शासक राजा वीस्तास्य ने आपके सिद्धान्तों के प्रति अपनी अदा प्रकट की और अपने कर्मनारियों के सन्थ वह आपका अनुवायी हो गया। इसका प्रभाव लांशों पर पड़ा श्रीर श्रापकी ख्याति दिन-दूनी-रात-चौगुनी बढ़ती गई तथा ऋनुयायियों की संख्या पर्याप्त हो गई। जरधुरत के मत को स्वीकार करने के कारण ईरान के बादशाह ने वैक्टेरिया के शासक से युद्ध छेड़ दिया; किन्तु उसे पराजित होना पड़ा। परिणाम यह हुन्ना कि सारे ईरान में जरथुएन के मत का प्रचार हो गया और श्रपने जीवनकाल में ही श्रपने मत को श्रपनी जनमभूमि एवं समस्त ईरान में फलते-फुलते देखने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ। अन्त में ईरान के सम्राट्ट ने इस मत को देश के कोने-कोने में फैलाया।

जिस प्रकार कालान्तर में बौद्धधर्म श्रपने जन्मस्थान—भारत—से निर्वासित होकर सुदृर चीन, जापान, वर्मा श्रादि देशों में फलता-फुलता दीख पड़ता है, उसी प्रकार यह धर्म भी श्राज श्रपने उद्गम-स्थान से निर्वासित होकर भारत में बसे हुए कुछ लाख पारिसयों में ही सीमित रह गया है। इस्लामधर्म की श्राँधी के समुख ठहरने में श्रसमर्थ होकर सारे ईरान ने इस्लामधर्म स्वीकार कर लिया। कुछ, कहर श्रनुयायी श्रपने धर्म श्रीर संस्कृति की रज्ञा के लिए, लगगग १००० वर्ष हुए, ईरान छोड़ कर भारत के पश्चिमी तट

<sup>\*</sup> धर्म का आदिस्रोत-गंगाप्रसाद

पर श्रावसे। उन्हीं की संतान कारस से श्राने के कारण पारसी कहलाती है श्रीर श्राज भी इस पुरातन पुनीत धर्म के प्रदीप को प्रज्वलित रखें हुई है।

# घर्मग्रन्थ

पारसी-धर्म का मूल प्रन्थ है 'ग्रवस्ता' जिसका श्रर्थ होता है मंत्र श्रथवा ज्ञान (उपस्था)। इसके ऊपर कालान्तर में गद्यात्मक व्याख्यान भी प्रस्तुत किया गया है जिसे 'जेन्द' कहते हैं। दोनों भाग एक साथ मिलाकर 'जेन्द-श्रवस्ता' के नाम से विख्यात है।

श्रवस्ता चार भागों में विभक्त है ---

- (१) यस्त (यस, पूजा) पूजा-विधान का प्रतिपादक मुख्य प्रन्थ है। इसमें ७२ भाग हैं जिन्हें 'हा' कहते हैं श्रीर इसकी संख्या के श्राधार पर कुस्ती में ७२ ऊन के होरे लगाये जाते हैं। इसी के भीतर १७ स्कों में विभक्त जरथुश्त्र के निजी वचन तथा उपदेश हैं जो 'गाथा' कहलाता है। भाषा की दृष्टि से यह वेद के बहुत पास पहुँचता है। गाथा की संख्या पाँच है—(१) श्रहुनवहति, (२) ऊश्तवहति, (३) स्पेन्त-मइन्यु, (४) वोहु-स्थ श्रीर (५) वाहिश्तो-इश्त।
- (२) विश्पेरद—पारसी कर्मकाण्ड के विधान की यह पुस्तक यस्न की अपेक्षा काल तथा महत्त्व में हीन मानी जाती है।
- (३) वेन्दिदाद विशेष कर शुद्धि के नियमों का प्रतिपादक है। यह ग्रन्थ धार्मिक तथा व्यावहारिक नियमों-कानुनों का भी वर्णन करता है। इसमें २२ फरगर्द (परिच्छेद) हैं।
- (४) यश्त—देवता श्रों की स्तुतियों से संवलित यह ग्रन्थ श्रनुष्ठान-विधान के श्रवसर पर विशेष मान्य है।

इनके अतिरिक्त एक खरड और भी है जो (४) स्वोर्द-अवस्ता (छोडा अवस्ता) के नाम से विख्यात है। यह उपासना की दृष्टि से बड़े अवस्ता का एक उपादेय सिन्न संकलन है।

इन प्रन्थों के रचना-काल के विषय में गहरा मतंभद है। वैदिक भाषा से इसकी श्राहर्यजनक समता है। समग्र ग्रन्थों का रचनाकाल ई०-पृ० सप्तम शतक से अर्वाचीन नहीं माना जाता।

पारसी एक सर्वशक्तिमान देवता की उपासना करते हैं। उन्हें वे ब्राहुरमज़द कहते हैं। ब्राहुरमज़द के साथ उनके छः अन्य रूपों की कल्पना की गई है। जरथुश्त्र ने उनमें भगवान के छः मुख्य गुण बतलाये हैं। ये वस्तुतः श्रारम्भ में गुण ही हैं श्रीर उन पड्णुणों से युक्त श्राहुरमज़द की कल्पना 'षाहुगुण्यविश्रह' भगवान विष्णु से विशेष मिलती है। पीछे वे देवता अध्यक्ष फरिश्ता बना दिये गये हैं श्रीर समेसा-स्पेन्सा (पित्र अभर शक्तियाँ) के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनके नाम तथा रूप का परिचय इस प्रकार है:—

- (१) इपष ( श्रृत ) = संसार की नियासक शक्ति।
- (२) बोहमनो (भला मन )=प्रेम तथा पवित्रता।
- (३) स्पेन्त-आर्मइति = पवित्र सद्बुद्धि, धार्मिक एकनिष्ठा।
- (४) इथ-बद्धं = प्रभुत्व का सूचक।
- ( १ ) इजवर्तात = सम्पूर्णता का सूचक।
- (६) अमृततात् = अमरत्व दर्शाया है।

जरथुश्त्र ने इन छः गुर्गों से युक्त ऋहुरमजद की ऋाराधना करने का उपदेश दिया तथा आतरा ( ऋभि ) को भगवान का भौतिक रूप मानकर उसकी रहा करने की ऋाजा ईरानी प्रजा को दी।

भगवान् के तो श्रसंख्य नाम और गुण हैं; किन्तु श्रहुरमजद श्रीर उपर्युक्त छः नाम बड़े महत्त्वपूर्ण गुणों का उल्लेख करते हैं। उस एक श्रविनाशी दिव्य-स्वरूप उत्तम गुणों से समन्वित परमात्मा को सात नामों से पुकारते हैं। मनुष्य में परमात्मा के समस्त गुणों का ध्यान श्राना सम्भव नहीं। श्रतएव मजदा के सबसे श्रविक श्राकर्षक श्रीर प्रभावशाली गुणों के मूर्ति-स्वरूप भिन्न-भिन्न देवताश्रों के नाम लिये गये हैं। किन्तु जनता की मूर्खता के कारण तत्त्व को समझने में श्रसमर्थ होने पर मजदा के पूर्वोक्त ज्वलन्त गुणों के श्राधार पर पृथक पृथक सात देवताश्रों की कलाना चल निकली। श्रहुर-गाथा के छठे मंत्र में लिखा है—"तुम उनमें से दोनों के साथ सम्बन्ध नहीं रख सकते श्रयात् एकेधरवादी तथा बहुदेवोपासक साथ-साथ नहीं बन सकते।"

इस धर्म के सुख्य धर्मग्रन्थ श्रवस्ता तथा वेद में इतनी श्राश्चर्यजनक समानता है कि ऐतिहासिक सोसाइटी के प्रसिद्ध प्रवर्त्त कर बिलियम जोन्स ने कहा था—"जब मैंने श्रवेस्ता के शब्दकीय का श्रनुशीलन किया तब यह जानकर कि उसके दस शब्दों में सात शुद्ध संस्कृत हैं—श्रवस्तीय श्राश्चर्य हुश्रा।" डाक्टर हाँग का कहना है कि चाहे वेद श्रीर जेन्द-श्रवस्ता सर्वथा एक ही प्रकार के भले ही न हो तथापि उनमें इतना श्रिधक साम्य है कि जो कोई संस्कृत का थोड़ा भी ज्ञान रखता है वह उसे सरलता से पहचान सकता है। यह भी कम श्राश्चर्य की बात नहीं है कि जेन्द-श्रवस्ता की छुन्द-रचना वेदों से घनिष्ठ सम्बन्ध रखती है। जैसे छुन्द गाथाश्रो में हैं उसी प्रकार के छुन्द वैदिक मंत्र में हैं। वैदिककालीन हिन्दू को श्रायं कहते थे। जेन्द-श्रवस्ता से ज्ञात होता है कि इस धर्म के श्रन्थायी भी श्रार्थ कहे जाते थे।

वैदिक आयों की तरह इस धर्म में चार वर्ण थे—(१) होरिस्तान (पुरोहित), (२) मूरिस्तान (योदा), (३) रोजिस्तान (उद्योग और कृषि करनेवाले) और (४) मोरिस्तारान (सेवा करनेवाले)।

पारितयों के लिए यशोग्वीत धारण करने का विधान अत्यन्त मनोरंजक है। यशोग्वीत को वहाँ कुस्ती कहते हैं। वर्णन आता है कि जरश्रुश्त्र ने मजदा से पूछा— "किस अपराध के कारण अपराधी मृत्युद्ग्द पाने के योग्य होता है ?" अहुरमजदा ने उत्तर दिया—''निकृष्ट धर्म श्रीर मत की शिक्षा देने से। जो कोई तीन वसन्त-ऋतुश्रों तक पवित्र सूत्र (कुस्ती) नहीं धारण करता, गाथाश्रों का पाठ नहीं करता, पवित्र जल की प्रतिष्ठा नहीं करता इत्यादि।"

पारिसयों की कुस्ती सातवें वर्ष में होती है श्रीर वैदिक धर्म में यज्ञोपवीत का समय सातवें वर्ष से ही श्रारम्भ होता है। इस प्रकार स्थान श्रीर काल के भेद के साथ भिन्न-भिन्न रूप में यज्ञोग्वीत की चाल श्रार्थ एवं पारसी धर्मावलम्बियों में थी।

#### अध्यात्मवत्त

जरधुरत्र ने एकेश्वरवाद का प्रचार किया। अपनी गाथा में उन्होंने अनेक देवताओं को भावना की निन्दा की है और सर्वशक्तिमान ईश्वर अहुरमजद के आदेश पर चलने की आज्ञा दी है। जरधुरत्र इस तरह के एकेश्वरवादी थे कि उन्होंने सर्वशक्तिमान के लिए "अहुरमजद" शब्द के अतिरिक्त किसी अन्य शब्द के प्रयोग का भी सर्वथा निषेध किया है। वे गाथा में स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं —

#### "तेम ने यस्ताईस आर्मतोईस् मिमघ्जो ये आन्मेनी मण्दाओ स्नावि अहरो"

-गाया ४५/१०

श्रर्थात् इम केवल उसीको पूजते हैं जो श्रामने धर्म के कामों से श्रीर "श्रहुरमज्द" के नाम से विख्यात है।

जरधुश्त्र ने स्तप्ट शब्दों में कहा है कि सिवा भगवान् के मेरा ब्रान्य कोई रज्ञक नहीं है—

### नोइत् मोइ वास्ता समत् अन्या।

—गाथा २६/१

अर्थात् इम पूरे एकेश्वरवादी हैं।

फिर भी उनपर विद्वानों ने आरोप किया है कि वे द्वेतवादी ये—अहुरमजद तथा आहिमान दोनों के माननेवा ते थे। किन्तु यह नितान्त असत्य है। सच तो यह है कि वे पूर्ण अद्वेतवादी थे और वैदिक धर्म के अनुसार ही कर्म, ज्ञान तथा भक्ति के मांगों के भी समर्थक थे।\*

किन्तु जरथुशत की मृत्यु के बाद शुद्ध एकेश्वरवाद की वह भावना कायम नहीं रह् सकी। प्रकृति के भिन्न भिन्न प्रतीक की वे देवता मानने लगे। कालान्तर में सर्वश् शक्तिमान श्रमेस-सन्द श्रोर उनके श्रन्तर्गत यजता श्र्यांत् निम्नस्थ देवता पूजे जाने लगे। उन्हें यह विश्वास हो गया कि विभिन्न वस्तुश्रों के श्रिषिष्ठाता श्रलग-श्रलग देवता हैं यद्यपि जरथुशत्र ने संसार की उत्पत्ति इन्हीं भिन्न-भिन्न शक्तियों द्वारा स्त्रीकार की थी। श्रागित (श्रातरा) की पूजा ईरानियों में समसे श्रिषिक पवित्र मानी जाती है। पारसियों के घर में श्रागिन श्रहानिश प्रव्वलित रहती है। वेदिक श्रायों में भी श्रागिन का महत्त्व था श्रीर यह की सधव। ए सदा श्रागिन प्रव्वलित रखती थीं।

<sup>\*</sup>J. M. Chatterjee-Ethical Conception of the Gatha, Page 91-94

'शाथा श्रहुनवेती' इरानियों का एक दार्शनिक धार्मिक प्रेथ है। इसमें बहुत सुन्दर श्रीर मनोरंजक दार्शनिक मावों का विवेचन हमें मिलता है। जरथुश्त्र का दार्शनिक सिद्धान्त मुख्यतः सत् (श्रन्छा) तथा श्रस्त् (बुरा) के विवेचन पर सीमित है। उन्होंने बताया है कि जीवन में इन दोनों परसार-विरोधी शक्तियों का महत्त्व है; क्योंकि श्रस्त् की उपस्थिति से ही सत् का मृल्य श्राँका जाता है। जीवन में सुख जितना सत्य है उससे कम दुःख नहीं है। एक की उपस्थिति से दूसरे का महत्त्व जाना जाता है। शोभन-शक्ति का नाम है 'स्रोन्दा महन्यु' तथा श्रशोभन-शक्ति की संशा है 'श्रंग्रोमहन्यु'। इन्हों के परस्पर संधर्ष का फल है यह संसार।

जरशुश्त्र ने उर्वन ( ब्रात्मा ) ब्रौर फर्वसी ( एक प्रकार की शक्ति ) में भेद माना है। इस शरीर द्वारा जो कुछ सत्कर्म ब्रथना कुकर्म होता है उसका जिम्मेनार उर्वन ( ब्रात्मा ) है ब्रौर उर्वन को ही पारितोषिक ब्रथना दण्ड मिलता है। मृत्यु के चौथे दिन उसके कार्य की जाँच होती है ब्रौर उस समय से उसका नाता संसार से दूर जाता है तथा वह पुन: वापस नहीं ब्राता।

फर्वसी का उल्तेख ब्रवस्ता में ब्राया है, किन्तु गाथा में उसका उल्लेख नहीं है।
यह विचित्र ब्रव्ह्य वस्तु है, जो प्रत्येक जीवधारी में मौजूद रहती है। यही ब्रात्मा को
सुकर्म करने की प्रेरणा देती है श्रीर कुकर्म से बचाने में मार्ग-प्रदर्शक का काम करती है।
मार्ग-प्रदर्शक होने के कारण यह ब्रव्ह्य बुरे काम का फल-भोक्ता नहीं होती। यह विश्वास
है कि ब्रह्ममजद पर ही मृष्टि की रज्ञा का भार है। उवंन् (ब्रात्मा) के साथ वह
शारीर में प्रवेश करती है ब्रौर मृत्यु के बाद शरीर से वह उवंन् के साथ ही ब्रलग हो
जाती है। उवंच ब्रौर फर्वसी का नाम हिन्दू-दर्शन के ब्रात्मा ब्रौर परमात्मा के भाव
से मिलता-जुलता है। सुण्डक-उपनिपद् (३।१।१) ब्रौर श्वेताश्वतरोपनिपद्
(४।६) में कहा है कि जीव ब्रौर ईश्वरूष्ट्य दो पज्ञी एक दी वृज्ञ पर पलोगभोग के
लिए निवास करते हैं। उन दोनों में से एक ब्रयने कर्म से प्राप्त होनेवाला मुख-द:खरूप फल खाता है, ब्रर्थात् ब्रविवेकवश भोगता है। किन्तु ब्रव्य---दूसरा, जो नित्य,
शुद्ध-बुद्ध-मुक्त-स्वरूप, सर्वज्ञ, मायोपाधिक ईश्वर है, उसे न तो प्रहण् करता है ब्रौर न
भोगता है; केवल माज्ञी-रूप में देखता रहता है।

# व्यवहारपच-नीति और धर्म

उनकी नमस्त नीति तीन भागों में बटी हुई है—(१) हुमत—उत्तम विचार, (२) हुसत—उत्तम वचन और (३) हुसर्त—उत्तम कार्य। इन तीनों का दूसरा रूप (१) अधम विचार, (२) अधम वचन और (३) अधम काम है। अच्छे तीनों के व्यवहार का परिणाम स्वर्ग और बुरे तीनों के व्यवहार का नरक होता है।

सुक्रमें - पारसी-धर्म के ब्रन्तर्गत सुक्रमों में निम्नाङ्कित मुख्य समक्ते जाते हैं-

(१) दूसरों के साथ ईमानदारी का व्यवहार। कर्ज का मुविचार और मुव्यवहार के साथ अदा करना। (२) सरोसा अर्थात् नम्नता। यथोचित अधिकारी की आज्ञा का पालन करना। (३) दया एवं अनुकम्पा—वीर और सम्पन्न का भूषण समभी जाती है।

किन्तु दृष्टी पर दया करना उन्हें दुष्कर्म में प्रोत्साहन देने के तुल्य है। (४) शान्तिभाष-पवित्र बुद्धि का द्योतक समका जाता है। (५) समृद्ध अवस्था में परमात्मा को धन्यवाद देना श्रीर कष्ट में उनकी इच्छा पर निर्भर रहना। (६) माता-पिता से प्रेम तथा उनका आदर करना । गुरुजन, पड़ोसी एवं देशवासियों के प्रति ऋ।दर ऋौर निम्बस्य एवं छोटों के प्रति स्तेह-भाव प्रदर्शित करना । (७) राजभक्ति । (८) उपयोगी जीव-जेसे गाय, बकरे श्रादि की रज्ञा श्रीर भयानक एवं हानिकारक जीव-जैसे साँप, बाघ, भेड़िया श्रादि का विनाश । (६) सत्यवादिता । (१०) भीर में उठना श्रीर ग्रपने कर्च व्य का परिश्रम तथा ईमानदारी के साथ पालन करना । (११) शुद्धता इस धर्म का भूषण है । (१२) स्वावलम्बन श्रीर श्रात्म-निर्भरता की प्रशंसा की गई है। (१३) दान सत्पात्र को श्रीर श्रव्हे कार्य के लिए देना उचित है। श्रयोग्य व्यक्ति को दान देकर सहायता करने की निन्दा की गई है। चिकित्सालय, विद्यालय आदि स्थायी पुरुय-कार्य के लिए दान का बड़ा महत्त्व समक्ता गया है। (१४) सज्जनों की रत्ता करना श्रीर दृष्टों का विनाश करना । (१५) शिक्षा-प्रचार । (१६) सन्तर्म की मर्यादा, ईश्वर के नाम-गुण-कीर्शन से उत्तम समभी गई है। (१७) अच्छे, योग्य तथा धार्मिक व्यक्ति का आतिथ्य-सत्कार नहीं करना पाप समका जाता है। (१८) स्वच्छता का स्थान ईश्वर के बाद ही समका जाता है। अर्थात् सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान स्वच्छता को दिया गया है।

कुइमें—(१) वेईमानी, लालच तथा श्रष्टंकार; (२) निर्दयता श्रीर दृदय की कठोरता; (३) ईच्यां करना श्रीर बदला लेना; (४) श्रसत्य; (५) गाली देना; (६) कृठी गवाही श्रथवा भूट का प्रचार; (७) धोखा देना, बचन पालन नहीं करना; (८) कगड़ा पैदा करना; (६) श्रालस्य; (१०) भीख माँगना; (११) चोरी, डकती, मारपी, हत्या; (१२) वेश्यागमन, परस्त्री-गमन, श्रपाकृतिक मेयुन; (१३) ईमानदारी के साथ कर्ज श्रदा न करना; (१४) फिज्लखर्ची; (१५) कृपण्या; (१६) किसी जुमें में सहायता देना; (१७) घमएड, उद्दुबता, भूठी बदनामी करना।

धार्मिक प्रणाली—जालक-बालिकाओं को पन्द्रह वर्ष की अवस्था के भीतर सुद्देह और कुस्तो देना अनिवार्य समका जाता है। सुद्रेह उजने कपड़े का बनता है। उजला रंग पिन्त्रता का चोतक है। इसका धारण करना हर पारमी के लिए आवश्यक है। ऐसे अवसर पर वे रेशमी या दूसरी तरह के कपड़े नहीं पहन सकतें। इस तरह धनी या निर्धन सबके लिए एक ही उज्ज्वल वस्त्र का विधान है। इससे समानता का बोध होता है।

कुन्ती—मेडों के उन के बहत्तर धागों से बनता है। मेड़ निर्दोष प्राणी सममा जाता है। इसलिए उनकी भावना है कि कुन्ती धारण करनेवाले को उसीकी तरह निर्दोष होना चाहिए। कुन्ती की तीन भाँवरें कमर में बाँधनी पड़ती हैं। इसे शरीर पर सदा रखना पड़ता है। तीन भाँवरें बाँधने का रहस्य हुमता (उत्तम विचार), हुकटा (उत्तम वचन) श्रीर हुनत्ता (उत्तम कार्य) के भावों को व्यक्त करता है। कमर में बाँधने का यह भी श्रीभिप्राय है कि जिस प्रकार योद्धा देश-रक्ता के लिए कटिबद्ध होकर खड़ा हो जाता है, उसी प्रकार जरधुश्त्री को श्रापने धर्म के रक्ताखाई सदैन तथार रहना चाहिए। तीसरी जरूरी बात है सर को दकना अर्थात् टोपी पहनना। अत्रायव पारिसयों में अपनिवार्यरूप से टोपी पहनने की प्रथा है।

# प्रार्थना-विधि

कुस्ती धारण करने के समय प्रार्थनाएँ करनी पड़ती हैं। उन प्रार्थनाओं का लक्ष्य मनुष्य को कर्तव्य और धर्म पर दृढ़ रखना है। पारिसयों में दिन-रात में कई बार प्रार्थनाएँ की जाती हैं। प्रार्थना करने के पूर्व हाथ-पैर एवं शरीर के खुते हुए भाग (मुख आदि) को धोना आवश्यक है। गाथा के मंत्रों से पार्थना की जाती है।

श्रिप्त की पूजा पारिसयों में सबसे पवित्र मानी गई है। जरथुरत्र के समय में श्रिप्रिपूजा के लिए मन्दिर अथवा वेदी बनाने की प्रथा थी या नहीं, इसका हमें स्पष्ट ज्ञान नहीं है। बाद में अप्रिमन्दिर मान्य हो गया। ययपि पाचीन पारसी अप्रिम को अद्धा-सम्मान क दृष्टि से देखते वे तथापि वे कभी अप्रिम के उपासक नहीं हुए। जरथुरत्र ने स्वयं, अपनी गाथा में, इसे मजदा की सृष्टि का एक शक्तिशाली और ज्वलन्त प्रतीक समक्ता एवं मूर्ति तथा मनुष्य-निर्मित अन्य वस्तुओं को तुलना में इसे आदर्श्यीय माना।

इस धर्म में विवाहित जीवन की बड़ी मर्यादा है और आजीवन अविवाहित रहने की निन्दा की गई है। इस धर्म में बहु-विवाह मान्य नहीं है। विवाह-कार्य बड़े पुरोहित द्वारा सम्पन्न होता है, अन्य पुरोहित सहायता करते हैं। आशीर्याद देने के सिलसिले में पुरोहित वर और कन्या से तीन बार इस बात की घोषणा कराते हैं कि विवाह उन दोनों की इच्छा से सम्पन्न हो रहा है। विवाह निश्चित करनेवाले अभिभावक तथा गवाहों की भी सम्मति तीन बार ली जाती है। जबतक यह कार्य होता रहता है तबतक चावल के कुछ दानों (अच्चत) की वर्षा नवदम्पती पर निरन्तर होती रहती है। यह कार्य भावी सुख और समृद्धि का द्योतक समक्ता जाता है।

श्रास्येष्टिकिया—इस धर्म का तत्त्व है कि श्राम, भूमि श्रीर जल को पवित्र रखना चाहिए। इसी कारण पारसी-धर्मावलम्बी न तो राव को गाइते हैं श्रीर न उसे जलाते हैं। श्राय को पत्थर के ऊँचे बने चृत्तरों पर श्राथवा इसके श्रामाव में वृत्त श्राथवा पहाड़ की खोडी पर रख देते हैं। वहाँ एक श्रादि जीव उसका मनमाना उपयोग करते हैं। इससे दो उद्देश्यों की पूर्ति होती है। एक तो शरीर जीव-जन्तुश्रों के उपयोग में श्राता है श्रीर दूसरा लाम है कि शरीर के गलने से टुर्गन्ति नहीं फैलने पाती। बम्बई में एक बहुत ऊँचा च्यूतरा बना है जिसे शान्ति का मीनार (Tower of Silence) कहते हैं। शब दोनेवाले भी स्वच्छ कपड़े पहनते हैं। शव को श्रात्यन्त पुराने कपड़े से दकते हैं। वह कफन का कपड़ा ऐसा होना चाहिए जो श्रात्यन्त जीर्ण्ता के कारण व्यवहार के सर्वथा श्रायोग्य हो गया हो। उनके यहाँ नया कपड़ा कफन के लिए व्यवहार करना वर्जित है। करोइपति ताता के मृत शरीर पर भी जीर्ण्-शीर्ण् कपड़े का ही उपयोग किया गया था।

पुरोहित-प्रथा—अवस्ता से यह ज्ञात नहीं होता कि पुरोहित जन्मगत होता था अथवा कर्मगत। आजकल पुरोहित जन्मगत हो गया है। पुरोहित के प्रत्येक पुत्र को ओस्ते और कन्या को ओस्ती कहते हैं। यदि पुरोहित-पुत्र शारीरिक क्रणता के कारण अथोग्य न

हो तो यह पुरोहित हो सकता है। जब पुरोहित का पुत्र वेन्दिदाद को छोड़ कर समस्त श्रयस्ता को कर्यटस्थ कर लेता है तब उसे पुरोहित की दी ज्ञा दी जाती है। यह दी ज्ञा छः महीने में पूर्ण होती है। इस दी ज्ञा के बाद उसका नाम 'ईरखद' श्रथीत् पुरोहित पड़ ता है। बड़े पुरोहित को 'द्रतूर' कहते हैं। केवल पुरोहितों को ही मंत्र उचारण करने का श्रिधकार है। श्राग्नि में पौधों का रस, दुग्ध, रोटी, धी, पवित्र जल, चन्दन श्रादि की ही श्राहुति दी जाती है।

साराश, जरयुश्त्र (पारखी) धर्म का आधार सर्वजनसुखाय और पवित्रता पर निर्मित है। इस धर्म में संन्यास, आत्मकष्ट आदि गिर्हत समका जाता है। परोपकार, दया, प्रेम, त्याग, उदारता आदि देवी गुणों से सम्पन्न न्यक्ति ही मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। विपत्ति से पीड़ितों की सहायता से बद्धकर दूसरा पुर्व्यकार्य नहीं है। ज्ञान, भक्ति और कर्म मुक्ति के साधन माने जाते हैं; पर इन तीनों में जरथुश्त्र ने कर्म का मार्ग ही जुना। पारसी-धर्म भारतीय कर्मयोग का रूपान्तर है। इस धर्म में आहिंसा, शान्तिप्रियता, स्वार्थ-त्याग तथा पवित्रता का विशेष स्थान है। एक ही शब्द में यदि इस धर्म का सार कहा जाय तो वह है—'परोपकार'। सचा जरथुश्त्री वही है जो अपने लिए कुछ नहीं माँगता और प्रत्येक कर्म में दूसरों की मलाई देखता है। इसी सद्गुण के कारण पारसी जाति ने देश-विदेश में सभी जातियों के लिए लाखों रुपये दान में दिये हैं। अनेक अनाथालय पारसी चलाते हैं। उन अनाथालयों में प्रतिदिन जो धार्मिक कियाएँ होती हैं उनमें अन्न, कपड़े आदि वस्तुएँ मजदा को अपित की जाती हैं और वे अपित वस्तुएँ बाद में अनाथ बच्चों में बाँट दी जाती हैं। इस किया को पारसी लोग 'बाज' कहते हैं। मृत कुदुम्बी की आत्मा के लिए भी बाज की किया की जाती है। इससे अनाथालय और साथ-साथ मृतात्मा को लाभ होता है।

जरथुश्त्री लोग करनी के नियम को भी मानते हैं। जैसा करेगा वेसा ही भरेगा— यह नियम है। ऋपने कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है।

भलाई करनेवाते नर-नारियों को, चाहे वे किसी भी देश वा जाति के हों, श्रादर के साथ याद करना यह धर्म स्वीकार करता है। यदि शत्रु भी भते हों तो उन्हें भी सम्मान से याद करना चाहिए—यह इस धर्म का श्रादेश है। इसका श्राभिप्राय यह है कि उन्हें याद करने से हम भी उन-जैसे महान् श्रीर पवित्र बन सकते हैं। इस प्रकार मन की श्रेष्ठता श्रीर विशालता को इस धर्म ने स्वीकार किया है। यह धर्म कर्ममार्ग पर विशेष जोर देता है।

प्रचलित पारसी-पार्थना का रूप-

मजदा अत मो इ वहिश्ता स्नवा त्रोस्चा श्योधनाया। ता दू बहू मनंबद्दा आशात्रा इपुरेम स्तुतो॥ स्नमा का अथा अहूरा फेल्वेम् बस्ता हृद्द स्मेम् दास्रो अहूम्।

श्चर्थात् ऐ मन्द ! (भगवान !) सर्वोत्तम धर्म के शब्द श्रीर कामों के बारे में मुक्ते कह, ताकि मैं नेकी के रास्ते पर रहकर तेरी महिमा का गान कहाँ। तू जिस तरह चाहे, मुक्ते श्चागे चला। मेरी जिन्दगी को ताजगी दे श्रीर स्वर्ग का मुख दे। [यह भजन महात्मा गांधी को दैनिक प्रार्थना का एक श्चंग था]

# दूसरा खण्ड

# प्रथम परिच्छेद इतिद्यास-कालीन भारत

वैदिक युग के श्रन्तर्गत सूत्रकाल भी है। उसके बाद रामायण महाभारत का समय श्राता है, जो इतिहासकाल के नाम से प्रसिद्ध है।

शतपथ-ब्राह्मण में इतिहास का जिल श्राया है। शतपथ में जनमेजय के यह की कथा है। जनमेजय श्रर्जुन का प्रपीत श्रीर परी ज्ञित का पुत्र था। श्रतप्त इससे हात होता है कि शतपथ ब्राह्मण के निर्माणकाल में इतिहास-प्रन्थ विद्यमान थे श्रीर पुराने हो जुके थे। प्राचीन ऐतिहासिक प्रन्थों में रामायण श्रीर महाभारत के श्रातिरिक्त हमें तीसरा कोई प्रन्थ नहीं मिलता। इतिहास की छान्दोग्य-उपनिपद (७।१।२) में पंचम वेद कहा है। श्रतप्त्र हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ब्राह्मण, उपनिपद श्रीर बौद प्रन्थों में जिस इतिहास का संकेत किया गया है, वह रामायण श्रीर महाभारत ही है। घटनाव्रम से रामायण की कथा महाभारत से पहले की है, किन्तु कुछ विद्यानों का कथन है कि साहित्यकता, वर्ण्नशैली श्राद्ध से पता चलता है कि वाल्मीकीय रामायण का निर्माण महाभारत के बाद हुश्रा !! किन्तु यह बात श्रनेक विद्यानों को मन्य नहीं है। रामायण में महाभारत की घटनाश्रों, पात्रों, श्राख्यानों तथा श्लोकों का भी पता मिलता है। ऐसी दशा में महाभारत ही रामायण से श्रवांचीन है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं। \*

वाल्मीकीय रामायण (श्रयोध्याकारड, सर्ग १०६, श्रध्याय ३४) में बुद्ध को नास्तिक एवं चोर कहा है! इससे यह भी स्पष्ट है कि वाल्मीकीय रामायण के रचनाकाल तक बुद्ध की गणना भगवान के नवें श्रवतार में नहीं हुई थी। कुछ विद्वानों का मत है कि रामायण में बुद्ध का नाम, मांस-मदिरा श्रादि का वर्णन प्रद्विप्त है। श्रतः मूल रामायण का समय बुद्ध से प्राचीन है।

रामायगा श्रीर महाभारत—दोनों का रचनाकाल एक न होने पर भी सांस्कृतिक दृष्टि से उनमें कोई विशेष श्रन्तर नहीं है। दोनों में धार्मिक तथा सामाजिक परिस्थितियाँ प्राय: एक-सी हैं। जिस प्रकार वैदिक-साहित्य में प्राचीन श्रायों की

<sup>🕈</sup> प्रो॰ बलदेव उपाध्याय--संस्कृत-साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ५५-५६

धार्मिक परम्परा श्रीर श्रनुभुति सुरिच्चत है, उसी प्रकार रामायण श्रीर महामारत में भी उनकी राजनीतिक गाथाएँ श्रीर श्रनुभुतियाँ संग्रहीत हैं।

## सामाजिक दशा

वर्ण-व्यवस्था—भारतीय हिन्दू-समाज का एक विलक्ष्य स्वरूप है। वैदिक काल से आज-तक यह किसी-न-किसी रूप में प्रचित्त रहा है। इसका उद्गमस्थल ऋग्वेद (१०-१२६) है। किन्तु शुद्ध विदिककाल में जाति-विभाग जन्मना नहीं था। हितहास-काल में जाति-विभाग जन्मना हो चुका था और इसका आभास हमें रामायण में मिलता है, जब राम ने निरपराध-तपस्वी शृद्ध-शम्बूक का वध किया। महाभारत में द्रौपदी-स्वयंवर के समय हमें इसका उलकेख मिलता है—द्रौपदी स्पष्ट शब्दों में कह देती है कि स्तपुत्र (कर्ष) के साथ वह विवाह नहीं करेगी। उस समय उच्चजाति से नीच जाति की कन्या का विवाह मान्य था। यह नियम था कि स्त्री चाहे जिस वर्षा की हो, उसकी सन्तान का वही वर्षा होगा जो पिता का है। धीवर-कन्या सत्यवती के गर्भ से पराशर-ऋषि-द्वारा उत्पन्न व्यास ब्राह्मण हुए और बाद में उसी सत्यवती के गर्भ से राजा शान्तन हारा उत्पन्न चित्रांगद और विचित्रवीर्य ज्ञिय थे। महाभारत के श्रमुशासन-पर्व (अध्याय ४४) में लिखा है—'ब्राह्मणों को अधिकार है कि वे तीनों वर्णों (ज्ञिय, वैश्य और शृद्ध) की भी कन्या ले सकते हैं और उनसे जो सन्तान होगी वह ब्राह्मण ही होगी!' किन्तु उच्चवर्ण की स्त्री के गर्भ से नीच वर्ण द्वारा उत्पन्न सन्तान बहुत ही निन्य समभी जाती थी।

गोत्र—महाभारत के शान्तिपर्व (श्रध्याय २६) में कहा है कि श्रारम्भ में निर्फ चार गोत्र—श्राङ्किरा, काश्यप, वासिध श्रीर भागव—धं। फिर उनके प्रवर्तकों के कर्म-भेद के कारण श्रीर-श्रीर गोत्र उत्पन्न हुए। तप के प्रभाव से वे गोत्र उन प्रवर्तकों के नाम से प्रसिद्ध हो रावे। समयान्तर में, विवाह श्रादि श्रीत स्मार्च कमों में, इन गोलों का उपयोग होने लगा। किन्तु श्राजकल मूल गोव श्राट ही समके जाते हैं। सप्तिर्प एवं श्रगस्य—ये ही गोत्र के श्रादि-प्रवर्त्तक समके जाते हैं।

#### शिचा-पद्धति

प्राचीन समय में लोगों को शिचा देने का काम एकमात्र ब्राह्मणों का था। राजा ब्राह्मणों की जीविका का प्रवन्य करता और ब्राह्मण निश्चिन्त हो शिच्चा-दान किया करते। आजकल की तरह स्कूल-कालेज अयवा पाठशालाएँ नहीं थीं। ब्राह्मण का घर अथवा श्रुपि का आश्रम ही विद्यालय था। त्रिवर्ण के प्रत्येक बालक के लिए विद्याध्ययन अनिवार्थ था। विद्याध्ययन में कम-से-कम बारह वर्ष लगते थे। विद्यार्थी-जीवन में विवाह निषिद्ध वा अमान्य था। विद्याध्ययन करने के बाद, गुरू-गृह से लीटने पर, विवाह करने की स्वाधीनता थी। गुरू के यहाँ विद्याध्ययन करने के पूर्व, सात-आठ वर्ष की अवस्था में, उपनयन-संस्कार (जनेक) होता था और लीटने पर समावर्तन। किन्दु आजकल उपनयन और समावर्तन कुछ ही सनातन-धर्मी परिवारों में विधिवत् सम्पन्न

होते हैं, नहीं तो अब वे सिर्फ तमारों की चीज रह गये हैं। केवल अर्थसमाजी हिन्दुओं में बहुत अंश तक इसका पालन किया जाता है। आर्यसमाज की वर्ष मान गुदकुल-पद्धति बहुलांश में उसी ढंग की है और सर्वधा अनुकरणीय भी। जबतक स्वाधीन भारत की शिक्रा-पद्धति प्राचीन संस्कृति के आधार पर कायम न होगी, राष्ट्रोक्षति अतिकटिन है।

गुरु के आश्रम में ऊँच-नीच और राजा-रंक का भेद नहीं था। गुरु के सो जाने पर विद्यार्थी सोता और उनके उठने के पूर्व ही उठ बैठता था। दास को जो काम करना चाहिए, वह शिष्य ही करता था। गुरु के भोजन किये बिना वह भोजन भी नहीं करता था। शिष्य के कर्त्तन्यों का विस्तृत वर्णन शान्तिपर्व (अध्याय २४३) में है, जो विद्यार्थियों के लिए मननीय है।

श्द्रों को वेद-विद्या पढ़ने का अधिकार न था। इस कारण उन्हें वेद नहीं पढ़ाये जाते थे। किन्तु अन्य विद्याएँ सीखने में उनके लिए कोई बाधा न थी। ब्राह्मण नीच जाति की वेदेतर विद्या भी पढ़ाने से हिचकते थे। इसका प्रमाण द्रोण और एकलब्य की प्रसिद्ध कथा है।

महाभारत के समय उच्चवर्ण की स्त्रियों को नियमित रूप से शिक्ता देने की शिति थी। किन्तु बालक के लिए गुढ़ के घर पर अथवा ऋषि के आअम में शिक्ता पाने की जैसी व्यवस्था थी बैसी बालिकाओं के लिए नहीं थी। स्त्रियों को अपने घर पर ही पिता से, भाई से अथवा अन्य गुरूजनों से शिक्ता मिलती थी। अतएव उनको प्रायः लिखने-पहने की साधारण शिक्ता ही मिलती रही होगी, जिससे वे धार्मिक कथाओं और विचारों को मलीभाँति हृदयंगम कर सकें तथा धर्मप्रन्थों को पह सकें। तथापि गार्गी, मेन्नयी, विद्योत्तमा, लीलावती, भारती, विज्ञका अहि विद्यो स्त्रियाँ इतिहासकाल की उपज थीं।

इसके अलावा कन्याओं को ललितकला की भी शिक्षा दी जाती थी, जिसका आभास हमें विराटपर्व में मिलता है, जब राजा विराट की कन्या उत्तरा को गीत एवं नृत्य आदि सिखाने के लिए बृहबजा (अर्जुन) की नियुक्ति हुई थी।

#### विवाह-संस्था

श्रादि-पर्व (श्रध्याय १२२) में यह कथा है कि उद्दालक श्रुपि के पुत्र र्वेतकेतु ने विवाह की मर्यादा कायम की। उसकी माता का हाथ एक श्रुपि ने पकड़ लिया था, जो उसे सहा नहीं हुआ। उसने यह नियम कर दिया कि जिस स्त्री का अपने पित के सिवा किसी अपन्य पुरुष से समागम हो उसे अूण-हत्या का पातक लगेगा और अपनी स्त्री को छोड़ अपन्य स्त्री से समागम करनेवाले पुरुष को भी यही पाप होगा।

#### पुनर्विवाह

एक की के रहते दूसरी स्त्री से विवाह करने की प्रथा भी प्रचलित थी। अर्जुन ने द्रीपदी के अप्रतिरिक्त सुभद्रा, चित्राङ्कदा आदि से विवाह किया था। किन्तु स्त्रियों का पुनर्विवाह मान्य नहीं था। वनपर्व (अध्याय ७६) में स्पष्ट कहा है कि दूसरा पित करना स्वच्छन्द व्यवहार है। अर्जुन ने जयद्रथ-वध की प्रतिज्ञा करते हुए शपथ की थी कि जयद्रथ-वध न कर सकने पर सुक्ते वही निन्दनीय लोक मिले, जो ऐसी स्त्री से, जिसका

विश्व०--६

विवाह के पूर्व पुरुप-संसर्ग न हुआ हो, विवाह करनेवाले पुरुप को मिलता है। इससे स्पष्ट इत होता है कि विधवा-विवाह की चाल न थी। किन्तु अब यह प्रश्न उठता है कि उस समय ऐसी लड़िकयों का पुनर्विवाह भी होता था अथवा नहीं, जिनको विवाह के बाद पति से संसर्ग होने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ हो-अर्थात् जो विवाह होने पर भी पतिमुक्ता न हों। ज्ञात होता है कि प्राचीनकाल में दीर्घतमा ने ब्राह्मण, ज्ञत्रिय श्रीर वैश्य स्त्रियों के लिए पुनर्विवाह को अनुचित कहा है। और पातिवत की उच कल्पना के कारण यह मान्य भी हो गया। उच्चवर्ण की स्त्रियाँ ऐतिहासिक काल में पुनर्विवाह नहीं करती थीं। विवाह के समय कन्या का उपभोग के योग्य होना आवश्यक था। लिखा है कि ३६ रजोदर्शन तक यदि श्रिमिश्वक कन्या का विवाह न कर दें, तो कन्या स्वयं विवाह करने के लिए स्वतन्त्र है। अतएव पौराणिक काल के सदृश इतिहासकाल में, बचपन में, विवाह नहीं होता था। इतिहासकाल में भी नाहा, ज्ञान, श्रामुर तथा राज्ञस-विवाह प्रचित्त थे श्रीर इनमें ब्राह्म विवाह-जिसमें कन्या दान की जाती है-श्रेष्ठ समका जाता था। इतियां में राज्ञस-विवाह-- ग्रथांत् ग्रामिमावकों की इच्छा के विरुद्ध बल-पूर्वक कन्या क' अपहरण करने-की चल थी। सुभद्रा का विवाह अर्जन ने इसी रीति से किया था। गान्धर्व-विवाह स्त्री-पुरुष में प्रेम हो जाने पर गुप्तरूप से होता था, श्रासुर-विवाह में कन्या खरीदी जाती थी। अपने पराक्रम से विजित कन्या के साथ किया हुआ-उसके **अभिभावक द्वारा पौरुय-परीजा के निश्चित कार्य के कैसम्पादन के बाद का--विवाह** ज्ञात्र-विवाह था। राम-सीतः एवं अर्जन-द्रीपदी का विवाह इसी प्रकार के विवाह का ज्वलन्त उदाहरण है। आजकल बाह्य श्रीर श्रामुर-विवाद ही मुख्यरूप से प्रचलित हैं-यद्यपि पाध्यात्य शिक्षा के परिणाम-स्वरूप अब किसी-न-किसी रूप में गान्वर्य-विवाह की चाल भी चल निकली है।

# पर्दे की प्रथा

महाभारत श्रीर रामायण से जात होता है कि श्राजकल के सदृश उम युग में कटोर पर्दा नहीं था। पर्दा सिर्फ मर्यादा की चीज था। राम के साथ सीता का चनवास एवं जनक के बाग में स्वच्छन्दरूप से राम लक्ष्मण का वृमना श्रीर सिख्यों के साथ सीता का वहाँ श्रागमन तथा स्त्री-पुरुप सबका एक साथ चित्रकृट में राम को वापस लाने के लिए जाना श्रादि घटनाएँ स्चित करती हैं कि पर्दें की प्रधा नहीं थी। महाभारत में भी हम पाते हैं कि जूए के समय द्रीपदी धृतराष्ट्र के परिवार की स्त्रियों में बेटी थी। परन्तु रामायण श्रीर महाभारत से यह भी पता चलता है कि इतिहास-काल में मर्यादापूर्ण पर्दें की प्रथा थी। सीता के श्राव्यवेश के श्रवसर पर प्रसंगवश राम ने कहा—'विवाह, यह श्रथवा संकट के समय यदि स्त्रियाँ लोगों के सामने श्रावें तो कोई हानि नहीं।'' \* महाभारतीय युद्ध के

<sup>\*</sup> व्यसनेपुन कुच्छ्रेषुन युद्धेषु स्वयंवरं। न कतौ नो विवाहे वा दर्शनं दुष्यते स्त्रियः॥ सैषा विषद्गता चैव कुच्छ्रेषा च समन्त्रिता। दर्शने नास्ति दोषोऽस्या मत्समीपे

विशेषतः ॥

<sup>(</sup> वाल्मी०--युद्धसर्गः ११४, श्लोक २८-२६ )

अपन्त में, कौरवों की पराजय के बाद, जब हस्तिनापुर से स्त्रियाँ जलाञ्जलि-प्रदान करने के लिए गंगा जाने को निकलों तब वर्णन किया गया है कि जिन स्त्रियों को सूर्य ने भी नहीं देखा था वे (अस्र्यम्पश्या) ही अब खुले तौर पर सबके आगे जा रही हैं। इससे स्पष्ट है कि उच्चवर्ग में मर्यादापूर्ण पर्दा-प्रथा थी।

#### सती-प्रशा

सती-प्रथा भी प्रचलित थी। सुलोचना मेघनाद के साथ श्रीर माद्री पाण्डु के साथ सती हुई। श्रीकृष्ण की श्रानेक स्त्रियों के सती होने का वर्णन हमें महाभारत में मिलता है। यूनानी इतिहासकारों के प्रमाण से भी महाभारतकाल में इस प्रथा का प्रचलित होना प्रमाणित होता है।

#### मांसभच्य

महाभारतीय युद्ध के समय श्रीर उसके बहुत बाद तक, बौद्ध श्रीर जैन धर्मों के प्रचार के समय तक, वश्रों में पशु को वाल देने की चाल थी। महाभारत में रान्तदेव की कथा है, जिसमें लिखा है कि रन्तिदेव के यहां में मारे हुए वैलों की देरी के पास बहनेवाली नदी का नाम 'चर्मणवती' पह गया। श्रश्वमेध में खाएडवराग पक्वाच बनाने में बहुत श्रादमी लगते थे श्रीर श्रगणित पशु मारे जाने थे (श्रश्वमेध पर्व, श्रध्याय ८६)। सभायह में प्रवेश करते समय दम हजार ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। उस समय श्रुधिष्ठिर ने उत्तमोत्तम कन्द-मूल-फल, वराहों श्रीर हिरनों के मांस, घी, शहर, तिलमिश्रित पदार्थ श्रीर तरह-तरह के श्रन्य मांसों से उनको सन्तुष्ट किया (सभापर्व, श्रध्याय ४)।

वाल्मीकीय रामायण में भी जगह-जगह मांस-भन्नण का प्रसंग आया है। चित्रकृट में पहुँचने पर राम ने लक्ष्मण से कहा कि हरिण का मांस लाकर हमलोग पर्णशाला की अधिष्ठात्री की पूजा करेंगे। \* भरद्वाज ऋषि ने जब भरत का सत्कार किया तब उनके तथा अन्य अयोध्यावासियों के लिए भोजन का मुन्दर प्रवन्य किया, जिसमें फल के रस से बनाये हुए बकरे और वन-शकर के मांस तथा व्यंजन और सुगन्ध-रसयुक्त दाल विद्यमान थी; शराब से भरी हुई बार्वालयाँ थीं; मृग, मय्ग तथा मुगें के स्वच्छ मांस गरम पात्रों में रखे हुए थे। †

किन्तु महाभारत के निर्माणकाल में विचार-धारा बहुत-कुछ बदल चुकी थी।
महाभारत में सप्तर्पि श्रौर राजा नहुप के बीच इस सम्बन्ध के कराड़े की कथा हमें मिलती
है। ऋषियों के मत से गवालम्भ बंद में वर्णित होने के कारण प्रमाण था, किन्तु नहुष ने
स्पष्ट शब्दों में उस प्रमाण को नहीं माना (उद्योगक, श्रध्याय ७)। द्रोणपर्व (श्रक ७३) में
श्रार्जुन ने जो प्रतिज्ञा के समय शपथें खाई हैं उनमें कहा है कि बाह्मण की हत्या करनेवाले
श्रौर गोवध करनेवाले मनुष्य जिस निन्दनीय लोक में जाते हैं वही मुक्ते प्राप्त हो।

ऐशोयं मांसमाहृत्य शालां यक्ष्यामहे वयम ( श्रयोध्या ५६ । २२ । )

<sup>†</sup> ब्रजिश्चापि च वराहैर्मिष्टः जनरसंचयैः । फलनिर्यृहसंसिद्धैः स्पूर्गन्धरसान्वितैः ॥ वाप्यो मेरेयपूर्णाश्च मृष्टमांसचयैव् ताः । प्रतप्तैः पठरेश्चापि मार्गमायूरकौक्कुटैः ॥

<sup>---</sup> अयोध्या ११। ६७ और ७०

श्रतएव, इतिहास-काल में, मांस खाने की प्रथा थी। श्रीर इसे देवताश्रों को श्रापित कर लेने के बाद खाने का विधान था, जिसका श्रामास हमें रामायण के श्रायोध्याकायढ (७५१३०) में मिलता है। शान्तिपर्व के छत्तीसवें श्रध्याय में युधिष्ठिर ने भी भीष्म से स्पष्टस्प में पूछा है कि ब्राह्मण के लिए कौन-सा मांस खाना वर्जित नहीं है श्रीर कौन-सा वर्जित है। महाभारत के (श्रनुशासन०, श्रध्या० १४४) में लिखा है कि हिंसा चारों प्रकार से वर्जित होनी चाहिए—श्रार्थात मन, वचन, कर्म श्रीर भन्नण द्वारा। तपश्चर्या करनेवाले मांस-भन्नण से श्रालित रहे; मांस खानेवाला मनुष्य पापी है, उसको स्वर्ग-प्राप्ति कभी न होगी; उदार पुरुषों को श्रपना प्राण देकर भी दूसरों की रहा करनी चाहिए।

इस प्रकार ऋदिंसा-धर्म का वर्णन हो चुकने पर युधिष्ठिर ने प्रश्न किया—"इधर ऋाप ऋदिंसा-धर्म को श्रेष्ठ बतलाते हैं ऋौर उधर श्राद्ध में पितर मांसाशन की इच्छा करते हैं; दिसा के बिना मांस मिलना सम्भव नहीं; फिर मांस-भक्तण का यह विरोध कैसे टलेगा १"

उत्तर में भीष्म ने कहा—''जिसे श्रायुवृद्धि, विवेक श्रीर स्मृति की इच्छा है उसे हिंसा न करनी चाहिए, जो मनुष्य प्राणों का नाश करता या करवाता है उसे प्रत्यच्च हत्या करने का पाप लगता है; मांस मोज लेनेवाला द्रव्य द्वारा हिंसा करता है श्रीर मांस खानेवाला उसके उपयोग द्वारा । किन्तु साधारण जगत् के लिए ऋषियों ने यह नियम कर दिया है कि यज्ञ में मारे हुए पश्च को छोड़कर श्रन्य पश्च का मांस नहीं खाना चाहिए । यज्ञ के सिया श्रीर कभी पश्च-हत्या न करनी चाहिए । जो करेगा उसे निस्तन्देह नरक-प्राप्ति होगी । कहा है, श्रगस्य श्रीप ने जंगली मृगों को, समस्त देवलाश्रों के उद्देश्य से, प्रोज्ञण करके पवित्र कर दिया है । श्रतएव देवकार्य श्रथवा पितृकार्य में यदि मृगमांस श्रीपत किया जाय तो वह कमंदीन नहीं होता । मांस न खाने में सारे मुख हैं । जो कार्तिक महीने के शुक्लपच्च में मधु तथा मांस खाना छोड़ देता है उसे बहुत पुष्य होता है । वरसात के चार मदीनों (चातुर्मास्य) में जो मांस नहीं खाता उसको कीर्ति, श्रायु श्रीर वल प्राप्त होता है । कम-से-कम इन महीनों में से जो एक महीना तक मांस छोड़े रहेगा वह कभी धीमार न होगा ।

महाभारत के भिन्न-भिन्न श्राख्यानों में मांसभन्नश्व-सम्बन्धी मतभेद दीख पहता है। उदाहरखार्थ—वन-पर्व (श्रध्याय २०६, श्लोक ३) में कहा गया है कि प्राख्यां का वध करनेवाला मनुष्य निमित्तमात्र है। शान्तिपर्व (श्रध्याय २६२-६५) में जो तुलाधार तथा जाजिल का संवाद है उसमें हिंसा श्रीर मांस-भन्नण की निन्दा की गई है। कहा है— "न भृतानामहिंसाया ज्यायान धर्मोऽस्ति कश्चन।" इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि पाश्चरात्र धर्म तथा वौद्ध श्रीर जैनधर्म के प्रचार के कारण, भारत से, महाभारत-प्रन्थ-निर्माण-काल में, मांस-भन्नण-विपयक श्रीर सामिष यज्ञ-सम्बन्धी विचारधारा दूसरी श्रीर वेशवती हो चली थी; जन-समुदाय में, यज्ञों के सम्बन्ध में हिंसा-प्रयुक्त घृणा उत्पन्न हो गई थी। विशेष कर विष्णु की भक्ति करनेवाले लोगों में, महाभारत-काल में, मांस-भन्नण निषिद्ध था। पाश्चरात्र धर्म के प्रतिधाषक श्रीकृष्ण ने स्वयं श्रिहंसा को परम धर्म कहा है। " कुछ

<sup>\*</sup> प्राणिनामवपस्तात सर्वज्यायान् मतो मम । स्रमृतां वा बदेद् वाचं न च हिंस्पात् कथञ्चन (कर्णा० २३।६६)

विद्वानों का मत है कि भारतवर्ष में अहिंसा की उत्पत्ति जैनों तथा बौद्धों से मानना एक भयंकर ऐतिहासिक भूल है। क्योंकि इस सिद्धान्त का उदय ब्राह्मसाधर्म के भीतर ही हुआ। प्रोफेसर बलदेव उपाध्याय का यह भी विचार है कि 'नितान्त वैदिक भागवतधर्म ने ही सर्वप्रथम श्रहिंसा-सिद्धान्त का आरम्भ तथा प्रचार किया †।' जो हो, यह श्रत्यन्त विवाद- अस्त विषय है कि श्रहिंसा-धर्म का आरम्भ बौद्ध और जैन-सिद्धान्तों के प्रचार से हुआ या बौद्ध और जैन-सिद्धान्तों ने वर्तमान श्रहिंसा-सिद्धान्त को विशेष रूप से प्रगति दी।

#### मद्यपान

वैदिककाल में सोमरत पीने की प्रथा थी, किन्तु सुरा पीना खराब समका जाता था। इतिह्र(स-काल में मदापान की चाल जोरों पर थी। श्रीकृष्ण एवं श्रर्जुन के मदापान का जिक जगह-जगह महाभारत में श्राया है। युधिष्ठिर के श्रश्वमेध-महोत्सव को 'सुराभंरेव सागरः' कहा है। यादवों का विनाश मदापान के कारण, श्रपत के युद्ध से, हुआ। किन्तु इतना तो ज्ञात होता है कि इतिहास-काल में ब्राह्मणों ने सुरा का पूर्णत्या त्याग कर दिया था।

#### राजा

शान्तिपर्व में कहा है कि राजा का—उसे मनुष्य जानकर—कोई अपमान न करे; क्योंकि मनुष्यरूप में वह पृथ्वी पर एक देवता ही है। मनुष्य कभी राज्यद्रव्य का अपहरण न करे। जो अपहरण करेगा वह इस लोक और परलोक में निन्दित होगा। राजाओं का देवतारूप इतिहासकाल में पूर्ण रीति से मान्य हो गया था। राजा के प्रति लोगों के मन में पृष्य भाव था।

इसका आभास इन पंक्तियों के लेखक को मन् १६३८ ई० में मिला, जब वह नैपाल की राजधानी 'काठमाणडू' में गया था। होलिकोत्सव का अवसर था। सड़क पर लोगों की अपार भीड़ थी। लेखक ने भीड़ का कारण पूछा। लोगों ने कहा—'भगवान आ रहे हैं।' उन्हीं के दर्शन के लिए जन-समुदाय खडा था। किसी ने नहीं कहा कि महाराजधिराज अथवा पाँच-सरकार आ रहे हैं।

# तीर्थ

तीथों की कोई सूची हमें रामायण में नहीं मिलती; किन्तु महाभारत के वनपर्व में दो जगह मिलती है। इन दोनों सूचियों में कुछ फर्क है। वनवास-काल में पाग्डव जिन-जिन तीथों में गये थे उनका विस्तारपूर्वक वर्णन है। तीथों में मुख्य ये हैं—(१) काम्यकवन, (२) नैमियारएय, (३) प्रयाग, (४) गया, (५) मिश्यमती नगरी, (६) गंगासागर, (७) वैत-रणी नदी (उद्दीसा में), (८) गोदावरी नदी, (६) महाकाल (उज्जैन), (१०) पुष्कर ब्रादि। लिखा है कि गया में 'गयाशिर' नामक पर्वत, रेत से सुशोभित 'फल्गु' नदी ब्रौर ब्राह्मयवट हैं। ये स्थान श्राह्म के लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। सप्तपुरियों में सिर्फ उज्जैन की गणना तात्कालिक

<sup>† &#</sup>x27;वैष्णवधर्म'--प्रो॰ उपाध्याय, प्रथम परिच्छेद।

तीथों में थी। रामेश्वरम्, जगकायपुरी, बदरिकाश्रम तथा द्वारकापुरी का उल्लेख नहीं है। उस समय भी प्रयाग श्रीर पुष्कर की विशेष प्रतिष्ठा थी।

# नित्यकर्म

इतिहास-काल में संध्या-वन्दन श्रीर होम-हवन नियमित रूप से किया जाता था। कीरवों से समभीते के लिए जाते हुए कृष्ण का, मार्ग में, प्रातः श्रीर सायंकाल में, सन्द्या करना मह। मारत में वर्णित है। महाभारतीय युद्ध के समय भी इत्रिय योद्धाश्रों का, प्रातः-कालीन सन्ध्या से छुटी पाकर, युद्ध में संलग्ग होना वर्णित है। श्रतएव, स्पष्ट है कि इतिहासकाल में संध्या-पूजा श्रीर सूर्योगसना का विशेष महत्त्व था। दूसरा कर्त्तं व्य था श्राम में घृतादि की श्राहुति देना। उद्योगपर्व में लिखा है—

#### कृत्वा पौर्वाहिकं कृत्यं स्नातः शुचिलंकृतः। उपतस्ये विवस्वन्तं पावकं च जनार्दनः॥

वाल्मीकीय रामायण में भी स्पष्टतया राम श्रीर लक्ष्मण के सन्ध्या-कर्म का वर्णन श्राया है। यह श्रनिवार्य रूप से किया जाता था। श्राज तो ब्राह्मण भी विरते ही संध्या करते हैं। इवन की चाल तो एकदम उठ-सी गई है। सनातनधर्मियों में कहीं कहीं कुछ श्रामहोत्री लोग हैं। श्रार्य-समाजी हिन्दू अपने घर में तो नहीं, किन्तु श्रार्य-समाज-मन्दिर में प्रायः रविवार को सामृहिक रूप से हवन करते हैं। श्रानेक स्मार्त हिन्दू विवाहादि के श्रवसर पर यदा-कदा होम किया करते हैं।

# मृर्तिपूजा

यह निर्विवाद है कि वैदिक आर्थ मूर्तिपृजक नहीं थे। मूल वैदिक धर्म में मन्दिरों आध्या मूर्तियों का माहाल्य नहीं था और न लोगों के नित्य के धार्मिक कृत्यों में मूर्तिपृजा का समावेश था। महाभारतीय युद्धकाल में भी इसकी चाल न थी। इसका आभास इमें महाभारत से ही मिलता है। उसमें कृष्ण एवं युधिष्ठिर की दैनिक कियाओं का विस्तार-पूर्वक वर्णन आया है। किन्तु, उसमें किसी देवता की धातुमयी अथवा पाषाण्मयी मूर्ति के पूजे जाने का वर्णन नहीं है। भिन्न भिन्न एखसूत्रों में देवताओं की पूजा विधि बतलाई गई है। पर देवताओं की प्रतिमा बनाकर पूजा नहीं होती थी।

कुछ विद्वानों का यह अनुमान है कि हिन्दुओं में मूर्तिपूजा की चाल बीढ़ों की देखादेखी चल पड़ी श्रीर उसी कारण सूत ने जब 'भारत' का विस्तार कर वर्तमान 'महाभारत' का रूप दिया तब इसमें जगह-जगह मन्दिरों का श्रीर मन्दिरों में स्थित 'मूर्तियों का वर्णन श्राग्या। श्रीवलदेव उपाध्याय की राय है कि वैदिकधर्म में मूर्तियों का निर्माण बुढ से प्राचीनतर है। पाणिनि-कृत श्रष्टाध्यायों में, जिसका समय बुद के पूर्व निश्चित है, कृष्ण तथा श्रार्जुन की मूर्तियों के निर्माण का निर्देश मिलता है।

में समसता हूँ कि मूर्तियाँ अनादिकाल से, कला की दृष्टि से, बनती आई हैं। अर्जुन की गणना कभी देवताओं में नहीं हुई। अतएव, सम्भव है, पालिनि के समय में कला की दृष्टि से ही मूर्तियाँ बनती हों। बुद्ध के पूर्व के किसी धर्मग्रन्थ में धातुमयी अथवा पाप गा मयी मूर्ति की पृजा का उल्लेख हमें नहीं मिलता।

#### देवता

महाभारत में तैंतीस देवताओं के नाम हैं—ग्राट वसु, ग्यारह रुद्र, बारह ग्रादित्य श्रीर दो श्रश्विन। इन तैंतीस देवताओं में मुख्य वैदिक देवताओं के श्रातिरिक्त, शिव का नाम ग्यारह रुद्रों श्रीर विष्णु का बारह श्रादित्यों में श्राया है।

इतिहास-काल में वैदिक देवा नों की प्रधानता गायब हो चुकी थी। उनके बदते त्रिमूर्ति—ब्रह्मा, विष्णु, महेश—ने स्थान प्रहण कर लिया था। ब्रह्मा की पूजा प्रचलित न हुई; किन्तु शिव और विष्णु के सम्बन्ध से तस्वकान के दो पन्ध प्रचलित हुए, जो पाशुपत और पाख्वरात्र के नाम से विख्यात हुए। इन्हीं दो देवताओं के 'सहस्व-नाम' प्रसंगवश महाभारत में आये हैं। इतिहास-काल में देवताओं के बीच शिव और विष्णु के अप्रणी होने का जो भाव उत्पन्न हो गया था वह अविव्छन्न रूप से अवतक स्थिर है।

कुछ लोग समस्त देवता श्रों में शिव की मुख्य मानते हैं श्रीर कुछ विध्यु की। शंख, चक, गदा श्रीर पद्म के साथ विध्यु के चतुर्मुज रूप की कल्पना इतिहास काल में पूर्णतया प्रचलित हो चुकी थी। इसी प्रकार गीर शरीर, सिर पर जटाएँ, बाधम्बर पहने, दिगम्बर-वेश में शिव का रूप प्रचलित हो चुका था। महाभारत में बतलाया गया है कि शिव के श्रम्य रूपों की पूजा की श्रपेचा लिख्न-स्वरूप शिव की पूजा करना श्राधक महत्त्व का श्रीर विशेष फलदायक है। कहा है—'लिक्ने पूजियता चैष महतीं श्रियमश्तुते।"

महाभारत में स्कन्द-देवता का बहुत-कुछ वर्णन है। स्कन्द शिव के ज्येष्ट पुत्र हैं श्रीर उत्तर-भारत में 'स्त्रामी कार्तिकेय' श्रीर दिक्तिण-भारत में 'मुब्रह्मश्यम्' नाम से विख्यात हैं। यह देवता शिव की संहार-शक्ति का प्रतीक है श्रीर देवताश्रों का रंनापित है। श्राजकल सिर्फ दिक्षिण-भारत में स्कन्द की पूजा होती है।

महाभारत में स्कन्द के पश्चात् पूज्य टुर्गादेवी हैं। यह भी मारक-शक्ति है। शक्ति की—अर्थात् दुर्गा की—भक्ति इतिहास-काल में खूब की जाती थी। विराट्पर्व के आरम्भ में दुर्गा का स्तोत्र है। उसमें दुर्गा को विन्ध्यवासिनी और महिषासुर मर्दिनी भी कहा है, काली-महाकाली नाम से भी सम्बोधित किया है। दुर्गापूजा शक्ति पूजा का ही आदिरूप है। कालान्तर में यह पूजा बहुत प्रसिद्ध हो गई और शाक्त-सम्प्रदाय का मुख्य सिद्धान्त बन गई।

श्रतएव, महाभारतीय युद्ध श्रीर महाभारत-प्रनथ के निर्माण के बीच जो सेकड़ों वर्षों का श्रन्तर पड़ा उसमें मुख्य वैदिक देवता इन्द्र, वरुण श्रादि पीछे पड़ गये श्रीर विष्णु, शिव, स्कन्द श्रीर दुर्गा ने उनके स्थान ले लिये तथा इन देवताश्रों की भक्ति पूर्णतया स्थापित हो गई। इस श्रविध में बौद्ध श्रीर जैन धर्मों का हिन्दूधर्म से संवर्ष हुश्रा श्रीर देवताश्रों की प्रतिमाएँ तथा उनके मन्दिर बने।

### धार्मिक सम्प्रदाय

महाभारतकाल में अनेक मत और सम्प्रदाय प्रचलित थे। भीष्म-पितामह ने उनमें से पाँच की चर्चा शान्तिपर्व (अध्याय ३४६) में की है—(१) प खरात्र, (२) पाशुपत, (३) वेदान्त, (४) सांख्य और (५) योग।

(१) पाख्यरात्र-ईश्वर की सगुग उपासना करने की परिपाटी शिव और विष्णु की उपासना से ही प्रचलित हुई दीखती है। जेसा हम पहले कह आये हैं, महाभारत-काल में ही यह बात मान्य हो गई थी कि सब बैदिक देवताओं में विष्णु श्रीर शिव श्रेष्ठ हैं। श्चतएव, वैष्णवधर्म का मार्ग धीरे-धीरे बढता गया श्रीर महाभारतकाल में उसे पाश्चरात्र' नाम मिला। महाभारत के नारायग्रीय उपाख्यान से जान पहता है कि महाभारत के समय में भगवद्भक्ति करनेवाले 'भागवत' कहलाते थे। इस सम्प्रदाय में विष्णा की परमेश्वर मानकर भक्ति की जाती थी। पाञ्चरात्र तथा भागवत एक ही सम्प्रदाय के नाम हैं। इसका श्राधार नारायखाय श्राख्यान है। इस मत के मूल श्राधार नारायख है। सनातन विश्वातमा नारायण से नर-नारायण तथा इरि श्रीर कृष्ण-चार मूर्तियाँ उत्पन्न हुई । नर तथा नारायण नामक भ्रावियों ने बदरिकाश्रम में तप किया। नारद ने जाकर उनसे प्रश्न किया, जिसके उत्तर में उन्होंने पाखरात्र-धर्म सुनाया । पाखरात्र-धर्म में धर्म-श्चर्य-काम-मोत्त चारों का विवेचन है। चित्र-शिखण्डी नामक ऋषियों ने वेदों का निष्कर्ष निकालकर 'पाञ्चरात्र' नाम का शास्त्र तैयार किया। इसमें प्रवृत्ति श्रीर निवृत्ति दोनों मार्ग हैं। यह दोनों का आधार-स्तम्म है। शान्तिपर्व के नारायणीय आख्यान में पाञ्चरात्र-धर्म का विवरण दिया गया है। इस मत में श्रहिंसा-धर्म की प्रधानता थी श्रीर साथ-ही-साथ यह वेदों श्रीर यज्ञों को भी मानता था। नारायण ने नारद से कहा कि जो नित्य, अजन्मा अप्रैर शाश्वत है, जो चौशीस तत्त्वों से परे पचीसवाँ पुरुष है, उसे सनातन पुरुष वासुदेव कहते हैं; वही सर्वव्यापक है; प्रलयकाल में उसके खिवा कुछ भी नहीं रहता; पञ्च-महाभूतों का जो शरीर बनता है उसमें ऋदुश्य वासुदेव सूक्ष्मरूप से प्रवेश करते हैं; यही देहवर्ती जीव होने पर 'रोष' तथा 'सक्क्षिंग' कहलाता है। राजा वसु उपरिचर का ऋहिंसामय यह का विधान इस बात का स्पष्ट दृष्टान्त है।\*

पाद्मरात्र में वेद का पूरा माहात्य दिया गया है। साथ-साथ वैदिक यज्ञ-कियाएँ भी उसी तरह मान्य की गई हैं। किन्तु यज्ञ का स्वरूप श्रिहिंसायुक्त वैष्णाव-यज्ञ है। इस प्रभ्य में यह वर्णन है कि श्राद्ध-क्रिया भी यज्ञ के समान नारायण से निकली है। श्राद्ध में जो तीन पिएड दिये जाते हैं वे, वे ही हैं, जिन्हें पहले नारायण ने, अपने वराह-श्रवतार में, अपने दाँतों में लगी हुई मिट्टी के पिएड से निकालकर, अपने-आप को पितर-रूप समक्तकर, दिये थे। इसका तात्पर्य यह है कि विष्णु ही पितर हैं और पितरों को दिये हुए पिएड विष्णु को ही मिलते हैं। संज्ञेप में, पाद्मरात्र मत का यही सिद्धान्त है।

(२) पाशुपत -यह कहना कठिन है कि सगुण उपासना का शैवरूप अधिक प्राचीन है या वैष्यावरूप । श्वेताश्वतर-उपनिषद् में ईश्वर का तादातम्य शंकर से किया गया है।

श्रीत्रलदेव उपाध्याय—भारतीय दर्शन, पृष्ठ ५२३-३७

महाभारत में विष्णु की स्तुति के बाद बहुन शीघ्र शंकर की स्तुति आती है। महाभारत-कालीन शिवपूजा पाशुपतमत के नाम से विख्यात है।

पाशुपत में तप का विशेष महत्त्व है। इसीलिए पाशुपत - मतावलम्बी कुछ लोग बायु-मच्चण करते थे; कुछ लोग जल पर ही निर्वाह करते; कुछ लोग जप में निम्मन रहते; कोई योगाभ्यास से भगवत्-चिन्तन करते, कोई केवल धूम्रपान करते थे; कोई उच्छाता का सेवन करते थे; कोई दूध पीकर रहते थे; कोई हाथों का उपयोग न करके केवल गायों के समान खाते-पीते थे; कोई पत्थर पर झाल कूटकर जीविका चलाते थे; कोई चन्द्र की किरणों पर, कोई जलफेन पर और कोई पीपल के फलों पर झपना निर्वाह करते थे; कोई पानी में पड़े रहते थे; इसी तरह एक पैर पर खड़े होकर हाथ ऊपर उठाकर वेदपाठ करना भी एक विकट तप था।

पाशुपत तत्त्वज्ञान में जगत् के पाँच पदार्थ माने गये हैं। वे हैं—कार्य, कारण, योग, विधि श्रोर दुःखान्त, जिन्हें श्राचायों ने सूत्र-मान्य में बतलाया है। परन्तु महाभारत में उनका उल्लेख नहीं है। पाशुपत मत सब वणों को समान मोच देनेवाला है। इसी कारण नीच वर्ण के भी श्रनेक स्त्री-पुरुप इस धर्म के श्रतुयायी हुए। इस मत में पशुपति सब देवों में मुख्य है। वह सारी सृष्टि को उत्पन्न करता है। इस मत में पशुका श्रर्ष है जीव।

(३-४) वेदान्त, सांख्य श्रीर योग—महाभागत-काल में सांख्य श्रीर योग, वेदान्त के साथ ही-साथ, समानरूप से पूज्य माने जाते थे। तथापि, यह स्पष्ट है कि वेदान्त-मत ही मुख्य था श्रीर उसी के साथ श्रान्य मतों का समन्वय किया जाता था।

वेदान्त-ज्ञान में वैराग्य की श्रावश्यकता है। मुख-टुःख, पुण्य-पाप—दोनों जब छूटेंगे तब मोज मिनेगा। शान्तिपर्य (श्रध्याय २०५) में कहा है—

सुखाइहुतरं दुःखं जीविते नास्ति संशयः ॥६॥ परित्यजति यो दुःग्वं सुखं वाष्युभयं नरः । श्रभ्येति ब्रह्म सोऽत्यन्तं न ते शोचन्ति पण्डिताः ॥७॥

इससे राष्ट्र शात होता है कि वेदान्त-तत्त्व का यह मत महाभारतकाल में निश्चित था। उपनिषदों में जिन वेदान्त-तत्त्वों का उपदेश किया गया है, उनका विस्तार भगवद्गीता ने भी किया है। महाभारत में जगह-जगह शुन्दर संवाद ग्रीर ग्राख्यान इस विषय में मिलते हैं। व्यास-शुकाख्यान बहुत ही मनोहर है। 'सर्वे खल्विद' ब्रह्म' यह उपनिषद्वाक्य वेदान्त-सिद्धान्त का प्रतिपादक है ग्रीर ग्रागे चलकर शंकराचार्य के हाथ में पड़कर इसने विराट् रूप धारण कर लिया।

स्रांख्य श्रनीश्वरवादी सिद्धान्त था। श्रतएव भारत में स्वभावतः वह श्रविक काल तक कृता-कला नहीं रह सका।

<sup>•</sup> प्रो० बलदेन उपाध्याय—भारतीय दर्शन, पृष्ट ५६१-६५ विश्व०—१०

शान्तिपर्व ( श्रध्याय ३१६ ) में योग का विस्तृत वर्षान है। योग-शास्त्र के जो लक्ष्य तथा सिद्धान्त पतक्किल ने बतलाये हैं, श्रधिकांश में वे ही लक्ष्य उपर्युक्त वर्षान में श्राये हैं; परन्तु यह वर्षान पतक्किल (दितीय शतक ई॰ पू॰) से नितान्त प्राचीन है। महाभारत के अनुसार योग श्रीर सांख्य एक ही हैं; किन्तु परमात्मा को मानने से योग में खुब्बीस तत्त्व माने जाते हैं।

महाभारत-काल में वेदान्त मत ही मुख्य था और उसी के साथ अन्य मतों का समन्वय किया गया है।

#### श्राचार-विचार

उपवास और व्रत—महाभारत में उपवास की तिथियाँ निर्दिष्ट हैं। पञ्चमी, षष्ठी श्रीर कृष्ण्यक्त की श्रष्टमी श्रीर चतुर्दशी उपवास की तिथियाँ हैं। इन तिथियों में जो उपवास करता है उसे कोई दुख-दर्द नहीं होता। महाभारत में चान्द्रायण, कृष्क्रू-चान्द्रायण श्रीर सन्तापन श्रादि वतो के भी नाम श्राये हैं; किन्तु उन वर्तों की विधि का वर्णन नहीं श्राया है। जन्माष्टमी, वसन्त-पञ्चमी (सरस्वती-पूजा), रामनवमी, विजयादशमी, नवरात्र श्रादि का कहीं उल्लेख नहीं है।

उपवास के साथ-साथ जप की महिमा भी इतिहास-काल में थी। जप कामना-रिहत होने से श्रेष्ठ माना जाता है; परन्तु कामना-सिहत होने से निकृष्ट । योगासन लगाकर श्रीर ध्यानमझ होकर जो प्रस्तव का जप करता है वह ब्रह्म में लीन हो जाता है। किसी कामना से जप करनेवाला श्रपनी कामना को प्राप्त करता है। किन्तु निष्काम जप करनेवाला सब फलों से श्रेष्ठ ब्रह्मलोक को जाता है।

#### सदाचार

महाभारत में श्रारम्म से श्रन्त तक नीति के श्राचरण की श्रत्यन्त उदात स्तुति की गई है। 'श्राचार' धर्म का एक प्रधान श्रंग माना जाता था। सत्य, सरलता, क्रोध का श्रभाव, श्रपने उपार्जित किये हुए द्रव्य के श्रंश का दान, सुख-दु:ख श्रादि इन्द्र सहना, शान्ति, निर्मत्यरता, श्राहिसा, श्रुचिता श्रीर इन्द्रिय-निग्रह—पे सब धर्म सबके लिए कहे गये हैं श्रीर सद्गति देनेवाले हैं। महाभारत में श्राचार-सम्बन्धी विस्तृत वर्णन मिलता है।

## स्वर्ग-नरक की कल्पना

हम प्रथम खरह में कह आये हैं कि वेद में स्वर्ग की चर्चा तो मिलती है; किन्तु नरक के विषय में वर्णन प्राय: नगएय है। महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व में व्यास ने स्वर्ग और नरक का जीता-जागता चित्र खींचा है। युधिष्ठिर का आचरण अत्यन्त धार्मिक या। इस कारण उन्हें सदेह स्वर्ग जाने का सम्मान मिला।

युधिष्ठिर को लेकर देवदूत ऐसे मार्ग पर पहुँचा जी बहुत ही खराब था; उसपर क्लाना कठिन हो रहा था; पापाचारी पुरुष उस रास्ते से आते-जाते थे; वहाँ सब और घोर अन्धकार छा रहा था; चारों और से बदबू आ रही थी; इधर-उधर सड़े मुदें दिखाई देते थे; जहाँ-तहाँ कच्ची खाल श्रौर **इड्डि**याँ पढ़ी हुई थीं; लोहे के चोंचवाले कीवे श्रौर गीध मॅडरा रहे थे; सुई के समान नुकीले मुखोवाले पर्वताकार प्रेत सब श्रोर धूम रहे थे।

युधिष्ठिर ने देखा कि खौलते हुए पानी की नदी बह रही है, जिसके पार जाना कठिन है। दूसरी श्रोर तीखे छुरों-जैसे पत्तों से परिपूर्ण 'श्रिष्टिपत्र' नामक वन है। कहीं गरम-गरम बालू बिछी है। कहीं तपाये हुए लोहे से बड़ी-बड़ी यातनाएँ दी जा रही हैं। उनपर युधिष्ठिर की दृष्टि पड़ी तो घबराकर उन्होंने लौटने का ही निश्चय किया। च्योंही उस स्थान से ने निकलने लगे त्योंही उनके कानों में उत्पीड़ित जीवों की दयनीय पुकार सुन पड़ी—''धर्मनन्दन! श्राप हमलोगों पर कृपा कर थोड़ी देर यहाँ ठहर जाइए। श्रापके श्राते ही परम पवित्र श्रीर सुगन्धित हवा चलने लगी है। इससे हमें सुख हो रहा है। स्थापर श्रीर ठहर जाइए।''

युधिष्ठरि के पूछने पर कि 'श्रापलोग कीन हैं ?' श्रावाज श्राने लगी—'मैं कर्ण हूँ, मैं भीमसेन हूँ, मैं श्रर्जुन हूँ, मैं द्रौपदी हूँ'—हत्यादि। इस प्रकार श्रपना-श्रपना नाम बताकर सब लोग विलाप करने लगे। यह मब मुनकर युधिष्ठर सोचने लगे—''ये लोग सम्पूर्ण धर्म के श्राता, श्रर-वीर, सत्यवादी तथा शास्त्र के श्रातुक्ल चलनेवाले से तथापि इनकी ऐसी दुर्गति क्यों हुई ? मैं सोता हूँ या जागता हूँ ? मुक्ते चेत है या नहीं ? कहीं यह मेरे चित्त का विकार श्रयवा भ्रम तो नहीं है ?'' सोच विचार कर युधिष्ठिर ने दूत से कहा—''तुम जिनके दूत हो उनके पास लौट जाशो; मैं वहाँ नहीं चलूँगा, यहाँ मेरे रहने से मेरे माई-बन्धुश्रों को सुख मिलता है।'' देवदून चले गये।

त्याभर बाद इन्द्र स्नादि सम्पूर्ण देवता वहाँ स्नाये। यातना का वह भयावह दृश्य कहीं नहीं दिखाई देता था। इन्द्र ने युधिष्ठिर को शान्त करते हुए कहा—"महाबाहो! स्नवतक जो हुआ सो हुआ। अन इससे अधिक कए उठाने की आवश्यकता नहीं। इम पर कोध न करना। मनुष्य अपने जीवन में शुभ और अशुभ—दो प्रकार के कमीं की राशि संचित करता है। जो पहले शुभ कमीं का कल भोगता है उसे पीछे नरक भोगना पड़ता है और जो पहले नरक का कष्ट भोगता है वह पीछे स्वर्गीय सुल का अनुभव करता है। जिसके पाप-कर्म अधिक और पुष्य थोड़े होते हैं, वह पहले स्वर्ग-सुल भोगता है; और जो पुष्य अधिक तथा पाप थोड़े किये रहता है पह पहले नरक भोगकर पीछे स्वर्ग भोगता है। इसी नियम के अनुसार तुम्हारी भलाई सोचकर पहले मैंने तुम्हें नरक का दर्शन कराया है कि सुमने अश्वत्थामा के मरने की फूठी वात कहकर द्रोणाचार्य को उनके पुत्र की मृत्यु का विश्वास छल से दिलाया था, इसलिए तुम्हें भी छल से नरक दिखलाया गया। तुम्हारे पद्य के जितने राजा युद्ध में मारे गये हैं वे सभी स्वर्गलोक में पहुँच चुके हैं। महान् धनुर्धर कर्षा भी उत्तम सिद्ध को प्राप्त हुआ है।

इस वर्णन से महाभारत के समय में स्वर्ग-नरक की कल्पना के प्रतिष्ठित होने की स्पष्ट सूचना मिलती है।

# श्राद्धकर्म

अनुशासन-पर्व में श्राद्ध-विधि की मुख्य बातें हैं। लिखा है कि श्राद्ध में पितरों के बदले जिन ब्राह्मणों को भोजन कराया जाय वे वेद के विद्वान हों—हस बात पर बहुत जोर दिया गया है। श्राद्ध में जो ब्राह्मण न्योते जाते थे, वे जैसे-तैसे न होते थे। श्राद्ध में विद्वान ब्राह्मण को, श्रीर उसमें भी शुद्ध श्राप्तरणवाले ब्राह्मण को, जाँच करके न्योता देने का नियम था।

महाभारत-काल में अहि में मांसाज की आवश्यकता होती थी। आह में प्रदत्त भिन्न-भिन्न मांसों के भिन्न-भिन्न फलों का वर्णन महाभारत में आया है। महाभोज में मांस भी परसा जाता था। आह में मांस के स्थान पर उड़द के बड़े भी कभी-कभी परसे जाते थे। आज भी मिथिला में, आह में, पितरों के उहेश्य से, मछुली के साथ सिद्धान का उत्सर्ग किया जाता है।

महाभारत में आद-विधि भी दी गई है। श्राद्ध-विधि का उल्लेख उसके अनेक स्थलों में है। अनुशासन-पर्व में इसका विस्तृत वर्णन है। श्राद्ध में, ब्राह्मण-भोजन के सिवा, पितरों के लिए पिराइदान करने की विधि भी होती है। अनुशासन-पर्व में ही इसकी एक गुप्त विधि बतलाई गई है। वह यह है कि पिता को दिया हुआ प्रथम पिराइ पानी में छोड़ना चाहिए, दूसरे पिराइ को श्राद्ध करनेवाले की स्त्री खाय और तीसरे पिराइ को अप्रिमें जला दे। आजकल यह विधि प्रचलित नहीं है। इस विधि का रहस्य यह है कि श्राद्ध करनेवाले की स्त्री गर्भवती हो और उसके उदर से दादा (प्रपिता) जन्म प्रहंग करे। यह प्रसिद्ध ही है कि दूसरा पिराइ दादा को दिया जाता है।

सुतरां, वैदिक युग में कर्मकाण्ड का श्रीर उपनिपद्-काल में ज्ञान का प्राधान्य था तथा इतिहास-काल में उपासना के साथ-साथ यज्ञों की भी प्रधानता थी। किन्तु पशु-यज्ञ के स्थान पर श्रात्म-संयम श्रीर चरित्र-शुद्धि के निमित्त पञ्चमहायज्ञों का श्रानुष्टान प्रत्येक गृहस्थ के लिए श्रावश्यक माना गया था। ये यज्ञ हैं—(१) देख्यक्च श्रूर्थात् प्रातःसंध्या में विधिपूर्वक हवन करना; (२) पितृयञ्च—तर्पण द्वारा पितरों को तृप्त करना; (३) श्रुष्टियज्ञ—धार्मिक प्रत्यों को नियम-पूर्वक पढ़ना; (४) नृ-यज्ञ—श्रातिथियों की सेवा श्रीर उनका सत्कार करना; (४) भृत्यज्ञ—विविध प्राणियों को खाद्य पदार्थ द्वारा संतुष्ट करना।

धर्म का ऋषे केवल ईश्वर की पूजा ही नहीं; सत्य और नैतिकता के साथ जीवन-यापन करना भी था। चरित्र और आचार को इस काल में बहुत महला दी गई थी। महाभारत में लिखा है कि जहाँ शील, धर्म और सत्य रहते हैं वहीं लक्ष्मी का निवास होता है। युधिष्ठिर का सत्य-प्रेम और राम का प्रण्यालन इसका ज्वलन्त उदाहरण है। चारित्रिक उश्वता और सत्य-प्रियता के कारण इन महापुरुषों का रामायण एवं महाभारत में विशिष्ट स्थान है।

# दूसरा परिच्छेद

#### रामायण

रामचरित्र-सम्बन्नी अनेक प्रन्थ, आरम्भ में संस्कृत में और बाद में भारत की भिन्नभिन्न भाषाओं में, रचे गये। पुराणों में भी रामचरित्र आया है। इनमें अध्यातमरामायण लोक-प्रसिद्ध है। यह निर्विवाद है कि ऋषि वाल्मीिक का रामचरित्र सबसे
प्राचीन है। वाल्मीिकीय रामायण में वर्णित अनेक घटनाओं से यह स्पष्ट है कि रामजन्म
के कई सिद्यों के बाद वाल्मीिकीय रामायण की रचना हुई होगी। जिस प्रकार ऋग्वेद का
प्रथम और दश्म मण्डल बहुत बाद का शात होता है उसी प्रकार वाल्मीिकीय रामायण के
बाल और उत्तरकाण्ड भी बाद के रचे मालूम पड़ते हैं। इन दो काण्डों में राम का
वर्णन विष्णु के अवतार के रूप में हुआ है। किन्तु अयोध्या से लेकर युद्धकाण्ड तक
राम स्पष्टतया पुरुषोत्तम शात होते हैं—यद्यपि अयोध्याकाण्ड के आरम्भ में श्रीर
युद्धकाण्ड के अन्त में स्थायतया राम को विष्णु का अवतार कहा है। प्रसंगवश सुन्दरकाण्ड में भी एक जगह कहा है कि युद्ध में त्रिलोकी के स्वामी राम के सामने देवता,
गन्ध्व, विद्याधर, नाग, यब्—कोई भी नहीं टहर सकते। किन्तु प्रसिद्ध मक्त शवरी के
राम को पुरुषक्षेत्र के रूप में सम्बोधित किया है। वाल्मीकीय रामायण में बुद्ध का भी
उल्लेख आया है और उनकी गण्ना लोकायत नास्तिक में करते हुए चोर के सदृश
उन्हें दण्डनीय कहा गया है—

यथा हि चौरः स तथा हि बुद्धस्तथागतं नास्तिकमत्र विद्धि।
—- श्रयो०, सर्ग १०६, श्लोक ३४

बीदधर्म का जिक कहीं प्रसंगवरा भी नहीं श्राया है, किन्तु बौद चैत्य श्रीर जैन श्रमशों का उल्लेख यों मिलता है—

सिताभ्रशिखराभेषु देवतायतनेषु च । चतष्पथेषु रथ्यासु चैत्येष्वदृालकेषु च ।
—— श्रयो ०; सर्ग ६, रल्लोक ११

<sup>(</sup>१) बाल-सर्ग १७ तथा ७६। (२) सर्ग १ इलोक ७। (३) सर्ग ११७। (४) सर्ग ५१ इलोक ३६-४३। (५) अरएयकाएड, सर्ग ७४, इलोक १७।

श्चार्येण मम मान्धात्रा ज्यसनं घोरमी प्सितम् । श्रमणेन कृते पापे यथा पापं कृतं त्वया ॥ —किष्किधा ०, सर्ग १८, श्लोक ३३

श्रतएव, यह स्पष्ट है कि वाल्मीकीय रामायण की रचना दशावतार की भावना की पृष्टि की पहले की है।

रामायण की कथा से स्पष्ट है कि वाल्मीिक ने लौकिक माधा में साधारण पाठकों के लिए राम के जीवनकाल में ही रामकथा लिखी होगी। किन्तु उस मूल रामायण का कहीं पता नहीं मिलता। जिस किव ने प्रचलित वाल्मीिकीय रामायण की रचना की है वह राम का समकालीन वाल्मीिक ऋषि नहीं है। जिस प्रकार जगद्गुक शङ्कराचार्य के मठ के अध्यन्त भी श्रीशङ्कराचार्य की उपाधि से प्रसिद्ध हैं उसी प्रकार वाल्मीिक की शिष्य-परम्परा के किसी प्रतिभाशाली कुशल किव ने, राम-सम्बन्धी बिखरे हुए ऐतिहासिक प्रन्थों को बटोरकर, अपूर्व काव्यात्मक रीति से उन्हें शृङ्कला-बद्ध कर दिया, और बाद में पुराणकाल के दशावतार की धारणा के मत्य होने पर बाल और उत्तरकाणड में आमूल परिवर्तन कर, श्रीराम को पुरुषोत्तम के बद ने, भावक जनता के सम्मुख, विष्णु के सत्तवें अवतार के रूप में उपस्थित किया।

रामायण से ही ज्ञात होता है कि एक व्याघ ने काम से मोहित कौंचा पत्ती के जोड़े में से एक को मार डाला। यह देखकर सहसा ऋषि वाल्मीकि के मुख से यह उद्गार निकला—

मा निपाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शास्वतीः समाः। यत्कौंचिमथुनादेकमवधीः काममोहितम्॥

-वाल०, सर्ग २; श्लोक १५

भावार्थ—हे निवाद ! तुम बहुत दिनो तक इस संसार में प्रतिष्ठा नहीं पा सकते हो; क्योंकि कौंच के जोड़े में से एक की, जी काम से मोहित था, तुमने मारा है।

कहा जाता है कि वाल्मीकि मुनि के मुख से सहसा निकले हुए इसी श्लोक से लौकिक छुन्दों का श्रीगणेरा हुआ, इसके पूर्व वैदिक छुन्द ही थे। अतएव, रामचिरित्र के रचियता वाल्मीकि 'आदि-किव' कहे जाते हैं और रामायण 'आदि-काव्य' कहलाता है। महा-काव्य के समस्त गुण सर्व-प्रथम वाल्मीकीय रामायण में ही पाये जाते हैं। रामायण में उपमा, उत्पेंचा, श्लेप, अलंकार आदि काव्य के सभी गुण पाये जाते हैं। काव्य-साहित्य में इनका प्रारम्भ रामायण से ही हुआ, इसी कारण इसे 'आदि-काव्य' कहते हैं। यह २४००० श्लोकों का महाकाव्य सात काएडों में विभक्त है।

#### रामायसा की कथा

रामायण की कथा लोक-प्रसिद्ध है। ऋयोध्या के राजा दशरथ के तीन रानियाँ थीं। बड़ी रानी कीसल्या से राम, मॅमली कैकेयी से भरत ऋौर छोटी सुमित्रा से लक्ष्मण तथा शत्रुधन उत्पन्न हुए थे। राम का विवाह मिथिला के राजा जनक की कन्या 'सीता' से हुआ था। कैकेयी दशरथ की बहुत प्यारी रानी थी। एक बार उसने युद्ध में दशरथ की बहुत

सहायता की थी, जिससे प्रसन्न होकर दशरथ ने उसे दो बरदान माँगने को कहा, जिनको उसने थाती रख छोड़ा। जब दशरथ ने सबसे ज्येष्ठ पुत्र राम को युवराज बनाना चाहा तब कैकेयी ने एक वर चौदह वर्ष के लिए राम का बनवास और दूसरा वर भरत के लिए अवध का राज्य माँगा। पिता के बचन का पालन करने के लिए, अयोध्या की जनता की हच्छा के विवद भी राम, सीता और लक्ष्मण वन चले गये। भरत उन दिनों अपने मामा के यहाँ दूर देश में थे। जब उनको इसकी खबर मिली, तब राम को अयोध्या लौटा लाने के उद्देश्य से वे चित्रक्ट गये। किन्तु राम लौटने को सहमत नहीं हुए। तब, भरत राम की खड़ाऊँ साथ लेते आये और उसे राज्यसिंहासन पर स्थापित कर राम की आरे से राज्यशासन करते रहे। उधर राम दिल्ला-भारत पहुँच गये। वहाँ वर्तमान नासिक के पास पञ्चवटी से लंकाधिपित रावण ने सीता का हरण कर लिया। सीता को खोजते-खोजते राम कि किन्या पहुँचे। वहाँ वानरजाति के हनुमान और सुप्रीव से मित्रता कर वानराधिपित बालि को मारा। फिर मुप्रीव एवं हनुमान की सहायता से रावण को सपरिवार मारकर सीता को प्राप्त किया। तदुपरान्त अयोध्या लौटकर राम ने शान्त्विपूर्वक बहुत काल तक ऐसा प्रजापालन किया कि बाद में सुशासन का नाम ही 'रामराज्य' पड़ गया।

रामायण के बालकाण्ड में राम के जन्म का कारण, उनका जन्म एवं सीता से उनके विवाह का प्रसंग वर्णित है। अयोध्या-काण्ड में राम के युवराज़ बनाये जाने का प्रस्ताव, उनका निर्वासन, भरत से चित्रकृट में उनकी में ट आदि कथाएँ हैं। अपरण्यकाण्ड में सीता-हरण की कथा है। किण्किन्धा-काण्ड में बालि-वध एवं सुप्रीव से राम की मित्रता का वर्णन आया है। मुन्दर-काण्ड में सीता के अशोक-वाटिका में निवास और लंकादहन का प्रसंग है। युद्ध-काण्ड में राम-रावण-युद्ध और अन्तिम उत्तरकाण्ड में राम-रावणाभिषेक, राच्चों (अनायों) की उत्पत्ति का वर्णन, रावण एवं हनुमान का जन्म-वृत्तान्त, राम की राजचर्या, शुद्ध तपस्वी शम्बृक का वध, रामजी की आजा के अनुसार लक्ष्मण का सीता को तपोयन में छोड़ आना, राम के पुत्र लव और कुश का वालमीकि के आश्रम में जन्म, शतुष्न का आश्रम में बालकों के मुख से रामचरित्र मुनना, राम के अश्रममें बाल्मीकि का शिष्यों सहित आना, राम की राजसभा में लव-कुश द्वारा वालमीकि प्रणीत रामचरित्र का गान, कुश-लव को सीता के पुत्र जानकर सीता को घर लाने के लिए दूत मेजना, राजसभा में सीता का आग्रमन और पातालप्रवेश की कथाएँ हैं।

रामचरित्र श्रनेक किवयों ने लिखा है। श्रध्यात्मरामायण, वाल्मीकीय रामायण श्रौर तुलसीकृत 'रामचरितमानस' बहुत प्रसिद्ध हैं। श्रध्यात्मरामायण ज्ञानपरक, वाल्मीकीय कर्म-प्रधान श्रौर तुलसीकृत भिन्त-प्रधान हैं। श्रनेक स्थलों पर वाल्मीकीय श्रौर तुलसीकृत रामायण की कथा में भेद है। उदाहरणार्थ—जहाँ वाल्मीकीय में जनकपुर से लौटते समय मार्ग में परशुराम से मेंट होती है, वहाँ तुलसीकृत में विवाह के पूर्व जनकपुर में ही यह घटना हो जाती है। परशुराम श्रौर लक्ष्मण के श्रद्भुत संवाद का वाल्मीकीय में कहीं पता नहीं है। तुलसीकृत में श्रहल्या पत्थर की हो गई है श्रौर राम की चरण-रज के सर्श से पुनः दिव्य सुन्दरी बन जाती है, पर वाल्मीकि की श्रहल्या पत्थर की नहीं, किन्तु जहवत् हो गई यो श्रौर राम के दर्शन तथा सर्परदेश से उसका कायापलट हुआ। वाल्मी-

कीय में सीतावनवास के बाद जन लव-कुश द्वारा रामचरित्र का गान राम के दरबार में हीता है श्रीर सीता का पानाल-प्रवेश हो जाता है, तब उत्तरकारड समाप्त होता है; किन्तु दुलसी का रामचरित्र श्रयोध्या में राज्याभिषेक के बाद ही समाप्त हो जाता है। इस सम्बन्ध में तुलसीदास ने लिखा है कि कल्य-कल्प में युन:-पुन रामावतार हुए हैं श्रीर रामचरित्र में जगह-जगह जो भिन्नता हो गई है वह उसी कल्पमेद का परिखाम है।

#### रामायस के पात्र

भारतीय राष्ट्रीय चरित्र की गुर्ण-गरिमा का वर्णन इस रामायण में पाते हैं। रामा-यश में वर्णित अनेक पात्रों के चरित्र पृथ्वी के दूसरे-दूसरे देशों के लिए शिक्षापद और आदर्श हैं।

प्रधानपात्र राम नियतात्मा हैं। उन्होंने इन्द्रियों पर विजय पा ली है। वे महा-पराक्रमी हैं। संग्राम में वे पर पीछे नहीं रखने। वचन एवं नीति के वे आदर्श पालक हैं। कया के आरम्म में ही वाल्मीिक मुनि नारद से प्रश्न करते हैं कि इस लोक में गुण्वान, वीर्यवान, धर्मश्च, कृतश्च, सत्यवादी, दृढ़नत, चरित्रवान, सर्वसख, विद्वान, वीतराग, मुन्दर, समर्थ, धर्यवान, कोधजयी, तेजस्वी, ईर्ष्यारिहत और युद्ध में शत्रु को मयभीत कर देने-वाला कौन हैं ! नारदजी का उत्तर भारतीय चरित्र की विशेषताओं को बताने के लिए आज भी एक मापदरा है। वाल्मीिक हमें बार-बार याद दिलाते हैं कि प्रजा के हित में निरन्तर रत रहनेवाले राम ही स्वजन और धर्म के रज्ञक हैं। राम का चरित्र-ज्ञित्रण करके महाकवि ने एक अपूर्व आदर्श चरित्र सामने रखा है।

पन्पा, मन्दाकिनी, चित्रक्ट, दण्डकवन आदि स्थानों में रहनेवाले मुनियों को राज्ञस अनेक प्रकार से सताते थे। आतएव मुनियों ने राम से आपनी रज्ञा करने के लिए अनुरोध किया। राम ने उदारतापूर्वक रज्ञाभार आपने ऊपर ले लिया।

पित का कल्याण चाहनेवाली सीता इस प्रतिज्ञा पर शंकित हो गई। उन्होंने चतुरता से राम की संवर्ष-कार्य से विरत करने के अभिश्राय से, नम्न निवेदन किया—"हम वन में आये हुए हैं। कहाँ वन का वास, कहाँ शस्त्र का प्रयोग; कहाँ तप की वृत्ति, कहाँ ज्ञात्र भूमें—दोनों में मेल नहीं खाता। हमें तो देशधर्म का ही पालन करना उचित है। अयोध्या लौटने पर फिर ज्ञात्र-धर्म ग्रहण कीजिएगा।"

यह निर्विवाद है कि धर्म से सब कुछ बनता है। धर्म ही जगत का सार है। किन्तु सीता के धर्मवाद की युक्ति का राम पर कुछ असर न हुआ। उनका यह उद्गार— "स्तियें धीयेंते चापो नात्त शब्दो भवेदिनि" (अरणय०, १०। ३) अर्थात् 'इत्रियलोग इसलिए धनुष धारते हैं कि देश में आर्त्त शब्द सुनाई न दे'—सब स्थानों और युगों के लिए राजधर्म की कसौटी बना रहेगा। इसी प्रकार का कर्त्त व्यक्त धर्म और चरित्र वाल्मीकि को इष्ट था, जिसका आदर्श रामचरित्र में उन्होंने उपस्थित किया है।

वाल्मीकि ने भरत के मुख से ग्रहस्थ-धर्म की श्रेष्ठता और मर्यादा का प्रतिपादन कराया है। भरतजी राम से कहते हैं—''हे धर्मश्च! चारों आश्रमों में ग्रहस्थ-ब्राश्रम ही श्रेष्ठ है। ऐसा सभी धर्मश्च कहते हैं, किर उसे आप क्यों छोड़ना चाहते हैं ?''—

# चतुर्णामाश्रमाणां हि गाईस्थ्यं श्रेष्ठमुत्तमम्। श्राहुर्धर्मज्ञ धर्मज्ञास्तं कथं त्यक्तुमिच्छसि॥

( अयोध्या ० १०६ । २२ )

लोकायत-दर्शन के अनुयायी जावालि ने राम से निवेदन किया-"कौन किसका बन्धु है, किसको किससे क्या पाना है ? मनुष्य श्रकेला जन्मता है श्रीर श्रकेला मरता है। श्चतएव माता पिता समसकर जो मनुष्य व्यक्ति-विशेष में प्रोम करता है उसे उन्मत्त ही सममना चाहिए; क्योंकि कोई किसी का नहीं है। जिस प्रकार दूसरे गाँव में जाता हुआ कोई मनुष्य बाहर थोड़ी देर विश्वाम करता है श्रीर दूसरे दिन उस स्थान को छोड़कर चला जाता है, उसी प्रकार मनुष्यों के पिता-माता, घर त्रादि केवल श्राश्रय-स्थान है, इनमें सजन कभी श्रनराग नहीं करते। प्रत्यचा श्रर्थ को छोड़कर जो लोग धर्म का श्राश्रय शहरा करते हैं, मैं उन्हीं के लिए शोक करता हूँ, दूसरों के लिए नहीं; क्योंकि वे इस लोक में द:ख उठा, परलोक में नप्ट हो जाते हैं। पितरों के उद्देश्य से लोक में आद करने का जो विधान प्रचलित है, उसमें केवल अब का नाश किया जाता है; क्योंकि मरा हुआ मनुष्य कैसे खा सकता है ! यदि एक का खाया हुआ अब दूसरे के शरीर में जाता हो तो प्रवास में जानेवालों का भी श्राद्ध किया जाय, ताकि उन्हें रास्ते में भोजन मिले। यज्ञ करो, दान दो, यज्ञ के लिए दीजा लो, तपस्या करो, संन्यास लो-इत्यादि बातें बतानेवाले प्रन्थ बुद्धिमानां ने स्वार्थवश दान लेने के लिए बनाये हैं। इस लोक के ब्रातिरिक्त दूसरा लोक नहीं है, यह तुम समको। जो प्रत्यज्ञ है उसीको तुम समको श्रीर जो परोत्त है उसका त्याग करो । सज्जनों की सलाह मानकर तुम राज्य ग्रहण करो । भरत तुन्हें मना रहे हैं। यही सबको इष्ट है।"

( ऋयोध्याका एड, सर्ग १०८)

परन्तु राम पिता की सत्य-मितज्ञा के पालन को श्रेण्ठ मानते थे और सममते थे कि सित्य ही धर्म का मूल है और उसका त्याग करने में इहलोक और परलोक दोनों में निस्तार नहीं। अवल्य, सत्य को सर्वोपिर मानते हुए, जावालि से, राम कहते हैं—"चरित्र ही—नेद-मर्यादा का पालन ही—मनुष्य की कुलीनता और अकुलीनता, पवित्रता और अपवित्रता, वीरता और कायरता बतलाता है। माणियों पर दया करनेवाला सनातन राजधर्म सत्य ही है। इसलिए राज्य सत्य-स्वरूप कहा जाता है और लोक भी सत्य की प्राप्ति में प्रयत्नशील रहते हैं। ऋषि और देवता सत्य ही को कल्याण्यद सममते हैं, सत्य इसी लोक में मनुष्य को अच्य बद्धालोक प्राप्त कराता है। लोक में धर्म की पूर्ति सत्य से ही होती है। अत्र एव, सत्य सबका मूल कहा जाता है। सत्य ही ईश्वर है। सज्जनों के द्वारा आश्वित धर्म सत्य (ईश्वर) में वर्तमान है। यह समस्त संसार का मूल सत्य—ईश्वर—ही है, अत्र एव सत्य से बहुकर दूसरा श्रेष्ठ पद नहीं है। दान, यज्ञ, हवन, तपस्या, वेद—इन सबका मूल सत्य ही है, अत्र एव मनुष्य को सत्यपरायण होना चाहिए। लोभ, मोह, या अज्ञान द्वारा मेरित होने पर भी सेतु के समान अविचल होकर पिता के सत्य का त्याग नहीं कहँगा; क्योंकि मैं सत्यप्रतिज्ञ हूँ। जो मनुष्य अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं

करता है, यह धर्मच्युत श्रीर चंचल मनुष्य, यदि देवता श्रीर पितर को ह्व्य-कव्य दे, तो वे यहण नहीं करते। इस प्रकार, चार्वाक-मत के अनुकूल बुद्धि रखकर, संसार के नाश के लिए अमण करनेवाले श्रीर वेदिविषद्ध मार्ग में श्रद्धा रखनेवाले नास्तिक श्रापकों जो मेरे पिता ने याजक बनाया, मैं पिता के उस कार्य की निन्दा करता हूँ; क्योंकि श्राप वैदिक धर्म से च्युत हैं। जैसा चोर दण्डनीय है वैसा ही यह बुद्ध भी दण्डनीय है। लोकायितक श्रीर नास्तिक को भी वैसे ही समको।" (श्रयोध्या, सर्ग-१०६)

# लक्ष्मीश्चन्द्रादपेयाद्वा हिमवान्वा हिमं त्यजेत्। श्रतीयात्सागरो वेलां न प्रतिज्ञामहं पितुः॥

( त्र्ययोध्या, स० ११२ । १८)

त्रधात्—"लक्ष्मी चन्द्रमा को छोड़ दे, हिमालय शीतलता को त्याग दे श्रौर समुद्र श्रपनी मर्यादा का भले ही उल्लंघन कर दे; पर मैं श्रपने पिता के वचन के पालन की प्रतिशा को नहीं त्याग सकता।"

इस प्रकार वाल्मीिक ने बड़ी सुन्दरता से बार-बार हमें बतलाया है कि धर्म की मर्यादा यदि दूट जाती, सत्य का बाँघ ढीला पड़ जाता, तो राम श्रीर भरत-जैसे धीर पात्र का श्राचरण क्या होता है

वाल्मीकि के समस्त पात्र—राम, सीता, भरत, लक्ष्मण, कौसल्या, इनुमान आदि सबने अपने-अपने धर्म का पालन किया। प्रायः समस्त मुख्य पात्रों ने आदर्श व्यक्ति के ऐसा आचरण किया है।

#### रामायण में सामाजिक चित्र

रामायण के साहित्य में जीवन का जीता-जागता सत्य है, व्यवहार में आनेवाला धर्म है, परिवार को सुखी श्रीर सम्पन्न बनानेवाले श्रादर्श हैं। बन्धु, स्त्री, मित्र, रात्रु, सेवक, देवता श्रीर दानव के चरित्र हैं। प्रजा के प्राणिय राजा एव मानवरूप में देवता के स्पष्ट दर्शन हैं।

यह स्पष्ट शात होता है कि रामायण-निर्माण-काल में जन्मगत जाति-विभाग सुदृढ़ हो चुका था। हल जोतनेवालों की भी गणना, ब्राह्मणवंश में जन्म होने के कारण, ब्राह्मण में होती थी। हिल जोतनेवालों की भी गणना, ब्राह्मणवंश में जन्म होने के कारण, ब्राह्मण में होती थी। हिल परिणाम-स्वरूप राम ऐसे धर्मक ब्रादर्श व्यक्ति को हम उत्तरकायड में तपस्वी शूद्र शम्बूक का सिर चमकीली तलवार से काटते पाते हैं। शम्बूक का एकमात्र अपराध था कि शूद्रवंश का होकर भी उसने तप करने की धृष्टता की थी। छल से बाल का वध, निरपराध तपस्वी शूद्र-शम्बूक का वध ब्रीर अगिनपरीज्ञा के बाद भी निरपराधिनी सीता का विह्कार—ये तीन ऐसी घटनाएँ हैं जो राम के विमल चरित्र में धव्वे के स्वृश्च हैं। किन्तु बालिवध ब्रादि के सम्बन्ध में श्रीनिवास शास्त्री का विचार है कि 'राम के हन तीनों कर्मों में विशेष रहस्य था। राम ने बालि का छल से वध नहीं किया था, प्रस्थुत एक ही दिन में एक ही बाण से उसे मारने की प्रतिज्ञा को ही उन्होंने उक्त रीति से

१ ऋयोध्या० ३२। २६; २ उत्तर ० ७६। ४

निभाया । वाल्मीकीय रामायशा में कहीं भी इन वातों में छुल या अपन्याय की छाया तक नहीं है । †

वाल्मीकि की राय में राजा राष्ट्र के कल्याण के लिए है। राजा ही साधु श्रीर श्रसाधु को अलग-अलग रखता है। वाल्मीकि देश में अराजकता को सहन नहीं कर सकते थे। जब राष्ट्र में अराजकता आ जाती है, तब सब प्रकार के धर्म एवं मर्यादा का लोप हो जाता है। अराजक राष्ट्र की अवस्था का वर्णन जो वाल्मीकि ने अयोध्याकारड में किया है वह अञ्चत है। वह सब काल तथा देश के लिए लागू है।

रामायण के निर्माणकाल के विषय में गहरा मतभेद है। विद्वानों की राय है कि रामायण का वर्तमान रूप ईसवीपूर्व ५०० से २०० वर्ष के बीच का है। श्रीवेदा महोदय की राय है कि वर्तमान समय की रामायण शक के पूर्व पहली सदी की है। \*

# सांस्कृतिक चित्र

श्रव यह प्रश्न उठता है कि राम-रावण-युद्ध में राम के सहायक बन्दर-भालू श्रादि सचमुच जानवर थे श्रथवा जंगली जाति के श्रनार्थ थे १ हम प्रथम खरूड में कह श्राये हैं कि दिल्ला-भारत के श्रादिनिवासी द्रविड थे श्रीर उनकी भी सम्यता तथा संस्कृति महत्त्वपूर्ण थी। श्राज भी भारत में श्रनार्य जातियाँ एका (कञ्जश्रा), लकड़ा (वाघ) श्रादि के नाम से विख्यात हैं। उनमें श्रनेक मुसंस्कृत एवं विद्वान हैं। वे श्रपने को लकड़ा, कञ्जश्रा श्रादि जाति के बताते हैं। श्रामत्य श्रिप प्रथम श्रायं थे, जिन्होंने सप्त-सिन्धु श्रीर दिल्ला में, विन्ध्य की तलहरी के मार्ग से, यातायात कायम किया। श्रास्य द्वारा प्रदर्शित मार्ग से ही दिल्ला जाकर श्रीराम ने बहुत काल तक पञ्चवरी में निवास किया था।

इसके सम्बन्ध में महात्मा गान्धी का मत ऋद्भुत है। 'क्या राम ने खून बहाया था ?'—शीर्षक ऋपने लेख में महात्माजी ने इस प्रकार लिखा है—''ऋौर रामचन्द्र किने सिद्ध कर सकता है कि रामचन्द्र ने लंका में खून की नदी बहाई थी ? दस सिरवाला कब जन्मा ? बन्दरों की फौज किसने देखी ? रामायण धर्मप्रन्थ है। यह रूपक है। करोड़ों लोग जिस राम की पूजा करते हैं, वह राम घट-घट-पापी है। रावण भी हमारे शरीर में रहनेवाने दस सिरवाले विकराल विकारों का प्रतीक है। ऋगर किसी ऐतिहासिक राम ने ऐतिहासिक रायण से युद्ध किया भी हो, तो उससे हमें बहुत-कुछ सीखने को नहीं मिलता। क्या इस प्राचीन राम-रायण को खोजने की जरूरत है ? ऋगज तो वे दर-दर पड़े हैं, सनातन राम बहस्यरूप हैं। सत्य ऋौर ऋहिंसा की मूर्ति हैं।"

श्रतएव भारतीय साहित्य के सम्बन्ध में विश्व-कवि रिव बातू ने कहा है कि भारतीय साहित्य की विशेषता श्राधिभौतिक तथा श्राध्यात्मिक दोनों है।

ऋग्वेद आर्थ-अनार्थ-युद्ध-कथा से ओत्रोत है। प्रत्यच्च और आलंकारिक भाषा में उसमें अनेक युद्धों का उल्लेख आया है। ब्राह्मण-अन्थ-निर्माणकाल तक आर्य और

<sup>†</sup> Lectures on Valmikiya Ramayan by Shriniwas Shastri.

श्रीचिन्तामिख विनायक वैद्य—महाभारत-मीमांमा, पृष्ठ १६

श्रामार्थ युल-मिल गये थे। उत्तर-भारत में केवल श्रार्थ-सभ्यता श्रीर श्रार्थ-संस्कृति की पूरी खाप ही नहीं पढ़ चुकी थी, बल्कि श्रामार्थ एकमात्र श्रार्थ-सभ्यता श्रीर श्रार्थ-संस्कृति से श्रोत-प्रोत हो गये थे। किन्तु दिख्ण-भारत श्राख्नता रहा। श्रार्थ श्रपनी संस्कृति को स्वभावतः दिख्या में फैलाने को व्याकुल थे श्रीर यही राम-रावण-युद्ध का मूल कारण था।

राजा दशरथ के राज्यकाल में उत्तर-भारत में राष्ट्रीयता लुप्तमाय थी। भारत की राजनीतिक हियति बहुत ढावाँडोल थी। कोई ऐसा बलवान राजा नहीं था जो सब छोटे-मोटे विखरे हुए राज्यों को एक सूत्र में ग्रथित करके उन्हें संगठित राष्ट्र का रूप देता, ब्राह्मणों में भी राज्यलिप्सा बलवती हो चली थी। वे परशुराम के नेतृत्व में जगह-जगह इत्त्रयों का संहार कर राज्याधिकार पाने में सफल हुए थे। उस समय उत्तर-भारत में दो राज्य ऐसे थे जो कुछ शक्ति रखते थे—एक कोसल और दूसरा मिथिला। जिस प्रकार मुसलमानों के भारत-ब्राह्मसण्-काल में, हिन्दू-धर्म और हिन्दू-संस्कृति का हास देखते हुए भी, ब्रापस के मनोमालिन्य एवं स्वार्थ के कारण, हिन्दू नरेश एक सूत्र में नहीं वैंध सके, उसी प्रकार एक ब्रोर परशुराम की संहार-भावना और दूसरी और अनायों के उपद्रव पर भी तत्कालीन कोसल तथा मिथिला एक सूत्र में नहीं वैंध सके थे। इसी मनोमालिन्य का परिणाम था कि सीता-स्वयंवर के लिए कोसलाधिपति को सम्भवतः निमंत्रण नहीं मिला था, जैसा घटना-कम से ज्ञात होता है।

विश्वामित्र जनमना च्रिय थे श्रीर श्रपने समय के बहुक, दूरदर्शी तथा श्रनुभवी राजनीतिज्ञ भी। वे समकते थे कि वास्तविक राष्ट्रहित तथा जनहित च्रात्रवल एवं ब्राह्म- बल के समन्त्रय में है। श्रतएव, वे मुश्रवसर की खोज में थे। उन्होंने ब्राह्म-वल के श्रधि- धाता विख्ठ श्रीर च्रात्रवल की तेजस्त्रिता से पूर्णत्या मिरिडत श्रीराम में इसका पूर्वामास पाया। सीता-स्त्रयंवर ने मिथिला श्रीर कोसल को स्नेह सुत्र में बँधने का मुयोग दिया। विश्वामित्र ने इस मुयोग का सदुपयोग किया। वे राच्नसों (श्रनायों) से यह की रज्ञा कराने के बहाने राम-लक्ष्मण को श्रयोध्या से ले जाकर ठीक मीके पर सीता-स्वयवर में पहुँचाने में समर्थ हुए।

साम्राज्यवादी श्रीर क्रनीतिज्ञ रावण, भारत के श्रार्थ-राजाश्रों में श्रापसी फूट तथा एकता की कमी देखकर, परिस्थित से लाभ उठाने के उद्देश्य से, भारत के उन श्रनायों को—जो अपनी कहरता के कारण, श्रायों से घुलमिल जाने के प्रतिकृल, जंगलों श्रीर पहाड़ों में भागकर, श्रपनी संस्कृति की रज्ञा कर रहे थे—इस बात के लिए भड़का रखा या कि श्रायों की शिज्ञा श्रीर संस्कृति के पीठस्थानों—तपोवनों—में तोड़कोड़ की कार्रवाहयाँ जारी रखें। इसके परिशामस्वरूप जिस प्रकार, भारत का विभाजन हो जाने पर भी, यदा-कदा पाकिस्तानी मुसलमान निकटस्थ मारत-सीमा के निवासियों पर श्राक्रमण किया करते हैं, उसी प्रकार श्रनायों के छापामार भी तपोवनवासी श्रमियों श्रीर ब्रह्मचारी छात्रों को नाना प्रकार से सताया करते थे। विश्वामित्र ने राम को नये-नये श्रस्त-शस्त्र की शिज्ञा दी। राम भी श्रनायों की नेत्री ताइका को मारने एवं उसके दल को नष्ट करने में समर्थ हुए। उसके बाद राम ने सुबाहु तथा मारीच के नेतृत्व में छापा मारनेवाले एक दूसरे दल का विश्वंस किया तथा मारीच को सदूर दिज्ञण की श्रीर खदेड़ दिया।

स्वभावतः राम की श्रनोखी वीरता की चर्चा चारों श्रोर फैल गई। विश्वामित्र, राम के शौर्य पर प्रसन्न हो, कोसल और मिथिला में राजनीतिक मैत्री कायम करने के सदुद्देश्य से राम और लक्ष्मरा को सीता-स्वयंवर में ले गये। राम उस समय केवल सोलह वर्ष के थे। उनके चेहरे पर शौर्य और सौन्दर्य की श्रामा पूर्यारूप से विकसित थी। श्रतः राजा जनक एवं मिथिलावासियों को वे श्रपनी श्रोर श्राकृष्ट करने में समर्थ हुए।

# आर्य-अनार्य का संघर्ष

इधर रावण, जो भौतिक विज्ञान में पारदर्शी होने के कारण वायु-विमान से समन्वित या, मिथिलाधिपति को स्नेहसूत्र में बाँधने के लिए लालायित था। इसी उद्देश्य से वह मिथिला गया। सीता-स्वयंवर में उसने अपनी शक्ति की जाँच करनी चाही। किन्तु जब उसने देखा कि दूसरा पराक्रमी अनार्य योदा बाणासुर भी उसी उद्देश्य से आया है तब दूरदर्शी रावण ने सोचा कि आयों के आगे अनार्य नरेशों का इस प्रकार आपस में लड़कर शक्तिहीन बन जाना उचित नहीं; क्योंकि इससे सिर्फ आर्यावर्त पर विजय प्राप्त करना ही असम्भव न होगा, बल्कि साथ-साथ अनार्यों की शक्ति भी चीणा हो जायगी और उसके फलस्वरूप आयों को दिख्या की ओर पैर फैलाने का उत्साह मितेगा। अत्रत्य, वह स्वयं भी हट गया और वाणासुर को भी वहाँ से हटा ले गया।

इधर विश्वामित्र की कृटनीति के फलस्वरूप, निमंत्रित न होते हुए भी, राम ने सीता-स्वयंवर में जाकर अपना प्रवल पराक्रम दिखलाया—अत्यन्त कठोर शिव-धनुष को तोहकर अद्मुत शारीरिक शक्ति का परिचय दिया। इस प्रकार सीता से विवाह होने पर दो सम्भ्रान्त राजकुल स्नेहस्त्र में बँध गये। ये दोनों ही अवतक, अनायों का निरन्तर भय उपस्थित रहने पर भी, आर्य-संस्कृति और आर्य-सम्यता के रह्मार्थ संगठित नहीं हो सके थे। किन्तु इनके परस्रर-सम्बद्ध हो जाने से उत्तर भारत में आर्य-संगठन का श्रीगणेश हुआ। इसका परिण्याम यह हुआ। कि दशरथ-मरण और राम-बनगमन तथा भरत-शत्रुष्न के सुदूर निहाल में रहने पर भी किसी आर्य अथवा अनार्थ नरेश को अयोध्या पर चढ़ाई करने का साहस न हुआ।।

च्चित्रयों की यह बढ़ती हुई शक्ति परशुराम को सहा न हुई। वे राम को नीचा दिखाने के लिए किटबद हो गये। किन्तु जब उन्हें राम की प्रतिमा और वीरता का परिचय मलीमाँति मिल गया और उन्होंने जान लिया कि आर्थ-राष्ट्र का कल्याण राम के द्वारा ही होगा, तब वे, अपनी शक्ति तथा अपने गौरव का अवसान-काल समम्कर, राजनीतिक चेत्र से एकबारगी अलग होकर, जंगल में तप करने चले गये।

परशुराम के संन्यास तथा कोसल और मिथिला के एक सूत्र में बँध जाने के कारण विश्वामित्र ने उत्तर-भारत को सर्वथा निरापद समका और आर्थ-सभ्यता तथा आर्थ-संस्कृति को सुदूर दिल्ला में फैलाने का सुअवसर जाना। राम के वनगमन में अनेक आलोचक घरेलू राजनीतिक पड्यंत्र की छाया देखते हैं; पर दूसरे आलोचकों को इसमें कोई गहरा उद्देश्य दीख पड़ता है। राम को वन मेजने में ऋषि-मुनियों का हाथ था, यह इससे भी शत होता है कि भरदाज ऋषि भी भरत से (अयो० ६२।३०) कहते हैं कि

रामचन्द्र के वन जाने का अन्त बड़ा सुखकारी होगा। राम के अभिषेक के अवसर पर भरत तथा जनक को बुलाना भी रहस्यमय है।

राम स्वमाव से ही उदार थे। अतएव वनवासी होकर उन्होंने सबसे बड़ा कार्य यह किया कि वे आर्य-ऋषियों और अनार्य-हरिजनों के बीच सम्बन्ध स्थापित करने में समर्थ हुए। नीचातिनीच स्त्री-पुरुषों ने भी उनमें आत्मीयता का अनुभव करके उनका साहचर्य प्राप्त किया। उन्होंने १३ वर्षों तक सुदूर दिश्च में गोदावरी-तट पर निवास किया और अपनी उदारता, वीरता एवं उच्च संस्कृति से किरात, निपाद, वानर, भालू, यद्ध आदि अनेकानेक अनार्य जातियों पर अपने सद्भाव का अमिट प्रभाव हाला। परिणामस्वरूप वे उनकी और इस प्रकार खिंच गये कि चौदह वर्ष के वनवास में सिर्फ उन्हों अनार्य राजाओं और नेताओं की सहायता से वे महापराक्रमी बालि एवं अनार्यकुल-भेष्ठ रावण को पराजित कर सके, तथा आर्य-सम्यता और आर्य-संस्कृति को दिश्च में फैलाने में समर्थ हुए।

#### रावण की कूटनीति

अनार्य-शिरोमणि महाबाह रावण के पराजय के विना ऋषि-मनियों एवं गुरुकुलों की रक्ता सम्भव नहीं थी। साथ ही ऋार्य-संस्कृति श्रीर ऋार्य-सम्यता को कायम रखना भी सम्भव नहीं था। अतएव, अयोध्या के निकट चित्रकट के रमणीक जंगल में निवास करने के बदले, राम ने मुदूर दिक्क्ण में गोदावरीतट पर निवास किया। इस निवास के कारण ऋषि श्रगस्त्य से सम्पर्क का श्रवसर मिला। श्रगम्त्य ने राम को बहुत-से नये श्रस्त्रों का प्रयोग सिखाया। दित्तग्र-प्रदेश में निवास करने के कारण अगस्य स्वभावतः रावणादि अनार्य-राजाओं के कुचकों से परिचित थे। उन्होंने राम को इनसे सचेत किया। ताइका, सुबाहु आदि के वध के कारण रावण भी राम की बीरता से परिचित था। राम के पंचवटी-निवास एवं उनके प्रति श्रमायों की बहुती हुई अहा को वह श्रपने मार्ग का करटक समभने लगा तथा भविष्य के लिए शंकित हो गया। उसने राम की प्रत्येक गतिविधि का पता लेने के लिए जाससो को नियक्त किया। उनमें शर्प-गुला प्रमुख थी । वह सुन्दरी थो । प्रथम यूरोपीय युद्ध की प्रसिद्ध जासूस महिला 'माताहरी' की तरह वह अपने सौन्दर्य का अमोध अस्त्र राम और लक्ष्मण पर चलाना चाहती थी. किन्त सफल न हो सकी। पहले वह राम के पास गई। पर राम उसके चक्कर में न आये। इताश होकर वह लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण भी उसके चकमे में न ग्राये। उसका उद्देश्य समभकर श्रीर उसे बहुत खतरनाक जानकर उन्होंने उसकी नाक काट ली।

रावण को जब ऋपनी बहन की दुर्दशा का समाचार मिला तब एक श्रोर ऋपनी मर्यादा श्रीर प्रतिष्ठा बनाये रखने के उद्देश्य से तथा दूसरी श्रोर राम के बल की जाँच करने की नीयत से उसने पराक्रमी खर-दूपण को सेना के साथ मेजा। जब राम उन्हें श्रानायास ही नष्ट करने में समर्थ हुए तब रावण को बड़ी धवराहट हुई। राम से युद्ध करने में श्रपने को समर्थ न पाकर उसने उन्हों को लंका में श्राकर युद्ध करने के लिए विवश करना चाहा। इसी उद्देश्य से उसने राम-लक्ष्मण की श्रामुपस्थित में छल से सीता का हरण किया।

राम, सीता की खोज में, लक्ष्मण के साथ, निकल पड़े। वे सीता की करण-कहानी कहकर एड, वानर आदि जातियों को अपने प्रेम-बन्धन में बाँधने में सकल हुए। राम का उद्देश्य साम्राज्य-विस्तार नहीं था; किन्तु दिख्ण-भारत में आयों को निरापद करना एवं आर्थ-सम्यता तथा आर्थ-संस्कृति को फैलाना ही उनका लक्ष्य था। चतुर राजनीतिक होने के कारण यह बात उनकी समक्त में आ गई कि अनायों का सामना करने के लिए अनायों की ही सहायता लेनी चाहिए। अतएव, जब उन्होंने सुप्रीव से मैत्री कर बालि का बध किया तब राज्य और धन से निर्लिप्त रहकर जहाँ एक ओर सुप्रीव को राज्य सौंपा, वहाँ दूसरी और बालितनय अंगद को युवराज बनाकर दोनों दलों को एक साथ प्रेमपाश में बाँधा भी। इसीका फल था कि अनेक अनार्थ-राजाओं ने तन-मन-धन से अनार्थकुल-भूपण रावण को युद्ध में पराजित करने में राम की सहायता की।

बालि रावण का परम भित्र था । बालि को मारकर राम केवल ऋपना मार्ग-कराटक ही दूर करने में समर्थ न हुए, बल्कि वानर-जाति की सम्मिलित शक्ति से सहायता पाने में भी समर्थ हुए।

सुत्रीय की सहायता से राम ने अपनेक दूतों को, रावण की सैनिक स्थिति का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से, लंका भेजा। इसी बीच आसपास की अपनेक आनार्य जातियों से मेल-मिलाप कर उन्होंने बहुत-बड़ी सेना का सगठन करके लंका पर चढ़ाई की।

लंका पर्वचाने पर उन्होंने रावण के रण-नीति-सम्बन्धी भेद जानने के उद्देश्य से, कुछ अनायों को फोइने का प्रयत्न किया। इसमें वे सफल भी हुए। सर्वोपरि, रावण के भाई विभीपण को राज-सिंहासन का प्रलोभन देकर उन्होंने अपने दल में मिला लिया। कुछ विद्वानों की राय है कि रावण के बुरे व्यवहारों से तंग आकर विभीषण स्वयं राम की शरण में आया। रावण ने विद्युत-शक्ति को अपने वश में कर लिया था। उसके पुत्र मेघनाद ने अग्नि-वर्षक आदि अनेक अस्त्रों का आविष्कार किया था। उन्हीं आग्नेय अस्त्रों के द्वारा राम पर विजय पाने का उसे अपने विश्ववस्था। विभीषण द्वारा इन अस्त्रों के रहस्य से राम अवगत हो गये। समय पर उन अस्त्रों के निरोध की विधि का आविष्कार करने में भी वे समर्थ हो सके।

# राम का अनुपम कार्य

रावण को सपरिवार युद्ध में मारने के पश्चात् भी राम ने अपना कोई स्वार्थ नहीं साधा। उन्होंने अमूल्य वस्न, भूषण, स्वर्ण, मिण आदि अनार्थ सिपाहियों को ही दे दिये। उनके इस निःस्वार्थ का परिणाम यह हुआ कि अनार्थों की अद्धा-मिक्त उनके प्रति दृद्ध और स्थायी हो गई तथा अनार्थों पर आर्थ-सम्यता और आर्थ-संस्कृति की अप्रिट छाप पड़ गई। वे लंका के राज्य विभीपण को सींपकर सीता और लक्ष्मण के साथ, अयोध्या वापस आर्थ तथा अनार्थों के प्रतिनिधि हनुमान को राजदूत की तरह निरन्तर अपनी समा में ऐसे प्रेम और वात्सल्य के साथ रखा कि हनुमान उनके दासानुदास बन गये। जिस

प्रकार राम के पूर्व उत्तर-भारत के आयों के भीतर घुलमिलकर अनार्य अपना अस्तित्व लो चुके थे, उसी प्रकार राम आने अपूर्व नीति-कौशल, चिरत-बल और शौर्य-दारा सुदूर-दिक्श में भी अनायों को आर्य-संस्कृति में दीक्तित करने में सफल हुए। यत्र-तत्र कित्यय कट्टर अनार्य, इस परिवर्तन का विरोध करते हुए, जंगलों और पहाड़ों में जा बसे। उन लोगों ने अपनी संस्कृति को कायम रखा। उनके वंशज वर्ष मान नागा, संताल, कोल, भील आर्दि हैं।

राम सर्वेगुख-सम्पन्न, श्रेष्ठ, धर्मवान् श्रोर नीतिज्ञ थे। सर्वोपरि, टिक्सिए की सांस्कृतिक विजय उनकी श्रक्तय कीर्ति थी। इसी कारण भावी जगत् की जनता उनको श्रवतार मानकर पूजती है।

# तीसरा परिच्छेद महाभारत

भारतवर्ष के प्राचीन प्रन्थों में वेदों के बाद, महाभारत का महत्त्व बहुत श्रिधिक है। इसमें प्राचीनकाल की अनेक ऐतिहासिक कथाएँ, एक ही स्थान में, प्रथित की गई हैं। इसके श्रितिरक्त, इसमें स्थान-स्थान पर लोक-धर्म, तत्त्वज्ञान, श्राचार-व्यवहार, राजनीति, समाजनीति श्रादि के सम्बन्ध में ऐना विस्तृत धिवेचन किया गया है कि वह एक धर्म- प्रन्थ श्रिथवा राजनीति-शास्त्र ही बन गया है।

इस कारण जिन परिस्थितियों का वर्णन है उनके एक झोर तो यह वैदिक साहित्य की जॅचाई तक जा पर्चता है झौर दूसरी झोर यह अर्थाचीन काल के बौद्ध-जैन-प्रन्थों तथा ग्रीक लोगों के प्राचीन इतिहास-प्रन्थों ने झा मिलता है।

इसकी श्लोक-संख्या के सम्बन्ध में मतभेद है। भिन्न-भिन्न मतानुसार इसमें कम-से-कम १९२३ अध्याय में लेकर अधिक-से-अधिक २३१५ अध्याय हैं। इसमें एक खिल (अधिक) पर्व 'हरिवंदा' है--इसकी श्लोक-संख्या १२००० है, यह भी महाभारत का अप ही माना जाता है।

#### महाभारत-कत्त

महाभारत के कर्ता व्यास मुनि कहे जाते हैं। किन्तु महाभारत के ही वर्णनानुसार इसके तीन रचियता हैं—(१) व्यास, (२) वेशम्यायन और (३) सौति। भारतीय युद्ध के बाद व्यास ने 'जय' नामक इतिहास की रचना की। इसको, उनके शिष्य वेशम्यायन ने पारहवों के प्राप्तित काने जय को, सर्प-यज्ञ के अवसर पर सुनाया था। वहाँ उस कथा को सुनकर, सून लोमहर्पण के पुत्र सौति उपअवा ने, उन अप्टिपियों को सुनाया जो नैमिपारण्य में सत्र कर रहे थे। अवि-पर्य तथा अन्तिम (स्वर्गारोहण) पर्व में कहा है कि 'जयोनामे-तिहासोऽयम्'—अर्थात् मूलप्रनथ जो इतिहास है उसका नाम 'जय' है। इस अन्थ को आगे चलकर 'भारत' नाम प्राप्त हो गया। जब इसका विस्तार बहुत बढ़ गया तब इसे महाभारत कहने लगे। यह मान लेना युक्ति-संगत जान पड़ता है कि 'जय' से पारहवों की विजय का अर्थ सूचित किया गया है। संभवतः मूल इतिहास-प्रनथ इसी नाम का होगा। चर्त्त मान महाभारत के आरम्भिक श्लोक में इसी प्रनथ या नाम का उल्लेख हैं—

## नारायणां नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं चैव ततो 'जय' मुदीरयेत्॥

इसके तीन रचियता होने के सम्बन्ध में दूसरा प्रमाण यह है कि इसका आरम्भ तीन स्थानों से होता है। 'मन्त्रादि भारत केचित्' अर्थात् मनु, आस्तिक और उपरिचर—ये तीन इस प्रन्थ के आरम्भ माने जाते हैं। राजा उपरिचर के आख्यान [आदिपर्व, अध्याय ६३] से व्यास के ग्रन्थ का आरम्भ होता है। आस्तिक के आख्यान [आदिए क, अ०१३] से वैशम्पायन के ग्रन्थ का आरम्भ होता है; क्योंकि वैशम्पायन का ग्रन्थ सर्प-सत्र के समय पढ़ा गया था। सौति के बृहत् महाभारत-ग्रन्थ का आरम्भ 'मनु' शब्द से—अर्थात् प्रारम्भिक शब्द वैवस्वत से—होता है।

तीसरा प्रमाण यह है कि सौति ने अपने प्रन्थ के अटारह पर्व बनाये हैं। यह पर्व-विभाग नया है और उन्हींका किया हुआ है। वंशम्पायन ने अपने भारत में जो पर्व बनाये थे वे भिन्न हैं, छोटे हैं और उनकी सख्या १०० है। कोई प्रन्थकार अपने एक ही प्रन्थ में एक ही नाम का छोटा और बड़ा विभाग कभी नहीं करेगा। उदाहरणार्थ— सौतिकपर्व में सौतिकपर्व है, सभापर्व में सभापर्व आदि। महाभारत से यह स्पष्ट है कि पहले ब्यासजी ने १०० पर्वों की रचना की। तदनन्तर स्त-पुत्र लोमहर्पण ने नैमिपारएय में सिर्फ १८ पर्वों का पटन किया—

> णतत्पर्वशतं पूर्णं व्यासेनोक्तं महात्मना । यथावत्सूतपुत्रेण लोमहर्षणिना ततः । उक्तानि नैमिषारएये पर्वाण्यष्टादशैव तु

> > — ऋादिपर्व, ऋध्याय २। ८४

विद्वानों का कथन है कि व्यासकृत 'जय' के श्लोकों की संख्या ८०० थी, वेशम्पयन का 'भारत' २४००० श्लोकों का था और वर्त्तमान श्लोक-संख्या सौति के महाभारत की है। व्यास के जय-मन्थ का रूप, अपनेक शताब्दियों बाद, वर्तमान महाभारत हुआ। यह बात सिद्ध मानी जाती है कि ईसवी सन् के ३०० में लेकर ५० वर्ष पूर्व तक एक लाख श्लोक का वर्त्तमान महाभारत तैयार हुआ। किन्तु श्री वैद्य महोदय की राय है कि ईसवी सन के पहले ३२० से २०० तक के समय में वर्त्तमान महाभारत क। निर्माण हुआ। वि

#### रचना का उद्देश्य

त्रव प्रश्न उठता है कि इस बृहद्-प्रन्थ का निर्माण क्यों किया गया ? उस समय भारत में दो नये धर्म उत्पन्न हो चुके थे श्रीर उनका प्रचार भी खूब हो रहा था। पहने महावीर ने बिहार-प्रान्त में जैन-धर्म का प्रचार किया श्रीर लगभग उसी समय के स्नास-पास बुद्ध ने स्नपने बौद्ध-धर्म का उपदेश दिया। इन दोनों धर्मों ने वेदों का एवं वैदिक यज्ञों का विरोध किया था। बौद्ध श्रीर जैन दोनों ने जनमगत चतुर्वर्ण की संस्था का त्याग किया।

१ श्रीवलदेव उपाध्याय--'संस्कृत-साहित्य का इतिहास'--पृष्ठ ४५--४६

२ श्री चि० वि० वैद्य-'महाभारत-मीमांसा'--पृष्ठ ५३

उन दोनों धर्मों के अनुयायियों के लिए धर्म का आचरण केवल नीति के आचरण के सिवा और कुछ नहीं था। इन धर्मों ने प्रतिपादित किया कि मनुष्य को इस बात का विचार करना कि ईश्यर है या नहीं, निरर्थक है। इसके अतिरिक्त हिन्दू-धर्म में ही भिन्न-भिन्न मत-मतान्तर प्रचलित हो गये थे। कुछ लोग तो विष्णु को प्रधान देवता मानकर पाञ्चरात्र-मत का अवलम्बन कर रहे ये और कुछ शक्कर को प्रधान देवता मानकर पाञ्चरात्र-मत का अवलम्बन कर रहे ये और कुछ शक्कर को प्रधान देवता मानकर पाञ्चरात्र-मत का आश्रय ले रहे थे। कुछ लोग परमान्मा के रूप में देवी की आराधना करते थे और कुछ सूर्य के उपासक थे। इन भिन्न-भिन्न-मतावलम्बियों में आपस की कुछ शत्रुता भी रहती थी। वेदान्त और सांख्य में निरन्तर क्षणङ्गा रहता था। मनुस्मृति का उस समय पता नहीं था। प्राचीन हिन्दूधर्म की गौरव-गरिमा को स्पष्ट रूप से दिखलानेवाला कोई अन्य नहीं था। बौद्ध और जैन धर्म के आक्रमण का प्रतीकार करने के लिए कोई साधन नहीं था। ऐसी अवस्था में ऐसे बन्य की आवश्यकता थी जिसमें आनुष्ठिक रीति से तत्त्वज्ञान, इतिहास, राजधर्म, नीति आदि अनेक विषयों का समावेश हो।

वैष्णव श्रीर शैव मतों के विरोध को दूर करने के श्रामित्राय से सौति ने महाभारत में शिवस्तुति-विषयक श्रमेक उपाख्यान दिये हैं श्रीर साथ-साथ जगह-जगह प्रसंगवश नारायण की भी स्तुति श्रा गई है। एक जगह तो स्पष्ट शब्दों में नारायण के मुख से शक्कर के प्रति कहलाया है कि जो तुम्हारा भक्त है वह मेरा भी भक्त है—जिसने तुम्हें पहचान लिया उसे मेरा भी जान हो गया—तुममें श्रीर मुक्तमें कुछ भी भेद नहीं है। नारायणीय श्राख्यान में नारायण ने स्पष्ट कह दिया है कि शिव श्रीर विष्णु एक हैं; हम दोनों को भिन्न समक्तनेवाला हम दोनों में से किसी का भक्त नहीं है। महाभारत में स्पष्ट वर्णन है कि ब्रह्मा, विष्णु श्रीर महेश—तीनों देवता जगत के तीन कामों (उत्पत्ति, पालन श्रीर नाश) पर नियत हैं। इन तीनों का एकिकरण परब्रह्म में किया गया है। इसीके साथ भिन्न-भिन्न मतों श्रीर मोजनागों के एकिकरण का यत्न भी सौति को करना पढ़ा है। सौति ने वेदान्त, सांख्य, योग, पाछ्यरात्र, पाशुपत श्रादि श्रनेक मतों के एकिकरण का सकत प्रयत्न किया है। परिणाम यह हुश्रा कि महाभारत-प्रन्थ वर्षामान हिन्दूधर्म की सब शाखाश्रों—शेव, वैप्णव, वेदान्ती, योगी श्रादि सब—के लिए समान रूप से मान्य हो गया।

#### भारतीय कथा

संज्ञेष में महाभारत की कथा इस प्रकार है-

देवबत महाराज शान्तनु के पुत्र थे। बाद, शान्तनु ने धीवर-कन्या सत्यवती से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। किन्तु सत्यवती के पिता विवाह करने के लिए तभी सहमत थे जब राजा प्रतिशा करें कि राजगद्दी सन्यवती की सन्तान को ही मित्तेगी। देवबत सर्वगुण्-सम्पन्न थे। अतएव राजा इस शर्त को स्वीकार नंकर सके; किन्तु सत्यवती के प्रति आसक्त रहने के कारण दुःखी रहने लगे। जब इसकी खबर देवबत को मिली तब उन्होंने केवल राज्याधिकार छोड़ने की ही घोगणा न की, आजन्म आविवाहित रहने की भी घोर प्रतिशा कर डाली, जिससे भविष्य में भी राज्य धिकार के लिए संघर्ष होने का भय न रहे। इसी भीषण प्रतिशा के कारण देवबत का नाम 'भीष्म' (भयानक) पढ़ गया।

सत्यवती से शान्तनु के दो पुत्र हुए। दोनों पुत्रों की श्रासामियक मृत्यु के बाद, विचित्रवीर्य के ज्येष्ठ पुत्र घृतराष्ट्र के जन्मान्य होने के कारण, किनष्ठ पुत्र 'पायहु' सिंहासन पर बेठे। पायहु की श्राकाल-मृत्यु के समय पायहुपुत्र युधिशिंग, भीम, श्रार्जुन, नकुल श्रीर सहदेव नावालिंग थे, श्रातएव कुछ काल के लिए धृतराष्ट्र को स्वयं राज्य-शासन की बागडोर सँभालनी पड़ी।

पागड़ के पाँचों पुत्र 'पागड़व' श्रीर घृतराष्ट्र के सी पुत्र 'कीरव' के नाम से विख्यात हुए। गुधिष्ठिर १०५ भाइयों में बड़े होने के श्रातिरक्त श्रानेक सद्-गुणों से विभृषित थे, श्रातएव धृतराष्ट्र ने उनको उवराज बनाया। यह टुर्योधन श्रीर श्रान्य कीरवों को पसन्द नहीं श्राया। उनलोगों ने छल में लाह के यह में पागड़ यों को दग्ध करने का श्रासकल श्रयन किया। वहाँ से बचकर पागड़व पाश्राल देश चले गये। स्वयंवर में पाश्राल-नरेश की कन्या द्रोपदी को जोन लिया। बद्माचक के कारण द्रोपदी का विवाह पाँचों माइयों से हुश्रा। जब इसकी खबर घृतगांद्र को लगी तब उन्होंने पागड़ वों को बुलाकर श्राधा राज्य दे दिया। कौरवों की राजधानी हम्तिनापुर श्रीर पागड़ वों की इन्द्रप्रस्थ हुआ।

किन्तु महालोभी और कपटी दुर्योधन पाण्डवों का वैभव नहीं देख सका। उसने अपने मामा शकुनि की सहायता में पाण्डवों को जुए में छलपूर्वक हराकर बारह वर्ष बनवास और एक वर्ष अज्ञातवास के लिए विवश किया। यनवास और अज्ञातवास के बाद दुर्योधन ने छुट्या के सिन्ध-प्रस्ताव को दुकरात हुए कहा—"सूच्यमं नेव दास्यामि विमा युद्ध ने केराव" (विमा युद्ध के मुई को नोक के बरावर भूमि भी नहीं दूँगा)। फलतः युद्ध टन गया। अद्धारह दिनों तक कुक्त्वेत्र के मटान में भीपण युद्ध होता रहा। पाण्डवों की सात और कौरदो की ग्यारह अज्ञीहिणी केना मारी गई। विजय पाण्डवों की सुई। बहुत काल तक राजकाज करके पुधिष्ठिर, अर्जुन के पीत्र परीक्षित को राज्यभार सौंपकर, द्वीरदी एवं चारो भाइयों के सुध हिमालय में अतिम समाधि लेने चले गये।

# वर्णन-शैली

महाभारत की वर्णन-शेली उच्चकोटि की है। वर्णन में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं दील पड़ती। शब्द सरल श्रीर जोरदार हैं। दृश्यों के वर्णन श्राकर्णक हैं। स्त्री-पुरुष के स्वरूप-स्वभाव एवं वेशभूपा का वर्णन मनोहर है। प्रत्यच्च युद्ध का वर्णन व्यास ने संजय के मुख से कराया है जो बहुत ही सजीव तथा श्रोजस्वी है। स्त्रियों श्रीर पुरुषों का वर्णन मर्यादायुक्त है। सभापयं में युधिष्टिर ने द्रीपदी का जो वर्णन किया है वह श्रपूर्व है। किसी प्रसङ्घ का वर्णन करते समय व्यास के नेत्रों के सामने धर्म का एक व्यापक रूप उपस्थित रहता था, किसी भी श्राख्यान के पढ़ने से यही ताल्पय समक पड़ेगा, समस्त प्रन्थ में हसी तत्त्व की जयध्विन मुन पड़िंगी—'यतो धर्मस्ततो जयः।' इस प्रकार धर्म श्रीर नीति को प्रधान हेतु रख़ने का प्रयत्न पृत्व श्रथवा पश्चिम के किसी दूसरे प्रन्थ में नहीं किया गया है।

हरिवंशपर्व में भगवान कृष्ण के वंश का वर्णन है। इसमें विष्णुपर्व, शिवपर्व श्रीर साथ-साथ भविष्य-पर्व भी है। विष्णुपर्व में अवतारों का वर्णन है।

# राजधर्म

धर्म और नीति के उपदेशों से महाभारत भरा-पूरा है। कहा भी है—
श्वर्थशास्त्रमिदं पुर्णं धर्मशास्त्रमिदं परम्।
सोत्तशास्त्रमिदं प्रोकः व्यासेनामिनबुद्धिना॥

वाल्मीकि की तरह सौति ने भी स्पष्ट शब्दों (शान्तिपर्व, श्रध्याय ६८, १।३०) में श्रराजकता का जीता-जागता चित्र खींचते हुए इस बात पर जोर दिया है कि राजा का सर्वप्रथम कर्ता व्य लोक में शान्ति की व्यवस्था करना है। धर्मीपदेश देते हुए भीष्म ने खुधि ठिर से यहाँ तक कहा है कि जाज काल को बनाता है—न कि काल राजा को; श्रधीत् राजा श्रपने श्राचरण से रामराज्य स्थापित कर सन्यशुग ला सकता है श्रीर उसके विपरीत श्राचरण करके श्रराजकता हारा निषट कलिशुग भी। यथा—

कालो वा कारणं राज्ञो राजा वा कालकारणम्। इति ते संशयो मा भृद्राजा कालस्य कारणम्।। (शां०, ६६।६)

मुत्तरां, लोक का सारा जीवन राजधर्म पर आश्रित है। राजधर्म के नष्ट होने से सब-कुछ नष्ट हुआ समकना चाहिए।

सारा शान्ति-पर्व नानाविध ज्ञानगर्भ उपदेशों और उपार्व्यानों में परिपृर्ण है। जब धर्मराज मुबिष्ठिर को मने सम्बन्धियों के सहार से वेराग्य हो गया त्र शरशय्या पर पड़े भीष्म ने राजधर्म की व्याख्या करते हुए उन्हें आपद्ध्य का उपदेश दिया। भीष्म ने जिस धर्म-नीति और मानव-धर्म का उपदेश दिया है वह किसी भी देश के जन-जीवन को उन्नत बनाने में समर्थ है। अनुशासन-पर्व में मुख्यत्या धर्मशास्त्रानुसार आचरण तथा व्यवहार-विधान (कानून) की शिचा दी गई है। मुतर, भारतीय जन और उनकी जन-कान्ति, सामाजिक क्रान्ति, राजनीति, अर्थनीति आदि का मुन्दर विध्वन महाभारत में है।

#### विश्वकोष

महाभारत को इम सच्चे अर्थ में प्राचीन भारतवर्ष का विश्वकी । कह सकते हैं। संसार के साहित्य में इससे बड़ा इन्ध नहीं है। जहाँ एक और यह प्राचीन धर्म और नीति का अमूल्य भएडार है, वहाँ दूसरी और प्राचीन गौरय-गरिमा का गान करनेवाला अपूर्व प्रन्थ भी। यह प्राचीन भूगोल, समाजशास्त्र, शासन-पद्धति, नीति और धर्म के अदिशे की खान है। इसके महान चरित्रों की अमर कथाएँ देश-देशान्तर में फेली हुई हैं। इसमें वर्शित अपने पूर्व-पुरुषों की चरितावली सुनने की, हमारे मन में, स्वाभाविक उमंग होती है। इसके अनेक पात्रों की वीरता, कर्च व्यपरायणता, न्याय-नीति एवं धर्मनिष्ठा देखकर इम आनन्द-गद्गद हो जाते हैं। व्यासजी का निम्नलिखित राष्ट्रगीत आज भी जन-गण के मन में भारत-राष्ट्र की उपासना करने की प्रेरणा देता है—

श्चन्न ते कीर्तथिष्यामि वर्षं भारत भारतम्।
प्रियमिन्द्रस्य देवस्य मनोर्वें वस्वतस्य च॥
पृथोस्तु राजन् वैन्यस्य तथेक्ष्वाकोर्भहात्मनः।
ययातेरम्बरीषस्य मान्धातुर्नेहुषस्य च॥
तथेव गुजुकुन्दस्य शिवेरौशीनरस्य च।
ऋषभस्य तथेलस्य नृगस्य नृपतेस्तथा॥
कुशिकस्य च दुर्धर्षगाषेश्चैव महात्मनः।
सोमकस्य च दुर्धर्षदिलीपस्य तथेव च॥
श्चन्येषां च महाराज स्त्रियाणां बलीयसाम्।
सर्वेपामेव राजेन्द्र प्रियं भारत भारतम्॥

भावार्थ—हे भारत! अब मैं तुम्हें भारत देश का यशोगान सुनाता हूँ। यह देश देवराज इन्द्र का भी प्रिय है। वैवस्वत मनु, पृथु तथा इक्ष्वाकु भारत को प्यार करते थे। यथाति, अप्रकरीय, मान्धाता, नहुष, सुचकुन्द, उशीनर-पुत्र शिवि, ऋषभ, ऐल, नृग, कुशिक, गाधि, सोमक, दिलीप और अपनेकानेक बलशाली चत्रिय सम्राटों का परम प्रिय भारत था। राजन्! इस दिव्यदेश का गौरव-गान में तुम्हें सुनाता हूँ।

# चौथा परिच्छेद भगवद्गीता

भगवान वेदब्यास ने कहा-

गीता सुगीता कर्त्त व्या किमन्यैः शास्त्र-संप्रहैः । या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृता ॥

--(भीष्म-पर्व, ४३।१)

श्रर्थात् गीता का ही भली भाँति श्रवण, मनन श्रीर निदिध्यासन करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के संग्रह की क्या त्र्यावश्यकता है ? क्योंकि वह स्वयं भगवान पद्मनाभ (श्रीकृष्ण) के मुख-कमल से निकली हुई है।

स्वयं भगवान ने मुक्त-करठ से (गीता, ३।३१ में) घोषणा की है कि जो कोई मेरी इस गीता-रूप आशा का पालन करेगा वह निःसन्देह मुक्त हो जायगा। यही नहीं, भगवान् (१८।७०) कहते हैं कि जो हमारे इस धर्म-संवाद का अभ्यास करेगा उसके द्वारा मैं शान-यश से पूजित होऊँगा।

भारत के किसी धर्मप्रन्थ का प्रचार श्रीर श्रादर गीता-सदृश नहीं हुन्ना। संसार की प्राय: समस्त भाषाश्रों में गीता का श्रनुत्राद हुन्ना है। यह भीष्म पर्व में वर्शित है।

कौरव-पाण्डव-युद्ध के आरम्भ में, उसके भीषण परिणाम को शेचकर, आर्जुन के मन में विपाद उत्पन्न हुआ। वे युद्ध से विमुख होने के लिए उद्यत हो गये। उस अवसर पर भगवान ने उन्हें जो उपदेश दिया वही ७०० श्लोकों का आर्जुन-कृष्ण-संवाद गीता-रूप में उपलब्ध है। गीता वस्तुतः शान का अथाह समुद्र है। इसमें शान का अनन्त भएडार भरा पड़ा है। इसका वास्तविक रहस्य समझने का प्रयत्न सभी विद्वान, तत्त्वालोचक एवं महात्मा करते हैं। किन्तु इसका रहस्य कोई-कोई भाग्यवान पुण्यात्मा ही समझ-पाता है।

इस गीता-सागर में गोते लगाने से विभिन्न विचार-कोटि के जिज्ञासुश्रों को विलच्च माव-रत्नराशि की उपलिष्य होती है। वास्तव में श्रर्जुन को उपदेश देने के बहाने भगवान ने भवसागर के मोहान्य जीशों को मुक्ति-मार्ग दिखलाया है।

सभी शास्त्रों में भगवान को प्राप्त करने के तीन प्रधान मार्ग-कर्म, उपासना श्रीर ज्ञान-ततलाये गये हैं। जिनका हृदय समाज-सेवा श्रथवा मनुष्यमात्र की सेवा से श्रोत-प्रोत है उनके लिए स्वभावतः कर्म ही श्रानुकृल है। जो भावुक प्रयत्ति के हैं उनकी प्रवृत्ति स्वभावतः भगवान की शरणागित द्वारा श्रान्य भक्ति श्रीर उपासना की श्रोर होती है। किन्तु जो खुद्धवादी हैं उनकी सन्तुष्टि ज्ञान के बिना हो ही नहीं सकती। भिन्न-भिन्न धर्म श्रीर दर्शन म गवत्प्राप्ति के मिन-भिन्न मार्ग प्रदर्शित करते हैं; किन्तु गीता की ही विशेषता है कि यह स्रष्टतया घोषित करती है कि मानव श्रपने स्वभाव की भिन्नता के कारण निष्काम कर्म द्वारा श्रथवा श्रानन्यभक्ति द्वारा श्रथवा ज्ञान-प्राप्ति द्वारा मुक्ति प्राप्त कर सकता है। पर 'जाकी रही भावना जैसी प्रभु-मूर्रात देखी तिन तैसी' के श्रनुसार भिन्न-भिन्न श्राचायों ने, श्रपनी-श्रपनी विचार-धारा के श्रनुसार, श्रपने गीता-भाष्य में यह दिखलाने का प्रयत्न किया है कि भगवान ने गीता में एक निर्दिष्ट मार्ग द्वारा ही मुक्ति का साधन बतलाया है। किन्तु कोई भी व्यक्ति, जिसे किसी मत-मतान्तर का प्रतिपादन श्रभी नहीं है, स्वीकार करेगा कि गीता का उपदेश त्रविणी की वह धारा है जो भिन्न-भिन्न मार्ग से बहता हुशा उसी श्रसीम सागर में मिलकर एक साथ लीन हो जाता है।

कुछ विद्वानों की राय है कि गीता का मुख्य ताल्पर्य है—अमादि-काल से अज्ञान-वश संसार-सागर में पड़ हुए जीवों को परमात्मा की प्र.प्ति करवा देना । उसके लिए गीता में ऐसे उपाय बतलाये गये हैं कि मनुष्य अपने सासारिक कर्त व्य-क्रमों का भलीमाँति पालन करता हुआ ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है । व्यवहार में परमार्थ के प्रयोग की यही अद्भुत कला गीता में बतलाई हुई है । अधिकारि-भेद से परमात्मा की प्राप्ति के लिए, इस प्रकार की दो निष्ठाओं का प्रतिपादन किया गया है—ज्ञान-निष्ठा (सांख्य-योग ) और योग-निष्ठा (कर्मयोग)।

यहाँ प्रश्न उठता है कि अनादिकाल से भगवान को प्राप्त करने के तीन मार्ग—कर्म, उपासना और ज्ञान—कहे गये हैं, तो उस अवस्था में यदि गीता में भगवान की प्राप्ति के दो ही मार्ग (ज्ञान-निष्ठा और योग-निष्ठा) बनाये गये हैं, तो उपासना (भक्तिमार्ग) छूट जाता है। परन्तु विचारपूर्वक देखने से ज्ञात होगा कि योग-निष्ठा एवं ज्ञान-निष्ठा के अन्तर्गत उपासना आ जाती है। जब अपने को परमात्मा से अभिन्न मानकर अपने शुद्ध स्वरूप की उपासना की जाती है तब वह ज्ञान-निष्ठा के अन्तर्गत आ जाती है; किन्तु जब मनुष्य अपने को परमात्मा से भिन्न समक्तर द्वीतभाव से उपासना करता है तब वह एक प्रकार का कर्म हो जाता है और इसीलिए योग-निष्ठा के अन्तर्गत आ जाता है। यहाँ पर यह ध्यान देना आवश्यक है कि ज्ञान-निष्ठा हो अथवा योगनिष्ठा, सकाम कर्म के लिए किसी भी निष्ठा में स्थान नहीं है। सकाम-कर्मियों को तो भगवान ने तुच्छ बुद्धवाला बतलाया है। (गीता २। ४२-४४; ७। २०-२३; ६। २०-२४)

## गीता के विषय में गांधीजी

महात्मा गांधी ने श्रपने 'श्रनासक्ति योग' (गीता) की भूमिका में लिखा है — मनुष्य को ईश्वर-रूप हुए विना चैन नहीं पड़ता, 'शान्ति नहीं मिलती। ईश्वर-रूप होने के प्रयत्न का नाम सच्चा और एकमात्र पुरुपार्थ है श्रीर यही ब्रात्मदर्शन है। यह ब्रात्मदर्शन जैसा धर्ममन्थों का विषय है वैसा ही 'गीता' का मी है। पर गीताकार ने इस विषय का प्रतिपादन करने के लिए गीता नहीं रखी। आत्मार्थी को आत्मदर्शन का अदितीय उपाय बर्मफल-त्याग है। इस मध्य-विन्दु के चारों और गीता की सारी सजावट है। मिक्त, अन इत्यादि उसके आस-पास तारामगढल रूप में सज गये हैं। जहाँ देह है, वहाँ कर्म तो है ही। उसमें से कोई मुक्त नहीं है, तथापि देह को प्रभु का मन्दिर बनाकर उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त होती है, यह सब धर्मों ने प्रतिपादित किया है। परन्तु कर्ममात्र में कुछ दोव तो है ही, मुक्ति तो निवेष की ही होती है। तब कर्म-बन्धन में से अर्थात् दोप-रार्श में से कैसे खुटकारा हो? इसका जवाय गीता ने निश्चयात्मक शब्दों में दिया है—'निष्काम कर्म से यहार्थ कर्म करके, कर्मभक्त त्याग करके, सब कर्मों को कुटणापंण करके अर्थात् मन, यश्चन और कर्म को ईरचर में होम करके।' पर निष्कामता कर्मफल-त्याग करने मर से नहीं हो जाता। यह केवल बुद्धि का प्रयोग नहीं है। वह हुएय-मंथन से ही उत्यन होता है। इस त्याग-शक्ति को पैदा करने के लिए शन चाहिए।

किन्तु बिना भक्ति का शान हानिकारक है। इसलिए कहा गया है कि भक्ति करी तो शान मिल ही जायगा। पर भक्ति आसान नहीं है। गीता में भक्त का लक्ष्य स्पष्ट राब्दों बतलाया गया है। किन्तु गीता की भक्ति बाहरी आचार-विचार नहीं है और नवह अध-अद्धा ही है।

महात्माजी का विचार है कि 'गीता में बताये उपचार को—माला, तिलक, ग्रध्यांदि साधन को—भन्ने ही भक्त बरतें, पर वे भक्ति के लज्ञ महीं हैं। जो किसीसे हैं प नहीं करता, जो करुणा का भगड़ार हैं और ममता-रिहत है, जो निरहंकार है, जिसे सुख-दुख ग्रीर शीत-उष्ण समान है, जो स्थारील है, जो सदा संतोषी है, जिसके निश्चित कर्म बदलते नहीं, जिसने मन ग्रीर बुद्धि ईश्वर को ग्रपित कर दिये हैं, जिससे लोग उहें ग नहीं पाते, जो लोगों का भय नहीं रखता, जो हर्ष-शोक-भयादि से मुक्त है, जो पवित्र है, जो कार्यदत्त होने पर भी तटस्य है, जो शुभाशुभ का त्याग करनेवाला है, जो शत्रु-भित्र पर समभाव रखनेवाला है, जिसे मानापमान समान हैं, जिसे स्तुति से ग्रानन्द और निन्दा से ग्लानि नहीं होती, जो मौनधारी है, जिसे एकान्त प्रिय है, जो स्थिरबुद्धि है, वहीं भक्त है। यह भक्ति ग्रासक स्त्री-पुरुषों में सम्भव नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट है कि ज्ञान प्राप्त करना, भक्त होना ही ग्रात्मदर्शन है। साधन की पराकाष्टा जो है वही भोज़ है। गीता के मोज्ञ का श्रर्थ परम शान्ति है।

महात्माजी आगे कहते हैं कि—"लौकिक कल्पना में शुक्क परिडत भी जानी मान लिया जाता है। उसे कुछ काम करने को नहीं रहता। उसी प्रकार लौकिक कल्पना में भक्त से मतलब है वाह्याचारी अर्थात् माला लेकर जप करनेवाला। सेवाकर्म करते भी उसकी माला में विज्ञेप पहता है। इसलिए वह लाने-पोने आदि भोम भोगने के समय ही माला को हाथ से छोड़ता है, जनकी चलाने या रोगी की सेवा-शुभ्धा करने के लिए कभी नहीं छोड़ता। इन दोनों वगीं को गीता ने साफ तौर से कह दिया है—कर्म बिना किसी ने सिद्ध नहीं पाई। जनकादि भी कर्म हारा ही हानी हुए। यदि में आलस्य-

रहित होकर कर्म न करता रहूँ तो इन लोकों का नाश हो जायगा। श्रातएय, फलासिक छोड़ो श्रीर कर्म करो। श्राशा-रहित होकर कर्म करो, निष्काम होकर कर्म करो—यही गीता का उपदेश हैं। जो कर्म छोड़ता है, वह गिरता है। कर्म करते हुए भी जो उसका फल छोड़ता है, वह ऊपर उठता है। जो परिखाम की इच्छा किये बिना साधन में तन्मय रहता है, वह फलत्यागी है। फलत्याग से मतलब है फल के सम्बन्ध में श्रासक्ति का श्रामाव। श्रातएव कर्म-मात्र का त्याग गीता के संन्यासी को भाता ही नहीं। गीता का संन्यासी श्रातिक्मी है तथापि श्राति-श्र-क्मी। श्रासली संन्यासी वही है जो सब कर्मों को करता है, परन्तु यह समकते हुए कि यह सब कार्य ईर्वर के हैं श्रीर मुक्ते इसके फल की ज़रूरत नहीं है। संन्यासी को चाहिए कि वह यह भाव त्याग दे कि कर्म करनेवाला श्रायांत् कारण में ही हूँ। गीता में भगवान स्पष्टतया (३।७) कहते हैं कि जो प्रक्त मन से इन्द्रियों को वश में करके, श्रानासक्त हुशा, कर्मेंन्द्रियों से कर्मयोग का श्राचरण करता है, वह श्रेष्ठ है। तात्यर्थ यह है कि मनुष्य के श्रांतर से त्याग होना चाहिए श्रीर बाहर से उसे काम करना चाहिए; क्योंकि त्याग से ही श्राध्यात्म-जीवन बनता है। त्याग ही हमारी कामचेतु गो है। इस संसार में भी संसार की सारी वस्तुश्रों का श्रानन्द हमको तभी प्राप्त हो सकता है जब इस उनको त्याग सकें।

#### सच्चा तपस्वी

मगवान ने गीता (१७।१४-१६) में तपस्वी के लक्षण देते हुए कहा है—हि श्रर्जन ! देवता, ब्राह्मण, गुरु, अपने से बड़े श्रीर जानी का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य श्रीर श्राह्मण का पालन ही शरीर-सम्बन्धी तप कहा जाता है। मन की प्रसन्नता, शान्तिपूर्वक मगविच्यन्तन करने का स्वभाव, मन का निष्ठह श्रीर श्रन्त:करण के भायों की भली-भाँति पवित्रता—यही मन की तपस्या कही जाती है। किन्तु जो पुरुप दम्भ श्रीर श्रहङ्कार में पड़कर काम श्रीर राग के बल पर शास्त्र के विरुद्ध घोर तप करते हैं वे मूह न केवल शरीरघारी प्राणियों को ही, वरन् शरीर में रहनेवाले परमात्मा को भी कष्ट देते हैं श्रीर वे श्रविवेकी तथा श्राष्ट्ररी स्वभाववाले हैं (१७।१६)। श्रागे भगवान कहते हैं कि योग श्रीर तप न बहुत खानेवाले का श्रीर न एकदम न खानेवाले का तथा न श्रतिशयन करनेवाले का श्रीर न श्रत्यन्त जागनेवाले का ही सिद्ध होता है। यह दुःखों का नाश करनेवाला योग तो यथायोग्य श्राहार-विहार करनेवाले का श्रीर यथायोग्य कमों में तत्यर रहनेवाले का एवं यथायोग्य श्राहार-विहार करनेवाले का श्रीर यथायोग्य कमों में तत्यर रहनेवाले का एवं यथायोग्य श्राहार विहार करनेवाले का ही सिद्ध होता है। (६।१६-१७)। इस प्रकार गीता में सब जगहों पर समविचार को हो श्रेष्ठ माना है। इससे बुद्ध का मध्यम मार्गवाला सिद्धान्त श्राश्चर्यजनक समानता रखता है।

# गीता के विषय में योगी अरविन्द

योगी अरविन्द लिखते हैं—''वेदों में जो विलिदान लिखा है, गीता उसको मानती है; पर उसका ढंग बदल दिया है—उसका आध्यात्मिक अर्थ लगाकर सबके लिए स्पष्ट कर दिया है। इसी प्रकार से वर्ग भी गीता में माने गये हैं; किन्तु उनका ढंग आध्यात्मिक हो गवा है। गीता के वर्ग-विमाग का अर्थ यह है कि मनुष्य के बाहरी और भीतरी (आन्तरिक) जीवन में क्या मेद होना चाहिए अर्थात् मंतुष्य के कर्म कहाँ तक ईश्वरीय नियम पर चल सकते हैं। आगे भगवान, शास्त्र विश्व मिर्मादा की रक्षा करते हुए, कहते हैं कि 'जो शास्त्र विश्व को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करने लगता है यह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है, न उसे सुख ही मिलता है और न उत्तम गति ही। अतएव शास्त्र विश्व से नियत कर्म करना ही योग्य है' (१६।२३-२४)।"

सुतरां, गीता के अनुसार कष्टकारक योगाम्यास करने से इस शरीर को स्वतन्त्रता (शान्ति) नहीं मिलती, या संसार को केवल त्यागने से ही कोई योगी नहीं हो सकता। इसी प्रकार शास्त्र-पद्धति को न मानने से भी छुटकारा नहीं मिलता। छुटकारा मिलता है केवल निष्काम कर्म करने से ही।

भिन्न-भिन्न देवता आं के पूजन एवं यज्ञकर्म के सम्बन्ध में भी गीता के विचार सहनशील हैं; क्योंकि गीता के मत में सब देवता उसी एक ईश्वर के आश हैं। 'मैं उसी देवता के प्रति भक्त की श्रद्धा को स्थिर करता हूँ और वह उसी श्रद्धा से युक्त हुआ उसी देवता के पूजन की चेष्टा करता है तथा मेरे द्वारा ही उसे उन कमों के फल प्राप्त होते हैं (७। २१-२२)।'

भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, चार प्रकार के सदाचारी मनुष्य मुक्ते भजते हैं— दुःखी, जिज्ञामु, कुछ प्राप्ति की इच्छा करनेवाले और ज्ञानी। उनमें से जो नित्य समभावी एक को ही भजनेवाले हैं वे ज्ञानी श्रेष्ठ हैं। मैं ज्ञानी को अत्यन्त प्रिय हूँ और ज्ञानी मुक्ते अत्यन्त प्रिय हैं।

भगवान ने साकार श्रीर निराकार दोनों प्रकार की उपासना की सराहना की है। किन्तु निराकार की उपासना वहें कष्ट से सिद्ध होती हैं; क्योंकि वह बहुत कठिन है। भिक्त की पराकाष्ट्रा यह है कि भक्त स्वयं भगवान में विलीन हो जाय, श्रीर श्रन्त में केवल एक श्रद्धितीय श्रुर्वी भगवान ही रह जाय। यह स्थिति साकार की उपासना द्वारा ही मुलभ हो सकती है। इमिलिए निराकार बहा की उपासना का मार्ग कष्ट-साध्य वतलाया गया है (१२।५)।

#### ज्ञाननिष्ठा का साधन

श्रव प्रश्न उठता है कि सांख्य-(ज्ञान)-निष्ठा श्रीर सोगनिष्ठा प्राप्त करने का क्या साधन है तथा प्राप्त करने पर मनुष्य कैसा हो जाता है। ज्ञान-निष्ठा प्राप्त करने पर इस चराचर जगत में जो कुछ प्रतीत होता है, सब ब्रह्मय दीख पड़ता है। कर्म, कर्म के साधन एवं उपकरण तथा स्वयं कर्ता—तब-कुछ ब्रह्म ही जात होता है (४।२४)। जो कुछ दृश्य है वह मायामय, च्याक एवं नाशवान समक पड़ता है (५।१७)। चर, श्रचर—सब ब्रह्म हैं। वह ब्रह्म में ही हूँ श्रीर सब मेरा ही स्वरूप है—ऐसा मासित होता है। इस श्रवस्था की प्राप्ति होने पर उसके लिए ब्रह्म के सिवा श्रव्य कुछ भी नहीं रह जाता। वह उस विज्ञानानन्द्यनस्वरूप में ही श्रानन्द का श्रवमुभव करता है (५।२४, ६।२७, १८।५४)। इस श्रवस्था का वर्णन एक कवि ने इस प्रकार किया है—

'शिया अपनी खुदी को हमने मिटा कह जो परदा-सा बीच में था, न रहा रही परदे में थाव म वह परदेनशीं कोई दूसरा उसके सिवा न रहा। अकावे से तेरे मर गई इस तरह आँखें हो कोई भी, आता है फकत तू ही नजर में बेखुदी छा जाय, ऐसी दिख से मिट जाय खुदी उनके मिलने का तरीका अपने खो जाने में है।"

इस प्रकार की स्थिति प्राप्त करने के लिए भगवान ने गीता में अनेक युक्तियों से साधक को जगइ-जगइ यह समकाया है कि आत्मा ही द्रष्टा, साजी, चेतन और नित्य है तथा यह देहादि समस्त दृश्यवर्ग, अनित्य होने से असत् है। केवल आत्मा ही सत् है। इस बात की पृष्टि के लिए भगवान ने दूसरे अध्याय के ग्यारहवें से तीसवें श्लोक तक नित्य, शुद्ध, तुद्ध, निराकार, निर्विकार, अक्रिय एवं गुजातीत आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया है। अभेद-रूप से साधन करनेवाले पुरुष को, आत्मा का स्वरूप ऐसा ही मानकर साधन करने से, आत्मा का साज्ञात्कार होता है (५।८-६, १४।६); न वह कुछ करता है और न वह करवाता है। ऐसा समक्षकर वह नित्य-निरन्तर अपने-आपमें ही अत्यन्त आनन्द का अनुभव करता है (५।१३)।

## योग-निष्ठा के प्रकार

योग-निष्ठा के तीन मुख्य भेद हैं-

(१) कर्मप्रधान योग, (२) मक्तिमिश्रित कर्मयोग, श्रीर (३) भक्ति-प्रधान कर्मयोग।

(१) समस्त कर्मी में, सांसारिक पदार्थी में, फल श्रीर श्रासिक का सर्वथा त्याग करके अपने वर्गाश्रमानुसार शास्त्र-विदित कर्म करते रहना ही कर्म-प्रधान योग है (४।१२; ६।१; १२।११; १८।११)।

(२) सारे संसार में परमेश्वर को व्याप्त समक्षते हुए, अपने-अपने वर्णोचित कर्म के द्वारा, भगवान की पूजा करते रहने को भक्ति-मिश्रित कर्मयोग कहते हैं (१८४९६)।

(३) समस्त कर्मी में ममता, श्राचिक श्रीर फलेच्छा का त्याग कर, तथा 'यह सब-कुछ, भगवान का है, में भी भगवान का हूँ, मेरे द्वारा जो कर्म होते हैं वे भी भगवान के हैं, भगवान ही कठपुतली की भाँति मुक्तसे सब-कुछ, करवा रहे हैं?—ऐसा समकते हुइ, भगवान के श्राह्मतुस्तर, भगवान को ही मसजता के लिए जो शास्त्रविहित कर्म किया जाता है उसे भक्तिप्रधान कर्मयोग कहते हैं (३।३०; १२।६; १८।५७-६६)।

# ज्ञान तथा योग

श्रव प्रश्न यह उठता है कि योग-निष्ठा स्वतन्त्ररूप से भगवत प्राप्ति करा देती है या आनित्वा। इसका उत्तर यह है कि गीता को दोनों ही बातें मान्य हैं। अर्थात् वह बोग-निष्ठा को भगवत्-प्राप्ति अर्थात् मोह का स्वतन्त्र साधन भी मानती है और ज्ञाननिष्ठा

का सहायक भी। साधक चाहे तो बिना ज्ञान-निष्ठा की सहायता के सीधे ही कर्म-योग से परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है, अथवा कर्मयोग द्वारा ज्ञान-निष्ठा को प्राप्त कर फिर अन-निष्ठा द्वारा परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। दोनों में कौन-सा मार्ग वह प्रह्ण करे, इस बात को अगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा है—मूर्ख लोग कहते हैं कि ज्ञान-निष्ठा और योग-निष्ठा भिन्न-भिन्न हैं। किसी भी एक मार्ग का भली-भाँति अवलम्बन करने से दोनों का फल मिल जाता है। जिस स्थान में ज्ञाननिष्ठ पहुंचते हैं वहीं योगनिष्ठ भी (५।४५;१३।२५)। भगवान में चित्त लगाकर भगवान के लिए ही कर्म करनेवाले को, भगवान की ही कृपा से, भगवान मिल जाते हैं। यह बात भी जगह-जगह भगवान ने कही है।

इसी प्रकार, निष्काम कर्म श्रीर उपासना—दोनों ही ज्ञान-निष्ठा के श्रंग बन सकते हैं (५।६; १४।२६); किन्तु ज्ञान-योग में श्रमेद उपासना है। इसलिए ज्ञान-निष्ठा, मेद-उपासना रूप भक्तियोग का, योगनिष्ठा का, श्रंग नहीं बन सकती। यह दूसरी बात है कि किसी ज्ञान-निष्ठा के साधक की रुचि श्रथवा मन श्रागे चलकर बदल जाय श्रीर वह ज्ञान-निष्ठा को त्यागकर योगनिष्ठा पकड़ ले, श्रीर उसे योग-निष्ठा द्वारा ही भगवत्-प्राप्ति हो।

#### अधिकारि-चर्चा

श्चव परन यह है कि गीतोक्त ज्ञान-योग श्चीर कर्मयोग के श्चिषकारी कीन हैं. अम्बान ने मनुष्य-मात्र को उसका श्चिषकारी बताया है (५।१३)। भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मनुष्य-मात्र शास्त्र-विद्वित श्चपने-श्चपने कर्मों द्वारा सर्वव्यापी परमेरवर की पूजा करके खिद्ध माप्त कर सकता है (१८।४६)। इसी प्रकार, भक्ति के लिए भगवान ने स्त्री, शूद्ध तथा पापयोनि तक को श्चिषकारी बतलाया है (६।३२)। जहाँ कहीं भगवान ने किसी भी साधना का उपदेश दिया है वहाँ ऐसा नहीं कहा है कि यह साधना करने का श्चिषकार किसी भी खास वर्षा, श्चाश्रम या जाति का ही है, दूसरे को नहीं। यहाँ तक कि सांख्य-(ज्ञान)-योग का श्चिषकार संन्यासी एवं यहस्थ सभी को समानरूप से दिया है। श्चत्रप्य 'गीता' सभी वर्गों श्चीर श्चाश्रमों के लिए है।

#### गति के प्रकार

गीता में जीवों के गुण एवं कर्म के अनुसार उत्तम, मध्यम और किनष्ट—तीन गितयाँ बतलाई गई हैं (८।२४)। उनमें जो योगभ्रष्ट हो जाते हैं उनकी भी गित का वर्णन किया है (६।४०-४५)। वहाँ यह बतलाया गया है कि मरने के बाद वे (योगभ्रष्ट) स्वर्गादि लोकों को प्राप्त तो करते हैं; पर सुदीर्घकाल तक उन दिन्य लोकों के सुख भोग कर पवित्र आचरणवाले श्रीमन्तों के घर में जन्म लेते हैं, अथवा स्वर्ग में न जाकर सीघे योगियों के कुल में जन्मते हैं और वहाँ पूर्व-संस्कार अथवा पूर्व-अभ्यास के कारण पुनः योगसाधन में प्रवृत्त होकर परमगित को प्राप्त करते हैं।

सकामभाव से विहित कर्म एवं उपासना करनेवालों की गति का वर्णन नवें श्रध्याय के बीसवें श्रीर इक्कीसवें श्लोक में किया गया है—'वहाँ स्वर्ग के भोगों की प्राप्ति तथा पुरुष के ज्ञय हो जाने पर उनके पुन: मर्स्यलोक में प्रत्यावर्तित होने की बात कही गई है। वे लोग किस मार्ग से तथा किस तरह स्वर्ग को जाते हैं; इसकी प्रक्रिया भी वतलाई गई है (८। २५)।

श्रागे सभी पुरुषों की गति संज्ञेप में बतलाई गई है। सत्त्वगुर्ण की बुद्धिवाले मरने पर उत्तमलोक को जाते हैं। रजोगुर्णवाले मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं श्रीर तमोगुर्णवाले पशु-पन्ती, कीट-पतंग होते हैं।

भगवान ने वेदत्रयी (ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद ) को अपना स्वरूप बतलाकर उसके प्रति बहुत ब्रादर-भाव व्यक्त किया है (६।१७)। कहा है, परमात्मा की प्राप्ति के अपनेक साधन वेदों में बतलाये गये हैं (४।३२); किन्तु वेदत्रयी-धर्म का श्राश्रय लेकर सकाम कर्म करनेवाले पुरुप बराबर जन्मते-मरते रहते हैं, ब्रावागमन के चक्कर से नहीं छूरते (६।२१)। गीता में भगवान ने वेदों की निन्दा नहीं की है, लिर्फ सकामभाव की अपेक्ष महत्त्व दिया है और ईश्वर-प्राप्ति के लिए उसे (निष्काम्भता को) ब्रावश्यक बतलाया है।

## निष्कर्ष

सुतरां, गीता में कर्म, भिक्त श्रीर ज्ञान का समन्वय करके दिखला दिया गया है कि योगनिष्ठा द्वारा स्थित-प्रक्त को जो श्रवस्था प्राप्त होती है, श्रीर ज्ञाननिष्ठा द्वारा जीवन्मुक्त (गुणातीत) को जो श्रवस्था प्राप्त होती है, उनमें भेद नहीं है। दोनों में किसी भी श्रवस्था को प्राप्त करने पर साधक के लिए कोई कर्म श्रथवा श्रकर्म नहीं रह जाता; किन्तु वे 'लोक-संप्रह' के लिए कर्म करते हैं; वे श्रपने श्राचरण से जिसे प्रमाण बनाने हैं उसका लोग श्रनुसरण करते हैं। भगवान कहते हैं—'हे पार्थ! मुक्ते तीनों लोकों में कुछ भी करने को नहीं है, कोई पाने योग्य वस्तु न पाई हो—ऐसा भी नहीं है, तब भी मैं कर्म में लगा रहता हूँ। यदि मैं सावधान हो कर्मों में न लगूँ तो बड़ी हानि होगी; क्योंकि मनुष्य सब प्रकार ने मेरे ही मार्ग का श्रनुसरण करते हैं। हे भारत! कर्म में श्रासक्त हुए श्रजानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, श्रासक्त-रहित पुरुप भी लोक-संग्रह के लिए उसी प्रकार कर्म करे। श्रतएव परमात्मा के स्वरूप में श्रटल होकर स्थितप्रक श्रथवा गुणातीत को चाहिए कि समस्त विहिन कर्मों को मलीमांति करता हुशा श्रजानी जनों के सम्मुख कर्म का श्रादर्श उपस्थित करे।

इस प्रकार भगवद्गीता समस्त महाभारत ग्रन्थ का मन्थन करके निकाला हुआ श्रमृत है, यों तो सभी उपनिषदों का सार-तत्त्व उसमें संकलित हो गया है। उसमें महाभारत का सबसे अेष्ठ तत्वज्ञान भरा हुआ है। संस्कृत-भाषा के सम्पूर्ण साहित्य में, भाषा की दृष्टि से, भगवद्गीता की समानता करनेवाला कोई दूसरा ग्रन्थ नहीं है। सरलता, शब्द-रचना की विलच्चणता, वाक्यों की श्रुतिमनोहरता, गम्भीर ध्विन श्रादि उसकी भाषा के श्रदितीय गुण हैं। इस सर्वोत्तम गीताग्रन्थ का प्रत्येक शब्द श्रीर प्रत्येक वाक्य सुवर्णमय है; क्योंकि वे सचमुच सुवर्ण के समान ही छोटे, वजनदार श्रीर तेजस्वी हैं।\*

श्रीचिन्तामणि विनायक वैद्य-'महाभाग्त मीमांखा' (पृष्ट-४०)

# पाँचवाँ परिच्छेद यहूदी-धर्म

बाइविल के दो खंड हैं। एक है पुरातन सुसमाचार (Old Tesament) तथा दूसरा है नूतन सुसमाचार (New Testament)। इसमें प्रथम भाग समप्र प्रस्थ का तीन-चौथाई भाग है तथा यहूदी धर्म का मूल प्रस्थ है। इसमें तीन भाग हैं—(१) व्यवस्था (Laws), (२) भविष्यवक्ता (Prophets) (३) पवित्र लेख (Sacred writings)। इन तीनों के भीतर आजकल ३६ प्रस्थ (परिच्छेद) हैं, परन्तु मूल यहूदी बाइबिल में केवल २४ प्रस्थ थे। नूतन सुसमाचार ईसाइयों का धर्मप्रस्थ है। इसमें २६ प्रस्थ हैं।

साहित्य की दृष्टि से बाइविल में सभी पुस्तकें समान महत्त्व की हैं। साधारण पाठकों को बाइविल से जो आन्तरिक पेरणा मिलती है उसका मूल स्रोत घटनात्मक गाथाओ, जीवन-कथाओं तथा ईश्वरीय सन्देश-वाहक वाक्यों में ही है।

बाइबिल से इमें मानवजाति के इतिहास तथा उसके धार्मिक विकास का विवरण शुक्त और गृद्ध भाषा में मिलता है। इस गृद्धता का कारण है प्रसंगों का साकेतिक भाषा [सूत्रस्य] में वर्णन।

#### विषय-प्रतिपादन

पूर्व भाग की प्रथम पुस्तक जैनेसिस (उत्पत्ति) है। इसके पहले अध्याय में छि का वर्णन है। दूसरे में मनुष्य की उत्पत्ति की कहानी है। तीसरे में, शैतान के बहकावे में आकर, ईश्वर की स्पष्ट आशा की अवहेलना करने के कारण, प्रथम मानव 'आदम' और उसकी स्त्री 'ईव' ( हौवा ) के स्वर्ण से पतन की कथा है। इसी कथा का विस्तार अंग्रेजी के विख्यात किव मिलटन ने अपने अमर काव्य 'पाराडाइज लौस्ट' में किया है। जैनेसिस के शेष अध्यायों में नोह, अबाहम, इसाक, जैकब और जोसेफ के जीवन का रोचक वर्णन है।

# यहृदियों के आदि आचार्य

एकजोडस पूर्व भाग की द्वितीय पुस्तक है। इसमें यहूदियों के अपि-अपाचार्य 'मूसा' (मोसेज) की कथा है। इसराइल का इतिहास भी इसमें सम्बद्ध है। इसी प्रसंग का वर्णन

लेकिटिक्स, नम्बर्स, क्यूटरोन्। मी आदि पुस्तकों में है। मूसा ने यहूदियों के लिए अनेक कान्त बनवाये। ये कान्तन बोधगम्य एवं पठनीय हैं। साहित्य की दृष्टि से इनका स्थान बहुत ऊँचा है। इनके कारण पूर्व माग के नीरस प्रसंगों में भी, सरसता और सजीवता आ गई है।

'जोसुन्ना' नामक पुस्तक में मूसा के पुत्र जोसुन्ना की विजय-गाथा का वर्णन है। देशद्रोही वेश्या राहाव के विश्वासघात के परिणाम-स्वरूप जोसुन्ना को न्नम्त्रपूर्व सफलता मिली श्रीर नगर पर कब्जा हो गया। इसके न्नम्तर 'बुक श्राफ जजेज' का कम श्राता है। इन पुस्तकों में हमें वीररमणी 'बेवोराह' का वर्णन मिलता है। इसकी तुलना भारतीय वीरांगना 'काँसी की रानी' से की जा सकती है। इसके बाद रूथ की पुस्तक श्रातों है। इस पुस्तक में यहूदी स्त्रियों के सामाजिक न्नाधिकारों के तथा उत्तराधिकार के नियम हैं। इसमें वर्णित महिलान्नों का जीवनचरित्र सरस, मार्मिक तथा पठनीय है। जन्मभूमि की स्मृति की भावना का सजीव चित्र इसमें है। सैमुएल न्नीर राजान्नों की गाथा में यहूदी-साम्राज्य के गौरवशाली दिनों की कथा का विस्तृत वर्णन है। क्रोनिकल (इतिहास) की पुस्तकों में सर्वप्रथम 'डेबिड' की कथा है। डेबिड की गणना पूर्व पुस्तक के मुख्य चिरतों में है, इस पुस्तक में प्रसिद्ध राजा सुनुमान के भाँति-भाँति के चिरत्रों का वर्णन है न्नोर साथ-साथ मन्दिर-निर्माण की भी कथा है।

हेविह श्रीर उसके पुत्र सुलेमान की कथा बाइबिल-साहित्य में श्रपना विशिष्ट स्थान रखती है। यहूदियों के गौरवशाली राज्य के विस्तार का इतिहास सुनेमान की कथा ही है। इजरा श्रीर नेहिमया पुस्तकों में वेबिलोन से यहूदियों के पुनरागमन श्रीर यहसलेम के पुनर्तिर्माण की कथा है। इन पुस्तकों में वर्णन किया गया है कि किस कौशल से ईरानी बादशाह की यहूदी रानी सर्वनाश से यहूदियों की रज्ञा कर सकी। इसके बाद जीव (श्रय्व) पुस्तक श्राती है। इसमें जुडिथ की कहानी उत्तेजना श्रीर कुनूहल से पूर्ण है। बाद में 'साम' (भजन) नामक पुस्तक है। तत्पश्चात् प्रोवर्व (नीतिवचन-सम्बन्धी) पुस्तक है। यह श्राचार-सम्बन्धी उपदेश का खजाना है। यह सभी धर्मों श्रीर जातियों के लिए समानरूप से पठनीय एवं मान्य है। इकलेसियास्ट (सभोपदेश) पुस्तक भी सुन्दर उपदेशों से भरी है।

'सुलेमान के गान'(श्रेष्ट गीत) नामक पुस्तक का एक-एक गीत भावपूर्ण और निर्गुण-परक है। उदाहरणार्थ, इसके तीसरे अध्याय में ईश्वर में लीन महिला कहती है—''रात के समय मैं अपने पलँग पर अपने प्राणिय को दूँ दृती रही। उसे दूँ दृती तो रही; पर पान सकी। मैं उठकर नगर की सहकों और चौकों में घूमकर अपने प्राणिय को दूँ दृती रही, पर वहाँ भी न पा सकी। जो चौकीदार नगर में घूमते हैं, वे मुक्ते मिला। उनसे मैंने पूछा, क्या तुमने मेरे प्राणिय को देखा है १ अन्त में प्राणिय मुक्ते मिला। मैं उसे अपने घर ले आई। फिर उसे जाने न दिया। इसलिए, हे यससलेम की ख्रियाँ, मैं तुम लोगों से कहती हूँ कि जबतक प्रेम आप-से-आप न उठे तबतक उसको न उकसाओ— न जगाओ। शहस तरह एक-एक गीत यद्यपि देखने में प्रोमी और प्रोमका की विरह्नगाथा है तथापि है ईश्वरपरक और पूर्णतया निर्गुणालमक। इन निर्गु ख-गीतों के बाद इसाइयाइ पुस्तक आती है, जिसमें भविष्यवाखियों का खजाना है। यह संसार में ईश्वर के राज्य (Kingdom of Heaven) के पुनः स्थापित होने की सूचना देती है। जारमिया तथा लैंगेएटेरान (विलाप-गीत) और इजकेल नामक पुस्तकों के बाद दानियल की किताब आती है। दानियल संसार-प्रसिद्ध राजा हो गया है। इसकी न्याय-परायखाता अपूर्व थी। इसकी पुस्तक में यहसके म के भविष्य के विषय में यह कहा है कि यहसलेम के किर बसने की आजा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक सात सरो बीतेंगे और बासठ सत्तों के बीतने पर चीक तथा खाई-समेत वह नगर किर से बसाया जायगा, उन बासठ सत्तों के बीतने पर आभिषिक्त पुरुष का नाश होगा—उसके हाथ कुछ न लगेगा, आनेवाली प्रजा नगर और पवित्र स्थान का नाश तो करेगी, पर उस प्रधान का नाश बेसे ही होगा जैसे बाद से बिस्तयाँ बरबाद होती हैं, अन्त तक लडाई होती रहेगी; इस नगर का उजह जाना अवश्यम्भावी है।

दानियल के बाद होशे, योयल, अमोत आदि वारह पुस्तकें हैं। जिस प्रकार अधर्म का प्रवार और धर्म की ग्लानि होने पर, पीड़ित जनता की प्रार्थना से, समय समय पर, धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करने के लिए, भिन्न-भिन्न जाति और देश में, अवतार, नवी या पैगम्बर के का में, भगवान का आगमन होता आवा है, उसी प्रकार भगवान के प्रार्ट्माव के लिए, इनक्कक के प्रथम अध्याय में प्रार्थना की गई है—"है मेरे परमेश्बर यहोवा! मेरे पवित्र ईश्वर! क्या तुम अनादिकाल से नहीं हो है तुम तो ऐसे शुद्ध हो कि बुराई को देख नहीं सकते, उत्पात को देखकर चुप रह नहीं सकते। किर तुम विश्वास-धातियों को क्यों देखते रहते हो और क्यों चुप रहते हो है तुम क्यों मनुष्यों को समुद्र की मक्कालियों तथा रॅगनेवाले जीवों के समान—जिनका कोई राजा नहीं होता—बना देते हो है?

श्रानितम पुस्तक 'मलाची' के तीसरे श्राध्याय में मलाची के मुख से ईश्वर कहता है—
"सुनो, में श्रापने दूत को भेजता हुँ, वह मार्ग को मेरे श्रापे सुधारेगा, जिस प्रभु को तुम
हुँद्रेत हो वह श्रचानक श्रपने मन्दिर में श्रायेगा, पर उसके श्राने का दिन कीन कह
सकेगा ! श्रीर, जब वह दिखाई देगा तब कीन खड़ा रह सकेगा ! क्योंकि वह सोनार
की श्राग श्रीर धोबी के साबुन के मदृश है। में न्याय करने को तुम्हारे निकट श्राऊँगा ।
व्यभिचारियों श्रीर भूठी शपथ खानेवालों के विरुद्ध न्याय करूँगा । जो मजदूरों की मजदूरी
हड़प जाने हैं, जो विषवा तथा श्रानाथ पर श्रात्याचार करते हैं, जो परदेशी पर श्रान्याय करते
हैं श्रीर मेरा भय नहीं मानते, उनको दएड मितेगा ।" श्रागे चलकर, श्रान्तिम श्राध्याय में,
भगवान कहते हैं कि सुनो, धषकते मठके का दिन श्राता है जब श्राभिमानी श्रीर दुराचारी
उसमें भरम हो जायँगे—उनका पता तक न रह जायगा।

यहूदी धर्म के अनुयायियों की सख्या आज बहुत ही थोड़ी है; किन्तु संसार के दो
प्रधान धर्म—'ईसाई' और 'इस्लाम'—उसीसे निकले हैं। इिटलर के शासन-काल में
अनेक यहूदी मारे गये। यद्यपि आज फिलस्तीन के कारण यहूदियों एवं मुसलमानों
में भीषण संवर्ष चल रहा है तथापि मुसलमान यह स्त्रीकार करते हैं, और कुरान में भी
स्पष्ट उल्जेख है, कि उनके धर्म का मूल उद्गमस्थल यहूदी-मत है। मुसलमान

यहूदी-धर्म के प्रवर्तक इजरत मूसा को, श्रीर यहूदियों की पुरानी धर्म पुस्तक (Old Testament) के भिन्न-भिन्न प्रन्थकारों को, ईश्वर के भेजे हुए दूत (पेंगम्बर) मानते हैं।

# संविप्त इतिहास

जल-प्रलय के बाद यहरी जाति के कुछ लोग मिल देश में श्रा बसे। यहदियों का सम्पर्क, चाल्डी सभ्यता से, बहुत दिनों से था। इसी कारण उनमें भी स्वप्न-विद्या का अच्छा पचार था। असीरिया तथा बैंबिलोनिया का संयुक्त नाम चाल्डिया है। सुमेरी सभ्यता के श्रनन्तर चास्टिया-सभ्यता का उल्लेख श्राता है। चाल्डी-सभ्यता के विद्वानों में ज्योतिष का विशेषरूप से प्रचार था। उस समय के महात्माश्रों का व्यक्तिगत वृत्तान्त तो ठीक ठीक मिलता नहीं; किन्तु बार्डाबल का पूर्वार्ध देखने से ज्ञात होता है कि इन लोगों में स्वप्त-विद्या का अपन्छा प्रचार था। कई प्रसिद्ध स्वप्नों के फलादेश का वर्णन बाइबिल में मिलता है। इनमें इतनी सामर्थ्य थी कि स्वप्न का विस्तृत विवरण देकर उसका फल बतला सकते थे। इसी स्वप्न-विद्या के कारण यहदियों के नेता जैकन के किनष्ठ पुत्र यसुफ का मिखदेश में सिर्फ सत्कार ही नहीं हुन्ना, बिलक वह वहाँ का सर्वेसर्वा हो गया-वह श्रपने प्रबन्ध-कौशल से, सप्तवर्धीय अकाल से, मिस्ननिवासियों की रचा करने के कारण, जनिषय बन गया। उसने अपने पिता जेकब (याकृत) एवं भाइयों को अन्य यहदियों के साथ मिल में बुला लिया। वहाँ कुछ काल तक यहूदी फूले-फले। इस घटना का विस्तृत वर्णन बाइबिल के पूर्वार्ध की 'जेनेसिस' नामक प्रथम पुस्तक में दिया हुन्ना है। कालान्तर में मिख का फरान्नो (राजा) यहूदियों से असंतुष्ट हो गया। वह उन्हें तरह-तरह के कष्ट देकर उनकी संख्या-वृद्धि रोकने का श्रसफल पयरन करता रहा। किन्तु, श्रन्त में जब सफल-मनोरथ न हो सका, तब उसने श्राता दी कि यहदी स्त्री के गर्भ से होनेवाले प्रत्येक बालक की-शालिकाओं की नहीं-हत्या तत्काल कर दी जाय।

### हजरत मुसा

इसी समय यहूदियों के परमार्थी महात्मा मूसा (Moses) का जन्म हुआ। मूसा भागकर मिडिया देश में चले गये। वहाँ अपना विवाह करके रहने लगे। एक दिन वे अपने श्वसुर की मेड़ों को चराते हुए पहाड़ पर पर्चे। वहाँ उनको ज्योतिर्लिङ्ग (अप्रि-स्तम्भ) के रूप में भगवान के दर्शन हुए। भगवान ने उनको यहूदियों के भविष्य के विषय में आदेश किया, उनकी लाठी में शक्ति दी जिसकी सहायता से वे, अनेकानेक आश्चर्यों के प्रदर्शन के उपरान्त, यहूदियों को मिख्न देश से निकालकर, लालसागर के पूर्व की ओर लाने में समर्थ हुए। यहाँ सिनाई पर्वत के शिखर पर मूसा को पुनः भगवान के दर्शन हुए। भगवान ने यहूदियों के लिए न्याय एवं कर्त्त व्यशास्त्र-सम्बन्धी जो आज्ञा ही वह दूसरी पुस्तक 'एकसोडस' (निर्गमन) के बीसवें अध्याय में स्पष्टतया वर्षात है।

तत्पथात् मृसा ने भगवान की आशा का प्रचार किया, मगवान की उपासना के लिए मन्दिर के निर्माण की सांगोपांग विधि का वर्णन किया; कहा—"ईश्वर की आर से आशा हुई है कि मैं उसके बताये हुए धर्म की स्थापना कहाँ। अतः जो ईश्वर का सन्देश नहीं मानेगा, वह दोषी होगा।"

ईश्वर की आजा विस्तार-पूर्वक तृतीय, चतुर्य और पंचम पुस्तक—लेव्यवस्था (Levitions), गिनती (numbers) और व्यवस्था (हिन्युटेरोमनी)—में उल्लिखित है। यहूदी-धर्म के तत्त्व जानने के लिए ये सर्वथा पठनीय है।

मूसा, जोशुस्त्रा को उत्तराधिकारी छोड़कर, १२० वर्ष की स्नायु में मरे। जोशुस्त्रा ने तीन स्नाधर्यजनक कार्य किये—इसरायल की जनता को, बिना पैर भींगे ही जोडेडन नदी पार कराई; सिर्फ रखवाद्यों द्वारा जेरिको नगर पर स्नपना श्रिधकार स्थापित किया स्नीर सर्थ-चन्द्र की गति को अवरुद्ध किया। इन घटनाओं का मनोरंजक वर्णन जोशुस्रा नामक पुस्तक में है।

## युलेमान

मूसा के बहुत दिनों बाद यहूदियों में सुतेमान ( Soloman ) नाम का प्रसिद्ध राजा हुआ। वह बड़ा बुद्धिमान, न्यायपरायण तथा धार्मिक राजा था। कालान्तर में बेबिलन के राजा नवृकनजर ने यहूदियों को परास्त करके उनकी संस्कृति को तहस-नहस कर डाला। अधिकांश यहूदियों को केद करके दासरूप में, ५८७ ई० पू०, अपने देश में ले गया। इसके बाद जब फारस का राजा साइरस ( खोरस ) ने बेबिलन को जीता तब उनमें से अधिकांश मुक्त होकर अपने देश लौट आये। इस निर्वासन काल में यहूदियों के अनेक भविष्यवक्ता हुए। इनके नाम हैं—(१) होसिया, (२) अभोस, (३) ईसाइया, (४) माइकर, (५) नाहम, (६) जेफानिया, (७) इवाक्क, (८) जैरिसया, (६) एज्जैकियल, (१०) दानियल, (११) हर्गाई, (१२) जेकरिया, (१३) मलासी, (१४) जोयल और (१५) श्रोवादिया। इन समस्त भविष्य-वक्ताओं के नाम पर, बाइबिल के पूर्वार्ध की भिन्न-भिन्न पुस्तके हैं। इनमें 'दानियल' बहुत प्रसिद्ध है। बाइबिल के २७ वें पर्व अर्थात् पुस्तक का नाम दानियल है। इममें इनकी अलीकिक शक्ति का पठनीय वर्णन है।

यहूदी आज श्रमेरिका और रूस में प्रभावशाली हैं। अन्य स्थानों से इन दो देशों में उनकी अधिक संख्या है। इसी प्रभाव के कारण इन दो देशों ने नविनिर्मित यहूदी-राज्य को स्वीकार कर लिया है। मारतवर्ष में इनकी संख्या १८००० के लगभग है। वृष्टिश शासन का जब से आरम्भ हुआ तब से ये लोग यहाँ क्यापारार्थ आ बसे। इनकी एक शास्त्रा को वेनी इसरायल कहते हैं। उनका मूल पुरुप ६१४ ई० में अरबिस्तान से भारत आया। नवग्राम के निकट, समुद्र में तूफान उठने के कारण, जहाज नष्ट हो गया। उनमें से केवल ७ पुरुष और ७ स्त्रियों जीवित बचीं। इनकी सन्तित को संख्या बहुत बढ़ गई। आज भी कोंकण (महाराष्ट्र) के अनेक ग्रामों में ये लोग बसे हुए हैं। उनका

रहन-सहन हिन्दुओं की तरह है। उनके बच्चों के नाम-हिन्दू और हेब ---दोनों रखे जाते हैं।

इस धर्म के अनुसार 'अबाइम' ईश्वर के प्रथम दूत (पैगम्बर) थे। आप महात्मा यूसुफ (Joseph) के दादा थे। आपने ही ईश्वर की आशा से 'खतना' (Circumsation) का नियम प्रचलित कराया और सुद्वापे में अपना भी खतना कराया। इस रिवाज को मुखलमानों ने भी स्वीकार किया। उनके यहाँ अब भी बच्चों का खतना धूमधाम से होता है।

यहूदी सिर्फ पूर्व पुस्तक को ही मानते हैं; किन्तु ईसाई समस्त बाइबिल को। कहा जाता है कि जब लार्ड रीडिंग भारत के वायसराय होकर आये, तब उन्हें अपने पद की शपथ लेने के लिए समस्त बाइबिल दी गई। पर जबतक उन्हें, उत्तरार्ध (New Testament) को श्रालग कर, सिर्फ पूर्वार्ध नहीं दिया गया, तबतक उन्होंने शपथ नहीं ली। भारत के विख्यात वायसराय श्रीमीएटेगु साहब भी यहूदी थे।

यहूदी न्याय-दिवस (Resurrection Day), देवदूत, ईश्वर एवं शैतान के अस्तित्य में विश्वास करते हैं। यहूदियाँ का विश्वास है कि न्याय के दिन हरएक मनुष्य के कार्य की जाँच होगी और पुनब्त्यान के बाद मनुष्य को नरक के पुल से गुजरना पड़ेगा।

# यहूदी-मत के मान्य सिद्धान्त

- (१) यहूदियों का विश्वास है कि मरने के बाद मनुष्य की आतमा तीन दिन तक शरीर के चारों ओर चक्कर काटती है; क्योंकि वह मोहवश शरीर छोड़ना नहीं चाहती।
- (२) यहूदियों के सत के अनुसार भगवान के इ।थ में वर्षा, जीवन श्रीर मृत्यु से सम्बन्ध रखनेव।ली तीन कुञ्जियाँ हैं जिन्हें ईश्वर दूसरे को नहीं देता।
- (३) ईश्वर का एकत्व, ईश्वर की पवित्रता एवं निराकारता—इस धर्म के मुख्य सिद्धान्त हैं।
- (४) ईश्वर सारे संसार का रचियता है। वह दयावान है। उससे अन्याय सम्भव नहीं, सारी सृष्टि का वह पिता है।
- (५) यहूदी सन्तों ने पश्चात्ताप के प्रभाव पर बहुत जोर दिया है। कहा है, अनितमकाल के पश्चात्ताप पर मनुष्य का भाग्य निर्भर रहता है। ऐसा कोई स्थान नहीं है तथा ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसपर पश्चात्ताप के अश्रु का प्रभाव न पड़े।
- (६) यहूदियों की प्रान्तोन संस्कृति में यह का स्थान झत्यन्त ऊँचा है। उनके यह में पशुविल परम आवश्यक थी। इस बिलदान की प्रथा झहाइम से आरम्भ हुई, जिन्होंने प्रतिहानुसार अपने पुत्र का बिलदान देना चाहा; किन्तु भगवान ने आकर रोका

श्रीर बदले में भेड़े का विलदान स्वीकार किया। यह कथा प्रथम पर्व जेनिसस में है श्रीर वैदिक कथा (शुन:शेप) से मिलती-जुलती है।

(७) यहूदी-धर्म में संन्यास का कोई स्थान नहीं है।

# यहूदी-मत की दस मुख्य आज्ञाएँ

- (१) में तुम्हारा ईश्वर हूँ और तुम्हें मिस्तदेश से, गुलामी के फन्दे से, निकालकर, यहाँ लाया हूँ।
- (२) मेरे सिवा तुम्हारे लिए दूसरा कोई देवता न होगा। तुम न किसी प्रकार की मूर्ति बनाना और न स्वर्ग की किसी वस्तु के रूप को गढ़ना।
- (३) तुम न्यर्थ ईश्वर का नाम न लेना, जो न्यर्थ ईश्वर का नाम लेगा वह निर्दोप नहीं समका जायगा।
- (४) तुम पवित्र दिन (शनिवार) को न भूलना। उस दिन तुम्हें कोई काम नहीं करना होगा। भगवान ने छः दिन काम कर सातवें दिन विश्राम किया।
  - (५) माता और पिता का आदर करो।
  - (६) इत्यान करो।
  - (७) व्यभिचार न करो।
  - (८) चोरी न करो।
  - (६) अपने पड़ोसी के खिलाफ भूटी गवाही न दो।
- (१०) श्रपने पड़ोसी के सकान, स्त्री, नौकर, नौकरानी, बैल, गदहा—िकसी वस्तु के प्रति लालच न करो।

महात्मा मूसा के प्रति यहूदियों की अपार श्रद्धा है। मूसा द्वारा निर्दिष्ट धर्मशास्त्र-विषयक आदेशों का उनमें बड़ा मान है। कुछ विद्वानों का मत है कि इन आदेशों में केवल यहूदी धर्म की बाह्य बातें दी गई हैं। यहूदियों में गुप्त तथा प्राचीन मीखिक रहस्य-वाद का प्रचार गुरु-शिष्य परम्परा से चला आता है। इस रहस्यवाद का नाम 'केवाला' है और इसका सम्बन्ध निश्चय ही गुप्त योग-विद्या से है।

# यहूदी-प्रार्थना

यही रसोन मिल्लेफनेख ऋदोनाई इलोहेनु नेलोहे श्रबोधेनु शेत्तरगिलेनु बेथोरथेखा वेथडबिकेनु वेमिसवोथेका वियाल तिवेनु लिदे हेत। वेलो लिडे श्रवरा वेलो लिडे निसायोन वेलो लिए विकायोन वेथारहिकेनु मियेसेर हराश्र -वेथदिककेनु वेयस्सेर हट्टाश्रोव वेथेनेनु लेहेन वेलहेसेड वेलरहिमन। वेनेला वेबेने कोल रोएनु वेघोमलेनु हसाडिनु तोबिम। वरुख शट्टा श्रडोनाई गोमेल इसाडिम टोविम लेमो इसरायल। श्रामीन।

भावार्थ — रंश्वर से प्रार्थना की गई है कि हमलोगों में श्रापकी श्राज्ञा श्रीर नियम के श्रनुसार चलने की चमता हो, हमलोग पाप न करें, लोग में न पईं। हमलोगों का श्रपमान न हो। सब प्रकार की बुराई को इस से दूर की जिए। हमें श्रपनी कृपा का पात्र बनाहए। भगवान, श्राप धन्य हैं कि श्रापकी कृपा इसराइलों पर है। एवमस्तु।

# तीसरा खंड

# पहला परिच्छेद

# उपवेद

चरणञ्यूह में लिखा है--

तत्त वेदानामुपवेदाशचत्वारो भवन्ति। ऋग्वेदस्यायुर्वेद उपवेदो यजुर्वेदस्य धनुर्वेद उपवेदः सामवेदस्य गन्धर्ववेदः श्रथर्ववेदस्यार्थशास्त्रं चेत्याह भगवात् व्यासः स्कन्दो वा।

श्रर्थात् — वेदों के चार उपवेद हैं — ऋगवेद का उपवेद श्रायुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गन्ववंवेद श्रीर श्रयवंवेद का श्रर्थशास्त्र है। किन्तु सुभुत का कथन है कि "इह खलु आयुर्वेदो नाम यदुपाङ्गमथवेवेदस्य"। श्रयवंवेद में चिकित्सा-सम्बन्धी श्रानेक बातें दी गई हैं, जिनके श्रावार पर श्रायुर्वेद-अन्थों की रचना प्रतीत होती है। ऐसी श्रवस्था में श्रर्थशास्त्र को ही श्रुग्वेद का उपवेद ठहराना उचित श्रीर युक्तिसंगत है।

श्रयंतास्त्र पर श्राजकल वैदिक काल का, श्रयंवा शुद्ध वैदिक साहित्य से सम्बन्ध रखनेवाला कोई प्रत्य देख नहीं पड़ता। इस के सम्बन्ध में २८ पचलित स्मृतिप्रत्य समके जाने चाहिए; क्योंकि श्रयंतास्त्र के विषयों पर थोड़ा-बहुत सबने लिखा है। तो भी 'शुक्रनीति' श्रीर 'कामन्दकीय नीतिसार' में श्रिधिक विस्तार है। यह निर्विवाद है कि श्रयंतास्त्र व्यापक नाम है श्रीर इसके श्रम्तर्गत समाज-शास्त्र, उपम्पति-शास्त्र, राजनीतिशास्त्र एवं पवं नीतिशास्त्र का समावेश है। स्मृतियों के श्रतिरिक्त इस विषय का प्रम्थ २७ इजार श्लोकों की दएडनीति है। इस विषय का सबसे प्रसिद्ध प्रन्थ चाण्यत्य का श्रयंशास्त्र है, जो 'कौटिल्य-श्रयंशास्त्र' के नाम से विख्यात है। यह चन्द्रगुत मौर्य के सुप्रसिद्ध मंत्री चाण्यत्र्य की रचना है। चाण्यत्र्य का दूसरा नाम कौटिल्य भी था। इस प्रकार इस प्रन्थ की रचना ईसवी-सन्-पूर्व तीसरी शताब्दी में हुई। यह प्रन्थ

१ सुभुत-सूत्रस्थान, ऋध्याय १

विश्व०--१५

बृहत्काय है। इसमें १५ ऋधिकरण और १८० प्रकरण हैं। इन प्रकरणों के बीच में भी ऋध्याय हैं। यह प्रन्थ गद्य में है; परन्तु स्थान-स्थान पर श्लोक भी दिये गये हैं।

प्रथम श्रिधिकरण में राजा की शिक्षा का विषय है। वेद. वेदाङ्ग, सांख्य, योग तथा लोकायतशास्त्र के श्राध्ययन के साथ-साथ दर्डनीति का श्रध्ययन श्रनिवार्य कहा है। राजा की सभा और मंत्रियों के वर्णन के अपनन्तर गुप्तचरों का विशद वर्णन है। दितीय में भिन्न-भिन्न राजकीय विभागों के अध्यक्तों का रोचक विवरण है। तृतीय में कानून की चर्चा है। चतुर्थ में अपराधियों को पुलिस के द्वारा दगड दिये जाने का वर्णन है। पञ्चम में मंत्रियों तथा परिषद से विरोध होने पर राजा के आचरण का विधान है। इसी प्रसंग में राजा के मन्त्रियों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का परिमाण निर्दिष्ट है। छठे में सात प्रकार की प्रकृतियों का वर्णन है। सप्तम में युद्ध के कारणों पर प्रकाश डाला गया है। अष्टम में मृगया, द्युत, कामिनी तथा सरा में राजा के स्रासक होने पर देश में स्थानेवाली विपत्तियों का वर्णन है। नवम और दशम का विषय युद्ध है। ग्यारहवें में शत्रुपक्त में भेद उत्पन्न करने के लिए किये जाने योग्य उपायों का मार्मिक विवरण है-गुप्तचरों द्वारा यह कार्य किया जाता था जिनमें श्विपाँ भी होती थीं। बारहवें में इसी का विशेष विवरण है। तेरहवें में राजा द्वारा दर्ग पर आक्रमण तथा राज्ञ आंको वश में करने की विधि एवं कला का उल्तेख है। चौदहवें में राजनीति की गुप्त वातें वर्णित हैं—शत्र को पागल और अन्धा बनाने तथा मार शालने के नुरुखे दिये गये हैं; इन बातों के श्रलावा इस प्रकरण में यह भी बतलाया गया है कि मनुष्य किस प्रकार अपने को अदृश्य कर सकता है, अन्यकार में देख सकता है. एक मास तक उपवास कर सकता है, आग में बिना किसी हाति के चल सकता है-इत्यादि । श्रन्तिम पन्द्रहवें श्रिधिकरण में पूरे धन्य का संज्ञित परिचय दिया गया है तथा ३२ प्रकार के उनयोगी राजनीतिक उपायों का विशद समीक्षण किया गया है।

कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बृहस्पति, बाहुदन्तीपुत्र, तिशालाच्च तथा उशना अर्थशास्त्र के प्रमाणभूत आचायों में गिने गये हैं। अर्थशास्त्र के प्रथम लेखक बृहस्पति हैं। इस विषय में पर्शाप्त प्रमाण मिलते हैं। आजकल उपलब्ध 'बाईस्पत्य-अर्थशास्त्र' स्करूप में है। इस शास्त्र के कतिपय मान्य अन्थ ये हैं—

- (१) 'शुक्रतीतिसार'-इसमें भारत की प्राचीन राजनीति के श्रंगों का वर्णन बड़े ही सरक शब्दों में किया गया है।
- (२) 'कामन्दकीय नीतिसार'—सम्पूर्ण प्रनथ श्लोकों में है श्रीर बड़ा रोचक तथा सरस है। इसमें कहीं-कहीं कौटिल्य-अर्थशास्त्र का संत्तेय किया गया है श्रीर कहीं-कहीं विस्तार। कौटिल्य को कामन्दक अपना गुरु बताता है। बाली द्वीप की कविभाषा में भी यह प्रनथ अनुवाद-रूप में प्राप्य है।
- (३) 'नीतिवाक्यामृत'—इसके रचिता सोमदेवस्रि हैं। ये क्टनीति के पक्षपाती नहीं हैं, प्रत्मुत नैतिक श्राचरण के पोषक हैं। ये राजा को लोकायत-दर्शनों का उपवेश देते हैं जिससे लौकिक कार्यों में उसकी प्रवृत्ति सुचार रूप से हो।

१ 'ग्रार्य-संस्कृति के मूलाधार', पृष्ठ ११०--११२

- (४) 'लघुआई जीति'—इसके रचयिता हेमचन्द्र हैं। हेमचन्द्र जैन थे। श्रतः उनकी व्यवस्था में जैनधर्म की श्राहंसा स्रष्ट रूप से मत्तक रही है। प्राणियों की हिंसा होने के कारण वे युद्ध के नितान्त विरोधी हैं। वे विपिद्ग्ध बागों के प्रयोग को युद्ध में उचित नहीं बतलाते। यह प्रन्थ श्लोकबद्ध है।
- (४) 'युक्तिकलपतरु'—यह राजा भोज की रचना है। इसमें राजनीति के साथ-साथ अपनेक भौतिक विशानों का विशद विवेचन किया गया है। जैमे—भले-बुरे घोड़ों की पहचान, रसों की विशद परी ज्ञा, जहां जों की बनावट आदि। इसे ज्ञान और विशान का कोष कहा जाय तो अनुचित न होगा।
- (६) 'राजनीतिरत्नाकर'—इसके रचयिता मिथिला के प्रसिद्ध स्मृतिकार चयडेश्वर हैं। इसमें राजा, श्रमात्य, पुरोहित श्रादि राज्य के महत्त्वपूर्ण श्रंगों का प्रामाणिक विवरस है।\*

इन पुस्तको से यह स्पष्टतया ज्ञात होता है कि हमारे पूर्वज जिस प्रकार अध्यातम-शास्त्र के चिन्तन में लीन रहते थे, उसी प्रकार लौकिक शास्त्रों के मनन तथा समीस्या में भी कुशल थे।

यजुर्वेद के उपवेद धनुर्वेद में कोई विवाद नहीं है। इसके चार पाद माने जाते हैं—(१) मुक्त, (२) अमुक्त, (३) मुक्तामुक्त, (४) यन्त्रमुक्त। मुक्त आयुध चकादि हैं। अमुक्त खङ्गादि हैं। मुक्तामुक्त शाल्य और इसी तरह के और हथियार हैं। यन्त्रमुक्त शारादि हैं। मुक्त को अस्त्र कहते हैं, अमुक्त को शस्त्र।

वैशम्पायन का एक धनुवेंद है जिससे जान पड़ता है कि पहलेपहल तलवार की चाल चली थी, फिर राजा पृथु के समय में धनुर का प्रचार हुआ। किन्तु राज्याश्रय के विना बहुत काल तक धनुवेंद का व्यवहार न होने के कारण धनुवेंद का प्राय: लोप हो गया है।

'धनुष-प्रदीप' नामक प्रनथ, द्रोगाःचार्य का बनाया हुआ, ७००० श्लोकों का है। इसकी रचना महाभारत-युद्ध के पहले हुई। 'धनुष-चन्द्रोदय' नामक एक दूसरा प्रनथ है, जिसमें ६०,००० श्लोक हैं और जिसे भगवान् परशुराम ने त्रेता में रचा था। ये दोनों प्रनथ प्रकाशित नहीं हुए हैं।

'धनुप-प्रदीप' में घनु र श्रीर बाण बनाने के स्थूल विधान हैं। तरकस बनाने में किन-किन श्रोविधियों का रस-प्रयोग होता है, इसका वर्णन है। 'धनुप-चन्द्रोदय' में परमासु से धनुप श्रीर बाण के निर्माण तथा परमासु से ही समस्त शस्त्रों के निर्माण एवं प्रयोग की विधि लिखी है।

धनुर्विधि, द्रोणिविद्या, कोद्र्यं स्मर्गेडन, धनुर्वेद-संहिता आदि अन्थों में भी इस विषय का प्रतिपादन स्वतन्त्र रूप से किया गया है। शाङ्क धरपद्धति, वाल्मीकीय रामायण् और महाभारत के युद्ध-वर्णन-प्रसंग से भी इस उपवेद के अनेक तथ्यों का चयन किया जा सकता है। पुराणों में भी, विशेषतः अग्निपुराण में, धनुर्वेद-विषयक कतिपय अथ्याय उपलब्ध होते हैं।

<sup>\*</sup> बिहार-रिसर्च सोसाइटी (पटना ) द्वारा यह अन्थ प्रकाशित है।

संगीत-शास्त्र—यह सामवेद का उपवेद है। ऋग्वेद के मंत्र जब विशिष्ट पद्धति से गाये जाते हैं तब उन्हें 'साम' कहते हैं। साम का गान बड़ा ही मधुर, मनोहर तथा चित्ताकर्षक होता है। संगीत-शास्त्र की उत्पत्ति साम-गान से ही हुई।

किन्तु संगीत-शास्त्र के विकास का शृंखलाबद्ध इतिहास हमें नहीं मिलता । ऐतरेय स्नारस्यक में उस समय की प्रचलित वीणा का वर्णन मिलता है जो बड़ा ही मनोरंजक स्नीर तथ्यपूर्ण है।

सामगान की पद्धति बहुत ही कठिन है। उसकी ठीक-ठीक जानकारी के लिए सूक्ष्म अध्ययन की आवश्यकता है। यही साम जब तीन बार गाया जाता है तब उसे स्तोम' कहते हैं। साम-गान के लिए स्वर को कभी दीर्घ, कभी हस्व और कभी विकृत या परिवर्तित करना पड़ता है।

भरत सुनि का प्रन्थ 'नाट्यशास्त्र' संगीत का प्रथम प्रन्थ है। जितने संगीत-विषयक प्रन्थ आजतक उपलब्ध हैं, यह उन सबमें निस्संदेह प्राचीनतम है। इसमें साथ-ही-साथ आलंकार-शास्त्र, खुन्द:शास्त्र तथा संगीत-शास्त्र का भी वर्णन है। इसमें २८ से ३६ अध्याय तक संगीत का संगीगंगा वर्णन मिलता है।

भरत के स्नानन्तर शाक्त देव का 'संगीत-रत्नाकर' नामक प्रनथ हमें संगीत के ज्ञान-विवर्धन के लिए उपलब्ध होता है। यह संगीत-शास्त्र का ऋत्यन्त प्रामाणिक प्रनथ है। इसमें संगीत के विभिन्न श्लंगों का बड़ा ही उपादेय विवरण प्रस्तुत किया गया है। इस प्रनथ पर पीछे के श्लानेक प्रनथकारों ने टीकाएँ लिखी हैं।

'संगीत-मकरन्द' नारद-रिचत कहा जाता है। इस प्रनथ के दो मुख्य श्रध्याय या खरड हैं—(१) संगीताध्याय श्रीर (२) नृत्याध्याय। इसमें नाद की उत्पत्ति का बड़ा ही सुन्दर वर्णन है। वाद्यों में विशेष कर मृदंग श्रीर वीणा के लज्ञ्णों का श्रव्छा विवेचन है। स्वर की उत्पत्ति का प्रसंग भी बड़ा ही सुन्दर है। गायक के लज्ञ्णा तथा गीत-दोष के साथ संगीताध्याय समाप्त होता है। नृत्याध्याय में नाट्य-शाला के विशेष वर्णन के अनन्तर १०१ प्रकार के तालों का वर्णन किया गया है।

इन मन्थों के अतिरिक्त—(१) रागमंजरी, (२) सद्राग-चन्द्रोदय, (३) राग-विश्रोध, (४) संगीत-द्र्पेश, (५) संगीत-पारिजात, (६) स्वरमेल-कलानिधि, (७) हृदय-प्रकाश और (८) हृदय-कौतुक—संगीत-शास्त्र के सात उपादेय प्रन्थ हैं। संगीत-शास्त्र बड़ा ही विशाल है। परन्तु दुःख की बात है कि वह अभी तक इस्त-लिखित (अप्रकाशित) ही है।

संगीत-शास्त्र के चार श्राचार्य प्रसिद्ध हैं—(१) सोमेश्वर, (२) भरत, (३) हनुमान श्रीर किल्लिनाथ। श्राजकल हनुमान का मत प्रचलित है। हनुमत्-संगीतशास्त्र में सात श्रध्याय हैं—(१) स्वराध्याय, (२) रागाध्याय, (३) तालाध्याय, (४) नृत्याध्याय, (५) भावाध्याय, (६) कोकाध्याय, श्रीर (७) हस्ताध्याय। गन्वर्ववेद, श्रीर वेदों की तरह, सर्वथा व्यवहारात्मक है। इसलिए श्राधुनिक काल में इसके श्रंश प्रचलित हैं। किन्तु सामवेद का श्रारख्य-गान श्रीर प्रामगेय-गान श्राजकल प्रचार से उठ गया है। इसलिए साम-गान की वास्तविक विधि का लोग होता जा रहा है। साथ ही,

प्राचीन विधियों का स्थान बड़े वेग से ऋाधुनिक गान की विधियाँ लेती जा रही हैं। संगीत-शास्त्र ऐसे लोगों के दृश्य में पड़ता जा रहा है जो वैदिक संस्कार ऋौर ऋाचार की दृष्टि से उसके ऋधिकारी नहीं हैं।

आयुर्वेद — जैसा हम जपर कह त्राये हैं, त्राधिकांश सम्मित से, यह त्राधवंदि का उपवेद है। त्रायुर्वेद का त्रार्थ वह ज्ञान है जिससे जीवन की रज्ञा हो सके। इसके त्राठ त्रांग हैं —(१) शल्य-चिकित्सा, (२) शालाक्य — श्रवण, नयन, वदन, घाण त्रादि गले के जपर के भाग में होनेवाले रोगों की चिकित्सा, (३) काय-चिकित्सा, (४) भूत-विद्या — भूत-प्रेत से उत्पन्न होनेवाले रोगों का शमन, (५) कौमार-मृत्य — वालकों के रोगों की चिकित्सा, (६) त्राय-तन्त्र — विष-चिकित्सा, (७) रसायनतन्त्र — त्रायुर्व्यवस्थापन, मेघा तथा बल की वृद्धि करनेवाली त्रोपियों का प्रयोग, (८) वाजीकरण-तन्त्र — हीनवीर्य पुरुषों में शक्ति तथा प्रहर्ष उत्पन्न करनेवाली क्रोपिथियों का प्रयोग।

इस विद्या के मुख्य उपदेष्टा धन्यन्तिर हैं। इनके अतिरिक्त आत्रेय, काश्यप, हारीत, अप्रिनवेश तथा मेड नामक मुनियों को भी हम आयुर्वेद के तत्त्वों का उपदेष्टा मानते हैं। 'इनमें सिर्फ अग्निवेश और भेड की सहिताएँ उपलब्ध हैं। अग्निवेश की परम्परा में महिंप चरक हैं। भेड की सहिता कलकत्ता-विश्वविद्यालय से प्रकाशित हुई है। इन आचायों के प्रन्थों से पूर्व-वैदिक सहिताओं—विशेष कर अध्येवद—में आयुर्वेद के अनेक बहुमूल्य सिद्धान्तों के वर्णन हैं।

ग्राजकल वैद्यकशास्त्र के तीन प्रामाणिक तथा लोकिय प्रनथ हैं — (१) चरंक-संहिता, (२) मुश्रुत-सहिता, ग्रीर (३) वाग्भट-संहिता। ये प्रनथ-रत्न वैद्यकशास्त्र में "बृहत्-त्रयी" के नाम से प्रसिद्ध हैं । इन तीनों का ग्रम्पास प्रत्येक वैद्य के लिए ग्रानिवार्य माना जाता है। ग्रातएव कहावत है कि —

# सुश्रुते सुश्रुतो नैव, वाग्भटे नैव वाग्भटः। चरके चतुरो नैव, स वैद्यः कि करिष्यति॥

अप्रधीत् जिस वैद्य ने सुश्रुत को अञ्च्छी तरह से नहीं सुना है, जो वाग्भट में पटु नहीं है तथा चरक के अध्ययन में चतुर नहीं है, वह क्या खाक वैद्यक का कार्य करेगा।

- (१) चरक-संहिता—इसके रचयिता का नाम महर्षि चरक है। चीनी बौद्ध प्रन्थों से पता चलता है कि चरक महाराज कनिष्क के प्रधान वेदा थं। इस प्रन्थ में आठ विभाग-स्थान हैं—(१) सूत्र-स्थान, (२) निदान-स्थान, (३) विभान-स्थान, (४) शरीर-स्थान, (५) इन्द्रिय-स्थान, (६) चिकित्सा-स्थान, (७) कल्प-स्थान ग्रीर (८) सिद्ध-स्थान। चिकित्सा-पद्धति का प्रतिपादन चरक की प्रधान विशेषता है। चरक ने इसमें रोगों की चिकित्सा श्रीर उनका निदान ही नहीं लिखा है, वेद्यकशास्त्र के दार्शनिक पहलू पर भी सम्यक् रीति से विचार किया है।
- (२) सुश्रुत-संहिता—चरक के समान सुश्रुत की भी प्रांसिट्ट भारत के बाहर भी है। इस प्रनथ में छः भाग हैं—(१) सूत्र-स्थान, (२) निदान-स्थान, (३) शरीर-

स्थान, (४) चिकित्सा-स्थान, (५) कल्य-स्थान तथा (६) उत्तर-तन्त्र । इनमें सुभुत की सबसे अभिक प्रसिद्धि शारीरकस्थान—शरीर-विज्ञान—में है। सुश्रुत के अध्ययन से हमें ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में शल्य (चीर-फाइ) की चिकित्सा भी, अप्य विज्ञानों की माँति, उन्नति की चोटी पर पहुँची हुई थी।

(३) वाग्भट-इनका समय सुश्रुत के अनन्तर है। इस नाम के दो प्रत्यकार थे। पहले प्रन्यकार का रचित प्रन्थ "श्रष्टांग-संप्रह" है तथा दूसरे का "श्रष्टांग-हृदय-संहिता"। द्वितीय वाग्भट प्रथम वाग्भट के वंशज प्रतीत होते हैं।

वैद्यकशास्त्र के इन तीन प्रन्थों के अतिरिक्त (१) माधव-निदान श्रीर (२) शाङ्क धर-संहिता भी प्रसिद्ध प्रन्थ हैं।

'रसशास्त्र' भी वैद्यकशास्त्र का ही महत्त्वपूर्ण श्रंग है। इससे सम्बन्ध रखनेवाले बहुत प्रन्य हैं जिनमें भस्म बनाने की प्रक्रिया बताई गई है। इस प्रक्रिया के देखने से पता लगता है कि प्राचीनकाल के श्राचार्य रसायन-विद्या से पूर्णतया परिचित थे।

सुतरां, प्राचीन-काल में श्रायुर्वेद-शास्त्र श्रत्यन्त उन्नत अवस्था में था। श्रष्टांग-श्रायुर्वेद के श्रन्तांत रसायन-विद्या भी सम्मिलित थी। इसके सिवा सदृश-चिकित्सा (होम्योपेथी), विरोध-चिकित्सा (एलो नेथी), जल-चिकित्सा (हैड्रोपेथी) श्रादि श्राजकल की श्रमिनव चिकित्सा-प्रणालियों के मौलिक सिद्धान्तों का भी निर्देश तथा सुत्र प्राचीन वैद्यक-प्रन्थों में हमें उपलब्ध होता है।

# दूसरा परिच्छेद ञ्राजीवक-सम्प्रदाय

भारत में सिर्फ आजकल ही इतने विभिन्न धार्मिक सम्प्रदाय दृष्टिगोचर नहीं होते, बिल्क अत्यन्त प्राचीनकाल में भी ऐसे सम्प्रदायों के जाल इस देश में बिल्के थे। जब बौद्ध-धर्म के प्रवर्त क गौतमबुद्ध का जन्म भी नहीं हुआ। था, जब आचार्य महावीर ने अपनी आहिंसा-प्रचारिणी शिचा से बिहार की पुण्यभूमि में करुणा की सरिता नहीं बहाई थी, तब से पहले भी भारत ने कई धार्मिक सम्प्रदायों की उत्पत्ति देखी थी। पाणिनि के समय के एक धार्मिक संप्रदाय का संज्ञिम वर्णन यहाँ दिया जाता है।

पाणिनि के समय में 'मस्करी' नामक एक संप्रदाय परिवाजकों का था। यह बात पाणिनि के सूत्रों में आई है। अब हमें विचार करना है कि क्या हम इस मस्करी-सम्प्रदाय की, इतिहास-प्रसिद्ध किसी अन्य धार्मिक संप्रदाय के साथ अभिन्नता सिद्ध कर सकते हैं या नहीं? ज्ञात होता है कि बुद्ध के समय का आजीवक-नामक प्रसिद्ध धार्मिक सम्प्रदाय तथा मस्करी-सम्प्रदाय—दोनों एक ही थे। बौद्ध-साहित्य में आजीवक लोगों के जो मूल सिद्धान्त विश्वत हैं वे मस्करी लोगों के उपदेशों से भिन्न नहीं हैं।

बौद्धप्रन्थों के देखने से पता लगता है कि मस्करी लोग वड़े भारी तपस्वी थे। वे हटयोग की किटन-से-किटन प्रक्रिया द्वारा श्रपनी देह को सुखा देते थे, पञ्चाभ्र तपते थे, तथा श्रपने शरीर पर धूलि श्रथवा भस्म लगाया करते थे। 'जानकी-हरण' में सीता को हरने के लिए रावण 'मस्करी' के वेष में ही श्राया था। कहा भी है '—

# दम्भाजीवकमुत्तुङ्ग - जटामिषडतमस्तकम् । कञ्जिन्मस्करिणं सीता ददर्शाश्रममागतम् ॥

इस श्लोक से यह जात होता है कि 'मस्करी' साधु के सिर पर बड़ी-बड़ी जटाएँ होती थीं। इस सम्प्रदाय का उस समय बड़ा बोलबाला था। उपर्युक्त श्लोक से स्पष्ट है कि मस्करी ही ब्राजीवक भी कहलाते थे। उदापी कुल्डियानन इस मत का संस्थापक तथा क्यादि ब्राचार्य माना जाता है।

१ श्रीबलदेव उपाध्याय—'धर्म श्रीर दर्शन', पृष्ठ ७४

आजीवक का श्रर्थ है जीविका के लिए फिरनेवाला। इस सम्प्रदाय के साधु लोग जीविका के लिए निमित्त-विद्या अर्थात् ज्योतिष का आश्रय लेते थे। वे लोगों को आने-जाने का श्रुभ मुहूत्त बतलाते थे, उनके भविष्य की बातें गिनकर बतलाया करते थे, जो सच्ची निकलती थीं। इस प्रकार ये जनता के आदर-सन्कार के भाजन होते थे। इस सम्प्रदाय के सिद्धान्तों का पता ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन प्रन्थों से भली-भाँति मिलता है।

भगवान् बुद्ध ने अपने समय के जिन सुप्रसिद्ध प्रभावशाली छः तीर्थं छुरों का अनेक बार उल्डेख किया है उनमें 'भक्खिल-गोसाल' भी हैं। 'भक्खिल' भी 'मस्करी' का ही पाली-रूप है। 'गोसाल' की ख्याति जेनधर्म के ग्रन्थों में विशेष रूप से उपलब्ध होती है। अशोक के शिलालेखों में आजीवकों का उल्लेख है। सातवें स्तम्म-तेख से ज्ञात होता है कि उस समय बाह्मणों और निर्मन्थों (जैनियों) के साथ-साथ आजीवक लोग भी आदरणीय धार्मिक सम्प्रदाय के माने जाते थे। विक्रम के अष्टम शतक में ये अपना स्वतन्त्र सम्प्रदाय खो बैठे और धीरे-धीरे शेवों तथा वैष्णावों के सम्प्रदायों में धुल-मिल गये। यह प्रतीत होता है कि आजकल के 'नागा' लोगों की जमात में इनका अन्तर्भाव हो गया। इस प्रकार, यग्रपि आजीवक-सम्प्रदाय अपनी स्वतन्त्र स्थिति बनाये न रख सका, तथापि उसका ब्यापक प्रभाव आज भी देखा जाता है। नियतिवाद आजीवकों का प्रधान सिद्धान्त है और बह बहुत दिनों से इस देश के जन-साधारण का मान्य सिद्धान्त बन चुका है। 'भाग्यं फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम्'—आदि वाक्य आजीवकों के सिद्धान्तों की प्रतिध्वनिमात्र हैं।

श्राजीवकों का कोई निजी अन्थ उपलब्ध नहीं है। श्रतः इन्हें समसने के लिए जैन श्रीर बीद अन्य ही प्रधान श्रावलम्ब हैं। इस सम्प्रदाय के दो प्रकार के श्रानुयायी थे—(१) भिन्नु, (२) यहस्थ । भिन्नु लोग बिल्कुल नंगे रहते थे। वे बड़ी कठिन तपस्या किया करते थे। वे कम से दूसरे, तीसरे श्रीर सातवें घर में भिन्ना मौंगते थे तथा न मिलने पर उपवास कर जाते थे। भोजन-छाजन में वे कड़े नियम का पालन करते थे। देहली के बीच रखा हुआ, श्रोखली में कूटा हुआ तथा चूल्हे पर पका हुआ श्राहार प्रहण नहीं करते थे। वे मश्र-मांस श्रादि के भोजन से सर्वथा दूर रहते थे।

श्राजीवक ग्रहरूथों के श्राचार भी बहुत श्रव्हें थे। माता-पिता की सेवा प्रधान कर्त व्यथा। भोजन में गूलर, बह, बेर, शहनून तथा पीपल के फलों का परित्याग करते थे। प्याज, लहसुन तथा कन्द-मूल भी कभी नहीं खाते थे। बिना दागे श्रीर बिना नाथे हुए बैलों से जीविका चलाते थे तथा त्रस (चलते-फिरते) जीवों को बचाकर श्रपना जीवन-निर्वाह करते थे। प्राणिहिंसा से बचना इनका प्रधान ध्येय था। जैनियों श्रीर इनके श्राचार में विशेष विभेद नहीं था।

श्राजीवक लोग श्रात्मवादी, पुनर्जन्म तथा मोज्ञ को माननेवाले दार्शनिक थे। इनका सबसे प्रधान मत था नियतिवाद। इनके मत से जगत की कोई भी घटना पुरुष-प्रयक्ष के द्वारा सिद्ध नहीं होती; प्रत्युत वह नियति के वश में होकर कार्य करती है।

दीवनिकाय के शब्दों में मंखलि का संज्ञित मत है—"सत्तों (जीवों) के क्किश का कोई हेतु या प्रत्यय नहीं है। विना हेतु श्रीर विना प्रत्यय के ही प्राणी क्किश पाते हैं। सत्यं की शुद्धि का कोई हेतु श्रीर प्रत्यय नहीं है। वे श्रपने-श्राप कुछ नहीं कर सकते हैं, पराये भी कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई पुरुष भी कुछ नहीं कर सकता है; क्योंकि बल नहीं है, वीर्य नहीं है, पुरुष का कोई पराक्रम नहीं है। सभी सत्त्व, सभी प्राणी, सभी भूत श्रीर सभी जीव श्रपने वश में नहीं हैं—निर्वल श्रीर निर्विध हैं। भाग्य श्रीर संयोग के फेर से वे सुख-दुख भोगते हैं।"

यह है कष्टर दैववाद। जगत् में उत्पन्न होनेवाले प्राणियों के विषय में भी इनके अनेक विचित्र मत थे, जिनका उल्लेख दीघनिकाय में किया गया है।

कतिपय विद्वान् ग्राजीवकों को दिगम्बर जैनियों से भिन्न नहीं मानते हैं; क्योंकि बाह्य-श्राचारों के विषय में उनकी समता स्पष्ट है, परन्तु साम्य प्रतिपादक प्रमाणों की छानबीन करनेवाले मुनि कल्याण्विजयजी का यह निर्णय यथार्थ प्रतीत होता है कि दोनों भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय के थे।

जैन तथा श्रीद्ध मतों से भी प्राचीन ब्राजीवक-मत का यह संज्ञित परिचय है। उस समय इसकी गणाना महान धर्म के रूप में की जाती थी। परन्तु कालकम से, प्रभावशाली नायक के अभाव में, यह मत जनता का समादर न पा सका ब्रीर शनै:-शनै: अन्य सम्प्रदायों में निविष्ट हो गया।

# तीसरा परिच्छेद जैन तथा बौद्धधर्म से पूर्व का भारत

बौद्धधर्म श्रीर जैनधर्म के प्रवर्तक कमशः गौतम श्रीर महावीर समकालीन थे। इन दो महानुभावों के समय भारतवर्ध में जीवन के सारे श्रंग विच्छिन्न हो रहे थे। देश छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त था। पड्दर्शनों का विकास नहीं हो पाया था, यद्यि उनके श्राविष्कार की योजना हो रही थी। भारतवर्ष की उर्वरा भूमि में श्रनेक विचार-छोत प्रवाहित हो रहे थे। दार्शनिक होत्रों में इलचल मची हुई थी। जितने ही विचारक थे, उतने ही मत। लोगों के मस्तिष्क में संदेह के कीटा सु घर कर चुके थे। श्रात्मा-परमान्मा के विषय में तरह-तरह की कल्पना एँ की जाती थीं, श्रनुमान किये जाते थे, जिनसे साधारण जनता को कुछ भी प्रकाश नहीं मिलता था। विचारकों में पूरी श्रराजकता थी।

इस समय मीमांसकों का बोलबाला था । ऋग्वेद का भूत-दग्ध प्रधान यह बलि-प्रधान हो गया था. जिसकी पराकाष्ट्रा पृष्ठ्यविल के रूप में हुई थी। परिग्रामस्वरूप यज्ञ की विशा-मता विल-पश्चों की संख्या पर निर्भर होने लगी। भीमांसक पुरोहितों का अत्याचार श्रीर पाखरह चरमसीमा पर पहुँच गया था। राजा और सामन्त, पुरोहितों के हाथ की कठ-पसली बन गये थे। चारों तरफ त्राहि-त्राहि मच गई थी। ज्ञान श्रीर उपासना के रूप गीया हो चले थे। कर्मकारड की प्रधानता थी। भगवद्गीता श्रौर उपनिषदों के नैस्कर्म्य के आदर्श को माननेवाले पुरुप लगभग नहीं थे। देवताओं को प्रसन्न करने के अभिगाय से प्राक्रों का विलदान किया जाता था। यह की हिसा हिसा नहीं समक्ती वासमार्गियों का प्रभाव विशेष रूप से समाज पर पड़ रहा था। हिंसा भी इंज्वर-भक्ति का एक अंग हो गई थी । आचारशास्त्र के नियमों से लोगों की आस्था उठ गई थी। वंदिक वर्ण-व्यवस्था विगड़कर वंश-परस्परागत जातिभेद में परिवर्तित हो गई थी। इसका परिशाम यह दुआ कि ब्राह्मणों ने केवल जन्म से अपने को बड़ा मानकर वेदाध्ययन तथा उन सद्गुणों का त्याग कर दिया था, जिनके कारण उनके पूर्वजों को समचित प्रतिष्ठा प्राप्त थी। सन्यासी लोग भी धार्मिक ज्ञान, त्र्यान्तरिक पवित्रता, मध्र प्रकृति ऋादि गुणो को छोड़कर तपस्या का केवल बाहरी ऋाडम्बर दिखलाने में रत रहने प्राचीन श्रायों के साचिक भोजन के स्थान को श्रामियाहार ने छीन लिया। मांसाहार को शास्त्रोक्त सिद्ध करने के लिए यशों में प्रचुर संख्या में पश्चात्रों का वध किया जाता था श्रीर उनका मांस प्रसादक्य में वितरित होता था। तार्किक वाद-विवाद में फँसकर लोग जीवन के कर्ताव्यों को भूल गये ये।

बुद्ध के द्ध्य में बाल की खाल निकालनेवाले अकर्मण्य दार्शनिकों के प्रति विद्रोह का भाव जाग्रत् हो गया। उन्होंने सोचा और समकाया कि जीवन के परे आत्मा-परमात्मा-जैसी वस्तुओं के विषय में व्यर्थ की बहस करना जीवन के अमूल्य क्यों को व्यर्थ नष्ट करना है। जो हमारे वश की बात है—अर्थात् अपने आचरण को शुद्ध बनाना—उसे न करके यदि हम व्यर्थ के वाद-विवाद में पँस जायँ तो हमें शान्ति कैसे मिल सकती है, कर्मफल का निर्णय करने के लिए ईश्वर की आवश्यकता नहीं है—उनके लिए कर्मिस्दान्त ही काफी है।

धर्म के नाम पर उस समय जैसा अकारड-तः एडव हो रहा था, निरपराध प्राणियों की जैसी इत्या हो रही थी, परलोक—आत्मा-परमात्मा आदि के विषय में जैसी कल्पनाएँ उड़ान लिया करती थीं, समन्वय न होने से पारस्परिक विरोध जैसा भयद्वर रूप धारण कर रहा था, स्त्रियों और शृद्धों का जैसा अपमान तथा दमन हो रहा था, संयम की जैसी उपेहा हो रही थी, लोग चिंग्त्रवल से जैसे शृन्य हो रहे थे,—वैसी अनीति और अव्यवस्था देखकर श्रीमहावीर स्यामी का मन बहुत चिन्तित हुआ। महात्मा लोग जिन-जिन घटनाओं से शिक्षा लेकर नियम-निर्माण करते हैं उन सबका पता इतिहास में तो क्या, उन महात्माओं के जीवन-काल में भी प्रायः नहीं मिलता। यही बात महात्मा महावीर के विषय में थी। किन-किन घटनाओं ने उन्हें नया धर्म प्रचारित करने के लिए प्रेरित किया, उसका पता आज नहीं लगता; किन्तु उसका आभास हमें उनके द्वारा प्रवर्तित मत से मिलता है।

इस प्रकार, परलोक और धर्म के नाम पर होनेवाले अन्यायों, अत्याचारों और दम्भों ने बौद और जैनधर्म के प्रचार में बहुत सहायता की। अत्तएव बुद और महावीर ने उन बुराइयों के मुधार का गुक्तर कार्यभार अपने सिर उठाया था, जो हिन्दूधर्म में—और विशेष कर तत्कालीन पुरोहितों के आचरण में—धुस पड़ी थी। उन लोगों ने धर्म के स्वरूप में एकान्त परिवर्त्त न करने का विचार नहीं किया।

श्रपने सुधार-चेत्र के बाहर बुद श्रीर महावीर ने हिन्दू-धर्म की प्राय: सारी बातें स्थिर रखीं । उन लोगों ने वेद के उसी श्रंश का विरोध किया, जिसके द्वारा पशुवध का समर्थन होता या श्रीर जो कर्मकारड के श्राधिक्य तथा ऊपरी दिखावे का हेतुभूत था। मीमांसकों के वेदिक कर्मकारड में ईश्वर का कोई स्थान न था श्रीर मीमांसकों की प्रधानता के कारण समाज इसी भाव से श्रोतप्रोत था। श्रतएव बुद्ध ने भी ईश्वर-सम्बन्धी जटिल प्रश्न को उठाना निर्थिक समक्ता। वे ईश्वर श्रीर श्रात्मा की, प्रकृति श्रीर संसार की श्रानत्यता श्रादि विषयों से सम्बन्ध रखनेवाले प्रश्नों पर वाद-विवाद करने के श्रामिलाषी नहीं थे; क्योंकि ऐसे वाद-विवाद से वे कोई लाभ नहीं समक्तते थे।

महावीर का जैनधर्म विशेषतया हिन्दूधर्म की हिंसा की धार्मिक मर्यादा के विरुद्ध कान्ति था। जैनमत जल, वायु आदि सबमें जीव मानता है और जीव-रज्ञा का महत्त्व ही इस धर्म में सर्वोपिर है। इस धर्म में मनसा-वाचा-कर्मणा जीववध का निषेध किया गया है।

श्रतएव बुद श्रोर महाबीर के विषय में यह कहना श्रनुचित होगा कि उन लोगों ने नये धर्म की स्थापना की थी। वास्तव में वे दोनों महानुभाव हिन्दूधर्म के तेजस्वी सुधारक थे।

# चौथा परिच्छेद

# जैनधर्म

जैनधर्म की स्थापना जन-साधारण के कल्याण और हिन्दू-धर्म की कुरीतियों को हटाने के उद्देश से हुई। महात्मा महावीर ने प्राचीन हिन्दू-धर्म की बहुत-सी बातें लेकर तथा ग्रपने श्रन्तम से कुछ नये नियमों को बनाकर, एक नये धर्म की रचना की। तेईसवें तीर्ध-क्कर पार्श्वनाथ को ऐतिहासिक लोग जैन-धर्म का संस्थापक मानते हैं और श्रन्तिम—चौशी-सवें तीर्धक्कर महावीर को संशोधक। पार्श्वनाथ, महाधीर के दो सौ वर्ष पूर्व हुए थे। महावीर गौतम बुद के सम-सामयिक थे; परन्तु बुद्ध के निर्वाण के पहले ही उनका श्रवसान हो गया था। उन्होंने भारतवर्ष का बहुत कल्याण किया और तत्कालीन हिन्दू-धर्म पर ऐसी छाप मारी कि पुराने विकारों को हटाकर उसको नवीन रूप धारण करना पड़ा।

### महावीर स्वामी

महावीर एक श्रसाधारण महापुरुष थे। उनके त्याग श्रीर सेवा की महिमा बहुत बड़ी है। उनके कथनानुसार जगत् में कोई ईश्वर नहीं है। स्वयं वे भी एक दिन बहुत साधारण प्राणि थे; पर श्रमेक जन्मों में विकास करते-करते वे महावीर हो गये। जन्म से वे राज-कुमार थे। ४२ वर्ष के त्याग श्रीर तप ने उन्हें एक महान तीर्थं क्षर बना दिया। उनका महत्त्व त्याग श्रीर तप में है, बाहरी वैभव में नहीं।

जैनधर्म के अनुसार, किसी के बाहरी वंभव से उसका महत्त्व नहीं ज्ञात होता । धर्म के अन्य प्रवर्त्त कों की तरह महावीर के चरित्र-चित्रण में भी निरर्थक अतिशयोक्तियों की भरमार है। अगर हम हन अप्रामाणिक और अनावश्यक घटनाओं को अलग करके महावीर के पांवत्र चरित्र पर विचार करें, तो हमें अपूर्व सात्त्विक आनन्द मिलेगा।

महावीर का जन्म, सिद्धार्थ नरेश के यह में सन् ६०० ई० पूर्व में हुआ था। सिद्धार्थ विहारप्रान्त में कुएडलपुर के शासक और गण्यराज्य के नेता थे। उस समय के राज-घरानों से इनका वैवाहिक सम्बन्ध था। महावीर का जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया था। बाल्यावस्था से ही महावीर बलवान, निर्भय, साहसी और बुद्धिमान थे। उनकी इस असाधारण्या को भावक भक्तों ने अलीकिक और अविश्वसनीय रूप में प्रकट किया है।

यद्यपि महात्मा पार्श्वनाथ का धर्म जल रहा या तथापि उसमें बहुत शिथिलता आ चुकी थी और बहुत-सी त्रुटियाँ भी थीं। इन सबका सुधार करके युगान्तर उपस्थित करने का विचार महावीर के मन में सदा आया करता था। परन्तु माता-पिता आदि के आप्रह के कारख वे शीन ही प्रकच्या (संन्यास) न ले सके। जब वे २८ वर्ष के हुए, उनके गाता-पिता स्वर्गवासी हो गये। कुछ लोगों ने उनसे समाज की दुर्दशा की बात कही और अनुरोध किया कि किसी ऐसे धर्म की स्थापना कीजिए जिससे अत्याचारों का अन्त हो तथा समाज की काया पलट जाय। उन लोगों की प्रार्थना को मानकर तीस वर्ष की आयु में महावीर ने एहत्याग किया।

दूसरों के दुःख दूर करने का प्रयत्न करने से पहले यह जानना जरूरी है कि दुःख दूर करने का उपाय क्या है — वह उपाय व्यवहार में लाया जा सकता है या नहीं। फिर उस उपाय को स्वयं व्यवहार में लाना, लोगों की सब शंकाश्रों का समाधान करना, लोगों को श्रव्छी तरह सुमार्ग पर चलाने के लिए नियम बनाना तथा उन नियमों को सबसे पहले श्रपने जीवन या श्राचरण में उतारना — श्रनुभव करना श्रीर पीछे दूसरों से उनका श्रनुसरण करने के लिए कहना, यही पद्धति महावीर ने निश्चित की। बारह वर्ष की तपस्या के समय उन्होंने श्रनुभवपूर्वक जिस बात का निर्णय किया, वह निर्णय पूर्णता को प्राप्त होने पर "केवलज्ञान" कहलाया। पीछे उन्होंने यह ज्ञान श्रपने शिष्यों को भी प्रदान किया। किन्तु शिष्यों का यह ज्ञान 'श्रुतज्ञान' कहलाया। उनका श्रपना ज्ञान श्रनुभव-मृलक होने के कारण 'प्रत्यज्ञ' श्रीर शिष्यों का सुना-सुनाया होने के कारण 'परोज्ञ' कहलाया। उन्होंने श्रपने को पित्रत्र श्रीर केवल-ज्ञानी बना लेने के पूर्व किसी को कुछ उपदेश नहीं दिया।

सत्य उपदेश देने के लिए दो बातों की आवश्यकता है—एक तो वीतरांग होने की, दूसरे सत्य-ज्ञान की। जैनधर्म का सिद्धान्त है कि जबतक आत्मा में कपाय (मिलनता) रहती है, तबतक सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसका कारण यह है कि बिना वीत-रागता के हम अपने अनुभवों से वास्तविक सिद्धान्त निश्चित नहीं कर सकते। अतः सत्यज्ञान प्राप्त करने के लिए धीतरागता अत्यन्त आवश्यक है। बीतरागता जितनी अधिक होगी, ज्ञान उतना ही अधिक पूर्ण और सस्य होगा।

यों तो उन्होंने जब से घर छोड़ा तभो से वीतराग थे। परन्तु वह वैराग्य सच्चा श्रीर हिथर है कि नहीं—इस बात की जाँच तभी हो सकती थी जब कठोर परीन्ना होने पर भी वह िका रहता। इस प्रकार वैराग्य की कसौटी पर खरा उतरने के लिए उन्होंने कठोर-ते-कठोर तास्या की। इन तपस्याच्रो से उन्होंने यह भी जान लिया कि मनुष्य की पूर्ण विरक्ति का पता किन लच्च थों से लग सकता है। उन्होंने १२ वर्ष के तपोमय जीवन में निजी अनुभव के बल पर इस बात का भी निर्णय किया था कि सच्ची श्रीर पूर्ण वीतरागता तथा पूर्ण तस्वज्ञान प्राप्त होने पर मनुष्य का जीवन कैसा हो जाता है।

१२ वर्ष तक घोर तपस्या और गहन मनन-चिन्तन करने के बाद वे पूर्ण समदर्शी और मर्मज्ञ हो गये। त्राव संसार की कोई वस्तु उन्हें विचलित नहीं कर सकती थी। जिस स्त्रज्ञान के कारण प्राणी दुःखी होता है, वह उनका नष्ट हो गया। स्रात्मा को स्वतंत्र और सुखी बनाने का जो सच्चा मार्ग है वह उन्हें प्रत्यच्च कलकने लगा था। उनका कोई स्वार्ध बाकी नहीं रह गया था। फिर भी उन्होंने विचार किया कि प्रत्येक मनुष्य को किसी-न-किसी तरह लोक-सेवा स्वयस्य करनी चाहिए, इसलिए, जबतक यह जीवन है तबतक कुछ-

न-कुछ काम तो करना ही है; तब फिर विश्व-कल्याच का काम ही क्यों न किया जात। इसिलए, जिस अवस्था को वे स्वयं मात हुए थे, दूसरी को भी वही अवस्था मात कराने के लिए उन्होंने संध-रचना का विचार किया और इसके लिए वे धर्म-प्रचारक बने।

निष्पच्च विद्वानों के लिए परलोक के स्वरूप की समस्या जैसी आज जटिल है वैसी ही उस समय भी'थी। यहों में देवता आते थे—ऐसा विश्वास जनता का था। देवगति तो परलोक की जीती-जागती भूति है। पर उस समय भी परलोक न माननेवाले, आत्मा न माननेवाले दर्शन प्रचलित थे। स्वयं बुद्ध ने परलोक के विषय में एक प्रकार से अपने को मीन रखा था। आस्तिक शास्त्रों में परलोक सिद्ध करने के लिए एँडी-चोटी का पसीना एक किया जाता था। महावीर ने देवता एवं परलोक को तनिक भी महत्व नहीं दिया।

#### संघ-व्यवस्था

महावीर की संघ-व्यवस्था ऋद्भुत थी। उन्होंने प्रारम्भ से ही चार संघ बनाये थे—
(१) मुनि (साधु), (२) ऋार्यिका (साध्वी), (३) श्रावक, (४) श्राविका। चारो संघों का स्वतन्त्र ऋोर दृद्ध संगठन था। उनके नेता भी भिन्न-भिन्न थे। इस संघ-व्यवस्था ने ही ऋाज जैनधर्म को भारत में जीता-जागता रखा है। वैदिक धर्म के पुनदत्यान-काल के ककोरे में बौद्ध-धर्म भारत में चिलुस हो गया; किन्तु जैनधर्म भारत में ऋाज भी जीता-जागता है। महावीर ने प्रारम्भ से ही क्रियों और पुरुषों का समान सम्मान किया है। यद्यपि वैदिक काल में क्रियाँ मंत्रद्रष्टा तक हो गई हैं तथापि उस जमाने में क्रियों को शास्त्र पढ़ने का भी ऋधिकार नहीं था। ऐसे समय में महावीर ने पुरुषों के समान ही महिलाओं को शास्त्र पढ़ने का पूर्ण ऋधिकार दिया। उन्होंने जब संघ स्थापित किया तय प्रमुखपद एक महिला 'चन्दना' को ही दिया। इसी कारण, जैनधर्म में स्त्री-पुरुष को सब जगह समान ऋधिकार प्राप्त है।

श्रावक-संघ ग्रीर श्राविका-संघ की रचना करके उन्होंने स्त्री-पुरुप की समानता का समर्थन करने के साथ-साथ श्रावकों की देखरेख का भार मुनियों के ऊपर रखा। इससे मुनि लीग स्वच्छन्द न होने पाये श्रीर श्रावकों को संघ में उचित स्थान भी मिला। श्रावकों पर भी साधुश्रों की देख-रेख का भार रखा। फल यह हुआ कि अनेक आक्रमणों के बावजूद साधु (मुनि) अटल रह गये। कहा जाता है कि महावीर के समय में १४००० मुनि ये, ३६००० आर्थिकाएँ थीं, १६६००० आवक ये और ३१८००० आर्थिकाएँ थीं।

जब किसी आवक में महावीर कोई अच्छी बात देखते तब संघ के सामने उसकी प्रशंसा करते और मुनियों से भी उस आवक का अनुकरण करने की बात कहते। इस प्रकार उन्होंने आवक-संघ को महत्त्व दिया और सुन्यवस्थित बनाया। परिणाम यह हुआ कि आवकों ने साधुओं (मुनियों) को भी चरित्रहीन होने पर पदभ्रष्ट किया—आचार्यों को उनके उच्च पद से उतारा और दुराचारियों का वेश तक छीन लिया। महावीर इस बात पर भी दृष्टि रखते ये कि कोई किसी पर अत्याचार न करने पावे। अत्याचार के विरोध में वे निरन्तर तत्पर रहे।

चतुर्विध संघ की स्थापना होने पर महावीर ने श्रापने मुख्य शिष्यों को त्रिपदी मुनाई— श्रायांत् उत्पाद, व्यय श्रीर भ्रीव्य का उपदेश किया। वस्तु सदा पदा होती है, नष्ट होती है और स्थिर भी रहती है। इसमें नित्यवाद, ख्यिकवाद आदि का समन्वय किया। उनका उपदेश कुछ एक बात पर ही नहीं होता था। वे व्याख्यान में कथा-कहानी भी कहते थे, अन्य प्रकार के दृष्टान्त से भी समकाते थे। उन्होंने भाषा के रूप में कुछ ऐसा परिवर्तन किया था जिसे सब लोग समक सकें। जिस युग में प्राकृत भाषा ख्रियों तथा अपहों की भाषा कहलाती थी, पहें-लिखे आदमी प्राकृत में बात करने में अपमान समकते थे, सारा काम संस्कृत से होता था; उस युग में उनके सरीखे असाधारण व्यक्ति का प्राकृत भाषा में व्याख्यान देना सर्वसाधारण के हृदय पर विशेष प्रभावशाली सिद्ध हुआ।

कैवल्य प्राप्त करने के बाद करीब बीस वर्ष तक ये जीवित रहे। उन्होंने प्राणियों की नैतिक उन्नित के लिए बहुत काम किया। ईसवी सन् के ४७४ वर्ष पूर्व पावापुर में उनका निर्वाण हुआ। राजाओं और आवक आविकाओं ने मिलकर उनका दाह-संस्कार किया। सुनि लोग भी इसमें सम्मिलित हुए थे। उनकी अस्थियों को राजाओं ने बाँट लिया।

#### जैन-सम्प्रदाय

जैनधर्म में सम्प्रदाय अनेक हुए हैं। परन्तु मुख्य सम्प्रदाय दो हैं—दिगम्बर और श्वेताम्बर। ये दोनों सम्प्रदाय कव और कैसे हुए—इसका प्रामाणिक इतिहास लुत है। किन्तु यह प्रायः निर्विवाद है कि ये दोनों किसी एक घटना के परिणाम नहीं, बहुत दिनों के मतभेद के परिणाम हैं। यह बात तो निश्चित है कि महावीर दिगम्बर-तेश में रहते ये—थोड़े-बहुत वस्त्र भी धारण करते थे। आर्थिकाएँ एवं आविकाएँ तो अवश्य वस्त्र धारण करती थीं। मोस्त का मार्ग तो दोनों के लिए समान रूप से खुला था। इसलिए वस्त्र-त्याग पर बहुत अधिक जोर नहीं दिया जा सका। एक दल दिगम्बर को अब्द्रा समक्तर भी उसपर जोर देना उचित नहीं समकता था। दूसरा दल महावीर के वाह्य तप का भी पूरा अनुसरण करना चाहता था। तीसरा उसको उचित समक्तर भी अनिवार्य नहीं मानता था, वह दोनों को समान समकता था।

महावीर के ६८ वर्ष बाद तक यह मतभेद रुचिभेद के रूप में ही रहा। जम्बू स्वामी के बाद दिगम्बर श्रीर श्वेताम्बर की श्राचार्य-परम्परा भिन्न पड़ गई। कालान्तर में नरम श्रीर गरम—दो दल हो गये।

गरम दलवाले सोचते थे कि जब इम वाह्य नियमों का कठोरता से पालन करेंगे तब थोड़ी-बहुत आत्मशुद्धि रह जायगी; पर अगर हम बाहर से बिलकुल ढी ते हो गये तो भीतर से कुछ भी नहीं रहेंगे।

इसके विपरीत, नरम दलवाले यह सोचते थे कि बाहरी बातों पर श्रिधिक जोर देने से भीतरी बातों को लोग भूलने लगते हैं, वे लोग सेवा के काम के नहीं रहते; साथ ही, शानोपार्जन की भी उपेचा करने लगते हैं, उप्र नीति से धर्म-प्रचार में बाधा आती है, नगन रहकर हम राज-सभाश्रों में कैसे जा सकते हैं। जनता का सम्पर्क भी हमें पर्याप्त रूप में सुलभ नहीं हो सकता; उस श्रवस्था में तो हमें बिलकुल वनवासी रहना पड़ेगा, इसलिए हम जनसेवा बहुत कम कर सकेंगे।

यह भी सम्भव है कि बौद साधुआं के धर्म-प्रचार का भी असर पड़ा हो और मुनियों को यह स्क पड़ा हो कि जंगल में पड़े रहने से अपनी उद्धाति और लोक-कल्याण न होगा। अतिएव, यह निश्चित है कि वे दोनों सन्प्रदाय दृष्टि-बिन्दु के अन्तर के ही परिणाम थे। गरम दलवाले (दिगम्बर) दिज्ञिण चले गये और नरम दलवाले उत्तर रह गये।

इन विचारों का फल यह हुन्ना कि उत्तर-प्रान्त में जो दिगम्बर रहते थे, वे भी नरम नीति के पोषक हो गये। धीरे-धीरे दोनों मत के विशाल धर्मप्रन्थ बन गये। फलतः दोनों दलों में विभिन्नता बद्धी गई। त्राज ग्रहस्थ जैन की वेश-भूपा को देखकर यह कहना कठिन है कि वह दिगम्बर है ऋथवा श्वेताम्बर।

र्वताम्बर लोग स्ती तथा शुद्र को भी मोह्न के श्रिधिकारी मानते हैं; किन्तु दिगम्बर लोग नहीं। दिगम्बर साधु कमण्डलु श्रीर मोर-पंखों को ग्रपने साथ रखते हैं, श्रीर कोई दूसरा सामान नहीं। वे केशों को मुँडवात नहीं, हाथ से उखाड़ देते हैं! श्राहार के समय वे, पात्र के स्थान पर हाथ से काम लेते हैं श्रीर खड़े-खड़े खाते हैं। श्राचार-पालन में वे श्रायनत कठोर होते हैं श्रीर तीव कष्टों को सहन करते हैं। श्वेताम्बर साधु लँगोश श्रीर चादर रखते हैं।

#### सिद्धान्त

किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए तीन वातों की आवश्यकता होती है— अद्धा, ज्ञान और किया। इनको जेन-शास्त्रों में सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चरित्र कहते हैं।

(१) सम्यक् दर्शन एक ऐसी दृष्टि है, जो वाह्य दृष्टि से असस्यरूप ज्ञान का भी उपयोग, वास्तविक सत्य के या कल्पाणाय के निर्णय करने में, कराती है और ज्ञान को सार्थक कर देती है। अद्धा के बिना ज्ञान का कुछ भी मूल्य नहीं है। अद्धा में विवेक है, अन्ध-विश्वास में विवेक-शृन्यता है। सिद्धचार की स्थिरता या दृहता का नाम अद्धा है। सिद्धचार का किसी विज्ञान या विवेक से विरोध नहीं हो सकता। अपंध-विश्वासी लोग दुनिया के लिए भयंकर जीव हैं, पर अद्धालु तो जगत् का हितेषी मित्र है।

सम्यग्दृष्टिवाले जीव की भावना नाटक के पात्र के समान होती है। हर प्रकार के सुख-पुख में वह अपने को सुखी-पुखी नहीं सममता। जीवन के विषय में उसकी मावना इतनी उच्च हो जाती है कि वह सुखी रहने की कला में पूर्ण निष्णात हो जाता है। सम्यग्दृष्टिवाला जीव प्रेम-त्यागी नहीं होता, बल्कि विश्वप्रेमी होता है। जो जीव पर-सुख में निज-सुख का अनुभव करता है उसे प्रमहीन नहीं कह सकते। वह सिर्फ मोह-रहित होता है। वह जगत् के सभी जीवों से मैत्री-भाव रखता है; किन्तु जो जीव उसके निकट-सम्पर्क में आ जाता है उसके साथ विशिष्ट शिष्टाचार करता है। व्यवहार में जिन्हें कुटुम्ब, सम्बन्धी आदि कहते हैं वे निकट-संसर्ग में आये हुए मित्र हैं। यदि उनके स्थान पर कोई दूसरा जीव हो तो वह उनसे भी स्नेह करेगा। वह व्यवहार को छोड़ नहीं देता; किन्तु व्यवहार को व्यवहार समक्षकर करता है। मिध्या-दृष्टि जिस कार्य को मोह के वशा में होकर करता है, सम्यग्दृष्ट उसको कर्तव्य समक्षकर करता है। जो कायरता से उत्तरदायित्व खोड़कर सुनि होते हैं वे न तो सुनि हैं, न

सम्यग्दृष्टि । सम्यग्दृष्टि जीव उत्तरदायित्व का त्याग नहीं करता; वह स्वदेश और परदेश, स्वजाति और विजाति, स्वधर्मी वा विधर्मी की भावना से काम नहीं लेता, बिल्क अन्याय और अत्याचार के विषद्ध खड़ा होता है; वह समधर्म तथा समभावी होता है। अतएव, जिस दिन संसार में देशभक्ति और जाति-भक्ति का स्थान न्याय-भक्ति ले लेगी उसी दिन संसार चेंन की नींद सो सकेगा।

सम्यग्दृष्टिवाले मनुष्य को सात प्रकार का भय नहीं होता—(१) इहलोकभय, (२) परलोकभय, (३) वेदनाभय (रोगादिभय), (४) मरल-भय, (५) ऋदान-भय (चोरादि का भय), (६) ऋरलोकभय (पूजा-प्रतिष्ठा, मानापमान, सत्कार, वाहवाही ऋादि), (७) ऋगकस्मिक भय।

सम्पक्त को प्राप्त होने पर मनुष्य कल्यास के मार्ग पर दृह विश्वास रखने लगता है। इन्द्रिय-सुख को वह इतना महत्त्व नहीं देता कि उसके लिए उसे अन्याय या अत्याचार करने पड़ें। सब काम वह सद्विचारएर्यक करता है और सन्मार्ग को कलकित नहीं होने देता। कल्यास-मार्ग में स्थित पुदा को वह प्रशंसा करता है और उस मार्ग से गिरते हुए मनुष्य को स्थिर करने का प्रयन्त करता है तथा उस मार्ग में स्थित प्रास्थियों से कुद्भी सरीखा प्रम करता है —उसी मार्ग का जगत् में प्रचार करता एवं उसका महस्व बढ़ाता है।

जो वस्तु जैमी है उसे उसी प्रकार जानना सम्यक्षान है। वही शान सञ्चा जान कहलायेगा जो हमारे कल्याग्र के लिए उपयोगी हो—जिससे आत्मा सुसी हो—अर्थात् जो सुख के मार्ग वतलानेयाला है। वही सत्यज्ञान है, जो आत्मोपयोगी है; वही पारमाथिक है, सत्य है, उसी की परम-प्रकर्पता है।

तान के दो भेद हैं—सम्पक्तान और भिथ्याज्ञान। सम्यक्तान के भी दो मेद हैं— प्रत्यह और परोत्त। सब ज्ञानों का मूल मित्रान है। इन्द्रियों के द्वारा होनेवाला प्रत्यह मानसिक विचार, स्मरण, तुलनात्मक ज्ञान, तर्क-वितर्क, अनुमान, अनेक प्रकार की बुद्धि आदि सभी का मित्रान में अन्तर्भाव होता है। इसीलिए साधारणतः मितिज्ञान का यही लहुण किया जाता है कि 'इन्द्रिय और मन से जो ज्ञान पैदा होता है वह मितिज्ञान है।

शुद्ध श्रात्मशान की पर।काष्ठा 'केवलज्ञान' है। जीवनमुक्त श्रवस्था में जो श्रात्मा-नुभव होता है उसे केवलशान कहते हैं। केवलशानी के लिए फिर कुछ जानने योग्य नहीं रह जाता। जिसने श्रात्मा को जान लिया उसने सारे जिन-शासनों को जान लिया। इसलिए केवली को सर्वश्च कहते हैं।

सम्यक्तान वास्तविक रूप और अवस्था को दर्शाता है। इसके अन्तर्गत—(१) प्रय-मानुयोग, (२) करणा नुयोग, (३) चरणानुयोग, और (४) द्रव्यानुयोग है। प्रथमानुयोग द्वारा धर्म, अर्थ, काम, मोद्ध का साधन होता है। करणानुयोग द्वारा समय का परिवर्ष न, स्थानों का विभाग और जीवन की चार अवस्थाओं का, दर्पण में देखने के सदृश, ज्ञान होता है। चरणानुयोग से कर्त व्याकर्त व्य का ज्ञान होता है। द्रव्यानुयोग द्वारा तत्त्वों का—अर्थात् पुरुष, पाप, बन्धन, जीव, अजीव आदि का—ज्ञान होता है तथा अध्ययन एवं मनन द्वारा आन में यह सहायक होता है। (ग) सम्यक्-चरित्र—सम्यग्दृष्टि द्वारा जब सम्यक् ज्ञान हो जाता है तब सम्यक् कार्य द्वारा वह त्राकांचा की त्रवस्था को प्राप्त हो जाता है। त्रीर, पाँच प्रकार के पाप—हिंसा, श्रासत्य, चोरी, दश्चरित्रता त्रीर सांसारिक वस्तुत्रों के प्रति श्रासक्ति—से परे हो जाता है।

सम्यक्-चरित्र दो प्रकार का है—शाकल, जिसका व्यवहार सिर्फ सुनि करते हैं; विकल, जिसका गृहस्थ पालन करते हैं। गृहस्थ पाप न करने का संकल्प करता है; किन्तु भुनि उसके अनुसार आचरण करता है।

### जैनधर्म का व्यवहार-पच

जैनधर्म का मुख्य सिद्धान्त—(१) ऋहिंसा, (२) सत्य, (३) ऋस्तेय, (४) ब्रह्मचर्य, श्लीर (५) अपरिग्रह अर्थात् निलोंभ है। पतंजिल के राजयोग के भी तो वे ही स्तम्म है। जैनधर्म आतृभाव और सब जीवों में समानता की शिज्ञा देता है और अपने समस्त अनुयायियों को अपने-आप पर कठोर आत्म-शासन का आदेश भी।

पद्धमहाज्ञत जैनधर्म के पद्धमहात्रत हैं—(१) सब जीवों की रहा, (२) असत्य न बोलना, (३) जो तुम्हें नहीं दी गई हो उसको न लेना, (४) मैंथुन से परहेज, श्रौर (५) संसार की किसी वस्तु में ममता न रखना । इस धर्म का सार 'श्रिहंसा परमो धर्मः'— किसी मी जीव को दुःख न पुंचाना—सर्वोच तस्त्र है। श्रिहंसा हो जैनधर्म की नींव है। श्रात्य, समस्त जैंनी निरामिय-भोजी हैं। जो बहुत कट्टर हैं वे पीने के पहले जल को खान लेते हैं; चलने के पहने कपड़े से भूमि साफ कर देते हैं; श्रॅपेरे में—इस भय से कि कहीं जीव हिंसा न हो जाय—न जल पीन हैं श्रौर न कुछ महण करते हैं। पतले मलमल का वस्त्र-खण्ड मुख पर बराबर इस श्रिमियाय से रखते हैं कि कहीं कोई छोटा जीव मुख में साँस के साथ न चला जाय।

इसके अप्रतिरिक्त सम्यक्-चरित्र दया पर निर्भर है। दया के चार रूप हैं—(१) बदला पाने की आशा किये बिना दूसरे की भलाई करना, (२) दूसरे के उत्कर्ष पर प्रसन्न होना, (३) पीइतों के प्रति सहातुभूति और उन के दुख को दूर करने का प्रयत्न करना, (४) पापियों के प्रति करणा।

दैनिक नियम—बहुत सबेरे उटकर मनुष्य को सर्वप्रथम धोरे-धीरे मंत्र-जप करना पड़ता है। तत्पश्चात् उसे यह विचारना है कि वह कौन है, उसका इष्टदेव स्त्रौर गुहदेव कौन है, धर्म स्रौर कर्त्वव्याकर्त्व वया है। बाद, तीर्थकरों का ध्यान करना पड़ता है। स्नन्त में छोटी या बड़ी प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। इन दैनिक प्रतिज्ञास्त्रों का परियाम होता है कि खराब स्नादतों को छोड़ने का स्नम्यास होता है।

यतियों का कर्त्त व्य-पितयों के लिए, उन वस्तुओं को छोड़ कर, जिनसे अपनी उन्नित में सहायता मिलती है, अन्य वस्तुओं का परित्याग करना अनिवार्य है। गुरु, सूत्र का पठन, शरीर-रच्चा और शासन-कम को छोड़ कर इतर कोई ऐसी वस्तु नहीं होनी चाहिए, जिसको वह कह सके कि यह मेरी है। विना पूछे बोलना नहीं चाहिए। पूछने पर भी भूठ न बोते, कोध न करे, सुख-दुख को समानभाव से ग्रहण करे।

स्त्री-यति सिर्फ श्वेताम्बरों में होती हैं। स्त्री-यति का कत्त व्य है कि गृहस्थ जैनों के वर जाय और चेष्टा करें कि जैन स्त्री—वधू और कन्या—को उचित शिसा तथा उपदेश

मिले । कन्या-शिद्धा के लिए ये बहुत प्रयत्नशील रहती हैं । जैन-स्त्री-यतियों का यह कार्य सब धर्मावलम्बियों के लिए अनुकरसीय है ।

### जैन-मंत्र

'नमो अरहितार्णं, नमो सिद्धार्णं, नमो आयरियार्णं, नमो उन्ब्हार्णं नमो लोए सम्बसाहर्णं"।

यह मंत्र जैनधर्म में बहुत प्रसिद्ध है।

हिन्दू-धर्म पर इस धर्म का बड़ा प्रभाव पड़ा है। जैनों के चौबीस तीर्थक्करों की भाँति विश्वा के चौबीस अवतार निश्चित कर मूर्तिपूजा प्रचलित करनी पड़ी। जैनों के सात तीथों की भाँति हिन्दुओं ने भी सात पुरियों की महत्ता कायम की। जैनधर्म के महावाक्य—'अहिसा परमो धर्मः'—को स्वीकार कर इसे वेष्याव-धर्म का मूलमंत्र बनाया।

## कर्म झौर पुनर्जन्म

कर्म के सिद्धान्त का जैन-धर्म में विशिष्ट स्थान है। श्रच्छे कर्म का परिणाम पुरय श्रीर तुरे कर्म का पाप है। यदि पुर्य की श्रिधिकता होती है तो मनुष्य के श्रानन्द की वृद्धि होती है श्रीर पाप के संचय से दुःख बढ़ता है। जो सम्ययदृष्टि, सम्यक्-शान एतं सम्यक्-श्राचरण द्वारा सम्पूर्ण कर्म को दग्य कर देता है उसके लिए पाप-पुर्य कुछ नहीं रह जाता—वह देव हो जाता है श्रीर 'जिन' कहा जाता है। ऐसे जिन, जो नियम का प्रचार कर धर्म की स्थापना करते हैं, तीर्थद्वर कहे जाते हैं।

पुनर्जन्म में जैन विश्वास करते हैं। जनधर्म का सिद्धान्त है कि श्रव्छे कर्म के फलस्वरूप श्रव्छे वंश में जन्म होता है श्रीर सुख-समृद्धि प्राप्त होती है। उसी प्रकार ससार में नीच योनियों में जन्म श्रीर कष्ट-भोग बुरे कर्मों के परिणाम हैं। श्रनेक जन्मों श्रीर श्रसंख्य श्रनुभवों के बाद जीव कर्म के बन्यन से छूटने का प्रयत्न करने लगता है—सम्यवृष्टि, सम्यक्तान श्रीर सम्यक्-चित्र हारा वीतराग होकर, समस्त काम को नष्ट कर, मोच को प्राप्त करता है।

## जैनधर्म और ईश्वर

जैनधर्म में सृष्टिकर्ता ईश्वर का कोई स्थान नहीं है। जैनी लोग सिद्ध पुरुषों की पूजा करते हैं। इन्हीं जीवन्युक्त को तीर्थं इर कहते हैं। युक्तजीव ही परमात्मा कहलाता है। वह तपाये हुए सोने की भाँति विशुद्ध दिव्य छिव धारण करता है। तीर्थं इर अवगुर्खों से परे वास्तविक ईश्वर समके जाते हैं।

जैनधर्म में ऋष्मित्तेव से लेकर महावीर तक चौबीस तीर्थक्कर हो चुके हैं। तीर्थक्करों का पुनर्जन्म नहीं होता, वे देवी ब्राल्मा हो जाने हैं। इस प्रकार, महावीर जैनधर्म के संस्थापक नहीं ये; किन्तु जैनधर्म के वर्तमान रूप के संस्थापक एवं प्रवर्तक थे। भिन्न-भिन्न तीर्थस्थानों में इन तीर्थक्करों की मुर्तियाँ हैं, जिनकी पूजा दिगम्बर श्रीर श्वेताम्बर श्रपनी-श्रपनी पद्धति के श्रनुसार करते हैं। राजग्रह (बिहार) के जेन-मन्दिरों में दोनों दलों को श्रपनी-श्रपनी पद्धति के श्रनुसार पूजा करने का विधानिक श्रधिकार प्राप्त है। जो पहले पहुँचता है, श्रपनी पद्धति के श्रनुसार पूजा करने का विधानिक श्रधिकार प्राप्त है।

## जैन-तीर्थ

जैनियों के सात तीर्थंस्थान हैं—(१) शिर्नार, (२) राजगृह, (३) पावापुर, (४) चम्पापुर (५) पालिताना, (६) श्रानू श्रीर (७) सम्मेद-शिखर।

जैन विशेषतः बम्बई, गुजरात, काठियाबाड, सिन्ध, राजपूताना, पंजाब, मध्य-भारत, बगाल, बिहार और युक्तप्रान्त में पाये जाते हैं। इनकी संख्या प्रायः पन्द्रइ-सोखइ लाख है। यह धन-सम्पन्न जाति है। जैन-मन्दिर इस धर्म के अनुयायियों की समृद्धि के द्योतक हैं। जैनी केसर या चन्दन की विन्दी भी लगाते हैं।

#### जैन-साहित्य

महावीर के व्याख्यान मौलिक ही होते थे, जिन्हें विशेष विद्वानों ने अपनी विलक्ष समृति में निहित रखा। महावीर-निर्वाण की नवीं शताब्दी में, आर्थस्किन्दिल की अध्यक्षता में, मथुरा में, एक सभा हुई। उसमें बचे अंगों की व्यवस्था की गई। इसके अनन्तर वल्लभी (काठियाबाइ) में, देवधिंगणि-ज्ञमाश्रमण के सभापतित्व में, लगभग सप्तम विक्रमी शती में, एक बड़ी सभा हुई। उसमें फिर से ११ अंगों का संकलन हुआ। उसे इसी समय पुम्तकारूढ़ किया गया। यह श्वेताम्बरों का आगम है, जो छः भागों में विभक्त है—(१) ग्यारह अंग, (२) बारह उपांग, (३) दस प्रकीर्णक, (४) छः छेदसूज, (५) दो सूज, (६) चार मूलसूज। ये ४५ अन्थ आगम कहे जाते हैं। इनकी भाषा माकृत कहलाती है। दिगम्बरों का आगम इससे भिन्न है। दिगम्बरों के धर्मक्रमों के अतिरक्त दर्शन, पुराण और इतिहास भी है। प्रसिद्ध अमरकोप जन-विद्वान अमरसिंह-कृत समका जाता है। इनके अलावा जैन-साहित्य तामील, कन्नइ आदि भाषाओं में भी विखरा प्रा है।

## जैन-प्रार्थना

श्ररहितं नमो भगवन्त नमो परमेश्वर जिनराज नमो।
प्रथम जिनेश्वर प्रेम पेखत सिद्धं सजलां 'काज नमो।
प्रभु पारंगत परम महोदय श्रविनाशी श्रकलंक नमो।
श्रजर श्रमर श्रद्भुत श्रतिशय निधि-प्रवचन जलिधमयंक नमो।
सिद्ध बुद्ध तू जगजन सक्जन नयनानंदन देव नमो।
तू तीर्थंकर सुखकर साहिब तू निःकारए बंधु नमो।
शरणागत भविनेहित वत्सल तु ही कृपारस सिंधु नमो।
"केवलज्ञाना" दशें दशित लोकालोक स्वभाव नमो।
नाशित सकल कलंक कलुषगणदुरित उपद्रव भाव नमो।
जगचिन्तामणि जगगुरु जगहितकारक जगजन नाथ नमो।
घोर श्रपार भवोदिध तारण तूं शिवपुणो साथ नमो।
श्रशरण शरण निराग निरंजन निरुपाधिक जगदीश नमो।
बोधि दीनु श्रनुपम दानेसन झानविमल सूरीश नमो।

१. इष्टव्य-भीकैसाराचन्द्र शास्त्री इत जैन-पर्म, वृष्ट २५६-६५

# पाँचवाँ परिच्छेद बौद्धधर्म

भारतनर्ष में २६०० वर्ष पूर्व मगव-साम्राज्य का बड़ा प्रचण्ड प्रताप था। यह राज्य श्राजकल के दिश्च विहार में गंगा के दिश्चण शोण-महानद तक फैला हुन्ना था। इसकी राजधानी राजण्ड-नगरी थी। गंगा के उत्तर में प्रयल लिब्छ वियों का गण्डतन्त्र राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली थी। श्राज जिसे पूर्व-विहार कहते हैं, वह श्रेंग नाम से विख्यात था। गंगा के उत्तर-पश्चिम कोसल-राज्य था, जिसकी प्राचीन राजधानी श्रायध्या उजड़ चुकी थी श्रीर नवीन राजधानी श्रावस्ती खूब हरी-मरी थी। कोसल-राज्य के पूर्व की श्रीर, रोहिणी नदी के दोनों किनारों पर, श्रामने-सामने, दो स्वतन्त्र जातियाँ शासन कर रही थों—शाक्य श्रीर कोली। शाक्यों की राजधानी किपलवस्तु में थी। शाक्यों श्रीर कोली लोगों का परस्तर धना सम्बन्य था। शाक्यों का राजा शुद्धोदन ने कोली महाराज की दो कन्याश्रों से विवाह किया था।

## •बुद्ध-जीवन-चरित्र

विवाह के बहुत समय बाद इन दोनों में से बड़ी रानी गर्भवती हुई। प्रसव के कुछ समय पूर्व, रानी पिता के घर प्रसव करने को भेव दी गई श्रीर वहीं प्रसव के बाद मर गई। फजत: छोटी बहन ने उस बच्चे को पाला। वहीं बच्चा बौद्ध वर्म का स्थापक महान् बुद्ध हुश्रा। इसका राशि-नाम गौतम था। इसलिए वह गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुश्रा।

गौतम महापुरुपों के सब शुभ चिह्नों से सुशोभित थे। वे संसार में आकर महान कार्य करेंगे—ऐसी भविष्यवाणी आचार्यों और पशिडतों ने जन्मकाल के समय ही कर दी। गौतम ने यथाविधि गुरु-गृह में रहकर विद्या पात की एवं अल्प काल में ही अपनी प्रलर-प्रतिभा के कारण सब शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया।

राज कुमार की संसार से विरक्ति तथा ध्यान में मग्न रहने की बात महाराज शुद्धोदन से छिं। न रही। अतएव अपने पुत्र की प्रतृत्ति सांसारिक विषयों की ओर बढ़ाने के उहे श्य से पिता ने, उनकी १८ वर्ष की अवस्था में ही, उनके विवाह का आयोजन किया। गौतम ने अपनी माता के घराने की कन्या योगिया का स्वयंत्रर-रीति से वरण किया। विवाह

तो हो गया; किन्तु यह गौतम की वैराग्य-वृत्ति को बदल न सका। महाराज ने अनेकानेक प्रकार की विलास-सामग्री एकत्र की। भिन्न भिन्न ऋतुत्रों में रहने के अनुकुल राजकुमार के लिए प्रासाद एवं उद्यान बनवा दिये। दस वर्ष तक वे सब प्रकार का सौकिक सुख भोगते रहे; किन्तु चित्त से उदासीन रहे श्रीर संन्यास की श्रोर प्रवृत्ति बहती गई। उन्होंने श्रपने भ्रमण-समय में एक जर्जर वृद्ध, रोगी, शव तथा संन्यासी को देला तब उनके मन में संसार की खर्मगुरता श्रीर भी खटकने लगी। वह सोचने लगे-जब सबको इस श्रवस्था में पहुँचना ही है तब भोग-विलास क्या ? संसार को जरा-मरण से मुक्त होना चाहिए। सारे संसार से उनकी विरक्ति हो गई। उनके हृदय में मनुष्य-मात्र के द:ख दूर करने की श्रभिलापा हुई। श्रधिकार श्रीर धन से श्रलग रहकर वे कुछ ऐसी वस्त की खोज में थे, जो न धन से, न अधिकार से मिल सकती थी। इसी समय उनके पुत्र हुआ। पुत्र होने का समाचार जब उन्हें मिला ये नदी तट पर वाटिका में बैठे थे। सुनते ही उन्होंने कहा-यह एक नया और मजबूत बन्धन और तैयार हुआ, जिसकी श्चन तोइना पड़ेगा। सारे राज्य में इर्वो सब की धारा बह रही थी; किन्तु गौतम का हृदय संसार के दुख से दुखित था। उन्हें रात्रि में निद्रा नहीं आई। वे अपनी सुप्ता पत्नी तथा नवजात शिशु के दर्शन करने के लिए भीतर राज्य-भवन में गये। में संसार के श्रान्तिम बंधन पर विजय लाभ कर वे घर से बाहर श्राये। श्रापने श्राप्य को सजाकर, अपने सारिय छन्दक के साथ. आधी रात की निस्तब्धता में, गीतम ने गृह-त्याग किया। कपिलवस्तु से छः योजन (२४ कोस) पर अनोया नदी के तट पर पर चक्रकर कुमार घोड़े से उतर पड़े श्रीर श्रपने वस्त-श्राभुवण छन्दक को सींपकर उसे कि विलवस्त लीटने की श्राज्ञा दी। उन्होंने पितुचरण में यह संदेश भेजा कि श्राप मेर लिए चिन्ता न करेंगे। में बुद्धत्व प्राप्त कर शांत-चित्त से लीट्र गा।

छन्दक के चले जाने पर गौतम ने ब्रह्मचारी का वेश धारण किया श्रीर कुछ दिनों तक वैशाली में रहे। वहाँ से गौतम राजगृह गये श्रीर कुछ काल तक महापंडित कह के साथ रहे श्रीर बाद में एक श्रम्य श्राचार्य श्रालार कलभ के यहां गहे। यहाँ भी उनको सन्तोष न हुआ। श्रीर ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रागे चल दिये। बाद में उदक संन्यासी के पास रहकर उन्होंने हिन्दू-दर्शन-शास्त्र सीखा; टेकिन इससे भी उन्हें सन्तोप न हुआ।

गौतम यह जानना चाहते थे कि क्या तपस्या करने से दंवी शक्ति श्रीर ज्ञान प्राप्त हो सकते हैं ? इस उद्देश्य से उर्वला के जंगल में जो श्राधुनिक बोधगया के निकट या, गये श्रीर पाँच साथियों के साथ छः वर्ष तक कठोर तपस्या की श्रीर बड़े कष्ट सहे। एक दिन श्रत्यन्त दर्वलता के कारण वे गिर गये। उन्होंने निश्चय किया कि तपस्या दर्य है श्रीर उसे छोड़ दिया। पाँच साथियों ने जो उनकी प्रतिभा के कारण गुरु के सदृश उनका श्रादर करते थे, उनगर घृणा प्रकट की श्रीर इसे हृदय-दौर्यलय समझकर वे काशी चले गये। श्रन्त में गौतम बोधबृज्ञ के नीचे समाधि लगाकर बंठ गये। वहाँ बहुत समय तक विचार करते रहे। उनके श्रातीत जीवन के दृश्य सामने श्राते रहे। इन्हों की वासना श्रादि ने उन्हें लतचाया। जो विद्या उन्होंने श्रवतक प्राप्त की थी

वह उन्हें व्यर्थ-सी भालूम हुई श्रीर जो तास्या की थी, वह भी निष्फल ज्ञात हुई। श्रन्त में उनका सारा सन्देह दूर हो गया श्रीर सत्य का प्रकाश श्राँखों के सामने चमकने लगा। वैशासी पूर्णिमा को उन्होंने श्रनेक प्रकार की श्रुद्धि-सिद्धि प्राप्त करने के बाद सुद्धत्व प्राप्त किया। संसार के समस्त रहस्य का पता लग गया। उन्हें सारा संसार दुःखमय प्रतीत होने लगा। दुःख का कारण श्रीर उसके निरोध का उपाय भी उन्हें ज्ञात हो गया। गौतम ने समक्त लिया कि पवित्र जीवन, प्रम श्रीर दया का भाव ही संबसे उत्तम मार्ग है। यह नई बात गौतम ने मालूम की श्रीर श्रपने-श्रापको सुद्ध के नाम से प्रकट किया।

श्रपने पाँच शिष्यों को उपर्युक्त सत्य बताने के लिए वे काशी गये। मार्ग में उन्हें उपक नामक मनुष्य मिला जो जीवन भर योगियों के साथ रहा था। उसने गौतम को गम्भीर श्रीर शांत देखकर पूछा—''कहो, तुमने किस विचार से संसार त्यागा है ? तुम्हारे विचार क्या हैं ? तुम्हारे गुरु कौन हैं ?'' गौतम ने कहा—''मेरा कोई गुरु नहीं। मैंने सब कामनाश्रों का दमन किया, मैंने इन्द्रियों पर विजय प्राप्त की। मुक्ते महान् ज्ञान हुआ, मैंने निर्वाण प्राप्त किया। में संसार में श्रमरत्य का दिंडोरा पीटने काशी जा रहा हूँ।''

सारनाथ (काशी के पास) परुंचकर बुद्ध पाँचो साथियों से मिने और उन्हें अपना नया सिद्धान्त बतलाया। बुद्ध ने कहा—"हे शिष्यो! जिन्होंने संसार त्याग दिया है, उन्हें ये दो बाते कभी नहीं करनी चाहिए—(१) जिन बातों से मनोविकार उत्पन्न होते हों, (२) तपस्याएँ जो केवल दुःख देनेवाली हैं और जिनसे कोई लाभ नहीं। इन दोनों बातों को छोड़कर बीच का मार्ग प्रह्मण करो। इससे मन को शान्ति और पूर्ण आनन्द प्राप्त होगा।" तत्पश्चात् उन्होंने दुःख, दुःख के कारण और दुःखों के नाश करने के सम्बन्ध की बातों बताई और अपनी प्रस्दि आठ शिक्षाएँ दीं।

काशी में पाँच महीने के अन्दर बुद ने ६० शिष्य बनाये और उन्हें मनुष्यमात्र को मुक्ति-मार्ग बताने के लिए भिन्न-भिन्न दिशाओं में भेज दिया। बाद, बुद्ध गया गये और वहाँ चार पुरुगों को अपना शिष्य बनाया। इनमें एक काश्यप था। वह वैदिक धर्म का बड़ा भारी अनुयायी एव दार्शनिक था। उसको शिष्य बनाने के कारण बुद्ध की बड़ी ख्याति हुई, गया में हलचल मच गई और शीघ ही उनके १००० शिष्य हो गये। बाद, शिष्यों के साथ राजगृह आये। राजा बिम्बसार बुद्ध के उपदेश पर अपने सेवकों के साथ उनका शिष्य हो गया। बुद्ध कुछ, समय तक वहाँ रहे और दो प्रसिद्ध पुरुषों को, जो सारिपुत्र और मौद्गलायन के नाम से प्रसिद्ध हुए, अपना शिष्य बनाया।

खुद श्रीर उनके शिष्य भोर में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर श्राध्यात्मिक वार्ता-लाप करते। बाद, शिष्यों के साथ भिद्धा-पात्र लेकर नगर में जाते श्रीर द्वार-द्वार बिना कुछ माँगे, चुपचान खड़ा हो जाते। लोग भोजन का एक ग्रास भिद्धा-पात्र में डालते। ग्यारह दरवाजे पर ग्यारह ग्रास लेकर वे उसी प्रकार नीची दृष्टि किये हुए श्रपने स्थान पर लीट श्राते।

बुद स्त्री-पुरुष को समानभाव से उपदेश देते थे, किन्तु उन्होंने स्त्रियों को बहुत काल तक भित्तुयी नहीं बनाया।

जन उनकी ख्याति फैली तब उनके वृद्ध पिता ने उन्हें देखने की इच्छा प्रकट की। उद्ध ने घर-द्वार छोड़ने पर छन्दक द्वारा सन्देश मेजा था कि बुद्धल प्राप्त कर मैं लौटूँगा। अतएव पिता का निमंत्रण पाकर वे कपिलवस्तु गये। उन्हें भिज्ञा-पात्र लेकर अपने नगर में, जहाँ के वे राजकुमार थे, द्वार-द्वार धूमते देखकर लोगों को सिर्फ कीत्इल ही नहीं हुआ; बल्कि नगर में हाहाकार मच गया।

बुद्ध ने सारी रात महल में उपदेश दिया और भीर में समस्त श्रोता बुद्ध के श्रनुयायी हो गये।

श्रारनाल्ड साहव ने श्रापनी पुस्तक "लाइट श्रॉफ एशिया" (Light of Asia) में वड़ी सुन्दर श्रीर रोचक कविता में इस घटना का वर्णन किया है। उनका पुत्र राहुल भी सुद्ध-धर्म का श्रानुयायी होकर भिन्नु हुआ। इससे उनके वृद्ध पिता को बहुत दुःख हुआ श्रीर उनकी शिकायत पर बुद्ध ने यह नियम बनाया कि भविष्य में कोई भी बालक श्रापने माता-पिता की श्राक्षा के बिना भिन्नु नहीं बनाया जायगा।

## शिष्यवर्ग

शाक्य-वंशीय छ: राजकुमार और उपालि नाम के नापित ने बुद्धदेव से शिचा प्रहण की, तथा ब्रह्मचर्यवत धारण कर भिन्नु-संघ में सम्मिलित हो गये। इन शिष्यों में स्नानन्द. देववत, उपालि श्रीर श्रनिरुद्ध प्रसिद्ध हुए । श्रानन्द, बुद्धदेव के शिष्यों में सर्वप्रथम एवं क्रपा-पात्र था। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात् उसने राजग्रह में ५०० भिज्जुओं की एक बड़ी सभा की जिसमें बुद्ध के समस्त सिद्धान्तों एवं प्रवचनों को फिर से दोहराया और एकत्र किया गया। अनिरुद्ध बौद्ध धर्म के बड़े अच्छे व्याख्याता हुए। कहा जाता है कि इनको दिव्य-चत्र प्राप्त हो गई थी। उपालि जाति का नापित था, किन्तु अपने धार्मिक भाव श्रीर मान-सिक शक्तियों के कारण संघ का बड़ा भारी नेता बन गया। वह विनयपिटक का ऋौर श्चानन्द सूत्रपिटक का संप्रहकर्ता हुआ। देवदत्त बुद के स्वजनो श्रीर कृपापात्रों में था। किन्त वह बुद्ध की महत्ता से इर्ध्या रखता था श्रीर चाहता था कि येन केन प्रकारेखा स्वयं भी उनकी-सी ख्याति प्राप्त कर ले । देयदत्त ने संघ के नियमों में दोप देखना ब्रारम्भ किया और अपने को बुद्ध से बड़ा सिद्ध करने के हेतु नियमों को बहत नरम बतलाया तथा उन्हें कठोर बनाने का प्रयत्न किया। देवदत्त राजगृह चला गया श्रीर वहाँ राजा बिम्बसार के पुत्र ब्रजातशत्रु से मिलकर बुद्ध के विरुद्ध पड्यंत्र रचने लगा। जब भगवान स्वयं राजगृह पहुँचे तो देवदत्त उनसे मिलने गया और अपने बनाये हुए कठिनतर नियमों के लिए उनसे अनुमति माँगी। बुद्ध ने अनुमति न देकर कहा-"यद्यपि शरीर पापमय है तथापि इसको नष्ट करने का उद्योग करना श्रेयस्कर नहीं है। यह सुकार्यों का भी साधन है। जिस दीनक में तेल-बत्ती न रहेगी वह शीघ्र खुक्क जायगा। न तो सुखनोग में पड़ा रहना चाहिए और न शरीर को कष्ट देना ही परम लक्ष्य मानकर अन्य सब अच्छी बातों को भल जाना चाहिए। यदि किसी को कठोर बत धारण करने की इच्छा हो तो वह धारण कर सकता है, किन्तु यह सर्वधाधारण के लिए लागू नहीं हो सकता।

१ इस पुस्तक का हिन्दी-पद्यानुवाद आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने 'बुद्ध-चरित' माम से किया है।

यह कथन देवदत्त को बहुत बुरा लगा और उसने अजातरात्रु के साथ पड्यन्त्र कर बुद्धदेव की हत्या करने के विवध उपाय किये, किन्तु निष्फल रहा। पीछे देवदत्त रोगग्रस्त हो गया और अपने कृत्य पर लिजित हुआ। वह बुद्धदेव की शरण में जाने के लिए पालकी पर चढ़कर चला; किन्तु मार्ग में ही बुद्ध को स्मरण करते हुए उसने शरीर त्याग दिया। इस विरोध की कथा बुद्ध-संघ में बड़े महत्त्व की है।

इस घटना के बाद बुद्धदेव राजग्रह से आवस्ती आ गये और पैंतालिसवाँ चतुर्मास्य समाप्त कर वहाँ से राजग्रह वापस आये। ग्रद्ध-कृट नामक पर्वत पर ठहरे। अजातशानु वेशाली पर आक्रमण करना चाहता था और आक्रमण करने के पूर्व उसने उनकी सम्मति ली। बुद्ध ने जो उत्तर दिया, वह बड़े महत्व का है, और उसपर किसी राष्ट्र की समृद्धि निर्मर है। भगवान ने कहा—"जबतक वृज्जि (लिच्छावि) जाति में एकता है, जबतक वे मिलकर कार्य करते रहेंग, जबतक गुरूजनों की सेवा में रत रहेगे और कुल-स्त्रियो तथा कुल कुमारियों का समृचित आदर करते रहेंगे तबतक उस जाति के अधःपतन की सम्मावना नहीं है; वरन उसकी उत्तरित्रर वृद्धि ही होती रहेगी।"

बुद्ध त्रापने पिता की मृत्यु के समय कपिलवस्तु गये, श्रीर उनकी सेवा की। इस समय युद्ध की श्रवस्था ६७ वर्ष की थी। पिता की मृत्यु के पश्चात् उनकी विमाता तथा पत्नी यशोधरा स्वतन्त्र हो गईं श्रीर उनलोगों ने स्वतन्त्र रूप से बौद्ध-धर्म को प्रह्ण किया। यद्यपि बुद्ध स्त्रियों को भिन्नुणी नहीं बनाना चाहते ये तथापि विमाता श्रीर पत्नी के श्राप्रह पर तथा श्रानन्द के श्रनुरोध पर बुद्ध ने स्त्रियों को भिन्नुणी बनने की श्राह्म ऐसा नियम बनाया कि वे भिन्नुश्रों के श्रधीन रहें। बुद्ध की विमाता श्रीर पत्नी प्रथम भिन्नुणी हुईं।

#### अन्तिम समय

बुद्ध ने ८० वर्ष की अवस्था में अपना शरीर छोड़ा; पर इसके पूर्व ही उनके धर्म ने संसार में बड़ी प्रवलता और दृढ़ता स्थापित कर ली। बुद्ध ने अन्त में एक बार शिष्यों को पुनः उपदेश दिया और धर्म का तत्व समकाया तथा रृढ़ रहने की आजा दी। बुद्ध ने कहा—"यदि मनुष्य मन में निश्चय कर ले कि उसे बुद्ध में, सब में, और धर्म में विश्वास है तो उसकी मुक्ति हो गई। "बुद्ध सरण गच्छामि, संव सरण गच्छामि, धर्म सरण गच्छामि, धर्म सरण गच्छामि, धर्म सरण गच्छामि।"—यह इस धर्म का मूलमंत्र हुआ। आनन्द से भगवान ने कहा—"हे आनन्द! तुम स्वयं अपने लिए प्रकाश हो। मेरे बाद तुम किसी दूसरे बाहरी रच्चक की शरण न लेना, रच्चक की भाँति सत्य में दृढ़ रहना।" जब बुद्ध के निर्वाण का समय निकट जानकर आनन्द बिहार में व्यूँटी पकड़कर रोने तथा पश्चाचाप करने लगे तब बुद्ध ने उन्हें अपने पास बुलाया और कहा—"आनन्द! बस अब दुःख मत करो। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा कि यह बात स्वाभाविक है कि प्रियजन पृथक हो जाते हैं। जो वस्त उत्तक हुई उसमें नाश लगा हुआ है। यह कीसे सम्भव है कि नाश न हो? तुमने मेरे प्रति प्रेम-व्यवहार रखा। तुम्हारा प्रेम कभी घटा नहीं। तुम अपने उद्योग में लगे रहो। तुम भी बुराई से शून्य हो जान्नोंगे तथा निर्वाण को प्राप्त होगे। ससार में मैं पहला हुद

विश्व •---१८

नहीं हूँ श्रीर न में श्रान्तिम बुद्ध ही होऊँगा। जबतक मेरे शिष्यगण पविश्वता के साथ धर्म का पालन करेंगे तवतक धर्मोन्नित होती रहेगी। जब सत्य की ज्योति मिथ्या तत्त्व के मेघों में छिप जायगी तब एक दूसरे बुद्ध का श्राविभीव होगा, जो मेरे बतलाये हुए धर्म का दोबारा प्रचार करेंगे। उत्का नाम मेत्रेय होगा। हमारे चते जाने पर तुम लोगों में से कोई यह न सोचे कि अब हमारा कोई गृह नहीं है। संघ के नियम तथा संघ के सिद्धान्त ही तुम्हारे गुरु होंगे।"

तदनन्तर बुद्धदेव ने उपस्थित लोगों से पूछा कि जिसको जो पूछना हो, पूछ ले, जिससे बाद में किसी को यह दःख न रहे कि बुद्धदेव के होते हुए अप्रमुक बात नहीं पूछ सका। तीन बार पूछने पर भी जब किसी ने कोई शंका उपस्थित न की तब बुद्ध ने कहा— "भाइयो ! देखो, में तुमसे आग्रहपूर्वक जो बातें कहता हूँ—ध्यान देकर सुनो। सब पदार्थों में नाश लगा हुआ है। आग्री मुक्ति के लिए पूर्ण परिश्रम के साथ यक करते रहना।" यही बुद्ध का अन्तिम उपदेश था। इसके बाद वे क्रमशः समाधि की अवस्था में प्रवेश करते हुए निर्वाण को प्राप्त हो गये।

भगवान के शरीर को ढंककर सुगन्धित काष्टों की चिता बनाकर शव को चिता पर रखा। काश्यप और ५०० भितुओं की वन्दना कर लेते ही भगवान की चिता जल उठी। भगवान के शरीर की जो किल्ज़ी, चम, मांस, नस या चर्ची थी, उनकी न राख जान पड़ी न को यला। सिर्फ अस्थियाँ हो बाकी रह गई। भगवान के शव के दग्ध हो जाने पर मेष ने आकाश से वृष्टि कर के चिता उंढी की।

राजा अजातरात्र ने राजगृह में भगगान की अहिधयों पर स्तृप बनवाया और पूजा की। वसाली के लिच्छ वियों ने, रामग्राम के कोलियों ने, अल्जकाप के बुल्लियों ने, किपलवस्तु के शाक्यों ने, बठे-द्वीप के ब्राह्मणों ने अरेर पावा के मल्जों ने भी अहिथ पाने के लिए आग्रह किया। अहिथ आठ भागों में वितरित कर दी गई—(१) मगध के राजा अजातरात्र, (२) वैसाली के लिच्छ मी, (३) किपलवस्तु के शाक्य, (४) अल्लिकाप के बुल्लि, (५) रामग्राम के कोलिय, (६) वठे-द्वीप के ब्राह्मण, (७) पावा के मल्ल, और (८) कुशीनगर के मल्ला।

श्राठ स्त्र इन श्रिस्थियों पर बनावाये गये। एक स्त्र उस पात्र पर बनाया गया जिसमें श्रिस्थियाँ रखी गई थीं। पिपाली वन के मीयों ने सिर्फ वहाँ के कीयला श्रीर भस्म से ही संतोष किया।

## बुद्ध के घार्मिक और दार्शनिक सिद्धान्त

संसार में भगवान् बुद्ध का जन्म इस हेतु हुआ था कि वे संसार को वास्तविक दुःख-रूप बतलावें और उस के शमन का उपाय भी। इस धर्म का सारांस आत्मोजिति और आदुन्मनिरोध है। इस मत के सिद्धान्त और विश्वास गीण हैं।

त्रार्य सत्य चार प्रकार के हैं-

(१) दुःख, (२) दुःख का हेतु, (३) दुःख का निरोध श्रीर (४) दुःख-निरोध का उपाय। द्वीम श्रीर कामनाश्रों से रहित होकर पवित्र जीवन-निर्वाह करने से मनुष्यों के दुःख

दूर होने की सम्भावना है। यह दुःखवाद ही बौद्ध-सिद्धान्त है। कपिल के सांख्य का भी मूल दुःख ही है। किस तरह दुःख की निवृत्ति होगी—सांख्य यही बतलाता है। बौद्ध- धर्म श्रीर सांख्य—दोनों निरीश्वरवादी हैं।

बुद्ध ने कहा है-दुःख का अनुभव सब करते हैं, किन्तु दुःख की जाननेवाले थोड़े ही हैं। द:ख के अनुभव से द:ख की निवृत्ति नहीं होती, वरन् द:ख के कारण के शन से निवृत्ति होती है। बुद्ध ने बतलाया कि जन्म से लेकर मृत्यु-पर्यन्त संसार दु:ख-रूप है। संसार में सुख स्थापन करने की चाहे जितनी भी चेष्टा की जाय, अप्रानन्द एवं विलास की सामग्री चाहे जितनी इकड़ी की जाय, किन्तु टु:ख से निवृत्ति नहीं हो सकती। संसार के सब पदार्थ ज्ञागभंगुर हैं श्रीर दःख इसी का फल है। श्रिमिलापाश्रों की पूर्ति भी दुःख-मय है, क्योंकि एक कामना की पूर्त्ति होने पर भी दूसरी कामना लगी हुई है ! तृष्णा ही हमारे मन में राग उत्पन्न करती है श्रीर जबतक किसी वस्तु के लिए राग लगा हुआ। है तबतक इस उसकी प्राप्ति के हेतु यक्षवान रहेंगे। इस प्रकार तृष्णा ही टुःख का हेतु है। बुद्ध का सिद्धान्त है कि तृष्णाका सर्वतोभाव से परित्याग करने से टुःख का निरोध होता है। श्रीर इस तृष्णा-नाश का ही नाम निर्वाण है। स्रन्त में दुःख-नाश के ब्राठ मार्ग वे बताते हैं जो ब्रष्टांगिक मार्ग के नाम से प्रसिद्ध हैं - (१) सम्मा दिहि श्रर्थात् सम्यक् दृष्टि। (२) सम्मा संकल्प श्रर्थात् सम्यक् संकल्य। (३) सम्मा वाचा श्रर्थात् सम्यक् वाक्य । (४) सम्मा कम्मान्त श्रर्थात् सम्यक् कर्मान्त । (५) सम्मा जीव श्चर्यात् सम्यक् जीविका । (६) सम्मा वायाम श्चर्यात् सम्यक न्यायाम । (७) सम्मा सति श्चर्थात् सम्यक् स्मृति । (८) सम्मा समाधि श्चर्थात् सम्यक् समाधि ।

- (१) सम्मा दिष्टि—टु:ख-समुदाय का श्रीर टु:ख-निरोध का ज्ञान ही सम्यक्-दृष्टि है। जनतक हम संसार को टु:ख-रूप न मानेंगे तबतक हमारे कर्जा व्य का लक्ष्य उसके भागने की श्रोर न होगा। सच्चे ज्ञान के बाद ही सच्चा संकल्प आता है।
- (२) सम्मा संकल्प—टु:ल-समुदाय के ज्ञान से निश्चय हो जाता है कि तृष्णा-त्याग के बिना टु:ल से छुटकारा नहीं हो सकता। जब हमारा सबके साथ श्रद्धेष, श्रद्धिस श्रीर मंत्री का भाव होगा तभी हमारी तृष्णा का चय हो सकेगा। श्रतएव हमें ऐसा भाव बना लेना चाहिए, जिससे किसी के प्रति हिंसा श्रीर द्वेष का व्यवहार नही। यही विचार सम्यक् संकल्प है।
- (३) सम्मा वाचा सब प्रकार के भूठ, दूसरों की निन्दा, श्रापमान, चुगली, भूठी गवाही श्रादि से विमुख रहना चाहिए। निरर्थक वार्तालाप भी दूषित समका जाता है। सम्यक् वार्तालाप मनुष्यों में परस्पर प्रोम उत्पन्न करने में सहायक होता है। ऐसी कोई बात न कहनी चाहिए जिससे दूसरे का जी दुखे। यहाँ तक कि श्राप्याप्री को दण्ड देते समय भी श्रादर का व्यवहार होना चाहिए और उसमें व्यक्तिगत वैर-भाव श्रायवा रोप की गन्ध न श्रानी चाहिए।
- (४) सम्मा कम्मान्त बौद्धधर्म में हिन्दू-धर्म की भाँति ही आवागमन माना गया है। लोग अपने कमों के अनुकूल बुरा या भला जन्म लेते हैं। बौद्ध-धर्म आत्मा को नहीं मानता, किन्तु एक प्रकार से कर्म का सिद्धान्त मानता है। प्राची का पुनर्जन्म नहीं होता,

किन्तु उसका संस्कार श्रीर श्रन्तिम विचार एक नया रूप धारण कर लेता है। स्वयं बुद्ध ने, जातक-कथाश्रों के श्रनुसार, श्रनेकों बार जन्म लिया था।

कमों में पञ्चशील मुख्य हैं। सर्वतः पाप-निवृत्ति को शील करते हैं। ये पञ्चशील स्रर्थात् पाँच स्नाज्ञाएँ सब बौद्ध ग्रहस्थों श्रौर भिन्तुत्रों के लिए हैं। ये संज्ञेप में इस प्रकार हैं—(१) कोई किसी को न मारे, (२) चोरी न करे श्रर्थात् जो वस्तु न दी गई हो, उसे न ले, (३) श्रूठ न बोले, (४) नशीली चीजों का सेवन न करे, (५) व्यभिचार न करे।

भिज्युश्रों के लिए पाँच श्रीर नियम हैं जो इस प्रकार हैं—(१) रात्रि में देर से भोजन न करना।(२) माला न पहनना श्रीर सुगन्धित द्रव्य न लगाना। (३) भूमि पर सोना। (४) नाच-गान-वाजे में श्रासक्त न होना। (५) सोना-वाँदी को व्यवहार में न लाना।

ये दसों आशाएँ (दशशील) भित्तुश्रों के लिए श्रनिवार्य हैं श्रीर प्रथम पञ्चशील गृहस्थों के लिए।

श्रपने माता-पिता का सत्कार करना यद्यपि इन दशशीलों में नहीं है, तथापि सूत्र में सब गहरथों को उसका पालन करने के लिए कहा गया है।

- (४) सम्मा जीव—ऐसी जीविका न करनी चाहिए जो बौद्धधर्म के सिद्धान्तों के प्रतिकृत हो अर्थात् ऐसी आजीविका नहीं करनी चाहिए जिसमें हिंसा, चोरी और व्यभिचार करना पड़े तथा भूठ बोलना पड़े। सागंश, मनुष्यों की आजीविका शुद्ध होनी चाहिए।
- (६) सम्मा वायाम—व्यायाम से यहाँ पर कसरत का श्रामिश्राय नहीं, नाना प्रकार के योग-श्रासनादि द्वारा शरीर को कष्ट देना नहीं, परन्तु इसका श्रर्थ है श्रुमोद्योग। सक्चे उद्योग में चार बातें श्राती हैं—(१) श्रवगुणों के नाश का उद्योग करना। (२) नये श्रवगुणों से बचना। (३) गुणों की प्राप्त करना। (४) गुणों की वृद्धि (श्राचार-विचार द्वारा) करना।
- (७) सम्मा सित स्मृति से स्मरण और बराबर विचार करने का ऋषं लिया गया है। मन सदा शुद्ध होना चाहिए। जब मन शुद्ध होगा तभी कर्म निर्दोप होगा। कर्म से कायिक, वाचिक, मानसिक—जीनों प्रकार के कर्म लिये जाते हैं।
- (二) सम्मा समाधि—समाधि कर्तव्य-पथ में ब्रान्तिम बात है। शील के ब्रनुशीलन से इमारी मानसिक कियाएँ नियमित हो जाती हैं। शील समाधि की सीढ़ी है। सत्कर्म के लिए जो चित्र की एकाग्रता संपादित की जाती है वह समाधि है। समाधि की इच्छा खनेवाले को भोजनादि में ब्रासिक का वर्जन कर उसके प्रति वैराग्य रखने का उद्योग करना पहता है। भोजन में स्वाद छेने की जरा-सी भी रुचि न रहनी चाहिए। दुःख का नाश करने के उद्देश्य से शरीर धारण रखने के निमित्त ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार भोजन से विराग उत्पन्न कर लेने पर निर्वाण-पथ के पिक को शरीर की ब्रानित्यता पर विचार करना चाहिए। निर्वाण की इच्छा रखनेवाले पुरुष को ब्रापना भाव ऐसा बना लेना चाहिए कि वह समस्त संसार का मित्र है।

#### बुद्ध के उदान

भावातिरेक से कभी-कभी जो सन्तों के मुँह से वाक्य निकला करता है उसे उदान कहते हैं। भिन्नु जगदीश काश्यप ने बुद्ध के उदान का अनुवाद ललित हिन्दी में किया है। यहाँ उनमें से कुछ मुख्य उदान दिये जाते हैं—

(१) मनुष्य अपने वंश अथवा जन्म से बाह्यण नहीं हो जाता, परन्तु जिसमें सत्य और पुष्य है वही बाह्यण है और वही घन्य है। जिसने पाप को मन से बाहर कर दिया है, रागादि से रहित और संयमशील है, जो निर्वाण-पद जानता है, सफल ब्रह्मचर्यवाला है—वही अपने को बाह्यण कह सकता है। पापकर्म को हृद्य से बाहर कर सदा स्मृतिमान रहता है, सभी बन्यनों के कट जाने से जो बुद्ध हो गया है—संसार में वही ब्राह्मण कहा जाता है।

स्तान तो सभी लोग करते हैं परन्तु पानी से कोई शुद्ध नहीं होता। जिसमें सत्य है, वही शुद्ध है, वही ब्राह्मण है।

(२) जो प्रपंच-पंक को पार कर चुका, काम के काँटों को तोड़ चुका, मोह का स्वय कर चुका और मुख-दुख से लिप्त नहीं होता, वही सच्चा भिन्नु है।

जिसने कामरूपी करटक को मसल डाला है, कोध और हिंसा को जीत लिया है, वह पर्वत के ऐसा अचल रहता है। उस भिचु को मुख-दुख नहीं सताते। जिसमें न माया (छल) है, न अभिमान, जो निलोंभ है और स्वार्थ तथा तृष्णा से रहित है, जी कोध से रहित होकर शान्त हो गया है, वही बाह्मण है, वही अमण और वही भिच्च है।

- (३) जितनी हानि रात्रु रात्रु की श्रीर वैरी वैरी की करता है, फूठ के मार्ग पर लगा चित्त उससे श्रधिक बुराई करता है।
- (४) जिसका चित्त शिला के ऐसा अचल रहता है—राग उत्पन्न करनेवाले विषयों में अनुरक्त नहीं होता है और कोध करनेवाले विषयों में कोध नहीं करता, जो ध्यान लगाना जान चुका है—उसे क्यों कर दुःख हो सकता है।
- (५) स्थिर शरीर स्रौर स्थिर चित्त से खड़ी, बैठी या सोई स्रवस्था में जो भिन्नु स्रानी स्मृति को बनाये रखता है, वह ऊँची-से-ऊँची स्रवस्था को प्राप्त कर लेता है। ऊँची-से ऊँची स्रवस्था को प्राप्त कर वह मृत्यु की दृष्टि में नहीं स्राता।
- (६) जिसने ऋपने वितकों को भस्म कर दिया है ऋौर ऋपने को पूरा-पूरा पहचान लिया है, वह ऋस्पसंज्ञी योगी सांसारिक ऋगसक्ति को छोड़ चारो योगों ( कामयोग, भवयोग, दृष्टियोग ऋौर ऋविद्यायोग) के परे हो जाता है। उसका फिर संसार में जन्म नहीं होता।
- (७) कामों में आसक्त, कामों के पङ्क में पड़े, दस बन्धनों के दोप को नहीं देखनेवाला, बिलक उन बन्बनों में और भी संलग्न रहनेवाला इस आपार भवसागर को पार नहीं कर सकता।
- (८) मोह के बन्धन में पड़ा हुआ संसार, ऊपर से देखने में बड़ा आच्छा मालूम होता है। संसारी मूर्ख-जन उपाधि के बन्धन में बँघे हुए हैं और अंधकार से सभी और धिरे पड़े हैं। समकते हैं— "यह सदा ही रहनेवाला है।" शानी पुरुष के लिए रागादि कुछ नहीं है।

- (E) दान देने से पुरुष बढ़ता है। संयम करने से वैर बहुने नहीं पाता। पुरुषवान पाप को छोड़ देता है। राग-द्वेष श्रीर मोह के ज्ञय होने से परिनिर्वाण पाता है।
- (१०) शोक करना, रोना-पीटना तथा श्रीर भी संसार में होनेवाले श्रानेक प्रकार के दुःख प्रेम करने से ही होते हैं। जो प्रेम नहीं करता, उसे कोई दुःख नहीं होता। संसार में जिनके मन में कभी प्रेम की मावना नहीं उठी है वे ही सुखी श्रीर शोक-रहित होते हैं। इसिलए संसार में प्रेम (मोह-माया) न बढ़ाते हुए विरक्त रहने का यक्ष करना चाहिए।

#### बुद्ध का घम्मपद

जिस प्रकार महामारत में गीता एक छोटी, किन्तु अमूल्य कृति है उसी प्रकार समस्त बौद्ध-साहित्य में "धम्मपद" एक छोटा, किन्तु मूल्यवान रक्ष है। धम्मपद में २६ अध्याय हैं और कुल ४१३ श्लोक अथवा कथन हैं। भगवद्गीता की विशेषता है— कई दार्शनिक विचारों के समन्वय का प्रयत्न; इसलिए गीता के टीकाकारों में आपस में मतभेद है, लेकिन धम्मपद में एक ही मार्ग है, एक ही शिक्षा है। उस पथ के पिषक का आदर्श निश्चित है। भगवद्गीता की तरह धम्मपद का बड़ा प्रचार है। प्राचीनकाल में चीनी, तिब्बती आदि भाषाओं में इसके अनुवाद हुए हैं। अब तो संसार की सभी सभय भाषाओं में अनुवाद हो चुके हैं। भारत की अन्य भाषाओं की तरह हिन्दी में भी एक से अधिक अनुवाद हैं जिनमें सर्वाङ्ग सुन्दर भदन्त आनन्द कीशल्यायन का है। इसी अनुवाद से यहाँ कुछ चुने हुए वाक्य श्लोक-संख्या के साथ दिये जाते हैं—

- (१) वैर वैर से कभी शान्त नहीं होता । अवेर से ही वैर शान्त होता है । यही इसका स्वमाव है । (५)
- (२) धर्मग्रन्थों का कितना ही पाठ करें, लेकिन यदि प्रमाद के कारण मनुष्य उन धर्म-ग्रन्थों के अनुसार आचरण नहीं करता तो दूसरे की गीएँ गिननेवाले ग्वालों की तरह बहु अमण्डल का भागी नहीं होता। (१६)
- (३) न तूसरों के दोष, न दूसरों के कृत-अकृत को देखे। आदमी को चाहिए कि अपने ही कृत-अकृत को देखे। (५०)
  - (४) चन्दन, कमल या जूही की मुगन्थ से सदाचार की मुगन्ध बहुकर है। (५५)
- (५) यदि मूर्ख अपदमी अपने को मूर्ख समसे तो उतने अंश में तो वह बुद्धिमान है। असली मूर्ख तो वह है जो मूर्ख होते हुए अपने को बुद्धिमान समस्तता है। (६३)
- (६) जनतक पाप कर्मफल नहीं देता, मनुष्य उसे मधु के सदृश समस्ता है। जन पाप कर्मफल देता है तब उसे दुःख होता है। (६६)
- (७) जो आदमी अपना दोष दिलानेवाले की भूमि में घन दिलानेवाले की तरह समके, जो संयम में समर्थ कवि-पंडित की संगति करे, उस आदमी का कल्याण ही होता है, अकल्याण नहीं। (७६)
- (८) अधर्म से न अपने लिए पुत्र, धन या राष्ट्र की इच्छा करता है, न दूसरे के लिए। जो अधर्म से अपनी उन्नित नहीं चाहता वहीं सदाचारी है। प्रशाबान ही धार्मिक है। (८४)

- (E) दूसरों को जीतने की अपेचा अपने को ही जीतना श्रेष्ठ है। (१०५)
- (१०) शुभ-कर्म करने में जल्दी करे। पापों से मन को इटावे। शुभ-कर्म करने में दील करने पर मन पाप में रत होने लगता है। (११६)
- (११) न नंगे रहने से, न जटा बहाने से, न भस्म लेपने से, न उपवास करने से, न कड़ी भूमि पर सोने से, न उकड़ू बैठने से ही उस ब्रादमी की शुद्धि होती है जिसकी ब्राकां हाएँ निर्मूल नहीं हुई हैं। (१४१)
- (१२) मनुष्य पहले स्वयं वैसा करे जैसा वह औरों को उपदेश देता है। अपने को दमन करनेवाला दूसरों का भी दमन कर सकता है। वस्तुतः अपने को दमन करना ही कठिन है। (१५.६)
- (१३) श्रपना किया पाप श्रपने को मिलन करता है। श्रपना न किया पाप श्रपने को शुद्ध करता है। प्रत्येक श्रादमी की शुद्धि-श्रशुद्धि श्रलग-श्रलग है। एक श्रादमी दूसरे को शुद्ध नहीं कर सकता। (१६५)
- (१४) नीरोग रहना परम लाभ है। सन्तुष्ट रहना परम धर्म है। विश्वास सबसे बड़ा बन्धु है। निर्वाण सबसे बड़ा सुख है। (२०४)
- (१५) कोध को अक्रोध में, बुराई को मलाई से, कंत्र्सपन को दान से और फूठ को सच से जीत। (२२३)
- (१६) सत्य बोते, कोध न करे, माँगने पर थोड़ा रहते भी कुछ दे, इन तीन बातों के करने से ब्राह्मी देवतात्रों के पास जाता है। (२२४)
- (१७) राग के समान आग नहीं, द्वेप के समान ग्रह नहीं, मोह के समान जाल नहीं और तृष्णा के समान आगम नदी नहीं। (२५१)
- (१८) दूसरों के दोप का देखना आसान है। अपने दोप का देखना कठिन है। दूसरों के दोपों को तो सुस की भाँति उड़ाता है; किन्तु अपने दोपों को ढँकता है जैसे वेईमान जुआड़ी पासे को। (२५२)
- (१६) जिस प्रकार कुरा यदि ठीक से ग्रहण न किया जाय तो हाथ को छेद देता है उसी प्रकार संन्यास का यदि ठीक से पालन न किया जाय तो नरक में ले जाता है। (३११)
- (२०) धर्म का दान सब दानों से बढ़कर है। धर्मरस सब रसों से बढ़कर है। धर्मरति सब रतियों से बढ़कर है। तृष्णा का ज्ञय सब दखों के ज्ञय से बढ़कर है। (३४५)
- (२१) मैं ब्राह्मणी माता से पैदा होने के कारण किसी को ब्राह्मण नहीं कहता। जिसके पास कुछ नहीं है श्रीर जो कुछ नहीं लेता उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।
- (२२) जो बिना चित्त की दूषित किये गाली, वध श्रीर बन्धन को सहन करता है, स्मा-बल ही जिसकी सेना का सेनापित है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। (३६६)

### बौद्धसंघ

बुद्ध ने जब अपने धर्म का स्वरूप ठीक-ठीक संगठित देखा तब उन्होंने अपने धर्म के प्रचार के लिए एक बौद्ध-संघ स्थापित किया। अपजतक संसार में इसके बराबर का संघ नहीं हुआ। अधिकांश साधु, ऋषि, मुनि अपनी आलमा की उन्नति में ही तत्पर रहते थे,

पर बौद्ध-संव में कुछ ऐसी विशेषता थी कि आज उसने अपने आदशों की छाप विश्व-भर के धार्मिक संघों पर डाल रखी है। अपनी आत्मा के कल्या के साथ ही संसार के कीचड़ में फँसे हुए व्यक्तियों को भी सनुपदेश सुनाकर अपने पथ पर लाना उसका उद्देश्य था।

बुद्ध स्त्री-पुरुप को, जिनको संसार से विरक्ति हो गई हो, बिना किसी जाति-भेद-भाव के अपने संग्र में सम्मिलित कर लेते थे। बुद्ध के पूर्व शूद्ध संन्यासी अथवा बानप्रस्थी नहीं हो सकते थे; लेकिन बुद्ध ने जाति-गाँति के भेद-भाव को बिलकुल उठा दिया था।

यहस्य बौद्ध-भिन्नुत्रों को वस्त्र बाँटना एक बहा पुराय का काम सममते थे। हर शरद्भृतु में बौद्ध-भिन्नुत्रों को वस्त्र बाँटे जाते थे। भिन्नु तीन वस्त्रों के त्र्रातिरक्त एक भिन्नापात्र, एक क्राँगोछा, एक करधनी त्रीर एक उस्तरा रखते थे। हर पन्द्रहवें दिन भिन्नु
लोग परस्तर एक दूसरे का मुराइन कर देते थे। वर्षा-ऋनु उन्हें एक ही जगह व्यतीत
करनी पहती थी। उसे चनुर्मास कहते थे, जो द्वापाद की पूर्णिमा से कार्तिक की पूर्णिमा
तक माना जाता था। भिन्नु त्रापनी त्राजीविका स्वयं उपार्जन करते थे। उनकी
क्राजीविका मिन्ना थी। किन्तु भिन्ना के समय वे मौन रहते थे। बुद्ध के जीवनकाल में
ही संघ के नियम बन गये थे। मरते समय बुद्ध ने कहा—"संघ के लिए हमने जो नियम
बना दिये हैं वे ही तुम्हारे लिए गुह श्रीर श्राचार्य का काम करेंगे।"

भिन्नुश्रों के लिए भी एक ही नियम था, किन्तु उनका सारा काम विलकुल पृथक् था। बीद्धरंत्र की स्थापना में तीन महत्त्वपूर्ण बातें थीं—(१) सहयोग-भावना श्रौर सार्वजनिक बुद्धि से काम लेना।(२) संगठन श्रौर व्यवस्था बनाये रखना। (३) धर्म के प्रचार श्रौर विस्तार के लिए नया-नया श्रायोजन करना।

### निर्वाश

बौद्धवर्म आत्मा को नहीं मानता। यह सब वस्तुओ को अनित्य और दु:खमय मानता है। सबको अनात्म मानता है। उसका सिद्धान्त है कि वासना के द्ध्य हो जाने से नाम-रूप इन्द्रधनुप के चित्र-विचित्र रंग की माँति विलीन हो जाते हैं। निर्वाण निःशाता का ही नाम है। निर्वाण दीपक के बुक्तने को कहते हैं। राजा मिलिन्द ने आचार्य नागसेन से निर्वाण के विषय में पूछा तो उन्होंने उसको बताने में असमर्थता प्रकट की। क्योंकि दुनिया में कोई चीज निर्वाण के समान नहीं है। वास्तव में निर्वाण का अर्थ है उन गुणों और वन्धनों का नाश हो जाना, जो मनुष्य को मेद-भाव से अनुपाणित कर स्वार्थ की ओर प्रइत्त करता है। निर्वाण की अवस्था में मनुष्य की सारी वासनाएँ और आकांकाएँ नष्ट हो जाती हैं। जो अवस्था जीवन कि की होती है वही निर्वाण-प्राप्त मनुष्य की पाई जाती है। अत्यप्त निर्वाण का अर्थ विनाश नहीं; किन्दु पूर्णता है।

## आत्मा श्रीर पुनर्जन्म

बीद्धधर्म को छोड़कर भारतवर्ष के अन्य घर्म आत्मा की सत्ता में विश्वास रखते हैं। बौद्ध-धर्म कहता है कि कोई स्थिर आत्मतस्य नहीं है। ऐसी अवस्था में अच्छे-बुरे कमों के लिए उत्तरदायी कीन है ? पाप-पुराय का फल कीन भोगता है ? पुनर्जन्म किसका होता है ? आत्मा के न मानने पर पुनर्जन्म की व्याख्या नहीं हो सकती। मरने के पहले और मरने के बाद किसी समय भी बौद्ध आत्मा का होना स्वीकार नहीं करते। यदि कोई भी किया बिना स्थिर कर्ता के ही हो सकती है तो स्थिर तत्त्व को माने बिना पुनर्जन्म भी हो सकता है। बौद्ध-दर्शन में आत्मा को बराबर दीपक की शिखा से उपमा दी जाती है। जबतक दीपक जलता रहता है तबतक उसकी शिखा या लौ एक मालूम पड़ती है। लेकिन वास्तव में घह शिखा नये इंघन के संयोग से प्रतिच्चण बदलती रहती है। दीपक की शिखा एक ईंपन-संघात से दूसरे ईंपन-संघात में संकान्त हो जाती है। उसी प्रकार एक जीवन के मृत्युच्चण और दूसरे जीवन के जन्मच्चण में, किन्हीं दो झ्यों की अपेचा अधिक अन्तर नहीं है।

## बौद्धधर्म और ईश्वर

बुद्ध ने किसी ईश्वर की पूजा करने की शिद्धा न दी थी। इस विषय की चर्चा ही नहीं की। उन्होंने ईश्वर का प्रश्न उठाया ही नहीं। पूछने पर बात ठाल दी। केवल यही बतलाया कि वह एक अज्ञात पदार्थ है। इसलिए कहा जाता है कि बौद्धधर्म उपनिषदीं का बाह्य स्पृन्थितिक दर्शनवाद है। अपना ही आश्रय लो। किसी अन्य का आश्रय मत दूँ हो—यही बुद्ध की शिद्धा थी।

#### बौद्ध-सम्प्रदाय

बुद्ध के संघ के नियम बड़े दृढ़ श्रीर कठोर थे। जैसे-जैसे बौद्दमत का प्रचार होता गया वैसे-वैसे लोग श्रपने सुभीते की गुंजाइश खोजने लगे। श्रन्त में दो मुख्य संप्रदाय हो गये—'हीनयान' श्रीर 'महायान'।

हीनयान के मत से बुद्ध साधारण मनुष्य थे और उन्होंने अपने कर्ता व्यपालन द्वारा बुद्धत्व प्राप्त किया। किन्तु महायान ने आदि बुद्ध अथवा बोधसत्त्व को माना है और उनको ईश्वर बना दिया है। "बोधिसत्व की कल्पना महायान सम्प्रदाय की सबसे बड़ी विशेषता है। यह कल्पना इतनी उदात्त तथा इतनी मनोरम है कि केवल इसी कल्पना के आधार पर यह धर्म संसार के प्रमुख धर्मों में महत्त्वपूर्ण स्थान पाने का अधिकारी है। बोधिसत्त्व का शाब्दिक अर्थ है बोधि अर्थात् ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखनेवाला व्यक्ति। अर्धत् तथा प्रत्येक बुद्ध का लच्चण नितान्त सीमित रहता है। अपना अम्युदय तथा व्यक्तिगत कल्याण-साधन करना ही दोनों के अनुष्ठान का अन्तिम उद्देश रहता है। पर बोधसत्त्व संसार के समस्त प्राणियों के समग्र दुःखों का नाश कर उन्हें निर्वाण-प्राप्ति करा देना अपने जीवन का उद्देश मानता है। संसार का एक-एक प्राणी जबतक सक्त नहीं हो जाता तबतक वह स्वयं निर्वाण-सुख को भोगने के लिए उद्यत नहीं होता।

वि० ध०-१६

उसके जीवन का ध्येय स्वार्थ-सिद्धिन होकर परोपकार रहता है। वह जगत् के प्रत्येक व्यक्ति को श्रपना ही स्वरूप समझता है।" "

महायान का मत है कि "परम-सत्य-स्वरूप बुद्ध मानव-समाज के कल्याण-साधन के निमित्त अनेक रूप धारण किया करते हैं। बुद्धदेव भी उन्हीं के एक अवतारमात्र हैं। उनकी भित्तपूर्वक उपासना करने से मनुष्य अपने लक्ष्य तक पहुँच सकता है। महायान-अन्य 'सद्धर्म-पुण्डरीक' का कहना है कि सच्चे प्रेम से मगवान बुद्ध की, एक पुष्प के अपण्य द्वारा, पूजा करने से साधक को अनन्त सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार महायान-धर्म ने निरीश्वरवादी शुष्क निवृत्ति-प्रधान हीनयान को कायापलट कर उसे ईश्वरवादी तथा प्रवृत्ति-प्रधान मनोरम रूप में उपस्थित किया।" व कालान्तर में महायान-मत की पूजी-पचारविधि बहुत विस्तृत और तारतम्य-युक्त हो गई। उनमें प्रायः सभी हिन्दू देवी-देव-ताओं के समान पद्मपाणि, अवलोकितेश्वर, अमिताम आदि देवता की कल्पना कर अर्चना की जाने लगी। इस प्रकार इस मत में शरणागित-द्वारा मोद्य या निर्वाण का विचार आ गया।

कुछ लोग महायान की कल्पना के मूल में गीता का भक्ति-समन्वित कर्मयोग मानते हैं। इस महायान का विकास चलता ही गया श्रीर तन्त्र-मन्त्र की श्रोर भी श्रभिरुचि बढ़ी। इस मत के श्राचार्य नागार्जुन एक प्रकारण्ड तान्त्रिक तथा खिद्ध पुरुप माने जाते हैं। इन गुद्ध शिद्धाश्रों ने महायान का स्वरूप बदलने में विशेष सहायता दी। यह विचार-धारा इतनी प्रवल हुई कि मंत्र-यंत्रों की विपुलता ने प्राचीन बुद्धत्व के श्रादर्श को हँक दिया। श्रागे चलकर महायान से बन्नयान की उत्पत्ति हुई जिसमें मद्य, मास, इटयोग तथा मैधुन की शिद्धाएँ प्रधान विषय हैं। बन्नयान तान्त्रिक बौद्ध-धर्म का विकसित रूप है। इसकी दार्शनिक दृष्टि यदापि श्रून्यवाद ही है तथापि श्राचार में तान्त्रिक किया-कलाप की बहुलता है। यह तिब्बत, चीन श्रादि में विशेष रूप से पूला-फला।

हीनयान में अपने सिवा और कोई सहायक नहीं माना गया है। हीनयान अपने उच आदर्श और कठिन वत के कारण छोटा यान (मार्ग) है। उसपर सब चढ नहीं सकते हैं।

# तीर्थस्थान और मूर्तिपूजा

किष्णवस्तु (भगवान बुद्ध का जन्मस्थान); बोधगया (बुद्धत्व प्राप्ति का स्थान); ऋषित्रत्त सारनाथ (सर्वप्रथम धर्मचक प्रवर्तन का स्थान जहाँ पर बुद्ध की जीवितावस्था में ही बिद्दार बना था); कुशीनगर (बुद्ध का निर्वाण-स्थान); राजग्रह (बुद्धत्व-प्राप्ति के पूर्व अवलारक लाभ श्रीर आचार्य कद्र-द्वारा शिक्षा प्राप्त करने का स्थान); श्रीर वैशाली (बौद्धों का द्वितीय सभा-स्थल तथा बुद्ध का प्रिय निवासस्थान)—ये बौद्धों के मुख्य तीर्थ-स्थान हैं। इसके अलावा आवस्ती, कीशाम्बी, नालन्दा श्रीर पाटलिपुत्र (जो उस समय कुसुमपुर के नाम से विख्यात था) तीर्थस्थान हैं। किन्तु सबसे अधिक प्रतिष्ठा बोध-गया और बाद, किपलवस्तु और कुशीनगर की है।

१. धर्म और दर्शन, पृष्ठ ११३--१४ । २. धर्म और दर्शन--११७

बुद्ध की मृत्यु के बाद चक, स्त्प, पाद-चिह्न, बोधिवृद्ध इत्यादि उपासना के साधन थे। इन्हीं वस्तुःश्रों का श्रादर हुन्ना करता था।

ईसवी शताब्दी के प्रारम्भ में महायानमत के प्रचार पर गौतम बुद्ध तथा अन्यान्य बुद्ध एवं बोधसत्व की उपासना आरम्भ हुई। कलकत्ता के अजायबघर में बुद्ध की सबसे पुरानी मूर्ति सुरिच्चत है। ऐसा अपनुमान किया जाता है कि वह मूर्ति ईसवी सन् १४२ की बनी हुई है।

ईसवी सन् की प्रथम दो या तीन शताब्दियों के ऋषिकांश इतिहास में एक ऐसी महत्त्वपूर्ण घटना है कि उसका थोड़ा बहुत विवेचन ऋावश्यक प्रतीत होता है। ऋशोक के बौद्ध मतानुयायी होने के कारण बौद्ध-धर्म का भाग्य खुला; किन्तु साथ-साथ भारत में इससे बौद्ध-धर्म की ऋवनित का भी बीज वपन हुआ। क्योंकि ज्योंही भारतीय बौद्ध-धर्म विदेश की छोर बद्दा त्योंही उसमें परिवर्तन होना ऋारम्भ हो गया और बौद्ध-धर्म ऋपने प्राचीन भारतीय रूप से परिवर्तित हो गया। दार्शनिक मत एवं धर्म—दोनों रूपों में बौद्धधर्म ने विदेशी लोगों की इतनी तुष्टि की कि काला अर में वह भारत से उठ गया और विदेशों में उसने नवीन जीवन धारण कर लिया।

भारत के बीद पूर्णतया श्रिहंसावतधारी थे। बाहर के बीद मूर्तियों को शुकर-मज्जा, गी-मांस श्रादि से विल देने लगे। जिन्हें भारतीय बीद गिहंत श्रीर श्रपने मन्दिरों को श्रपवित्र करनेवाले सममते। चुन्द लोहार के यहाँ शुकर-मार्दव खाने के बाद "बुद्ध का निर्वाण हुश्रा था। वैदिक प्रन्थ में गोवरछत्ते (कुकुरमुत्ता) को शुकर-मार्दव कहते हैं। गोवरछत्ता वरसात में पैदा होता है श्रीर खाने पर जल्दी पचता नहीं है। इसीके खाने का विपाक्त प्रभाव बुद्ध पर पड़ा। मांसाहारी बौद्ध मांसाहार की इच्छा की पुष्टि के श्रिमिष्राय से, शुकर-मार्दव का श्रर्थ स्त्रप्र के मांस समक्तते हैं। किन्तु वे इस बात की श्रोर ध्यान नहीं देते कि बुद्ध ने श्राजीवन पश्रु-वध या मांस-भन्नण के विरुद्ध लोगों को शिचा दी थी। श्रतः उनका मांस खाना किसी प्रकार सिद्ध नहीं होता। श्रीर विशेष कर उस श्रवस्था में, जब बुद्ध के जीवन-चरित्र में उनके श्रथवा उनके श्रनुनायायियों के मांस खाने का जिक कहीं नहीं श्राता।

## बौद्ध-साहित्य

बुद्ध ने कोई पुस्तक न लिखी। उनके उपदेश मौिखक ही होते थे। उनकी मृत्यु के बाद उनके उपदेश लिपिबद्ध किये गये। उनकी शिक्षाएँ पाली-प्रन्थों में संग्रहीत हैं जिन्हें पिटक कहते हैं। पिटक का अर्थ है पिटारी। इसे ईसवी-पूर्व ३०० वर्ष का समस्तना चाहिए। (क) सुत्त, (ख) अभिषम्म, (ग) विनय—ये तीन पिटक हैं। सुत्तपिटक के पाँच निकाय हैं जिनमें चार निकायों के नाम—(१) दीघ, (२) मिष्मम, (३) संयुक्त और (४) अंगत्त रहें। खुद्दक-निकाय में छोटे-छोटे १५ प्रन्थ हैं—(१) धम्मपद, (२) उदान, (३) येरगाथा, (४) येरीगाथा, (५) जातककथा, (६) विमानवत्थु, (७) प्रेतवत्थु, (८) खुद्दक-पाठ, (६) इतिदुत्तक, (१०) सुक्तनियात, (११) निद्देश्य, (१२) परिसम्पदा, (१३)

श्रमिधान, (१४) बुद्ध-वंस श्रौर (१५) चरियापिटक । इनमें उदान, धम्मपद, जातककथा, धरगाथा, धरीगाथा, विमानवत्थु श्रौर प्रेतवत्थु तथा खुद्दकपाठ विशेष विख्यात हैं।

स्रिमिधम्मिपटक में बुद्ध के मनोविज्ञान-सम्बन्धी श्रीर दर्शन-शास्त्र-सम्बन्धी विचारों का संग्रह है।

विनयपिटक में भिज्ञों की जीवन-चर्चा अ।दि की शिज्ञा है।

बौद्धधर्म के प्राचीन अन्थों में एक मिलिन्द्पन्हों श्रर्थात् मिलिन्द्परन है। इस अन्थ में बौद्ध शिद्धक नागसेन श्रीर यूनानी राजा मिनेन्दर या मिलिन्द के संवाद का वर्णन है। यह प्रथ श्रत्यन्त सुन्दर भाषा में प्रश्नोत्तर के रूप में है। इससे बौद्ध-सिद्धान्तों का सम्यक् ज्ञान हो जाता है। "

जातककथा में बुद्ध के पूर्व-जन्म की कथाएँ हैं, जिन्हें बुद्ध ने प्रसंगवश अपने शिष्यों को सुनाया था।

उदान—श्रद्भृत वस्तु श्रथवा दृश्य को देखकर बुद्ध के मुख से जो काव्यमय सरस शब्द निकल पड़े थे उनके ऐसे ⊏२ वचनों का, प्रसंग के साथ, संग्रह है।

वेरगाथा तथा वेरीगाथा—बुद्ध भिन्नु और भिन्नु शी के काव्यों का संग्रह है जिसमें उनके जीवन की कथा की श्रोर संकेत हैं।

विमानवत्थु तथा प्रेतवत्थु में स्वर्ग, नरक तथा प्रेत के सम्बन्ध की बातें हैं।

पूर्वोक्त मुख्य-मुख्य ग्रन्थों के सिवा बौद्धों का विशाल साहित्य है जिसमें ग्रानेक ग्रंथ ग्रावतक श्राप्रकाशित हैं। बौद्ध-दर्शन-साहित्य भी बृहत्तर श्रीर गम्भीर है। व

### भारत से बौद्धधर्म के लुप्त होने का कारण

श्रपने जन्मस्थान भारत में बौद्धधर्म का लोप होना एक श्रद्धत घटना है। किन्तु विचार पूर्वक देखने से ज्ञात होगा कि बौद्धधर्म भारतवर्ष से निर्वासित नहीं हुश्रा; किन्तु महान हिन्दू-धर्म से निकलकर श्रपनी मुगन्धि सुदूर देशों में फैलाकर पुनः इसी धर्म में विलीन हो गया। यह घटना रोचक एवं शिज्ञापद है।

प्राचीनतम बौद्ध-सम्प्रदाय ईश्वर का श्रस्तित्व स्वीकार नहीं करते। उनके मत से जड़ पदार्थ नित्य हैं श्रीर उन जड़ पदार्थों की शक्ति द्वारा ही समस्त संसार की सृष्टि हुई है। यदि बीच-बीच में प्रलय हो जाता है तो इन्हीं जड़ पदार्थों के अन्तर्भक्त गुण के प्रभाव से फिर सृष्टि होती है। इस प्रकार ईश्वर के श्रस्तित्व पर इस धर्म ने कुछ भी विचार नहीं किया। बुद्ध की मृत्यु के अनेक शताब्दो वाद एक श्रोर बौद्धधर्म दूर देश में भी फेल गया, दूसरी श्रोर महायानसम्प्रदाय के कारण मूर्तिपूजा की प्रथा भी प्रचलित हो गई श्रोर प्राचीन बौद्धधर्म हीनयानसम्प्रदाय में ही सीमित रह गया। ऐसी परिस्थित में हिन्दू-धर्म के उद्धारकों ने अपने धर्म श्रीर संस्कृति के पुनश्दार के श्रद्ध त मार्ग का अवलम्बन किया। उसके परिणामस्वरूप कालान्तर में बौद्धधर्म हिन्दू-धर्म में मिल गया श्रीर भारतवर्ष से इसका स्वतन्त्र श्रस्तित्व जाता रहा।

१. इसका इिन्दी अनुवाद मिज्ज जगदीश ने किया है।

२. देखिए, राहुलसंकृत्यायन के पिटकों का अनुवाद।

हिन्दू-पुराश्वकार ने बुद्ध को वर्त्तमान बुग का केवल सर्वश्रेष्ठ पुरुष ही नहीं माना; किन्तु उन्हें कलियुग में ईश्वर का नवाँ श्रवतार स्वीकृत किया। मत्स्य, कल्कि, वायु, गरुड, ब्रह्म, लिङ्ग, नृसिंह, ऋग्नि एवं भविष्य ऋादि पुरागों ने घोषणा की कि बुद्ध नारायण अर्थात परमात्मा के नवें अवतार थे और कलियुग के लिए उनका अवतार हुआ था। उनकी पूजा और अर्चा की विधि भी पुराणों ने बतलाई है। भविष्यपुराण ने तो सपष्ट शब्दों में कहा है कि भगवान् बुद्ध की स्वर्णप्रतिमा स्थापित करके ब्राह्मण को दी जाय (२।७२-७३)। इन पुरागों के ब्रादेशानुसार कट्टर हिन्दू भी बुद्ध-मूर्ति की पूजा करने लगे। जब विदेशी बौद्धों ने उन मूर्तियों की पूजा शुकर श्रीर गी के मांस से करना आरम्भ किया तब बुद्ध भक्त हिन्दुओं ने पिवत्रता को कायम रखने के उद्देश्य से कुछ मर्तियों के विष्हा, शिव श्रादि नाम रख दिये। जगननाथपुरी के मन्दिर में नो जगननाथजी की मूर्ति है वह परम्परा से बृद्धावनार की मूर्ति मानी जाती है। वस्तुतः तुलसीदास श्रपने छुप्ययरामायण में जगननाथजी को नवाँ श्रयतार बताते हैं जिससे श्रीजगननाथ श्रीर बुद्ध एक ही जान पड़ते हैं। श्रतएव हिन्दुश्चों ने नये रूप में बुद्ध की पूजा जारी रखी। बुद्ध की पूजा का परित्याग उन्होंने श्रपनी श्रोर से नहीं किया। हिन्दु बृद्ध-मूर्ति की पूजा हिन्दू-देवता के नाम से करने लगे। इस प्रकार हिन्द्रश्रों ने बुद्ध का नहीं, किन्तु बौद्धों का विहिष्कार किया। आर्थेतर बौद्ध आज भी बोधगया के मन्दिर में शुकर-मज्जा-मिश्रित मोमवित्याँ श्रीर मेप-मन्जा-मिश्रित चावल चढ़ाते हैं। इसी कारण हिन्दू बुढ-मन्दिर के भीतर पूजा करने से हिचकते हैं। हिन्दू वैष्ण्व विष्णुपूजा एवं दशावतार-पूजा के साथ-साथ बुद्ध की भी गूजा करते हैं; क्योंकि भगवान का यह नवाँ अवतार है। इसलिए यह कहना ऋत्युक्ति नहीं होगा कि हिन्दू-धर्म ने बौद्धधर्म को अपने में पचा डाला है। श्राज भी नेपाल में हिन्दू-धर्म एवं औद्धधर्म में इतना निकट-सम्बन्ध है कि नेपाल-माद्दान्य के अनुसार शिव की पृजा करना बुद्ध की पूजा करना है। नेपाल में मद्दाकाल के मन्दिर में इस बात का एक मुन्दर उदाहरण पाया जाता है। महाकाल को, जिन्हें बौद वज्रपाणि का रूप मानते हैं, इन्दू लोग शिव का अवतार मानकर पूजते हैं। तिब्बती बीढ़ों का एक सम्प्रदाय अवलोकितेश्वर को हिन्दू-देवता शिव से श्रीर उनकी सहवासिनी को हिन्दू देवी तारा से मिलता-जुलता पाता है। जावा के 'बराबटर' नामक स्थान में बौद्ध-मूर्तियों के साथ हिन्दू-देवता श्रों की मूर्तियाँ भी पाई जाती हैं। पेकिंग (चीन) के बौद्ध मन्दिरों की दीवारों पर संस्कृत के लेख में भारतीय पुराखों की कितनी बातें खुदी हुई हैं। यह बात उल्तेखनीय है कि बुद की मभी मूर्तियों की ब्राकृति ब्रीर मद्रा हिन्द-मितमा-प्रतिष्ठा की पद्धति से मिलती है। इन मूर्तियों में से श्रिधिकांश के मस्तक पर तिलक का चिह्न पाया जाता है अपीर कुछ मृतियों के वज्ञ:स्थल पर यज्ञोपवीत भी देखा जाता है।

इस प्रकार काल-कम से बुद्ध के हिन्दू-उपासक विदेशियों के प्रविष्ट होने के कारण बौद्धधर्म को अष्ट एवं धर्म-विषद्ध मानने लगे। जगद्गुरु श्रीशङ्कराचार्य ने साम्प्रदायिक उपाधि त्यागकर पुनः पुरातन वैदिक धर्म में लौट आने के लिए घेरित किया और विहारों को मठों के रूप में परिवर्तित कर ढाला। इस प्रकार मूल बौद्धधर्म की मुख्य बातें तो हिन्दू-घर्म में खप गईं श्रीर नाममात्र का बौद्ध-सम्प्रदाय मारत से एकदम लुप्त हो गया। मूल बौद्धधर्म की श्रानेक रीतियाँ हिन्दू-वैध्णवों के विविध सम्प्रदायों में श्राम भी पाई जाती हैं। ये लोग विष्णु श्रीर श्रान्य श्रावतारों की पूजा के साध-ही-साथ बुद्ध की भी पूजा करते हैं। इस प्रकार यदांप बौद्धधर्म श्रापनी अघ्टावस्था को प्राप्त कर हिन्दुश्रों द्वारा विहिन्छत हो गया तथापि बुद्ध उस श्रीसत से कभी भी च्युत नहीं किये गये जो उन्होंने हिन्दुश्रों के हृदय में पाया था। जो बौद्ध श्रापने वास्तविक रूप में बच गये थे, वे मुसलमानों के श्रागमन श्रीर नालन्दा-विश्वविद्यालय के विध्वंस के बाद लुप्तप्राय हो गये। इस प्रकार एक श्रोर बौद्धधर्म ग्रुल-मिलकर प्रशस्त हिन्दु-धर्म में विलीन हो गया श्रीर दूसरी श्रोर हिन्दुश्रों ने बुद्ध का नहीं, बौद्धों का बिहण्कार किया।

## बौद्ध-प्रार्थना

नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासमबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासमबुद्धस्स। तमो तस्स भगवतो श्ररहतो सम्मासमबुद्धस्स । बुद्धं सरगां गच्छामि। धम्मं सर्गं गच्छामि। संघं सरएं गच्छामि। दुतियमपि बुद्धं सरएां गच्छामि। दतियमपि धम्मं सरगं गच्छामि। द्वतियमपि संघं सरगं गच्छामि। त्तियमपि बुद्धं सर्एं गच्छामि। ततियमपि धम्मं सर्णं गच्छामि। तित्यमपि संघं सरगं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदम् समादियामि। श्रादिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदम् समादियामि । कामेसु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदम् समादियामि । मुसाबादा वेरमणि सिक्लापदम् समादियामि। सुरा-मेरय-मज्ज-पमा-दत्थाना वेरमणि सिक्खापदम् समादियामि ।

# बठा परिच्बेद

# दर्शन

मनुष्य गसार का ज्ञान प्राप्त करके उसके अनुसार जीवन-यापन करना चाहता है। वह केवल अपने वतमान ज्ञान के सम्बन्ध में ही नहीं सोचता, भावी परिखामों के विषय में भी सोचता है। बुद्धि की सहायता से वह युक्ति रूर्वक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। युक्ति-पूर्वक तत्त्वज्ञान प्राप्त करने के प्रयत्न को ही 'दशंन' कहते हैं। अंग्रेजी में इसे फिलॉसफी (Philosophy) कहते हैं।

फिलॉसफी शब्द का अर्थ ज्ञान प्रेम है। मनुष्य क्या है? उसके जीवन का लक्ष्य क्या हे? यह संसार क्या है? इसका कोई ख़ष्टा भी हे? मनुष्य को किस प्रकार जीवन व्यतीत करना चाहिए?—ऐसे अ्रमेक प्रश्न हैं; जिन्हें प्रायः सभी देशों के मनुष्य, सम्यता के आरम्भ से ही, मुलभाने की चेष्टा करते आ रहे हैं। भारतीय दर्शन के अनुसार हमें तत्त्व का साज्ञात्कार हो सकता है, अरतः भारतवर्ष में फिलॉसफी को दर्शन कहते हैं।

प्राच्य तथा पश्चात्य दर्शनों की मौलिक समस्याएँ प्रायः समान हैं। दोनों के मुख्य-मुख्य सिद्धान्तों में बड़ी समानता है। किन्तु उनकी विचार-पद्धतियों में बहुत अन्तर है। भारतीय दर्शन में तत्व-विज्ञान, नीति-विज्ञान, तर्क-विज्ञान, मनो-विज्ञान तथा प्रमाण-विज्ञान की समस्याओं पर प्रायः एक साथ ही विचार किया गया है। आचार्य बजेन्द्रनाथ शील तथा अन्यान्य विद्वान इसे भारतीय दर्शन की समन्ययात्मक दृष्टि (Synthetic out-look) कहते हैं।

भारतीय दर्शन की दृष्टि अत्यधिक व्यापक है। यद्यपि भारतीय दर्शन की अनेक शाखाएँ हैं तथा उनमें मतभेद भी है, फिर भी वे एक दूसरी की उपेद्धा नहीं करती हैं। सभी शाखाएँ एक दूसरी के विचारों को समझने का प्रयत्न करती हैं। वे युक्तिपूर्वक विचारों की समीद्धा करती हैं और तभी किसी सिद्धान्त पर पहुंचती हैं। इसी उदार मनोवृत्ति का फल है कि भारतीय दर्शन में विचार-विमर्श के लिए एक विशेष प्रयाली की उत्पत्ति हुई। इस प्रयाली के अनुसार पहले पूर्वपद्य होता है; तब खरडन होता है, तथा अन्त में उत्तरपद्य या सिद्धान्त होता है। दर्शन ही किसी देश की सम्यता तथा संस्कृति को गौरवान्तित करता है। दर्शन की उत्पत्ति स्थान-विशेष के प्रचलित विचारों से होतो है। अ्रतः दर्शन में सामाजिक विचारों की छाप अवश्य पाई जाती है। भारतीय दर्शनों में मतभेद तो अवश्य है, किन्तु भारतीय संस्कृति की छाप रहने के कारण उनमें साम्य भी पाया जाता है। इस साम्य को हम भारतीय दर्शनों का नैतिक तथा आध्यात्मिक साम्य कह सकते हैं।

भारतीय दर्शनों का सबसे महत्वपूर्ण तथा मूल-भूत साम्य यह है कि वे सभी पुरुपार्थ-साधन के लिए हैं। भारत के सभी दर्शन मानते हैं कि दर्शन जीवन के लिए बहुत उप-योगी होता है। अतः जीवन के लक्ष्य को समझने के लिए दर्शन का परिशीलन नितान्त आवश्यक है। दर्शन का उद्देश्य केवल मानसिक कुत्र्हल की निवृत्ति नहीं है, बल्कि इसकी शिक्षा देना है कि मनुष्य किस प्रकार दूर-हृष्टि, भविष्य-हृष्टि तथा अन्तर्हेष्टि के साथ जीवन-यापना कर सकता है।

म रतीय दर्शनों के व्यावहारिक उद्देश्य की प्रधानता का कारण यह है कि संसार में अनेक दुःख हैं, जिनसे जीवन सर्वथा अधिकारमय बना रहता है, दुःखों के कारण मन में सर्वथा अशान्ति बनी रहती है। मनुष्य के दुःखों का क्या कारण है—इसे जानने के लिए भारत के सभी दर्शन प्रयत्न करते हैं। दुःखों का किस तरह नाश हो—इसके लिए सभी दर्शन संसार तथा मनुष्य के अन्तर्निहित तस्वों का श्रमुसंधान करते हैं।

प्राचीन वर्गीकरण के अनुसार भारतीय दर्शन दो भागों में बाँटे गये हैं—-आस्तिक तथा नास्तिक। वेरोपिक, न्याय, योग, सांख्य, भीमांसा तथा वेदान्त आस्तिक-दर्शन कहे जाते हैं। इन्हें पड-्दर्शन कहा जाता है। यहाँ आस्तिक-दर्शन का अर्थ ईश्वरवादी दर्शन नहीं है। इन्हें आस्तिक इशिलए कहा जाता है कि ये सभी वेद को मानते हैं। मीमांसा और सांख्य ईश्वर को नहीं मानते, फिर भी वे आस्तिक कहे जाते हैं। इन छ: आस्तिक-दर्शनों के अतिरिक्त और भी कई आस्तिक-दर्शन हैं। यथा--याणिनीय-दर्शन (वैयाकरण-दर्शन), रसेश्वर-दर्शन (आयुर्वेद) इत्यादि। इन दर्शनों का उल्लेख मध्याचार्य ने सर्वदर्शन-संग्रह में किया है।

नास्तिक-दर्शन तीन हैं—(१) चार्वाक, (२) बौद्ध तथा (३) श्चर्हत् (जैन)। ये नास्तिक इसलिए कहे जाते हैं कि वेदों को ये नहीं मानते। बौद्ध-दर्शन की चार शाखाएँ हैं। उपयुक्ति श्चास्तिक पड्दर्शनों के समान बहुतों को राय में चार्वाक, माध्यमिक, योगाचार, सीत्रांतिक, वेधानिक तथा श्चर्रत्—खः नास्तिक-दर्शन भी हैं।

संख्य, योग, न्याय तथा वैशेषिक-दर्शनों की उत्पत्ति वैदिक विचारों से नहीं, लौकिक विचारों से हुई है । किन्तु इनके सिद्धान्तों में तथा वैदिक विचारों में पारस्परिक विरोध नहीं है। मीमांसा और वेदान्त की उत्पत्ति वैदिक विचारों से हुई और वे कमशः कर्मकांड तथा ज्ञान पर श्राधारित हैं। वैदिक संस्कृति के विरुद्ध जो प्रतिक्रियाएँ हुई थीं उनसे चार्वाक, बौद्ध तथा जैन-दर्शनों की उत्पत्ति हुई। ये वेद को प्रमाण नहीं मानते। श्रुतएव दर्शनों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जाता है —

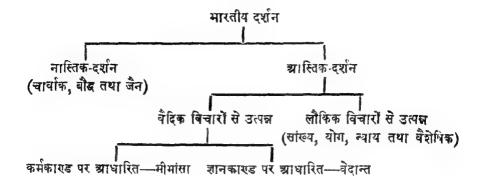

१. द्रष्टन्य-चटर्जी तथा दत्त-भारतीय दर्शन (हिन्दी सं०) वि० द०-२०

# सातवाँ परिच्छेद

# नास्तिक-दर्शन

चार्याक-दर्शन पहला नास्तिक-दर्शन है। यह दर्शन प्रत्यक्त्यादी है। इसके मत से पृथ्वी, जल, तंजस्, ग्रीर वायु —ये ही चार तत्त्व हैं जिनसे सब-कुछ बनता है। इन्हीं चार तत्त्वों के मेल से बनी यह देह हैं। चारों तत्त्वों के पृथक् स्थापन में चैतन्य नहीं मालूम होता; किन्तु इनके एक जगह मिल जाने से शरीर में चेतन्य उत्पन्न होकर इन्हीं भूतों में नष्ट हो जाता है। नष्ट होने पर उसका नामोनिशान भी नहीं रहता। श्रातः चेतन्य-विशिष्ट शरीर ही श्रात्मा है। शरीर से ग्रीतिरिक्त ग्रात्मा होने का कोई प्रमाण नहीं है। इस प्रकार यह पुनर्जन्म श्रथवा मृत्यु के बाद श्रात्मा की सत्ता को नहीं मानता। ईश्वर की सत्ता को भी एक कपोल-कल्पना मानता है।

प्रत्यज्ञ प्रमाण के अतिरिक्त अनुमानादि प्रमाण तो चार्वाक के सम्प्रदाय में मान्य नहीं हैं। उनके मत में स्त्री, पुत्र आदि के आलिक्षन से तथा धनोरमोग से उत्यन्न सुल पुरुपार्थ है और परलोक, स्वर्ग आदि सुल लयाली पुलाव मात्र हैं; क्योंकि परलोक आदि प्रत्यज्ञ नहीं हैं। उनका कहना है कि दुःख के भय से सुल त्याच्य नहीं है। दुःख दूर करके सुख भोग्य है। जानवरों के भय से कोई खेती करना नहीं छोड़ता और भिन्नुओं से सताये जाने के डर से कोई भोजन बनाना नहीं छोड़ता। प्राप्त सुखों को त्यागनेवाला भीद मूर्ख है और पश्च से भो गया-गुजरा है। जो लोग स्वर्ग-सुल की आशा रखते हैं वे हवा में महल बनाते हैं; क्योंकि जो वस्तु है ही नहीं उसका सुख कीसा १ शरीर का नाश ही मोन्न है।

यज्ञों की निन्दा करते हुए कहा है कि यज्ञ में यदि मरा हुआ। पशु स्वर्ग जायगा, तो यजमान को उचित है कि अपने पिता का ही विलदान क्यों न करे जिसमें बगैर कठिनता के उन्हें स्वर्ग प्राप्त हो।

श्राद्ध-कर्म की निन्दा करते हुए चार्वाक ने कहा है कि यदि मरे हुए प्राणियों की तृप्ति का साधन श्राद्ध होता है तो विदेश जानेवाले पुरुष राह-खर्च के लिए सामान होने के बजाय किसी ब्राह्मण को भोजन करा देते या दान दे देते ऋगैर जहाँ रास्ते में आवश्यकता होती वहीं वह वस्तु तत्काल उन्हें भिल जाती। श्राद्धादि का विधान ब्राह्मणों

का रचा हुआ है— उनकी अपनी जीविका का उपाय है और इसी एक उद्देश्य से उन्होंने मृत जीवों के लिए प्रेतकर्म का विधान किया है। यदि आत्मा शरीर से पृथक् होती तो स्वजनों के प्रेम से व्याकुल हो पुनः अवश्य लौट आती।

चार्वाक् के श्रनुयायी बृहस्पति ने भी इसी तरह कहा है-

न स्वर्गी नापवर्गी वा नैवात्मा पारलौकिकः।
नैव वर्णाश्रमादीनां कियाश्च फलदायिकाः।।१।।
श्राग्नहोत्रं त्रयो वेदािखदंडं भस्मगुण्ठनम्।
प्रज्ञापौरुपहीनानां जोविकेति बृहस्पतिः।।२॥
पशुश्चिकिहतः स्वर्गे ज्योतिष्टोमे गमिष्यति।
स्विपता यजमानेन तत्र कस्मान हन्यते।।३॥
मृतानामपि जन्तूनां श्राद्धं चैत्तृप्तिकारणम्।
गच्छतामिह जन्तूनां व्यर्था पायेय-कल्पना।।४॥
यदि गच्छेत परं लोकं देहादेष विनिर्गतः।
कस्माद्म्यो न चायाति बन्धुस्नेहसमाकुकः।।४॥
तत्रश्च जीवनोपायो ब्राह्मणैर्विहितस्त्रिह।
मृतानां प्रेतकार्याणि न त्वन्यदिद्यते कचित्।।६॥

सुतरां, जगत् में मनुष्य प्रायः स्वभाव से ही इष्टफल के अनुरागी हैं। नीति-शास्त्र श्रीर काम-शास्त्र के अनुसार मनुष्य अर्थ और काम को ही पुरुवार्थ मानता है, पारलौकिक सुख को प्रायः नहीं मानता। किसने परलोक को या बहाँ के सुख को देखा है। यह सब मन-गढ़न्त बाते हैं—सत्य नहीं हैं; अतएय—

> यावजीवेत सुखं जीवेत, ऋगं ऋता घृतं पिबेत । भरमीमृतस्त देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥

महाराज दशरथ के मंत्री जावालि भी चार्वाक्-मतावलम्बी थे। चित्रकूट में राम को समक्षाते हुए श्रापने इस मत पर सम्यक् प्रकाश डाला है। #

यद्यपि चार्वाक् का नाम प्रसिद्ध नहीं है तथापि उनका मत श्रीर उनका तर्क श्राधुनिक संसार में बहुत फैला हुआ है। पाश्चात्य देशों में इस प्रकार के तर्क माननेवाले बहुत हैं। कुछ भेद के साथ श्रानेक हिन्दू, इसाई तथा कतियय मुसलमान भी किसी-न-किसी रूप में यह विचार मानते हैं।

## श्चर्रत् ( जैन ) दर्शन

जैनियों का दार्शनिक साहित्य बहुत विस्तृत है। जैन-दर्शन-सम्बन्धी प्रन्थों की भाषा (संस्कृत), हिन्दू-दर्शन के विद्यार्थियों को कुछ विचित्र मालूम पड़ती है। ऐसा मालूम होता है कि जैन-विद्वान्, दार्शनिक की अपेच्नः, वैज्ञानिक अधिक थे। उमाख्याति ( उमा स्वामी ) का 'तत्त्वार्थाधिगमस्त्र' प्रथम प्रामास्य ग्रन्थ है जिसे स्वेताम्बर और

वाल्मीकीय रामायग्, श्रयोध्याकाएड, सर्ग १०८

दिगम्बर दोनों मानते हैं। श्रकलंक का 'राजवार्तिक', स्वामी विद्यानम्द का 'श्लोकवार्तिक' श्रीर समन्तमद्र की 'श्राप्तमीमांसा' दिगम्बर-साहित्य में प्रसिद्ध है। हरिमद्रसूरि के 'पड्-दर्शनसपुद्धय' में जैनेतर मतों का भी संप्रह है। इस प्रंथ में ईश्वर का खण्डन विस्तार से किया गया है। मिल्लिपेण की 'स्याद्वाद-मंजरी' जैन-सिद्धान्तों के प्रतिपादन के निमित्त प्रसिद्ध है। इनके श्रितिरिक्त कुन्दकुन्दाचार्य का 'पंचास्तिकाय', नेमिचन्द्र का 'द्रव्य-संप्रह' श्रीर देवसूरि का 'प्रमाणनयतत्वालोकालंकार' भी उल्लेखनीय हैं।

#### श्रात्मा की एकता

जैन-दर्शन बौदों के इस मत का विरोधी है कि सब इशिषक हैं। वे तो जगत् को अनादि मानते हैं। यदि आतमा स्थिर न मानी जाय तो जगत् में जितने कमं, फलप्राप्ति के उद्देश्य से किये जाते हैं, सब व्यर्थ हैं; क्योंकि जो करनेवाला है वह इशिक होने से नष्ट हो गया—वह तो रहा ही नहीं; फिर उसके कर्मफल को मोगेगा कौन ? यदि यह माना जाय कि करनेवाले से मिन्न और कोई इशिक पदार्थ है, जो फल को मोगता है, तो यह उचित नहीं प्रतीत होता कि कर्म करनेवाला कोई और हो तथा फलमोक्ता उससे मिन्न कोई दूसरा हो। स्मृति और अनुभव एक ही आधार से होता है। देवदत्त कभी काशी का स्मरण करता है। अतः आतमा तथा स्मरण में ऐक्य है और इसलिए स्थायी सिद्ध होता है।

यदि आतमा को स्थायी न मानें, तो राजनीतिक दण्डादि-ज्यवहार भी न हो सके। फिर जगत् में उपकार-प्रत्युगकार का ज्यवहार क्या होगा ? संसार में सम्पूर्ण ज्यवहारों का लोप हो जायगा। इस प्रकार चृष्णिकवाद में सब ज्यवहारों का विलोप होगा। जो ज्यवहार करता है, फल के उद्देश्य से ही करता है। परन्तु जब ज्यवहार करनेवाली आतमा चृष्णिक है तो वह फल-भोगकाल में रहेगी ही नहीं। फिर फल के उद्देश्य से उसकी प्रवृत्ति क्योंकर होगी। इस कारणा सब ज्यवहारों का नाश हो जायगा। अतः सिद्ध हुआ कि आत्रामा स्थिर है, चृष्णिक नहीं।

#### सिद्धान्त

जैनमत में जीव श्रीर श्रजीव दो तस्त्र हैं। बोधवाले जीव श्रीर श्रवीधवाले श्रजीव हैं। परतस्य चित् श्रीर श्रचित् इस भेद से दो हैं। इन दोनों के विचार का नाम विवेक है। इन दोनों में जो लेने योग्य है उसकी लेना चाहिए, जो हेय है उसकी त्यागना योग्य है। मेंने इस काम को किया है श्रीर इसका फल मेरा है—इस प्रकार किया श्रीर उसके फल की ममता में श्रज्ञानी पुरुष फँसे रहते हैं। इसे 'कर्तु'रोग' कहते हैं। यह त्याज्य है। इस प्रकार काम, कोध, द्वेप श्रीर इनकी कार्य-रूप प्रवृत्ति द्वारा उत्पन्न संयोग-वियोगादि भी हेय हैं। चेतना का एक ही लहाण (स्वरूप) श्रन्य वस्तुश्रों को श्रपने काम में लाना है।

जैन पाँच अस्तिकाय (तत्त्व) बताते हैं --जीव, आकाश, धर्म, अधर्म और पुद्गल।

पहला अस्तिकाय जीव दो प्रकार का है—संसारी और मुक्त । एक जन्म से दूसरे जन्म को प्राप्त होनेवाला जीव संसारी है। वह भी दो प्रकार का है—एक मनवाला और दूसरा मन-रहित। जिसमें शिद्धा, किया, आलाप आदि संशा पाई जाती है वह मनवाला है। मन-रहित जीव भी त्रस तथा स्थावर भेद से दो प्रकार का है।

दूसरा अस्तिकाय आकाश है। इस आकाश से भिन्न एक अलोकाकाश है। उसमें बिना क्काबर प्रवेश होता है। अलोकाकाश में पहुँचकर जीव मुक्त हो जाता है। वहाँ जाकर जीव फिर लौटकर नहीं आता, सदा के लिए मुक्त हो गया; क्योंकि जब इस कार्य-बन्धन से विनिर्मुक्त हो जाता है तब असंग होकर ऊपर चला जाता है। कहा है —

#### गत्वा गत्वा निवर्तन्ते चन्द्रसूर्योदयो प्रहाः । अद्यापि न निवर्तन्ते अलोकाकाशमागताः ॥

तीसरा तस्त धर्म है। मुक्ति के प्रतिबन्धक, कर्म, अधर्म, इकावट की स्थिति प्रत्यद्व नहीं है. अनुमय है। चौथा तस्त अधर्म है। भाँचवाँ तस्त्र पुद्गल है। यह स्पर्श, रस श्रीर वर्ण वा रूपवाला है। पृथ्वी, दल, तेज, वायु-भेद से पुद्गल चार रूप है।

जिस रूप से जीवादि तन्त्र व्यथित है उसका उसी स्वभाव से संशय तथा मोह से रहित शान सम्यक् शान है। संसार-कर्म के नाश के लिए उदात, श्रद्धावाले शानी जीव की पाप-कर्म से निवृत्ति सम्यक् चरित्र है। शानादि इक्ट होकर मोज् के कारण हैं, प्रत्येक नहीं। उमा स्वामी ने मोज्ञ का लज्ञण कहा है:—

### सम्यग्दुशनज्ञानचरित्राणि मोत्तमार्गः।

जैन-दर्शन के अनुसार जितने शरीर हैं उतनी आत्माएँ भी हैं। इन लोगों का मत है कि आत्मा केवल मनुष्य और जानवरों में ही नहीं है, बिल्क पौधों तथा रज के परमासुओं में भी है। सब आत्माएँ समान रूप से चेतना-समन्वित नहीं होती हैं। पौधों में रहनेवाली आत्मा में केवल स्पर्शन चेतना रहती है। मनुष्य तथा अन्य उच्च कोटि के जानवरों में पाँचों प्रकार का इन्द्रियज्ञान पाया जाता है। लेकिन शरीर में रहनेवाली आत्मा का ज्ञान सदा सीमित रहता है। इसकी शांक भी सीमित ही होती है और सब प्रकार के दु:खों का अनुभव कर्ता को होता है। परन्तु आत्मा अनन्त चेतन-शक्ति तथा आनन्द को प्राप्त कर सकती है। कर्मों के द्वारा ही आत्मा बन्धन को प्राप्त होती है। अत: कर्मों के निराकरण से आत्मा स्वतंत्र होकर अपनी स्वाभाविक पूर्णता को पुन:

सब जीवों के साथ सहानुभूति तथा दया रखना जैन-धर्म का प्रधान सिद्धान्त है। 'ब्रहिंसा परमो धर्मः' ही जैन-दर्शन का मूलमंत्र है। जैन-दर्शन सब मतों के लिए ब्राइर दिखजाता है, जैन-धर्म में ब्रन्य धर्मों ब्रथवा मतों के लिए सहिष्णुता पाई जाती है। जैन-दार्शनिकों का यह मत है कि प्रत्येक पदार्थ को भिन्न-भिन्न दृष्टिकोगों से देखने से ब्रयन्त रूप हो सकता है। ब्रतएव हमें ब्रान्ने ज्ञान तथा विचार की सीमाब्रों को ध्यान में रखते हुए किसी खास मत को ही बिल्कुल सञ्चा या फूठा नहीं मान लेना चाहिए। इस प्रकार जैन-दर्शन के ब्रयुसार सब धर्म किसी ब्रांश में सत्य हैं।

संज्ञेप में जैन-दर्शन यथार्थवादी है; क्योंकि वह वाह्य जगत् की यथार्थता को स्वीकार करता है। यह नानार्थवादी भी है; क्योंकि यह सब मतों की सत्यता को स्वीकार करता है तथा यह नास्तिकवादी भी है; क्योंकि यह ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता।

## बौद्धदर्शन

बुद्ध ने मुक्ति के लिए यज्ञ, ज्ञान अथवा तपस्या को महत्त्व नहीं दिया—आत्मा अपित परमात्मा के चक्कर में पढ़ना ठीक न समका, अपितु सदाचार के द्वारा मुक्ति का मिलना संभव बताया है। बौद्धदर्शन में सांसारिक दुःखों से मुक्ति पाने का नाम निर्वाश है। निर्वाश पाने का मार्ग अष्टांगिक है, जिसका विवेचन हम कर चुके हैं। निर्वाश की प्राप्ति हसी जीवन में हो सकती है। अष्टांगिक मार्ग पर चलनेवाला मनुष्य इसी जीवन में इच्छाओं से निवृत्त होकर नित्यता, आनन्द, पवित्रता और स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेता है।

बुद्ध ने परिवर्तन को वस्तु का स्वरूप बतलाया। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अनुया-ियों ने इस सिद्धांत — संसार की प्रत्येक वस्तु में प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है — को अप्रतिशयोक्ति तक पहुँचा दिया है। उनके मत में जीव में भी परिवर्तन होता रहता है। एक योनि में स्थित शरीर में एक आत्मा लगातार नहीं रहती है; वरन् उसमें परिवर्तन होता रहता है। एक शरीर में जो आत्मा इस समय है, दूसरे समय में दूसरी ही आत्मा आ जाती है, पहली आत्मा उन शरीर से निकल जाती है। एक योनि से दूसरी योनि तक पहली आत्मा का अस्तित्व वास्तव में नहीं रहता है। ऐसी दशा में आयागमन के सम्बन्ध में बौद्ध आचार्यों ने एक अद्भृत ही सिद्धांत स्थिर किया है कि मनुष्य की मृत्यु के पक्षात् उसके चरित्र-सम्बन्धी संस्कारों का समूह उससे पृथक् हो जाता है और नबीन योनि में पर्वक्तर पुद्गल के नये स्कंधों के साथ मिलकर नवीन शरीर धारण कर लेता है। पिछाने बौद्ध आचार्यों के अनुसार जीव पुद्गल-स्कंधों का एक पुंज है जो अपने पूर्व-चरित्र-सम्बन्धी संस्कारों से संयुक्त रहता है। इस चरित्र-सम्बन्धी संस्कार से मुक्त होना ही बौद्ध-धर्म का निर्वाण है।

श्रागे चलकर बौद्ध-दर्शन का विकास हुत्रा। श्रन्य धर्मी श्रीर दर्शनों के प्रभाव से बौद्ध-दर्शन की रूप-रेखा इतनी परिवर्तित हो गई कि उसे प्रारंभिक बौद्ध-दर्शन से स्वतन्त्र कहा जाय तो श्रायुक्ति न होगी। पुराने दर्शन के माननेवाले 'हीनयान' श्रीर नवीन दर्शन के श्रमुयायी 'महायान' मत के माननेवाले हुए।

दार्शनिक विकास के साथ-सःथ चार शाखाएँ—(१) माध्यमिक (२) योगाचार (३) सौत्रांतिक (४) वैभापिक—फूट पड़ीं। इनमें पहली दो महायान की द्वीर दूसरी दो हीनयान की हैं। इन दर्शनों के ब्रापेक्ति काल का निर्णय कठिन है। दार्शनिक विकास की रृष्टि से माध्यमिकों का शृन्यवाद योगाचारों के विकास विकास

(क) माध्यमिक मत का प्रमुख लेखक नागार्जुन है। उसने 'मूलमध्यमकारिका' नामक प्रन्थ लिखा है। भारतीय दर्शन-साहित्य में इस प्रन्थ का बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान है।

१ द्रष्टव्य-केलासचन्द्र शास्त्री-जैनधर्म ए० ५५-१५०

नागार्जुन के 'तर्क-प्रकार' की नकल भारतीय एवं विदेशी लेखकों ने खूब की है। नागार्जुन का समय ई० सन् का प्रथम शतक है। वह अश्वघोप का शिष्य माना जाता है। चार्वाक् ने प्रत्यक्ष के अतिरिक्त सब प्रमाणों का परित्याग कर दिया था; किन्तु बौद्ध-दार्शनिक प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों प्रमाणों को मानते हैं। कोई विश्वसनीय पुरुष कहता है कि मद्रास एवं त्रिवांकुर के मच्छीग्रह में रंग-विरंग की एवं मखमली रंग की मछलियाँ हैं। ऐसा सुनकर वहाँ जाकर देखने की प्रवृत्ति ओता को होती है। ऐसी प्रवृत्ति का मूल अनुमान ही है, प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं। हमने विष देखा है; किन्तु अनेक मनुष्यों को विष खाकर मरते हुए सुना है। अत्यय्व केवल अनुमान के आधार पर हम विष को त्यागते हैं। अनुमान के प्रामाएय में सन्देह करना जीवन के विषद है। वह स्वतः विरोधी भी है।

किसी बस्तु का किया करने का स्वभाव ही सत्ता है। काम हो गया, सत्ता समाप्त हो गई। यह माध्यमिक सिद्धान्त है। भूनकाल में बीज से श्रंकुर, श्रंकुर से पौधा, पौधे से शाखाएँ श्रौर फिर पत्तियाँ श्रादि बनी। श्राज फूल विकसित है। उसी बीज से पुन: श्रंकुर होगा इत्यादि। इसी तरह श्रनुमान है कि तीनों काल में बराबर परिवर्तन होते रहते हैं। किसी द्याप में वह सत्ता नहीं रहती जो उसके पूर्वन्न्य में भी थी। इसी प्रकार माध्यमिक लोग जगत् को 'त्तिष्वक' कहा करते हैं। इसी प्रकार सबको संसार के दु:ख-रूपत्व की चिन्ता करनी चाहिए, नहीं तो संसार में निवृत्ति चाहनेवाले बुद्धिमान पुरुप भी उसके उपाय में प्रवृत्त नहीं होंगे—श्रर्थात् निवृत्ति के लिए यह न करेंगे। श्रतः सब दु:खमय ही हैं—यह भावना करनी चाहिए।

सब वस्तुओं के च्याक होने से समान निच्या का अभाव है। सब वस्तु स्वलच्या हैं। इम किसी एक वस्तु के समान किसी दूसरी वस्तु को नहीं कह सकते। श्रतः सब वस्तु स्वलच्या हैं, यही भावना करनी चाहिए।

इसी प्रकार सब श्रून्य हैं। यह चौथी भावना भी करनी चाहिए। श्रातएव, सब च्रिक हैं; सब दुःख हैं; स्वल च्रुण हैं; श्रून्य हैं, इन चार प्रकार की भावनाश्चों से परम पुरुषार्थ श्रार्थ प्रार्थित मिलती है। पर यह निर्वाण श्रार्थात् मुक्ति भी श्रून्य है। इस श्रून्य में सब वस्तु श्रों का लय हो जाना ही निर्वाण है। सर्वश्रून्यतत्त्ववादी माध्यमिक मत का यही सिद्धान्त है। इसका नाम माध्यमिक इस्र लिए पड़ा कि इसने बुद्ध के मध्य-मार्ग को श्रापनाया।

(ख) योगाचार-दर्शन को विज्ञानवाद और ज्ञानाह तवाद भी कहते हैं। योगाचार-मत में अनेक शिच्छक हुए हैं। उनके सिद्धांतों में कहीं-कहीं भेद है। योगाचार नाम से प्रकट होता है कि इस मत के माननेवालों की, यौगिक कियाओं में, आस्था है और उन्होंने अपने दार्शनिक सिद्धांतों को योगाम्यास-जिनत अनुभव के बल पर प्रतिपादित किया है। योगाचार के प्रार्तक हैं असंग और वसुबंध। गुरु की कही हुई चार भावनाओं— (१) सब ख्याक हैं, (२) सब दुःख हैं, (३) सब स्वलक्षण हैं, और (४) सब सून्य हैं— के साथ-साथ वाह्य अर्थ में शुन्यत्व को भी अज्ञीकार किया और अक्तर में (इद्वि में ) जो। अर्थ है उसको शुन्य किस प्रकार कहा जा सकतका है— देसी शक्का भी उठाई है।

१. द्रष्टव्य---नतदेव उपाध्याय-कृत 'बौद्ध-दर्शन मीमांखः पृष्ट क्षेत्रभाव प्रक्रि 🥫

बुद्धत्य ज्ञान-रूप वस्तु को तो मानना ही चाहिए, नहीं तो जगत् में अन्वेर हो जायगा। इसलिए यह सिद्धान्त हुआ कि ज्ञान से अलग कोई चीज नहीं है।

चित्त, मन, बुद्धि आदि आप ही-आप प्रकाश को प्राप्त होने हैं। न कोई बुद्धि का प्रकाश करनेवाला है, न बुद्धि से कोई वस्तु प्रकाश्य ही है। यदि कहा जाय कि प्राह्म, प्राह्म, प्रह्म-अर्थात् हेय, जापक और ज्ञान-इन तीन वस्तुओं का मेद स्पष्ट है, फिर कैसे कहा जाय कि भेद नहीं है, तो इसका उत्तर है कि भेद केवल अम है—एक ही वस्तु को तीन रूप में समफना है, जैसे कभी नेत्र को दवाकर चन्द्रमा को देखें तो चन्द्रह्म मालूम पहला है, पर दो चन्द्रमा का ज्ञान अम है—वास्तव में एक का ज्ञान ही ज्ञान है।

जब च्यांक, दुख, स्वलच्चा, शून्य—इन चार प्रकार की भावनाओं का हम अभ्यास करेंगे तब धीरे-धीरे मोच के प्रतिबन्धक अनेक प्रकार के विषयों का स्वरूप नष्ट हो जायगा और विशुद्ध ज्ञान का उदय होगा—यही मोच कहा जाता है। यह शुद्ध ज्ञान नित्य नहीं है, च्यांक है। योगाचारवाले बौद्ध बुद्ध के उपदेश की चारों भावनाएँ मानते हैं, उनके शून्यवाद को भी मानते हैं; परन्तु स्वयं शंका उठाते हैं और अन्तः पदार्थ—ज्ञान—को शून्य नहीं मानते। माध्यमिक बौद्धों ने शून्य की प्राप्ति को मुक्ति माना है। योगाचारी बौद्धों ने शुद्ध विज्ञान के उदय को मुक्ति माना है। उन्होंने शङ्का भी उठाई और अपने गुरू के उपदेश को आचरण में भी प्रहण किया, इसलिए वे योगाचारी कहे जाते हैं।

(ग) सौत्रांतिक दर्शन के संस्थापक 'कुमारलात' थे जिनका समय ईसवी शती दितीय प्रतीत होता है। इस प्रकार ये नागार्जुन के समकालीन थे।

सौत्रांतिक के कथनानुसार योगाचार का यह कथन कि बाहर की वस्तुएँ सब-की-सब शून्य हैं, असक्त है; क्योंकि अन्तर्वस्तु ज्ञान माना गया है, उसका शुद्ध आकार 'श्रहम् अहम्' यह ज्ञान है। यह और मैं, इन दोनों ज्ञानों में भारी भेद है। 'यह' का ज्ञान पदाथों में नहीं होता। सुपुति में 'यह' का ज्ञान कभी नहीं होता। 'श्रहम्' का ज्ञान तो सब अवस्थाओं में है। सुपुति में 'श्रहम्' ही ज्ञान होता है।

'इदम्' श्रीर 'श्रहम्' की एकता मानने में श्रन्योन्याश्रय दोप भी श्राता है। दोनों की एकता श्रमिद्ध है। ज्ञान के श्राकार से ही हम ज्ञेय वस्तु का श्रमुमान करते हैं। पृष्टि से भोजन, भाषा से देश श्रीर गद्गद वाशी से स्नेह का श्रमुमव किया जाता है। इसी तरह, ज्ञान के श्राकार से बाहरी जेय वस्तुश्रों की सत्ता का श्रमुमान किया जाता है।

ज्ञान-सन्तान ही आत्मा है, जो इशिक है और वृज्ञ की तरह ऊपर-नीचे सम-विस्तार-वाला है। उस वृज्ञ के पाँच स्कन्य हैं। प्रत्येक स्कन्य से शाखाएँ-प्रशाखाएँ भी निकली हैं। रूप, विज्ञान, वेदना, संज्ञा और संस्कार—ये ही पाँच स्कन्ध हैं।

(क) जो निरूपित हो या जिसका निरूपण किया जाय, वह रूप है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गम्ब निरूपित हैं और ये श्रोत्र, त्वक्, चत्तु, रसना और प्राण से निरूपित किये जाते हैं। इस प्रकार 'रूप-रक-ध' में पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ और उनके पाँचों विषय आ गये।

(ख) त्रालय-विज्ञान श्रीर प्रवृत्ति-विज्ञान दोनों भिलकर 'विज्ञान-स्कन्ध' हुआ।

१. बीब-दर्शन-मीमांसा-पृष्ठ २५३ - ५८

- (ग) रूप-स्कन्ध श्रीर विश्वान से उत्पन्न सुख-दुःखादि-प्रत्यय के प्रवाह को 'वेदना-स्कन्ध' कहते हैं।
- (घ) वेदना-स्कन्ध और रूप-स्कन्य से उपजे राग, द्वेप, काम ग्रादि क्लेश, मद-मान इत्यादि उपक्लेश तथा धर्म श्रीर श्रधर्म 'संस्कार-स्कन्ध' कहलाते हैं।

(च) नाम का प्रपञ्च (विस्तार) 'संज्ञा-स्कन्ध' कहलाता है।

भीतर श्रीर बाहर फैली हुई इन शाखाश्रों से सुशोभित ज्ञान-रूप-नृत्त श्रातमा है। यही सम्पूर्ण दुःख का स्थान श्रीर दुःख का साधन है। इसी भावना को हद करके उसके निरोध का उपाय करे। यह उपाय तत्त्व-ज्ञान से ही साध्य है। तत्त्व-ज्ञान के चार उपाय—दुःख, श्रायतन, समुदाय श्रीर मार्ग—हैं। यह समुदाय दुःख का साधन है। सभी ज्ञाणिक हैं। ऐसी उत्तम तत्त्वज्ञानी को भोज्ञ होता है। यह तत्त्व-ज्ञान सब च्याणिक दुःख, स्वत्वज्ञ्या श्रीर शून्य की भावनाश्रों के हद हो जाने से होता है। सुत्तपिटक के 'स्वान्त' ही, बुद के वास्तविक उपदेश होने के कारण, पूर्णत्या मान्य है। इसीलिए यह मत 'सीवान्तिक' के नाम से विख्यात है। यह बाह्य जगत् की सत्ता श्रनुमान के श्राधार पर मानता है।

(छ) विज्ञानवाद मत के प्रतिपादन करनेवालों में दिङ्नाग और धर्मकीर्ति मुख्य हैं। दिङ्नाग ने 'प्रमाण-समुब्चय'-नामक प्रन्थ लिखा और धर्मकीर्ति ने 'न्याय-विन्दु' तथा 'प्रमाण-वार्तिक'।

माध्यमिक ने सब पदार्थों को सत्य तथा बाह्य पदार्थों को शुन्य माना है।

सीत्रान्तिक ने बौद्ध तथा वाह्य—दोनों पदार्थों को सत्य माना है। बौद्ध पदार्थों को प्रत्यज्ञ प्रमाणों से प्रमाणित किया है। बाह्य पदार्थों की सत्ता को अनुमान-प्रमाण से सिद्ध किया है।

वैभाषिक ने बाह्य पदार्थों को प्रत्यन्त सिद्ध माना; क्योंकि बाह्य विषय जिनका इन्द्रिय श्रीर श्रर्थ-सम्बन्ध से ज्ञान होता है, प्रयत्त हैं। प्रत्यत्त शब्द का श्रर्थ भी है—हिन्द्रयजन्य प्रत्यभिमान। प्रत्यत्त-सिद्ध वस्तु में श्रनुमान की जरूरत नहीं है श्रीर प्रत्यत्त को श्रनुमान्य कहना ही श्रनुभय के विषयीत है। इसांलए जहाँ इन्द्रिय श्रीर उसके विषय के सम्बन्ध में ज्ञान होता है, वहाँ बाह्य वस्तुश्रो का ज्ञान प्रत्यत्त है।

किन के द्वारा प्रतिष्ठित चतुर्थ बौद्ध-मांमित ने त्राचार्य पार्श्व की ग्रध्यक्ता में बौद्ध प्रत्थों के ऊपर महान भाष्य प्रत्थ तैयार किया, जिसे 'विभाषा' या विशाल 'भाष्य' कहते हैं त्रीर इसी की मान्यता स्वीकार करने के कारण वह मत 'वेभाषिक' कहलाता है। इसने जगत् के पदार्थों तथा धर्मों का विशिष्ट वर्गीकरण किया है, जो इसके गम्भीर मनोवैज्ञानिक अनुशीलन का परिणत फल माना जाता है।

द्रष्ट्रव्य--- उपाध्याय-- 'बौद्ध-दर्शन-मीमांसा' (पृ० २५३-२५८) द्रष्ट्रव्य--- उपाध्याय-- 'बौद्ध-दर्शन-मीमांसा' (पृ० २१७-२४२) वि० द०--- २१

## त्राठवाँ परिच्छेद

## श्रास्तिक-दर्शन

(१) वैशेषिक-दर्शन—इसके रचियता कणाद ऋषि का यह मत है कि जबतक धर्म नहीं होगा तबतक अन्तःकरण शुद्ध नहीं होगा। अशुद्ध अन्तःकरण में विद्या का प्रकाश नहीं होता। इसलिए अन्तःकरण का शुद्ध होना आवश्यक है। अन्तःकरण की शुद्धि धर्म से ही हो सकती है। अन्तः धार्मिक होना आवश्यक है।

चार्वाक से लेकर बीद्ध तक, संघात से ऋतिरिक्त ऋात्मा की नहीं माना है। जैन-दर्शन ने माना तो मध्यम परिणामवाला विकारी ऋौर ऋतित्य ऋात्मा को ही माना है—इसने केवल ऋईत् को नित्य मुक्त माना है—इसके सिवा शेप जीवों को बद्ध माना है। महिपं कणाद ने जीवात्मा ऋौर ईश्वर दोनों को माना है और नित्य माना है।

वैशेषिक के मत में श्रात्मा से श्रात्मा श्रीर परमात्मा दोनो का बोध होता है। श्रात्मा या जीवात्मा व्यक्तिगत होता है। नित्य कान, नित्य इच्छा श्रीर नित्य सकल्पवाला, सर्व-सृष्टि को चलानेवाला, परमात्मा जीवात्मा से भिन्न है—श्रर्थात् परमात्म-जीवात्म-भेद से श्रात्मा दो प्रकार की है। परमात्मा एक है श्रीर जीवात्मा श्रमेक।

परमाणुत्रों का संयोग सृष्टि के श्रादि में कीने होता है ! ईश्वर की इच्छा या प्रेरणा से परमाणुत्रों में गित का छोभ उत्पन्न होता है श्रीर वे परहार मिलकर सृष्टि की योजना करने लगते हैं। इस दर्शन में परमाणुश्रों का वर्णन बड़ी ही मुन्दरता के साथ किया गया है। परमाणुताद ही इस दर्शन का मुख्य विपय है। श्रान्य विपयों का वर्णन गौण है।

श्रप्राप्त वस्तु श्रों की प्र.प्ति संयोग है। संयोग एक के कर्म से या दो के कर्मों के संयोग से भी होता है। दो मल्ल दौड़कर लड़ने के लिए जहाँ श्रापस में मिलते हैं वहाँ दोनों का संयोग हुआ।

बुद्धि दो प्रकार की है-एक संशय और दूसरी निश्चय। अनिश्चयज्ञान का नाम संशय है। साधारण धर्म के देखने से और विशेष धर्म का ज्ञान न होने से संशय होता है।

वंशेषिक सिद्धान्त माननेवालों को चार प्रमाण मान्य हैं - प्रत्यस, श्रनुमान, स्मृति श्रोर श्रापंशान।

कणाद ने उद्देश्य-लज्ञ्ण, परीज्ञा और उद्देश्य-विशेष-विभाग से पदार्थों का वर्णन करते हुए अधिकारियों के लिए आत्मा अनात्मा का विवेक अच्छी तरह से कराया है। इस दर्शन को अच्छी तरह जानने से इन्द्रिय, मन आदि अनात्म-वस्तुओं में आत्मा का अम कभी नहीं होगा। 'तद्वचनादाम्नायस्य' ईश्वर के वचन से वेद में प्रामाण्य है। इस सूत्र की समाप्ति में कणाद ने इस बात के ऊपर अधिक जोर दिया है कि कर्म-फल देनेवाले परमात्मा को अवश्य मानना चाहिए। परमात्मा के बिना पृथ्वी आदि की सृष्टि नहीं हो सकती। इसका कर्त्ता अवश्य कोई है; क्योंकि कर्त्रा के विना कार्य नहीं देखा गया है। जो इसका कर्त्ता है वही ईश्वर है। इस अनुमान से ईश्वर भी सिद्ध होता है।

वैशेषिक दर्शन में दस अध्याय हैं जिनमें से प्रत्येक में दो आहिक हैं। अनितम तीन अध्यायों में, न्याय-दर्शन की भाँति, प्रमाण, कारणता आहि का विचार है। व्यवहार-शास्त्र के प्रश्नों का छठे अध्याय में विचार किया गया है। चौथे अध्याय में परमाणुवाद का वर्णन है। शेष अध्यायों में द्रव्यादि पदार्थों का विवेचन है। अन्यान्य दर्शनों की अपेना कणाद की प्रवृत्ति जड़ पदार्थों के ज्ञानानुशीलन में ही विशेष दिखाई देती है।

यद्यपि वैशेषिक में सचेतन-श्रचेतन श्रादि नाना प्रकार के पदार्थों का ही विषय श्रिष्क श्राया है तथापि धर्म निरूपण श्रीर मुक्ति-साधन का उपाय निर्धारित करना ही इस दर्शन का प्रधान उद्देश्य है। इसके मत से शरीर श्रीर मन का विच्छेद ही मोज्ञ है। कणाद ने कहा है—'श्रात्मकर्ममु मोज्ञो व्याख्यातः' श्रर्थात् श्रात्मकर्म समाप्त होने पर ही मुक्ति होती है। श्रवण, मनन, निदिध्यासन, श्रासन, प्राण्वायाम श्रादि संपन्न होने पर तत्त्वशान उत्पन्न होता है। तब राग-द्वेप नष्ट हो जाते हैं। धर्माधर्म की प्रवृत्तियाँ जब नष्ट हो जाती हैं तब पुनर्जन्म नहीं होता—कोई दुःख भी नहीं रहता। इस तरह श्रात्यन्तिक दुःख का विनाश ही मोज्ञ है।

(२) न्यायदर्शन—इसके प्रवत्तं क गौतम ऋषि मिथिला-निवासी कहे जाते हैं। इनके न्यायसूत्र अवतक प्रसिद्ध हैं। इनका न्याय केवल प्रमाण, तर्क आदि नियम निश्चित करनेवाला शास्त्र नहीं है, बिल्क आत्मा, इन्द्रिय, पुनर्जन्म, दुःख, अपवर्ग आदि विशिष्ट प्रमेयों का विचार करनेवाला भी है। इन्होंने सोलह पदार्थों का विचार किया है—(१) प्रमाण, (२) प्रमेय, (६) संशय, (४) प्रयोजन, (५) दृष्टान्त, (६) सिद्धान्त, (७) अवयव, (८) तर्क, (६) निर्णय, (१०) वाद, (११) जल्प, (१२) वितरहा, (१३) हेत्वाभास, (१४) छज, (१५) जाति, और (१६) निमह-स्थान। इन विषयों पर विचार, किसी मध्यस्थ के सामने, वादि-प्रतिवादि-कथोपकथन के रूप में, कराया गया है। किसी विषय में विवाद उपस्थित होने पर पहन इसका निर्णय आवश्यक होता है कि वादियों के कौन प्रमाण माने जायाँ। इसके उपरान्त विवाद का विषय अर्थात् प्रमेय का विचार होता है। विषय स्चित हो जाने पर मध्यस्थ के चित्त में सन्देह होता है कि उसका यथार्थ स्वरूप के विचारों से क्या प्रयोजन है। वादी संदिग्ध विपय पर अपना दृष्टान्त दिखाकर वतलाता है, वही दृष्टान्त पदार्थ है। जिस पन्न को वादी पुष्ट करके वतलाता है वह उसका सिद्धान्त हुआ। वादी का पन्न स्वित होने पर साधना की जो-जो

युक्तियाँ कही गई है, प्रतिवादी उनके खरहन में प्रवृत्त होता है। अपनी युक्तियों को खरिहत देख वादी फिर से और युक्तियाँ देता है, जिनसे प्रतिवादी की युक्तियों का उत्तर हो जाता है। यही तर्क कहा गया है। तर्क द्वारा वादी जो अपना पद्म स्थिर करता है यही निर्ण्य है। प्रतिवादी के इतने से सन्तुष्ट न होने पर दोनों पत्म द्वारा पंच-अवयव-युक्त युक्तियों का कथन 'वाद' कहा गया है। स्थिर सत्य-पद्म को न मानकर यदि प्रतिवादी, जीत की इच्छा से, अपनी चतुराई के बल पर, व्यर्थ उत्तर-प्रत्युत्तर करता चला जाता है तो वह 'जल्प' कहा जाता है। इस प्रकार प्रतिवादी कुछ काल तक तो कुछ अच्छी युक्तियाँ देता जायगा, फिर ऊटपटाँग बकने लगेगा—इसको 'वितरहा' कहते हैं। इस वितरहा में जितने हेतु दिये जायँगे वे ठीक न होंगे—'हेत्वाभास' मात्र होंगे। इन हेतुओं और युक्तियों के अतिरिक्त, जान-बूक्तकर वादी को घवराहट या चक्कर में डालने के लिए, उसके वाक्यों का ऊटपटाँग अर्थ करके, यदि वादी गड़बड़ करना चाइता है, तो वह 'छल' कहलाता है। यदि व्यक्ति निर्ण्युत्त सा धर्म-वैधर्म आदि के सहारे अपना पत्म स्थापित करने लगता है, तो वह 'जाति' में आ जाता है। इस प्रकार होते-होते जब शस्त्रार्थ में यह अवस्था आ जाती है कि अव प्रतिवादी को रोककर शास्त्रार्थ बन्द किया जाय, तब वह निग्रह-स्थान कहा जाता है।

प्रमाण-मीमांसा — न्याय का मुख्य विषय है प्रमाण । गौतम ने चार प्रमाण मानें हैं — (क) प्रत्यज्ञ, (ख) अनुमान, (ग) उपमान, (घ) शब्द ।

- (क) श्चात्मा, मन, इन्द्रिय तथा पदार्थ के संयोग से जो ज्ञान का कारण वा प्रमाण है वही 'प्रत्यक्ष' है। प्रत्यक्ष ज्ञान तब होता है जब श्चात्मा का मन से, मन का इन्द्रिय से, इन्द्रिय का श्चर्य या विषय से संयोग होता है। प्रत्यक्ष श्चनुभव इसी तरह होता है। जब हमारा मन कहीं दूसरी जगह होता है तब हम, श्चाँखें खुली रहने पर भी, नहीं देखते श्चीर कान होते हुए भी नहीं सुनते। वास्तव में एक समय एक ही ज्ञान हो सकता है। हम एक ही पल में देखते, सुनते श्चीर श्चनेक कार्य करते हैं—यह प्रतीति मन की तेजी के कारण होती है।
- (ख) वस्तु के साथ इन्द्रिय-संयोग होने से जो उसका ज्ञान होता है वह 'श्रनुभव है।' नैयायिकों का कार्य है दूसरे के मन में ज्ञान उत्पन्न करना। इसीसे श्रनुमान के पाँच खरह कहते हैं जो 'श्रवयव' कहे जाते हैं।
- (१) प्रतिज्ञा-श्रनुमान में जो बात सिद्ध होती है उसका वर्णन वाक्य द्वारा होता है। जैसे-'यहाँ पर श्राग है'।
  - (२) हेतु जिस लझण से बात प्रमाणित हो जाय । जैसे आग है; क्योंकि धुँआ है।
- (३) उदाहरण सिद्ध की जानेत्राली वस्तु, बतलाये हुए चिह्न के साथ, जहाँ देखी गई है उसे बतलानेवाला वाक्य। जैसे—'जहाँ-जहाँ धुँ आ रहता है वहाँ-तहाँ आग रहती है।'— जैसे, रसोई घर।
- (४) उपनय-जो वाक्य बतलाते हुए चिह्न का होना प्रकट करे। जैसे--"य पर भुँआ है।"

- (४) निगमन—सिद्ध की जाननेवाली बात सिद्ध हो गई। 'इसलिए यहाँ पर आग है।' साधारणतः इन पाँच अवयवों से युक्त वाक्य को 'न्याय' कहते हैं।
- (ग) तीसरा प्रमाण 'उपमान' हैं अर्थात् किसी जानी हुई वस्तु के सादृश्य से न जानी हुई वस्तु का ज्ञान जिस प्रमाण से होता है वही उपमान हैं। जैसे नीलगाय गाय के सदृश होती है, यह किसी के मुँह से सुनकर जब इम जंगल में नीलगाय देखते हैं, तो हमें ज्ञान होता है कि यह नीलगाय है।
- (ध) चौथा प्रमाण है 'शब्द'। सूत्र में लिखा है कि आप्त पुरुष का वाक्य—शब्द—प्रमाण है। भाष्यकार ने आप्त पुरुष का लच्चण यह बतलाया है कि जो साचात् कृत- धर्म हो अर्थात् जैसे देखा-मुना और अनुभव किया हो ठीक-ठीक वैसा ही कहनेवाला हो, वही 'आप्त' है। गीतम ने आप्तोपदेश के दो भेद कि वे हैं—दृष्टार्थ और अदृष्टार्थ। प्रत्यच्च जानी हुई बातों को बतानेवाला दृष्टार्थ है और केवल अनुमान से जानी हुई बातों को बतलानेवाला अदृष्टार्थ कहलाता है।

गौतम ने श्रपने सूत्रों में उन्हीं बातों पर विचार किया है जिनके ज्ञान से श्रपवर्ग या मोज्ञ की प्रति हो।

शरीर, इन्द्रिय और मन से आत्मा के पृथक् होने के हेतु गौतम ने दिये हैं। वेदान्तियों के सदृश वे एक ही आत्मा नहीं मानते, अनेक मानते हैं। नैयायिक आत्मा, कर्ता, भोक्ता आदि मानते हैं। संसार को रचनेवाली आत्मा ही ईश्वर है। 'न्याय-मझरी' के अनुसार द:ख, द्वेप तथा संस्कार को छोड़ और सब आत्मा के गुण ईश्वर में हैं।

वंशिषिक के समान न्याय भी परमाणुवादी है अर्थात् वह परमाणुश्रों के योग से सृष्टि मानता है। प्रमेयों के सम्बन्य में न्याय श्रीर वंशिषक की बात प्रायः एक ही है। वाल्स्यायन ने भी भाष्य में यहाँ तक कहा है कि जिन बातों को विस्तारभय से गौतम ने सूत्रों में नहीं कहा है उन्हें वंशिषक से प्रहण करना चाहिए। अत्तएव, दशवीं शताब्दी के बाद न्याय श्रीर वेशिषक को एक साथ मिलाकर, प्रंथ लिखे जाने लगे। इसी कारण वैशेषिक का उत्तर-कालीन साहित्य न्याय से भिन्न नहीं है। 'तर्क-संग्रह' को वैशेषिक श्रीर न्याय दोनों का ही ग्रन्थ कह सकते हैं।

न्याय-वैशेषिक के दार्शनिक सिद्धान्त मनुष्यों की सामान्य बुद्धि के अनुकृत हैं। जड़ और चेतन का राष्ट्र मेद तान्विक मान लिया गया है। पदार्थों में जबरदस्ती एकता लाने की कोशिश नहीं की गई है। पृथ्वी, जल आदि भूतों को सर्वथा भिन्न मान लिया गया है। पचास वर्ष पहले यूरोप के वेज्ञानिक, तत्त्वों में, आन्तरिक मेद मानते थे। परन्तु अब सब तत्त्वों को विद्युत्परमासुओं में विश्लेषणीय माना जाता है। आत्मा को शरीर, इन्द्रियों आदि से भिन्न सिद्ध करने के लिए न्याय ने पबल युक्तियाँ दी हैं। इन युक्तियों का प्रयोग सभी आस्तिक विचारकों ने किया है। परमात्मा को सिद्ध करने के लिए न्याय-दर्शन में अति सरल तर्क अपनाये गये हैं। ईश्वर की सिद्ध के लिए तो न्याय की युक्तियाँ प्रसिद्ध ही हैं। भारत में किसी दूसरे दार्शनिक मत ने ईश्वर को सिद्ध करने की इतनी कोशिश नहीं की।

न्याय वैशेषिक सत्र आत्माओं को विसु मानते हैं। यदि आत्मा विसु है, तो सबका सबके शरीगें, मनों से संसर्ग होता होगा, जिसका परिशाम, हरएक को सब मनुष्यों के हृदय या मस्तिष्क का ज्ञान होना चाहिए।

परन्तु न्याय-वंशिपिक की आत्मा चेतन नहीं है। चैतन्य आत्मा का गुण है जो आता-जाता रहता है। जब ज्ञान उत्पन्न हो जाता है तब जीव में चैतन्य भी उत्पन्न हो जाता है। मोन्न-दशा में जीव में इन्द्रियों के न होने से ज्ञान नहीं रहता, इसलिए चैतन्य भी नहीं होता। मुक्त जीव जड़ होते हैं। मोन्न-दशा में जीव को मुख भी नहीं होता। मुख-दःख के अत्यन्त अभाव का नाम ही मोन्न है।

उपनिपदों में ब्रह्म श्रीर मुक्त पुरुष के श्रानन्दमय होने का स्पष्ट वर्णन है। ब्रह्म के श्रानन्द को जाननेवाला कभी भयभीत नहीं होता। उसी को पाकर श्रानन्द होता है। नैपाधिकों की मुक्ति श्रभावात्मक होने से वेदान्तियों को मान्य नहीं है। भारतीय तर्क-शास्त्र को उन्होंने महत्त्वपूर्ण विचार श्रीर सिद्धान्त दिये हैं। तर्क-शास्त्र की उन्नति का श्रेय नैपाधिकों को श्रीर जन-बीद्ध श्रादि प्रचारकों को मिलना चाहिए।

गौतम का न्याय केवल विचार या तर्क के नियम निर्धारित करनेवाला शास्त्र नहीं है, बिल्क प्रमेयों का विचार करनेवाला भी है। पाश्चात्य 'लाजिक' या तर्क-शास्त्र से इसमें यही भेद है। 'लाजिक' दर्शन के श्चन्तर्गत नहीं लिया जाता, पर 'न्याय' दर्शन है।

नैयायिक किसी वस्तु को अज्ञेय या अप्रमेय नहीं मानते। इस सम्पूर्ण जगत् का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। मीमांसक ही हमारे प्रथम नैयायिक हैं, क्योंकि उन्होंने तर्क की सहायता से ही यज्ञ-विषयक सिद्धान्तों की छानबीन की है। 'न्याय' शब्द का प्रथम प्रयोग मीमांसा के लिए किया जाता था।

(३) सांख्यदर्शन—प्रोफेसर मैक्समूलर वेदान्त के बाद सांख्य की ही भारतवर्ष का सबसे महत्त्वपूर्ण दर्शन मानते हैं। अन्य दर्शनों की भाँति सांख्य के सिद्धान्त भी अत्यन्त प्राचीन हैं। कठ, श्वेताश्वतर और भैत्रायसी उपनिषद में सांख्य के विचार पाये जाते हैं।

संख्य-दर्शन को वैज्ञानिक रूप देने का श्रेय किपल को दिया जाता है। श्वेताश्वतर में किपल शब्द श्राता है। श्रीराधाकृष्णन् किपल को बुद्ध से शताब्दी पहले का समभते हैं। सांख्य पर सबसे प्राचीन उपलब्ध प्रन्थ ईश्वरकृष्ण-विरचित 'सांख्यकारिका' है। इस प्रन्थ में सिर्फ ७२ छोटी-छोटी कारिकाशों में सांख्य-दर्शन का पूरा परिचय दे दिया गया है। यह तीसरी शताब्दी ईसवी की वतलाई जाती है। सांख्य स्त्रों पर श्रीविज्ञान-भिज्ञ (सोलहवीं शताब्दी) ने 'सांख्यप्रवचन' भाष्य लिखा है।

सांख्य में प्रकृति पुरुष-प्रमृति पच्चीम पदार्थ स्वीकार कर उनका नाम तस्व रखा है। वे पचीस तस्व हैं—(१) प्रकृति, (२) पुरुष, (३) महत्, (४) ऋहंकार, (५) मन, (६) पृथ्वी, (७) जल, (८) वायु, (६) ऋगिन, (१०) आकाश, (११) आँख, (१२) कान, (१३) नाक, (१४) रसना, (१५) त्वक्, (१६) हाथ, (१७) पैर, (१८) मुख, (१६) वायु, (२०) उपस्थ, (२१) रूप, (२२) रस, (२३) गन्ध, (२४) स्पर्श, और (२५) शब्द।

सांख्य-सूत कहता है कि ईश्वर की सिद्धि नहीं होती। प्रत्यच श्रौर श्रनुमान ईश्वर को सिद्ध नहीं कर सकते। प्रकृति श्रीर पुरुष दोनों को सांख्य ने अनादि माना है। इस शास्त्र को कपिल ने छ: अध्यायों में कहा है। कुल मिलाकर इसमें पाँच सौ चौबीस सूत्र हैं। पहले अध्याय में विषय का विवेचन है। दूसरे में यह वर्णन किया गया है कि प्रकृति अपना काम किस प्रकार करती है। तीसरे में विषय से वैराग्य और चौथे में विरक्त पुरुषों की वर्णित आख्यायिका है। पञ्चम में पर-पन्न का विनिर्ण्य और छठे में सब अधीं का संज्ञेप में संग्रह दिखाया गया है। आत्मा के मनन के विषय में मन्द या कनिष्ट अधिकारियों के लिए वैदानत दर्शन है। मध्यम अधिकारियों के लिए सांख्य और उत्तम अधिकारियों के लिए वैदानत दर्शन है।

वैशेषिक और न्याय ने देहेन्द्रिय की सब अनातम चीजों से आतमभाव को इटाकर इससे भिन्न आतमा में (जो नित्य एवं विभु है उसमें ) जिज्ञासुओं की बुद्धि को स्थिर किया है। सांख्य ने निर्लेष पुरुष का उपदेश किया है।

बौद कहते हैं कि असत् से सत् होता है। नैयायिक कहते हैं, सत् से असत् होता है। किन्तु मत् से सत् होता है, यह सांख्य कहता है। असत् से सत् की उत्पत्ति तो हो नहीं सकती, ऐसा सांख्य का विचार है।

मुख-दु:ख-मोहमय संसार का कारण भी मुख-दु:ख-मोहमय होना चाहिए। यह कार्य-ह्प जगत् मुख-दु:ख-मोहात्मक कारणवाला है। सोने का अलंकार सोने से युक्त है तो सोना उसका कारण है। इस अनुमान से भी त्रिगुण्मयी 'प्रकृति' जगत् का कारण सिद्ध होती है।

#### पुरुष की बहुलता

श्रन्त:करण-युक्त पुरुष एक नहीं; किन्तु अनेक हैं, नहीं तो एक के मरने से सब मर जाते—एक के पिछत होने से सब पिछत होते; किन्तु ऐसा होता नहीं। अतएव अन्त:करण-विशिष्ट पुरुष नाना हैं। वह पुरुष निर्मुण होने के कारण संसार में है, तो भी जल में कमल-दल के समान निर्लित है। संसार भोग्य है, पुरुष चेतन भोक्ता है। वही श्रात्मा है। प्रकृति कर्जी है। प्रकृति श्रीर पुरुष का अन्ध-पंगु-न्याय से सम्बन्ध है। जैसे कोई अन्धा चलने में समर्थ होने पर भी मार्ग दिखलाने के लिए नेत्रवाले पंगु को कन्वे पर बेठा लेता है और पंगु देखने में समर्थ है, तो भी चलने में असमर्थ होकर किसी हृष्ट-पुष्ट पुरुष का आश्रय लेता है, वेसे ही अचेतन 'प्रकृति' 'पुरुष' को आश्रय बनाती है। उत्पत्ति-धर्म-रहित पुरुष अपने भोग के लिए प्रकृति का अश्रय लेता है।

दुखमय-संसार में निमन्त पुद्दा ससार के सुख-दुःख को अपने में मानता हुआ कभी पुण्य-परिपाक से, सद्गुद के उपदेश से—आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधि-मौतिक—तीन दुःखों के नाश की प्रार्थना करता है। उस प्रार्थना को निवृत्त होकर प्रकृति हो सफल करती है। जब पुरुष भोगना नहीं बाहता, प्रकृति आप निवृत्त हो जाती है और जिनकी वासनाएँ सर्वथा नष्ट हो गई हैं उनके प्रति प्रवृत्ति नहीं करती है।

जितनी प्रवृत्तियाँ होती हैं वह स्वार्थ के लिए ( अपने लिए ) होती हैं या परमार्थ के लिए (दूसरों के लिए)। प्रकृति तो जड़ है। उसको अपने प्रयोजन और दूसरों के प्रयोजन का कुछ पता नहीं। फिर उसकी प्रवृत्ति किस तरह होगी अकृति की प्रवृत्ति स्वार्थ या दया से नहीं होती, किन्तु परार्थ से होती है; क्योंकि अचेतन रथादि की प्रवृत्ति लोक में परार्थ ही देखी जाती है।

#### ईश्वर

ईश्वर नहीं है, ऐसा सिद्ध करने की कोशिश सांख्य ने कहीं नहीं की है। सृष्टि, प्रलय श्रीर कर्म-विपाक में ईश्वर की श्रावश्यकता नहीं, इन तकों को लेकर ईश्वर सिद्ध नहीं किया जा सकता। सांख्य का केवल यही श्रानुरोध है। इसलिए वास्तव में सांख्य को न तो श्रानीश्वरवादी ही कह सकते हैं, न न्याय-वैशेषिक की तरह ईश्वरवादी।

#### सांख्य का स्थान

भारतीय दर्शनों में सांख्य का बहुत ऊँचा स्थान है। कणाद के परमाशुवाद ने जड तत्त्व के खरड-खरड कर दिये, जिनमें किसी प्रकार का सम्बन्ध दिखलाई नहीं देता। सांख्य की प्रकृति विश्व की एकता की ज्यादा, किन्तु टीक, ज्याख्या कर सकती है। पाँच भिन्न-भिन्न तत्त्वों के बदले एक प्रकृति को मानकर सांख्य ने अपनी दर्शनिक कान्त-दर्शिता का परिचय दिया है। प्रकृति में उसने उतना ही आन्तरिक भेद माना है जितने से विविध सृष्टि सम्भव हो सके। चेतन तत्त्व को अजग मानना दार्शनिक और साधारण दोनों दृष्टियों से युक्ति-संगत है। सांख्य की पुरुष-विषयक धारणा, न्याय-वैशेषिक की अपेन्ना कहीं अधिक उन्नत है। न्याय-वैशेषिक ने आत्मा में सब तरह के गुण आरोषित कर डाले; परन्तु उसे चंतन्य के गुण से विचित रखा। संसार के सुख-दुःख आदि को बुद्धि के गुण बतलाकर पुरुष की धारणा को सरल बना दिया। वास्तव में, न्याय-वैशेषिक की आत्मा या जीव की मुक्ति सम्भव मालूम नहीं होती। यदि सुख-दुःख जीव के ही गुण हैं, तो उनका छूटना असम्भव है। पुरुष को आनन्दमय न मानकर सांख्य ने यह सिद्ध कर दिया कि वह अपनी दार्शनिक व्याख्या से लोक-बुद्धि को खुश करने की जरा भी चेष्टा नहीं करता।

सांख्य ने मुक्ति दो प्रकार की मानी है—जीवन्युक्ति श्रीर विदेह-मुक्ति । उसने श्रमन्त श्रात्माएँ इस जगत् में मानी हैं। ये श्रात्माएँ श्रमादिकाल से श्रमन्तकाल तक रहती हैं। श्रपने पूर्व-कर्म-संस्कारों के कारण ये श्रात्माएँ जगत् की मिन्न-मिन्न योनियों में जन्म धारण करती हुई भ्रमण करती रहती हैं। कमों का फल जीव को स्वयं मिलता है। कोई श्रम्य चेतन-शक्ति या ईशवर प्राणियों को उनके कर्म का फल नहीं देता है।

उपनिषदों में सांख्य के सिद्धान्त उपलब्ध होते हैं—विशेषकर कठ, छ। न्दोग्य, श्वेता-श्वतर तथा मेत्रेय में । यह दर्शन है तमत का प्रतिपादन करता है। प्रकृति और पुरुष द। मूल तत्त्व हैं; जिनके परस्पर सम्बन्ध से इस जगत् का आविर्माव होता है। सांख्य की अनेक घाराएँ थीं। श्रीवलदेव उपाध्याय की सम्मति है कि 'प्राचीन सांख्य ईश्वरवादी था। वेदान्त से उसमें विशेष पार्यक्य न था; किन्तु नवीन सांख्य नितान्त निरीश्वरवादी है। प्रकृति-पुरुप की कल्पना से विश्व की पहेली सममाई जा सकती है। अतः अनावश्यक होने से ईश्वर की सत्ता सांख्य को मान्य नहीं है। बौद्धों के उपर सांख्य कर बड़ा प्रभाव पड़ा है। गौतम बुद्ध के मौलिक सिद्धांत सांख्य से ही लिये गावे हैं, यह निर्विवाद सिद्ध हैं। दुःख की सत्ता पर अनास्था तथा जगत् की परिणाम-शीलता (परिणाम नित्यता) के सिद्धान्त को बुद्ध ने सांख्य-दर्शन से प्रहुण किया। सांख्यकों की सबसे विलद्धण बात यह है कि वे अहिंसावादी थे। जैन तथा बौद्ध लोगों ने यह सिद्धान्त सांख्यकों से ही सीखा तथा ग्रहण किया। रे

(४) योगदर्शन —योग की धारणा बहुत प्राचीन है। अथर्ववेद में इस बात का विश्वास प्रकट किया गया है कि योग-द्वारा अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त की जा सकती हैं। कट, तै सिरीय और मैत्रायणी उपनिषदों में 'योग' का पारिभाषिक अर्थ में प्रयोग हुआ है। पत- अलि के योगदर्शन में बिखरे हुए योग-सम्बन्धी विचारों का वैज्ञानिक ढंग से संग्रह कर दिया गया है। योगसूत्रों की शैली बड़ी गम्भीर है। शब्दों का चुनाव सुन्दर है।

पतझिल ने इस दर्शन की रचना की, इसिलिए इसका नाम पातञ्जलदर्शन पड़ा।

पतजल ने भी कपिल के समान ही पञ्चीस मूल तस्व स्वीकार किये हैं। विशेषता यही है कि महर्षि पतज्जल ने ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार करते हुए मनुष्यों के परित्राण के लिए योगशास्त्र का प्रवर्तन किया है। इसलिए पातज्जल-दर्शन ईश्वरवादी और कपिल-दर्शन निरीश्वरवादी कहलाता है। पतज्जल ने ईश्वर-समेत छुज्जीस तस्व माने हैं। उनका कथन है कि ईश्वर अपनी इञ्छा से शरीर-धारण और जगत्-निर्माण करता है। पतज्जलि के मत से भी तस्वज्ञान द्वारा ही मुक्ति होती है। इसलिए उन्होंने अष्टांगयोग के द्वारा तस्वज्ञान प्राप्त करने का मार्ग बतलाया है।

पत्रक्षित्र का योगदर्शन समाधि, साधन, विभूति श्रौर कैवल्य—इन चार पादौं या भागों में विभक्त है।

- समाधिपाद में योग का उद्देश्य श्रीर लज्ञ्या बतलाया गया है।
- २. साधनपाद में क्लेश, कर्म-विपाक और कर्म-फल आदि का विवेचन है।
- 3. विभृतिपाद में बतलाया गया है कि योग के श्रद्ध क्या है। इसका परिशाम क्या होता है श्रीर उनके द्वारा किस प्रकार श्रशिमा-महिमा श्रादि सिद्धियों की प्राप्ति होती है।
  - ४. कैवल्यपाद में मोत्त का विवेचन किया गया है।

संज्ञेप में योगदर्शन का मत है कि मनुष्य को श्रविद्या, श्रास्मिता, राग, होष श्रीर श्राभिनिवेश—ये पाँच प्रकार के कतेश सताते हैं। उसे कर्म के फलों के श्रनुसार जन्म लेकर श्रायु व्यतीत करनी पड़ती है तथा भोग भोगना पड़ता है। पत्रक्षलि ने इनसे बचने श्रीर मोज्ञ प्राप्त करने का उपाय योग बतलाया है श्रीर कहा है कि कमशः योग के श्रक्कों का साधन करते हुए मनुष्य सिद्ध हो जाता है श्रीर श्रन्त में मोज्ञ प्राप्त करता है। योगी संसार को दु:खमय श्रीर हेय मानते हैं।

१. बलदेव उपाध्याय---'भारतीय दर्शन' ( चतुर्थ संस्करण ) पृ० ३१२-३१३ विश्व० २२

योगसाधन का उपाय बतलाया गया है कि पहले किसी स्थूल विषय का श्राधार लेकर श्रापना चित्त स्थिर करना चाहिए। श्रानन्तर, सूक्ष्म विषय पर चित्त की वृत्तियों को रोकने के उपाय—श्रम्यास, वैराग्य, ईश्वर-प्रिश्चान, प्राक्षायाम, समाधि, विषय-वासनाश्चों से विरिक्त श्रादि बतलाये गये हैं। यह भी कहा गया है कि जो योग का श्रम्यास करते हैं उनमें श्रानेक प्रकार की विलक्षण शिक्तयाँ श्रा जाती हैं जिन्हें विभूति या सिद्धि कहते हैं। यह योगी श्रारविन्द को देखने से स्पष्ट ज्ञात होता था कि योगानिन में तपाये हुए शरीर को न बीमारी सताती है, न बुढ़ाधा श्रीर न मृत्यु। हलकापन, श्रारोग्य, स्वच्छता, स्वर-माधुर्य, पवित्र गन्ध, विकाराल्यता—ये सब योग की प्रथम प्रवृत्ति (समाचार) की सूचना देते हैं।

जो योग-मार्ग में चलना चाहे उसे अत्यन्त विनम्न होना चाहिए। अहंकार का त्याग कर देना चाहिए। यम, नियम, आसन, प्राशायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान भीर समाधि—ये आठो योग के अङ्ग कहे गये हैं। योग-सिद्धि के लिए इन आठों अङ्गों का साधन आवश्यक और अनिवार्य कहा गया है। कहा गया है कि जो योग के आठों अङ्गों को सिद्ध कर लेता है वह हर प्रकार के क्लेशों से छूट जाता है। अनेक प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त कर लेता है और अन्त में मुक्ति का भागी होता है।

सृष्टि-तत्त्व आदि के सम्बन्ध में योग का भी प्रायः वही मत है जो साख्य का है। इसमें साख्य को ज्ञानयोग और योग को कर्मयोग कहने हैं।

प्रकृति और पुरुष सर्वथा विरुद्ध गुण्यालं पदार्थ हैं। इसलिए वस्तृतः उनमें किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं हो सकता। जो कुछ भी सम्बन्ध उनमें प्रतीत होता है, उसे अज्ञान का फल समक्ता चाहिए। योगदर्शन ने ईश्वर को ज्यादा महत्त्व का स्थान दिया है, परन्तु उसमें भी ईश्वर, प्रकृति और पुरुष का रचिता या आधार नहीं है। तथापि योग का ईश्वर विश्व के सब पुरुषों के लिए एक त्रिकाल-सिद्ध आदर्श-सा है जिसकी समता तक मुक्त पुरुष कठिनता से पर्वच सकता है।

मोज्ञ से पहले जीव तरह-तरह की योनियों में भ्रमण करता रहता है। भारत के अन्य दर्शनों की भाँति सांख्य-योग भी हैं सिद्धान्त को मानता है। किन्तु इसकी विशेषता यही है कि इसने पुनर्जन्म की प्रक्रिया को ठीक-ठीक समभने की चेष्टा की है। पुनर्जन्म किसका होता हैं? सांख्य का उत्तर है—लिंग-शरीर का। लिंग-शरीर बुद्धि, अहंकार, मन, पाँच शानेन्द्रियाँ और पाँच कर्मेन्द्रियाँ तथा तन्मात्राएँ—इन अठारह तत्त्वों से बना हुआ है। जो दिखलाई देता है और जला दिया जाता है वह स्थूल शरीर है। लिंग-शरीर एक स्थूल शरीर से दूसरे स्थूल शरीर में जाता रहता है। मुक्ति होने पर ही लिंग-शरीर का नाश होता है। धर्म, अधर्म, शान, अजान, वैराग्य, आसक्ति आदि भाव कहलाते हैं। इस प्रकार किसी जन्म में की हुई साधना व्यर्थ नहीं जाती, अव्हे-बुरे प्रयत्नों का सूक्ष्मरूप दूसरे जन्म में मनुष्य के साथ जाता है।

१. देखिए-योगोपनिषद्।

सांख्य और योग में आत्मा तथा परमात्मा दोनों के लिए 'पुरुष' का प्रयोग होता है। आत्मा देहरूपी पुरी में रहने के कारण 'पुरुष' कहलाता है। परमात्मा विश्व-ब्रह्मायड-रूपी पुरी में रहने से 'पुरुष' कहलाता है। दोनों का साधर्म्य चेतना है।

ऋषियों की अन्तर्दृष्टि में योग ही प्रधान कारण माना जाता है। योग भारतीयों की विशिष्ट सम्पत्ति है जिसकी इन्होंने वैज्ञानिक दृष्टि से अनुशीलन कर उन्नति की। मोहेओ-दड़ो की खुदाई में योगासन में अनेकों वैटी मूर्तियाँ उपलब्ध हुई हैं श्रीर इससे जात होता है कि योग की प्रक्रिया बहुत प्राचीन है।

योग के प्रकार भी श्रमेक हैं। तन्त्रयोग की पद्धति विलक्ष है। नाथपन्थी सिद्धों ने इठयोग का खूब श्रमुशीलन किया था। गोरखनाथ के नाथ-सम्प्रदाय में योग का इतना श्रादर है कि इस सम्प्रदाय को ही योग नाम से पुकारते हैं।

(४) पूर्वमीमांसा-दर्शन — जहाँ अन्य दर्शन श्रुति से कुछ, सकेत लेकर ही संतुष्ट हो गये, वहाँ पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसा (वेदान्त) के लेखकों ने अपने सम्पूर्ण सिद्धान्तों को श्रुति से लेने का प्रयत्न किया। न्याय-वैशेषिक के साहित्य में श्रुति के उदाहरण सायद ही मिले। सांख्य भी श्रुति की विशेष परवाह नहीं करता; परन्तु पूर्व और उत्तर-मीमांसा के विश्य में ऐसा नहीं कहा जा सकता। यहाँ श्रुति से मतलब वेदों, बाक्षणों और उपनिपदों के समुदाय से है। जहाँ वेदान्त अपनी पृष्टि के लिए उपनिपद की शरण लेता है वहाँ पूर्वमीमांसा ब्राक्षण-अन्थों पर निर्भर रहता है। बाह्यण (कर्म) उपनिपद (ज्ञान) से पहले हुए, इमलिए इसका नाम पूर्वमीमांसा पड़ा। उपनिपदों का आश्रय लेने के कारण वेदान्त को उत्तरमीमांसा भी कहते हैं।

पूर्वमीमांसा का सबसे प्रामाणिक प्रन्थ 'जेमिनि-सूत्र' है। इसके सूत्रों में वैदिक यश-विधानों की प्रक्रिया ऋौर महत्त्व का वर्णन है। यश-प्रतिपादक वाक्यों की व्याख्या किस प्रकार करनी चाहि :—इसका निर्णय करना मीमांसा का काम है।

मीमांसा-शास्त्र के लगभग २५०० सूत्र हैं जो बारह अध्यायों में विभक्त हैं। दार्शनिक सूत्र-अन्यों में मोमांसा का आकार सबसे बड़ा है। मीमांसा पर 'प्रभाकर' और 'कुमारिल' के भाष्य प्रसिद्ध हैं। दोनों में मतमेद होने पर भी, कुछ महत्त्वपूर्ण बातों पर वे एकमत हैं। मीमांसक वेदों को अपीक्षेय और नित्य मानने हैं। उनका कथन है कि वेद गुढ़िशाष्ट्र-परम्परा द्वारा अनादिकाल से चले आते हैं।

वेद का श्रीर विशेषकर यजुर्वेद का श्रिषकांश भाग कर्मकायड श्रीर उपासनाकायड है। कर्मकायड किन्छ श्रिषकारी के लिए होता है, उपासना श्रीर कर्म मध्यम के लिए एवं कर्म, उपासना श्रीर शान,—तीनों उत्तम के लिए। उत्तम श्रिषकारी कर्म तथा उपासना—दोनों को निष्कामभाव से करता है। ये दोनों ज्ञानी के लिए श्रावश्यक नहीं हैं तथापि लोक-संग्रह के लिए श्रान्। भी कर्म करते हैं।

ु पुरातनकाल में कर्म का अर्थ याज्ञिककर्म तक सीमित था। आज जो कर्म की परिभाषा है, वह मिल है। आधुनिक कर्म की परिभाषा लोक-सेवा-स्चक है।

र. योग विषय पर विस्तृत विवेचन पंचम खरड में 'योगमत' के अन्तर्गत किया गया है।

मीमांसाशास्त्र में यहां के विधि-विधानों का विस्तृत विवेचन है। इस शास्त्र का सिद्धान्त विलक्षण है। इसकी गणाना अनीश्वरवादी दर्शनों में है। यह केवल वेदों या इसके शब्दों की नित्यता का प्रतिपादन करता है। इसके अनुसार वेद-मंत्र ही देवता है। मीमांसकों का तर्क है कि सब कर्म फलों के उद्देश्य से ही किये जाते हैं। फल की प्राप्ति ] कर्म द्वारा ही होती है।

मीमांसकों श्रीर नैयायिकों में वड़ा मेद यह है कि मीमांसक शब्द को नित्य मानते हैं श्रीर नैयायिक श्रनित्य। मीमांसा वेद को स्वतःप्रमास्य मानता है, किन्तु न्याय नहीं मानता। श्रवएव न्याय के इस मत को परतःप्रामास्यवाद कहते हैं।

सांख्य श्रीर मीमांसा दोनों अनिश्वरवादी हैं; पर वेद को प्रमाण दोनों मानते हैं। मेद इतना ही है कि सांख्य प्रत्येक कल्य में वेद का नवीन प्रादुर्भाव मानता है श्रीर मीमांसा-शास्त्र उसे नित्य मानता है।

कमों के विभाग—मनुष्य के सारे कमों को मीमांसा ने तीन श्रे शियों में बाँटा है— (१) काम्य (२) निषद और (३) नित्य। जो कर्म किसी इच्छा की पूर्ति के लिए, किसी मनःकामना की सिद्धि के लिए किये जाते हैं वे 'काम्यकर्म' कहलाते हैं। जिन कमों के करने में वेद रोकता है वे निषद कर्म कहलाते हैं। नित्यकर्म वे हैं जिनका करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रतिदिन आवश्यक है, चाहे उसमें कोई कामना या अभिप्राय हो या नहीं। नित्यकर्म मीमांसा के सार्वभीम महावत हैं। त्रिकाल संध्या-वन्दन करना, वर्णाश्रमधर्म आदि नित्यकर्म में सम्मिलित हैं। नित्यकर्म का फल क्या मिलता हैं। इसका उत्तर यह है कि नित्यकर्म से आतीत और आगामी दोष नष्ट हो जाते हैं।

भारत के सब दर्शनों का सिद्धान्त है कि कर्म-फल की श्रासित से छुटकारा पाये विना मुक्ति नहीं हो सकती। मीमांसा भी इस सिद्धान्त को मानता है। श्रीसुरेश्वराचार्य ने भी 'नैष्कर्म-सिद्धि' (१।१०।११) में कहा है कि काम्य श्रीर निषिद्ध कर्म का त्याग कर देने से मुक्ति लाभ होता है। काम्य कर्म का फल स्वर्गमाप्ति श्रादि है जिससे मोद्धार्थी को बचना चाहिए। नित्य-नैमित्तिक कर्म का कोई खास फल नहीं है। चूँ कि सिर्फ उससे दोत्र दूर होते हैं, इसलिए उसे करते रहना चाहिए। निषद्ध कर्म से श्राधोगित मिलती है। इसलिए उसे तो छोड़ना ही चाहिए। इस प्रकार जीवित रहकर प्रारम्ध कर्म का, भोग से च्या कर देने से, मोच्च लाभ होता है। मुक्ति के लिए शान की श्रावर्यकता नहीं। श्रतएव मुक्ति च्चण तक भी नित्यकर्म को नहीं त्यागना चाहिए। इसलिए मीमांसक संन्यास-मार्ग का समर्थन नहीं करते। शान-निरपेच्च कर्म से भी मुक्ति मिल सकती है। यही नहीं, नित्यकर्म का त्यागना इर दशा में दोषों में फँसानेवाला है। यह मोमांसा का निश्चत विश्वास है।

अप्राचार्य वादरायण ईश्वर को कर्मफल का दाता मानते हैं; परस्तु जैमिनि के अनुसार यह से ही तत्तत् फलों की उपलब्धि होती है। पूर्वमीमांसा के अनुसार मनुष्य की अपने कर्म का फल स्वयं मिलता रहता है। कर्म का फल देनेवाला कोई ईश्वर नहीं है और न संसार का कोई व्यवस्थापक परमात्मा ही है। क्रियो वाक्यों की एक वाक्यता दिखलाने के लिए भीमांसा ने जिस पद्धति को खोज निकाला है वह बड़ी ही उपादेय है। जिस प्रकार पद का शान व्याकरण से होता है तथा प्रमाण का शान न्याय से होता है उसी प्रकार वाक्य का शान मीमांसा के ही सहारे होता है। मीमांसा के तात्पर्य-विषयक सिद्धान्तों का उपयोग धर्मशास्त्रों में अर्थ-निर्णय के लिए आज भी किया जाता है।

मीमौंसा-दर्शन की साहित्य-सम्पत्ति बहुत विशाल है। प्रायः सत्रह सौ वर्ष पूर्व शबर-स्वामी ने 'द्वादश-लज्ञ्णी' मीमांसा पर विस्तृत तथा प्रामाखिक भाष्य लिखा था।

मीमांसा के तीन आचायों ने तीन सम्प्रदाय—(१) भाइमत (२) गुरुमत और (३) गुरुमत श्रीर (३) गुरुमत निकास में मत चलाये। इन तीनों में भाइमत ही मीमांसा का प्रचलित मत है। इसीलिए इसकी प्रन्य-सम्पत्ति अन्य मतों की अपेसा बहुत ही अधिक है।

(६) वेदान्तद्शीन—वेदान्त शब्द का वाच्यार्थ वेदों का अन्त अर्थात् वेदों का शानकारण है। वेदान्त तथा उपनिषद् एकार्थक हैं।

वेद वा ज्ञान का श्रन्त श्रर्थात् पर्यवसान ब्रह्मज्ञान में है। देव-देवी, मनुष्य, पशुपची, स्थावर-जङ्गमात्मक सारा विश्व-प्रपञ्च श्रीर नाम-रूप-स्वरूप-ज्ञगत् ब्रह्म से भिन्न नहीं है। यह वेदान्त श्रर्थात् वेद-सिद्धान्त है। वेदान्त के श्रनुसार मूल में सारा जमत् एक है। जिसे इस एकत्व का दर्शन हो जाता है उसकी दृष्टि में स्वार्थ श्रीर परार्थ का मेद नहीं रह जाता। जो कुछ नाम-रूप से सम्बोधित होता है उसकी सत्ता ब्रह्म की सत्ता से भिन्न नहीं। ब्रह्म से रहित कोई वस्तु नहीं है, वही सत्य है श्रीर श्रन्य सब-कुछ मिथ्या है। वेदान्त के मत से ब्रह्म, निर्णुण, निराकार, निर्विकार श्रीर चिन्मय-स्वरूप है। जीव वास्तविक परब्रह्म से भिन्न श्रीर कुछ नहीं है। उन दोनों श्रर्थात् श्रात्मा श्रीर परमात्मा के श्रमेदशान की साधना का श्रानन्द प्राप्त करना ही इस दर्शन की रचना का उद्देश्य है। जीव श्रीर ब्रह्म का श्रमेद समक्ष लेना ही तत्त्वशन कहलाता है। इस ज्ञान के उत्पन्न होने पर फिर जीव श्रीर ब्रह्म में मेद नहीं रहता। 'श्रहं ब्रह्मास्मि' श्रर्थात् में ही ब्रह्म हूँ—यह दृढ़ निश्चय होने पर जीव ब्रह्म में लीन हो जाता है। इसी श्रवस्था के उपस्थित होने पर मुक्ति प्राप्त होती है।

उपनिषदों में केवल उन्हीं विषयों का प्रतिपादन नहीं है जिन का एकमात्र आध्यात्मिक जीवन से सम्बन्ध है। इसके अतिरक्त, बहुतों की राय है कि उपनिषदों में परस्पर-विरोधी कथन पाये जाते हैं और सब उपनिषदें एक-सी शिक्षा नहीं देतों। उनमें आन्तरिक मतमेद-सा प्रतीत होता है। इन सब आइचनों को दूर करने के लिए, वेद-मूलक आर्थात् उपनिषद्-मूलक सिद्धान्तों का, नये सिरे से, युक्ति-तर्क-द्वारा, यथावत् प्रतिपादन करने के लिए वेदान्तदर्शन आर्थात् वेदान्तस्त्र की रचना, वादरायण ने की। वादरायण का कथन है कि सभी उपनिषदें एक ही दार्शनिक मत का प्रतिपादन करती है। उपनिषदों की विभिन्न उक्तियों में जो विरोध दीखता है वह वास्तविक नहीं है। वह उपनिषदों को ठीक-ठीक न समने का परिणाम है। वेदान्त-सूत्र विशेषत्या अद्यापरक होने के कारण अद्यासूत्र भी कहलाता है।

वेदान्तदर्शन में सिर्फ चार श्रध्याय हैं। प्रथम श्रध्याय का नाम है—'समन्त्रय'। इसमें श्रमेक प्रकार की श्रुतियों के सिद्धांतों का समन्त्रय किया गया है। दूसरे श्रध्याय का नाम 'श्रविरोध' है। इस श्रध्याय में दूसरे दर्शनों का खरडन करके सयुक्ति श्रौर सप्रमाश्य वेदान्त-मत का स्थापन किया गया है। तृतीय श्रध्याय का नाम 'साधन' है। इसमें जीव श्रौर ब्रह्म के लच्च्यों का निर्देश करके मुक्ति के बहिरंग श्रौर श्रन्तरंग-साधनों का उपदेश दिया गया है। चतुर्थ श्रध्याय का नाम 'फल' है। इसमें जीवन्मुक्त जीव की उत्कान्ति श्रौर निर्मुण उपासना के फल के तारतम्य पर विचार किया गया है।

यह शास्त्र परा-विद्या के उत्तम श्रिषकारी के श्रात्म-मनन के लिए बना है। इसमें श्रारम्भ से लेकर श्रन्ततक श्रात्मविचार है। इस जन्म में या जन्मान्तर में कर्म श्रीर उपासना से श्रन्तःकरण की शुद्धि होने पर जो परमार्थ का ज्ञान पुरुप में श्राता है उसका ही इसमें प्रधानतया वर्णन है। जिन विधियों से कर्म शिधिल हो श्रीर वासनाश्रों का नाश हो, वे सब विधियों उपनिपदों में विविध प्रकार से वर्णित हुई हैं। कर्मकाएड में बताये नित्य यज्ञ, दान, तप, स्वाध्याय श्रादि कर्मों से जिनका हृदय विशुद्ध हो गया है, जो योग-साधन-द्वारा जितेन्द्रिय हैं, नित्यानित्य वस्तु के विवेक से इहलोक श्रीर परलोक के विषयों से जिनको वैराग्य है—ऐसे मुमुनुश्रों के लिए श्रध्यात्मविद्या के उपदेश की इच्छा से इस शास्त्र का निर्माण हुआ है।

जगत्, जीव, ब्रह्म या परमात्मा—इन तीनों वस्तुत्रों के स्वरूप तथा पारस्रिक सम्बन्ध का निर्णय ही वेदान्तशास्त्र का विषय है। न्याय श्रीर वेशिक ने ईश्वर, जीव श्रीर जगत् को या जगत् के मूल द्रव्य परमाणु में, तीन तस्व मानकर ईश्वर को जगत् का कर्त्ता ठहराया है, जो सर्वसाधारण की स्थूल भावना के श्रनुकृल है। ईश्वर या परमात्मा का समावेश संख्य या मीमांसा-पद्धित में नहीं है। वेदान्त ने बद्दकर प्रकृति तथा श्रसंख्य पुरुषों को एक ही परमन्तस्व ब्रह्म में श्रीविभक्त रूप से समाविष्य करके जड़-चेतन-द्वीत के स्थान पर श्रद्वीत की स्थापना की है।

यद्यपि ब्रह्म का वास्तविक या पारमार्थिक रूप श्रव्यक्त, निर्गृ ग्रु श्रौर निर्विशेष है तथापि व्यक्त श्रौर सगुण रूप भी उसके बाहर नहीं है।

मूल बहासूत्रों में लगभग ५५० सूत्र हैं। सूत्र इतने छोटे हैं कि विना किसी माध्य के उनका श्रार्थ स्पष्टरूप से प्रतीत नहीं होता। यही कारण ह कि भिन्न-भिन्न श्राचायों ने श्रपनी-अपनी दार्शनिक दृष्टि के श्रानुकल इन स्त्रों की विराद व्याख्य। एँ लिखी हैं। इन भाष्यकारों में सबसे श्रिषक भेद का विषय हं जीत श्रीर ईरवर का सम्बन्ध। शक्कराचार्य का भाष्य समुद्र की तरह गम्भीर श्रीर श्राकाश की तरह शान्त श्रीर शोभायमान है। शंकर ने बहा को स्वगत, सजातीय श्रीर विजातीय—तीनों मेदों से परे कहा है। ईरवर, सगुख-बहा, श्रपर-बहा श्रीर कार्य-बहा शंकर के श्रद्र त-वेदान्त के श्रनुसार पर्यायवाची शब्द हैं। माया की उपाधि से बहा ईरवर, बन जाता है श्रीर श्रविद्या से संसक्त होकर श्रविद्या की उपाधि से बहा का विशुद्ध चैतन्य-स्वरूप जीव बन जाता है।

श्रीरामानुज के श्राह तवाद को विशिष्टाह ते कहते हैं। इसमें जीव, जगत् श्रीर ब्रह्म का सम्बन्ध सममाने की तरह-तरह से चेष्टा की गई है। जहाँ शंकर के श्राह तमत के श्रनुसार शानाग्नि में, जब कर्म-श्रक में के जल जाने पर, मुक्ति होती है तब जो जीव ब्रह्म में श्रामिज रूप से मिल जाता है वहाँ रामानुज के श्रनुसार मुक्ति होने पर भी जीव ब्रह्म से भिज रहता है। इस प्रकार वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य श्रादि विद्वानों के ब्रह्म-सूत्र पर भिज-भिन्न दृष्टिकोश्य से भाष्य लिखकर श्रापनी-श्रपनी विचार-धाराश्रों का प्रतिपादन किया है। इसलिए व्याख्या-भेद से सम्प्रदायों की संख्या बहुत बहु गई है; किन्तु यह निर्विवाद है कि भारत की पुष्यभूमि से निकले हुए जितने भी धर्म, मत या सम्प्रदाय संसार में फैले हुए हैं उन सबके मूल श्राधार ये दर्शन ही हैं।

वेदान्तसूत्र पर प्रसिद्ध विद्वानों के मत निम्नलिखित हैं-

|       | -                        |         |                    |                    |
|-------|--------------------------|---------|--------------------|--------------------|
|       | श्राचार्य                | समय     | भाष्य              | मत                 |
| (१)   | शंकराचार्यं              | ७०० ई०  | शारीरकभाष्य        | श्रद्वीत           |
| (?)   | भ <del>ार</del> कराचार्य | 2000 "  | श्रीभास्करभाष्य    | मेदाभेद            |
| (३)   | रामानुजाचार्य            | 6680 33 | श्रीभाष्य          | विशिष्टाद्वे त     |
| (8)   | मध्याचार्य               | १२३⊏ ³³ | पूर्णप्रज्ञभाष्य   | द्वौत 🗸            |
| (4)   | निम्बार्काचार्य          | १२५० "  | वेदान्तपारिजात     | <b>द्वैताद्वैत</b> |
| ( ६ ) | श्रीकएट                  | १२७० ** | शैवभाष्य           | शैवविशिष्टाद्वौत   |
| (0)   | श्रीपति                  | 8800 "  | श्रीकरभाष्य        | वीरशैयविशिष्टद्वेत |
| (=)   | वल्लभाचार्य              | १५०० 17 | <b>त्र</b> गुभाष्य | शुद्ध द्वीत        |
| (3)   | विज्ञानभिद्यु            | १६०० 11 | विशानामृत          | श्रविभागाद्वेत     |
| (१०)  | बलदेव                    | १७२५ "  | गोविन्दभाष्य       | श्रचित्य-भेदाभेद   |

१. द्रष्टन्य-वलदेव उपाध्याय-भारतीय दर्शन, पृष्ठ ४००-४५०।

# नवाँ परिच्छेद कनभ्युसियस-धर्म

चीन में चार प्रधान धर्म प्रचलित हैं। बौद्ध-धर्म, इस्लाम-धर्म, कनपयुसियस-धर्म श्रीर ता-श्रोधर्म। यहाँ इस कनपयुसियस-धर्म श्रीर ता-श्रोध्यम के संबंध में संज्ञिस विवरण देंगे।

कन्पयुस्यिस चीन के एक विख्यात धर्म-प्रचारक सिद्ध पुरुप थे। चीनी लोग उन्हें कुक्क पुतेज के नाम से पुकारते हैं। चीन देश की सम्यता को प्रतिष्ठित करनेवाले लोगों में कुक्क पुतेज का नाम बड़े श्रादर के साथ लिया जाता है। इस धर्म में तथा बुद्ध की शिक्का श्रों में विशेष पारस्परिक विभेद न होने के कारण, इन दोनों मतों का साथ-ही-साथ प्रसार हुआ। प्रत्येक चीनी सांसारिक जीवन के लिए कुक्क पुतेज के सदुपदेशों में श्रद्धा रखता है, साथ-ही-साथ पारलौकिक जीवन की गुल्थियों को सुलक्काने के लिए वह बौद्ध-धर्म का पद्मपती है। इस प्रकार चीनी सम्यता श्रीर संस्कृति का मूलाधार दोनों धर्म की सम्मिलित शिक्ता है। इन दोनों धर्मों की शिक्ता दूध-पानी की तरह मिलकर चीनवासियों के जीवन में इस प्रकार चुलमिल गई है कि इन दोनों के प्रभाव का प्रयक् करना दुस्तर है।

#### जीवनी

कुङ्ग का जन्म ईसा-पूर्व ५५१ वर्ष में श्राधुनिक शंगदुङ्ग प्रान्त के 'यो' नामक स्थान पर हुश्रा था। कुङ्ग बुद्ध के समकालीन थे। १७ वर्ष की श्रायु तक पुरातत्त्व-विद्या, गान-विद्या श्रादि में दक्षता प्राप्त कर पठन-पाठन समाप्त किया। तत्कालीन राजा चाव श्रापसे श्रात्यन्त प्रभावान्त्रित हुए श्रीर भिन्न-भिन्न उत्तरदायी पदों को सुशोभित करने के बाद श्राप २५ वर्ष की श्रायु में प्रधान न्यायाधीश बनाये गये। ५० वर्ष की श्रायु में युङ्गदू जिला के गवर्नर श्रीर ५१ वर्ष की श्रायु में राज्य के प्रधान मंत्री हुए। श्रापने श्रपने सद्पदेशों को व्यवहार में लाकर लोगों को चिक्त कर दिया। देश से चोरी-डकैती

का नाम मिटने लगा। लोगों ने घरों में ताला लगाना बन्द कर दिया। सर्वत्र शान्ति विराजने लगी। राजा ने इस सुञ्यवस्था को देखकर आपके नियमों को सम्पूर्ण राज्य में प्रचारित किया। किन्तु लोभी, अत्याचारी सामन्तों को यह पसन्द न आया और उनके वख-यन्त्र के परिणाकस्वरूप आप राज्य के इस उच्च पद से इटा दिये गये। इसके बाद आपने अपने नियमों का प्रचार करने के लिए बड़े-बड़े दरबारों को खाक छानी; पर किसी ने भी आपकी नीतिमय शिच्चा पर ध्यान न दिया। इसी बीच आपकी पत्नी तथा पुत्र की मृत्यु हो गई जिसके शोक को आपने धैर्य-पूर्वक सहन किया। ७३ वर्ष की आयु में, ईं० पूर्व ४७८ में, आपकी मृत्यु हुई। आपके ५०० शिष्यों ने गुरु की समाधि पर तीन वर्ष तक शोक मनाया और आपके उपदेशों का खूब मनन किया तथा दूर-दूर देशों में आपकी नीतिमय शिच्चा का प्रचार किया। आपने अपनी शिच्चाओं को लिपियद भी किया था। आपके चार अपने बड़े प्रसिद्ध हैं। केंग्लार की समस्त प्रतिष्ठित भाषाओं में इन प्रन्थ-रत्नों के अनुवाद हुए हैं।

#### कुक्त के सिद्धान्त

कुङ्ग ने मनुष्य जीवन की श्रोर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने स्वर्ग, ईश्वर श्रादि की चर्चा ही न की। उनके एक शिष्य ची-लू ने पूछा—'भगवन, में ईश्वर की सेवा किस प्रकार कर सकता हूँ १' उत्तर में कुङ्ग ने कहा—'जब तुम्हें यह ज्ञान नहीं कि मनुष्य की सेवा किस प्रकार की जाय तब देवों की सेवा के सम्बन्ध में कैसे पूछ सकते हो १' पुनः शिष्य ने पूछा—'भगवन, मृत्यु के सम्बन्ध में सम्यक् रूप से विचार प्रकट की जिए।' उत्तर में कुङ्ग ने कहा—'प्रिय ची-लू, जब तुम्हें जीवन के विषय में पर्याप्त ज्ञान नहीं है तब तुम्हें मृत्यु के सम्बन्ध में ज्ञान कैसे हो सकता है १' किन्तु कुङ्ग ने ईश्वर श्रथवा स्वर्ग के श्रस्तित्व को कभी इनकार नहीं किया। श्रात्मा के पुनर्जन्म में उन्हें विश्वास था। फिर भी वे परलोक के सुधारने की उतनी चिन्ता नहीं करते जितनी इहलोक के सुधारने की। मनुष्य सामाजिक जीव है, वह समाज में रहता है, पनपता है तथा श्रन्त में नष्ट हो जाता है। उसका समाज के साथ धनिष्ठ सम्बन्ध बना हुश्रा है। श्रतः समाज की उन्नति से उन्नति होगी। वैयक्तिक उन्नति मानव-जीवन का लक्ष्य नहीं। यह तो सामाजिक उन्नति का फल है।

कुक्क के मतानुसार मनुष्य स्वभावतया अच्छा होता है और अच्छाई की ओर उसकी प्रवृत्ति रहती है। अच्छाई की पराकाष्ठा सिर्फ सन्तों में हो सकती है। अतएव प्रत्येक मनुष्य को निष्कामभाव से तथा ईमानदारी और तत्परता के साथ कर्तव्य-पालन करना चाहिए। जो सञ्चरित्र और दैवी गुणों से भूषित है वह मनुष्यों में 'चु-नट जू' अर्थात् भेष्ठ है।

१. डा॰ इरप्रसादशास्त्री ने इस प्रन्थ का मूल चीनी से हिन्दी में श्रमुवाद किया है श्रीर बड़ौदा-राज्य के 'श्रीसयाजी-साहित्य-माला' के नाम से वह प्रकाशित हुआ है।

समाज के प्रत्येक प्राणी के साथ सद्व्यवहार करना हमारा परम धर्म है। माता-पिता के प्रति भक्ति, दीन जन तथा सेवक के प्रति दया, भाई-वन्धुत्रों के साथ सहानुभूति रखने की सुन्दर शिद्धा देकर कुङ्ग ने चीनी सभ्यता को बहुत ऊपर उठाया।

श्चापत्ति के समय पुरुष के गुणों की परल होती है। इस विषय में उनका एक उपदेश वहा ही हुद्यमाही है। वे कहते हैं—'जब शीतकाल श्चाता है तब हम देखते हैं कि सब वृत्तों के बाद चीह श्रीर देवदार श्चपने पत्तों को त्यागते हैं। क्यों न हो, वे वृत्तों में भेष्ठ जो हैं।' पूर्णधर्म के विषय में पूछाने पर उन्होंने बतलाया—'पूर्णधर्म वह है जब तुम बाहर निकलो तब प्रत्येक से यह सममकर मिलो; मानों वह तुम्हारा बड़ा श्रातिथि है। किसी के साथ ऐसा बरताव मत करो जो तुम उससे श्रपने लिए नहीं चाहते। देश में कोई दुःस्ति होकर तुम्हारी निन्दा न करे श्रीर घर में भी कोई तुम्हारे विरोध में न कुड़बुड़ावे।'

प्रजा के जपर पुत्र-सा प्रेम रखना। उनके कल्यास की सर्वदा कामना करना। राज्य की श्राय को श्रपने व्यक्तिगत भोग-विलास में न खर्च कर सार्वजनिक हित के कामों में लगाना, हितेच्छु न्याय-परायस पुरुप को श्रमात्य-पद पर प्रतिष्ठित करना श्रादि उपदेश कुड़ ने दिये। पेटभर खाने को हो, सेना पर्याप्त हो श्रीर प्रजा का शासक में विश्वास हो तो वह राज्य समृद्ध होता है। पर यदि राजा में प्रजा का विश्वास न हो तो वह राज्य ठहर नहीं सकता। श्रतएव राजा को धर्मात्मा, न्यायी, ईमानदार श्रोर कर्त्तच्य-परायस होना चाहिए। जैसा राजा होगा वैसी प्रजा भी होगी।

कु ने शिक्षा पर विशेष जोर दिया। उनके मत से मनुष्य के जीवन का मुख्य उद्देश श्रपने को समाज के लिए श्रात्यन्त उपयोगी बनाना है। कु ने एक शिष्य ने पूछा—'मान्यवर, सामाजिक गुगा क्या है?' उन्होंने उत्तर दिया—'दूसरे से प्रेम करना ।' दूसरे शिष्य ने पूछा—'भगवन! क्या कोई ऐसा नियम है जिसका पालन जीवन-पर्यन्त करना चाहिए ?'' उन्होंने उत्तर दिया—'दूसरे के साथ ऐसा बर्ताव न करो जैसा तुम श्रपने प्रति दूसरों के द्वारा नहीं चाहते।' सुतराम, कु न उपदेश का साराश आतमविश्वास श्रीर पढ़ोसियों के प्रति उदारता है।

कनफ्युसियस प्राणियों से पृथक् जीवातमा का अस्तित्व मानते थे। उनका विश्वास था कि दिवंगत पुरुप की श्रात्मा विना शरीर के ही रहती है। श्रात्मा न केवल मनुष्य में ही होती हैं; श्रिपतु वायु, श्राग्न, पहाड़, नदी श्रादि में भी होती है श्रीर सभी की पूजा होती है। सबका दर्जा स्वर्ग श्रीर मनुष्य के बीच का है। इन श्रात्माश्रों के साथ-साथ ही पिशाचों की भी सत्ता मानी गई है। कुद्ध मृत पितरों श्रीर शरीर-रहित श्रात्माश्रों को इस प्रकार 'विल' प्रदान करते थे मानों वे साझात् उनके सामने उपस्थित हों। इन श्रात्माश्रों का काम श्रापने उत्तराधिकारियों की रह्या करना समका जाता था।

कुक् के कुछ उपदेश तथा कथन-

- (१) धनवान के लिए निरिधमान होना सहज है, किन्तु निर्धन के लिए सन्तोष प्रकट करना कठिन है।
- (२) सदाचार के प्रति श्रनुराग, सौन्दर्थ के प्रति श्रनुराग की तरह, इदय से होना चाहिए।

- (३) अपनी तुलना में भी दूसरों को परखने का आलमशासन रखो। इसी को मनुष्यता का सिद्धान्त कहते हैं।
- (४) न्याय के प्रति प्रेम, विद्वत्ता के प्रति आधादर तथा सदाचार मनुष्य को विशिष्ट पुरुष बनाने में समर्थ होता है।
- (५) प्रत्येक मनुष्य को उचित है कि अपनी वाणी पर संयम रखे और अपने आचरण के प्रति सजग रहे।
  - (६) संसार एक मुसाफिरखाना है।
  - (७) काम का आरम्भ करना मनुष्य पर निर्भर है और उसकी पूर्ति ईश्वर के हाथ है।
  - (二) ज्ञ्ण भर अपने क्रोध को दबाकर तुम जीवन भर के पश्चात्ताप से बच सकते हो।
- (E) जिस प्रकार तुम दूसरों में दोप दिखाते हो उसी उसी प्रकार अपने में भी देखो-दिखाओ। जिस प्रकार अपने-आपको ज्ञामा कर सकते हो, उसी प्रकार दूसरों को भी ज्ञामा करो।
  - (१०) ब्राज्ञापालन सत्कार से कहीं उत्तम है।
- (११) बीस वर्ष तक धार्मिक जीवन व्यतीत करना पर्याप्त नहीं है, किन्तु एक दिन भी बुराई करना बहुत बड़ा दोष है।
- (१२) बुद्धिमान पुरुष वचन देने में विलम्ब करता है, किन्तु वचन देने कर उसका पालन अवश्य करता है।
- (१३) आनन्द की तीन कुञ्जियाँ हैं—(१) दूसरों में दोप न देखना, (२) दूसरों की निन्दा न करना, न सुनना और (३) दूसरों की बुराई न करना।
- (१४) मनुष्य का हृदय आईना के समान होना चाहिए जिसपर समस्त वस्तुओं का प्रतिबिग्व पहता है; किन्तु उससे उसमें मैलापन नहीं आता।
  - (१५) कोलाइल न बाजार में है श्रीर न शान्ति जंगल में; सब मनुष्य के हृदय में है।
- (१६) जब तुम जीवित प्राणी के प्रति ऋपना कर्त्त करने में ऋसमर्थ हो तो मृत व्यक्ति के प्रति ऋपने कर्त्त व्य का पालन किस प्रकार कर सकोगे ?
  - (१७) ज्ञानी पुरुप के लिए अपना चित्त स्वर्ग है; किन्तु अज्ञानी के लिए वह नरक है।
- (१८) सचा सद्भाव श्रपने संगियों के प्रति प्रेम करना है श्रीर सचा ज्ञान श्रपने साथियों को पहचानना है।
  - (१६) जो ईश्वरीय नियम से अनिभक्त है वह श्रेष्ठ मनुष्य नहीं हो सकता।
- (२०) ज्ञानी मनुष्य सन्देह से, धार्मिक मनुष्य चिन्ता से श्रौर वीर मनुष्य मद से मुक्त रहता है।

# दशवाँ परिच्छेद ता-श्रो-धर्म

कु का धर्म जन-साधारण के लिए और ता-श्रो-धर्म विशिष्ट पुरुषों के लिए है। जो श्रात्म विजय, वैगम्य, संयम तथा समाधि की श्रोर स्वभाव से ही श्राकृष्ट है वही विशिष्ट पुरुष है। कु के ने सदाचार की शिक्षा को प्रधानता दी है, उनका लक्ष्य उत्तम मानवता की प्राप्ति था। किन्तु ता-श्रो-धर्म की शिक्षा श्रद्ध तैवेदान्त की शिक्षा से विशेष मिलती-जुलती है, यह पक्षा निवृत्ति-मार्ग है। इस के श्रव्यायियों को धर-वार छोड़ कर पर्वतों में एकान्तवास करना पड़ता है। यह प्रवृत्ति-मार्ग को श्रकान-मृलक समक्तता है, संसार के च्रिणिक सुखों की प्राप्ति को घृणा की दृष्टि से देखता है। इस मत का ध्येय है पूर्ण वैराग्य।

इस धर्म के प्रवर्तक 'ला-श्रोत्सी' का जन्म ईसवी सन से ६०४ वर्ष पूर्व हुन्ना था। श्राप 'चोरे'-राज्य के प्रन्थागार के श्रध्यक्त थे। राष्ट्रीय इतिहासवेत्ता भी थे।

ला-श्रो का कथन है कि ता-श्रो (ईश्वर) एक है। वह आरम्भ में था और आगे भी सब काल में वर्ज मान रहेगा। वह निराकार, अनादि, सर्व-शक्तिमान और सर्वव्यापी है। वह बुद्धिगम्य नहीं है। उसका कोई नाम नहीं है। वह अवर्णनीय है। सब उसी पर निर्भर है। वह समस्त गोचर पदार्थ, आकाश और पृथ्वी का जनक है। वह देवताओं का सिरजनेवाला है, मृष्टि का निर्माता है। सारांश यह कि वह समस्त वस्तुओं का जनक है। इस प्रकार ला-श्रो की शिक्षा में इम भारतीय वेदान्त की सुगन्ध पाते हैं।

ला-श्रो के अनुसार ता-श्रो (ईश्वर) को प्राप्त करने के लिए पवित्रता, विनय, संतोष, करवा, प्राव्यिमात्र के प्रति दया, सचा ज्ञान और आत्मसंयम—मुख्य साधन हैं। ध्यान श्रीर प्राव्यायाम इसके सहायक हैं। चित्त को ससार के विषयों से हटाकर एक लक्ष्य पर टिकाने की नितान्त आवश्यकता है, तभी चित्त में शान्ति का उदय हो सकता है।

१. धर्म श्रीर दर्शन, ए० १२५-२८।

ता-स्रो के अनुसार वही सन्त है जिसके मन में किसी प्रकार की आकां सा नहीं है; जिसके जीवन में पाश्चाताप का अवसर नहीं आता; जो अपने लिए कुछ स्थ्य नहीं करता; जो न अपना प्रदर्शन करता है और न अपनी करनी पर घमरह; जो मोटा वस्त्र पहनता है, किन्तु हृदय में सद्गुर्शों को मोती की माला के सदृश धारण किये रहता है; जो अपनी प्रतिभा को छिपाये रहता है; जो कभी स्वप्न नहीं देखता; जो कभी चिन्ताप्रस्त नहीं होता; जो सुस्वादु भोजन की आकां ह्या नहीं करता; जिसे न जीवन से प्रेम है, न मृत्यु से भय; और जो प्रेम, घृषा, हानि, लाभ, प्रतिष्ठा और अपमान से परे है। यह सब गीता में वर्शित जीवननमुक्त के गुर्शों से मिलता-जुलता है।

ता-श्रो-धर्म में साधु श्रौर साध्वी के लिए स्थान है। ये पीली टोपी पहनते हैं। संसार से श्रलग—जंगल, गुफा श्रथवा एकान्त स्थान में रहते हैं। ता-श्रो-धर्म सर्वाच्च नंतिकता, सात्विक जीवन, चित्त श्रौर शरीर के संयम की शिक्षा देता है। श्रात्म-विजय द्वारा ता-श्रो (ईश्वर) की प्राप्ति से मुक्ति होती है।

इस धर्म में नरक में कष्ट भोगने का जिक है। यह पुनर्जन्म तथा आल्मा की अमरता में विश्वास करता है।

ता-त्रो-धर्म का मूल-ग्रंथ बड़ा विचित्र है। इसमें शब्दों का प्रयोग नहीं है; प्रत्युत प्रतीकों या चिह्नों के द्वारा जगत् के समग्र पदार्थों के रूप तथा उनका परस्पर-सम्बन्ध बतलाया गया है। इस ग्रन्थ का नाम है 'योकिंग'। इसके रचयिता का नाम सम्राट् 'फो-हि' है। ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जिसका परिचय इस ग्रंथ से न प्राप्त हो। इसलिए इसके प्रतीकों द्वारा ज्योतिष, वैंचक, गिण्ति, संगीत, धर्म, न्याय, मोज्ञशास्त्र द्वादि ऐहिक तथा पारलौकिक विचात्रों का ज्ञान योग्य व्यक्तियों को हो सकता है। इस मार्ग की साधना बड़ी किंटन है तथा सर्वशाधारण के उपयोगी न होने से वह गुप्त ही रखी जाती है। पर इस धर्म के साधुत्रों ने चीन देश की ग्राध्यात्मिकता को ग्रागे बढ़ाया। श्राजकल चीन में बौद्धधर्म का प्रचार है; फिर भी विद्वानों की दृष्टि में ता-न्नो-धर्म तथा उसके ग्रन्थों का विशेष श्रादर है।

ला-स्रो की शिक्ताएँ स्रोर उपदेश एक पुस्तक में संग्रहीत हैं। यह स्वयं ला-स्रो की लिखी हुई है। बादशाह चींग ने राज्य भर में स्नाज्ञा प्रचारित की कि ला-श्रो की पुस्तक की प्रतिष्ठा राज्य-नियम की तरह की जाय।

#### ला-भो के कुछ उपदेश

- (१) अञ्जों के प्रति मैं अञ्जा रहूँगा। बुरों के प्रति भी अञ्जा रहूँगा जिससे उन्हें भी अञ्जाबना सक्ँ।
  - (२) जो जानते हैं वे बोलते नहीं ख्रीर जो बोलते हैं वे जानते नहीं।
- (३) मेरे पास तीन वस्तुएँ हैं जिन्हें मैं दृढ़ता-पूर्वक जुगोता रहता हूँ—(क) सीम्यता (दयालुता), (ल) कमखर्ची (मितन्यियता) श्रीर (ग) नम्रता।
- (४) विनीत बनो, तभी तुम निर्भीक हो सकोगे। अपने-आपको दूसरे के सम्मुख प्रदर्शित करने का प्रयत्न न करो तभी तुम मनुष्यों के नेता हो सकोगे।

- (५) लालसा का शिकार होने से बढ़कर कोई पाप नहीं है। श्रसंतोप से बढ़कर टुःख नहीं है। चाह से बढ़कर कोई विपत्ति नहीं है।
- (६) श्रपने को विनम्र प्रदर्शित करो, पवित्र रहो, श्रपनी जरूरतों को कम करो श्रीर इच्छाओं को संयत रखो।
  - (७) विद्वत्ता का अभिभान न करो । तुम्हें सन्ताप नहीं होगा ।
- (二) जहाँ आसिक्त है वहीं बन्धन है। जहाँ बन्धन नहीं है वहाँ आनन्द है। जीवन की उन्नति का यही तत्त्व है।
  - (६) निष्कपट वचन मधुर नहीं होता ऋौर मधुर वचन यथार्थ नहीं होता ।
  - (१०) स्वयं उन्नत हो, ताकि तुम दूसरों का सुधार कर सकी।
  - (११) जन्म न श्रारम्भ है श्रीर न मृत्यु श्रन्त । श्रनादिकाल तक श्रात्मा श्रमर है।
- (१२) वह मनुष्य धन्य है जो साधु वचन बोलता है, साधु बातें सोचता है आरे साधु बातें मनन करता है।

ला-श्रो के लेख श्रीर उपदेश बहुत ही स्थ्म तथा गृह हैं। उनके लेख पहेलियों के रूप में हैं। उनकी मृत्यु के बाद उनके उपदेशों को लोगों ने मनगढ़त कथाश्रों से मिलाकर भ्रष्ट कर दिया श्रीर उनपर मिथ्या धार्मिक विश्वासों की कर्लाई चढ़ा दी। परन्तु कनफ्यु-िस्यस की शिज्ञा पर ऐसी कर्लाई नहीं चढ़ सकी; क्योंकि वह सरल, स्पष्ट श्रीर थोड़ी थी। श्रीर वह इस प्रकार की न थी कि उसका रूप विगाड़ा जा सके।

चीन का उत्तरी भाग जहाँ हां-हो नदी बहती है, भावों में कनफ्युसियस का अनुगामी हो गया और दिल्ला भाग जहाँ यांग-त्सि-क्यांग नदी बहती है, ता-श्रो-धर्म को मानने लगा।

# चौथा खण्ड

## प्रथम परिच्छेद पुराण-काल

पुराण्—शतपथ ब्राह्मण् (१४१६।१०१६) श्रीर बृहदारणयक-उपनिषद् (२१४।१०) में लिखा है कि जैसे जलती हुई गीली लकड़ी में से घुँशा निकलता रहता है वैसे ही महाभूत के निःश्वास से ऋग्वेद, यजुवेंद, सामवेद, श्रथवं वेद, इतिहास, पुराण, उपनिषद्, श्लोक, स्त्र, व्याख्यान श्रीर श्रनुव्याख्यान श्रादि उत्यन्न होते हैं—ये सब उसीके निःश्वास हैं। किन्तु वैदिक साहित्य में पुराणों के उल्लेख से यह नहीं समक्तना चाहिए कि इनका श्रामिपाय श्राजकल के १८ पुराणों से है। जिस पुराण्य का जिक वैदिक साहित्य में श्राया है वह पुराण्य श्राजकल उपलब्ध नहीं है। शंकराचार्य ने बृहदारण्यक के भाष्य में लिखा है कि 'उर्वशी-पुरूखा-संवादादि' को इतिहास एवं 'श्रारम्भ में श्रसत् ही था' इत्यादि स्रष्टि-प्रकरण् को पुराण्य कहते हैं।"

इन बातों से स्पष्ट है कि सर्गादि का वर्णन पुराग् कहलाता था और कथाएँ इतिहास। छान्दोरयोपनिषद् (७।१।२) में लिखा है कि इतिहास-पुराग् पाँचवां वेद है। दयानन्द स्वामी का मत है कि इस स्थल पर इतिहास-पुराग् से तात्पर्य बाह्यग्रभाग में उल्लिखित कथाश्रों से है। प्राचीन पुराग् में केवल सृष्टि की बात ही रही हो —यह भी ठीक प्रतीत नहीं होता। क्योंकि महाभारत के श्रादिपर्व में शौनक श्रृपि कहते हैं कि पुराग् में दिव्य कथाएँ हैं श्रीर श्रादिवंश के वृत्तान्त हैं।

पुरायों के पाँच लज्ञ्ण भिन्न-भिन्न पुरायों में इस प्रकार दिये गये हैं --सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशोमन्वन्तराया च। वंशानुचरितं चैव पुरायां पञ्चलज्ञ्णम्।।

श्रर्थात्—(१) सर्ग वा सृष्टि-विज्ञान ; (२) प्रतिसर्ग श्रर्थात् सृष्टि का विस्तार, लय तथा पुन: सृष्टि ; (३) सृष्टि की श्रादि वंशावली ; (४) मन्वन्तर श्रर्थात् किस-किस मनु का समय कब रहा श्रीर उस काल में कौन-सी महत्त्वपूर्ण घटना हुई थी ; (५) वंशानुचरित—

१. बृहदारययक, शांकरभाष्य (२।४।१०)

२. हिन्द्रत्व-पृष्ठ १६२

वि० द०---२४

प्रसिद्ध वंशों का-सूर्यवंशी तथा चन्द्रवंशी ब्रादि राजाक्रों का-वर्णन । पुराणों के ये ही पाँच विषय हैं। इन पाँच विषयों के ब्रालावा भी ब्रानेक बातों का वर्णन पुराणों में हैं।

श्राज यह पता नहीं है कि प्राचीन पुराखों का रचयिता कीन था? मनुसंहिता, श्राश्वलायन-यहासूत्र श्रीर महाभारत से जात होता है कि पुराखों के कई ग्रन्थ थे। सबके संग्रह श्राथीत संहिता का नाम पुराख था।

पुराणों में सबसे प्राचीन 'ब्रह्म-पुराण' माना जाता है। विष्णु, मत्स्य त्रीर ब्रह्माण्ड श्चादि पुराणों के पहने से ज्ञात होता है कि सृष्टि-प्रक्रिया का वर्णन सब पुराणों में एक ही है। यहाँतक कि इस प्रसंग का एक-एक श्लोक मिल जाता है। किसी पुराण में दो-चार श्लोक अधिक श्रीर किसी में कम । वस इतना ही अन्तर है। इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि सबका मूल एक ही है। अनुमान होता है कि पुराण-संहिता के १८ भाग रहे हों जिनके ब्राधार पर व्यास की शिष्य-परम्परा ने अपनी-अपनी रुचि के अनुसार समय-समय पर १६ पराखों की रचना कर डाली और भिन्न-भिन्न संग्रहकारों ने प्रसंगवश अपने-अपने इष्टदेव की प्रतिष्ठा ऋौर मर्यादा का खपाल रखने हुए, प्रसंग की पूर्ति ऋौर संग्रह को रोचक बनाने के लिए, अपने रचे श्लोकों की संख्या बढ़ादी। कतिपय विद्वानों का अपनुमान है कि संहिता के १८ वें भाग में पराण का होना कारण-विशेष को सचित करता है। सम्भवतः १८ की परम्परा उस समय चल निकली थी। महाभारत १८ पर्व में है। युद्ध १८ दिन हुआ, फीज १८ अन्तोहिणी थी, महाभारत के अन्तर्गत गीता भी १८ अध्याय में है। मुलधर्मशास्त्र भी १८ माने गये हैं। इन ऋठारह पुराणों में सबके बाद का पद्मपुराण जात होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ बुद्धावतार श्रीर जैनधर्म का ही उल्तेख नहीं है; बल्कि शंकराचार्य-सम्बन्धी भी बहुत-सी बातें कही गई हैं। यह भी सम्भव है कि वर्तमान पद्म-पराचा प्राचीन पुराचा का परिवर्द्धित रूप हो स्रौर शंकराचार्य के बाद के नये संस्करण में शंकराचार्य-सम्बन्धी बातें बढा दी गई हो।

#### पुरायों की रचना

प्रत्येक पुराण के श्रलग-श्रलग श्रनुशीलन से पता चलता है कि इरएक का उद्देश्य साधन-विशेष हैं। भिन्न-भिन्न पुराणों पर भिन्न भिन्न सम्प्रदायों का प्रभाव पड़ा हुआ स्पष्ट दिखाई पड़ता है। यह बात कहना कि निहे कि हन पुराणों से ही सम्प्रदाय चल पड़े श्रयवा सम्प्रदाय पहले से थे श्रीर पीछे से भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों के श्रनुत्र्ल कुछ परिवर्तन ने व्यासजी की शिष्य-परम्परा से निर्मित कराकर श्रपने सम्प्रदाय के श्रनुत्र्ल कुछ परिवर्तन श्रीर परिवर्धन करा लिया। यह तो निस्सन्देह है कि पौराणिक-साहित्य जैन श्रीर बौद्धर्म के फैलने से बहुत पहले से मौजूद था; क्योंकि बौद्ध श्रीर जैन-मन्थों में पौराणिक कथाश्रों श्रीर नामों के तथा शिव श्रादि देवताश्रों के उल्लेख हैं। हतिहासकों का तो यह भी मत है कि बौद्धर्म के प्रभाव से वैदिकधर्म को बहुत पक्का लगा श्रीर लोग श्रपने धर्म की रज्ञा के लिए सावधान हो गये तथा धार्मिक स्थिति के श्रनुकृल स्वधर्म की रज्ञा के लिए ही इन मिक्त-प्रधान पुराणों की रचना हुई। श्रनुमान होता है कि बौद्ध-धर्म-सम्बन्धी प्रन्थ बनने

के पूर्व ही कुछ पुराख तैयार हो चुके ये श्रीर श्रावश्यकतानुसार गुप्त-सम्राटों के खुगतक बनते रहे। इस परम विवादमस्त विषय में समय नष्ट न कर यह कहना उचित होगा कि जैन श्रीर बौद्धधर्म के श्राक्रमणों से पुराणों ने वैदिकधर्म की खूब रहा भी। पुराणों के द्वारा देश में शुष्क कर्मकाण्ड के स्थान पर भक्तिरस का विलक्षण प्रभाव फेल गया श्रीर उसके परिखाम-स्वरूप भिन्न देवों की उपासना खूब बढ़ी श्रीर मूर्ति एवं मन्दिर के निर्माण की श्रोर लोगों की प्रवृत्ति बढ़ी। श्राज भी वर्तमान हिन्दूधर्म के मृलाधार पुराण-प्रनथ ही हैं।

#### श्चवतार-वाद

श्रवतारवाद पुराणों का एक प्रधान श्रंग है। प्रायः सभी पुराणों में श्रवतार का प्रसंग श्राया है। श्रीवमत-पोषक पुराणों में शंकर के नाना श्रवतारों की चर्चा है श्रीर वैष्णव-पुराणों में विष्णु के श्रनेक श्रवतरों की। बहुतों का कथन है कि वैदिक प्रन्थों में देवत्व का जिस प्रकार श्रामास है वही पुराणों में विकसित होकर बड़े पैमाने पर दिखाई पहता है श्रीर पहले के देवताविशेष नये रूप में परिवर्धित हो गये हैं। उदाहरणार्थ, वेद में विष्णु सूर्यवाची हैं श्रीर पुराणों में सूर्य से बिल्कुल भिन्न सर्वशक्तिमान श्रीर सबसे महान देवता के रूप में परिवर्धित हो गये हैं। वैदिक विष्णु के तीन पाद में सम्पूर्ण सृष्टि को श्राच्छादित करने के भाव को लेकर श्रवतारों की कथा का विकास किया गया है, जिसमें विष्णु के वामनावतार की, तीन पग में पृथ्वी को नापने की, कथा है। श्राचेद में रुद्र अगिन के पर्यायवाची रूप में प्रसिद्ध हैं श्रीर बाद में यजुवेंद के सम्पूर्ण श्रध्याय में रुद्र की स्तुति हैं। श्रथवेंद में (६।१।३।७-१६) रुद्रदेव की उत्पत्ति का वर्णन है। इस प्रकार भक्तजनों ने शोभन-श्रलंकारों से श्रंपनैं-श्रपने इष्टदेवता का मनमाना श्रंगार किया।

### वेद तथा पुराण में शैली-भेद

इस प्रकार हिन्दूधर्म वैदिककाल से पौराणिक कालतक क्रमशः परिवर्धित और विकसित हो गया है। वेद में जो बात बहुत संदों में किसी विशेष उद्देश्य से, वर्णित थी; पुराण में वही विस्तृत श्राख्यायिका के रूप में वर्णित हुई है। पौराणिक कियों के हाथों मिल्ल भिल्ल उद्देश्य से छोटा-छा विषय भी बहुत बड़ी श्राख्यायिका के रूप में परिखत हो गया हो तो इसमें कोई श्राश्चर्य की बात नहीं। पुराणों की शेली जहाँ श्रातिशयोक्तिमयी है, वहाँ वेदों की रूपकमयी। वेद रूपक-द्वारा जिन तथ्यों का उद्घाटन करता है उन्हीं तथ्यों का पुराण श्रपनी श्रातिशयोक्तिमयी शैली में वर्णन करता है। शेली के तारतम्य से ही इतना मेद है। श्रान्य वेद तथा पुराण दोनों में एक ही विशुद्ध तक्त्व का विवेचन है। वेद उपाख्यानमूलक प्रन्य नहीं है। वेद में स्थलविशेष पर उदाहरणारूप में कतिपय उपाख्यान भी जगह-जगह दिये गये हैं, श्रौर पुराणों में उन सब उपाख्यानों को एकत्र करने की चेष्टा की गई हैं। इसी कारण वेद का एक छोट-सा प्रसंग भी पुराण में विपुलकाय हो जाता है।

पुराणों का प्रधान उद्देश्य यह मालूम पड़ता है कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, गर्गोश

श्रीर शक्ति की उपासना श्रयना ब्रह्मा को छोड़ शेष पञ्चदेवताश्रों की उपासना का प्रचार हो। परमात्मा के ये पाँचों भिन्न-भिन्न सगुयारूप माने गये हैं। सृष्टि में इनका कार्य-विभाग श्रलग-अलग है। ब्रह्मा की उपासना श्राजकल प्रचलित नहीं है श्रीर पुष्कर (श्रजमेर) के सिवा भारतवर्ष में हमें श्रीर कहीं ब्रह्माजी का मन्दिर देखने को नहीं मिलता। श्रात होता है कि गयोशजी ने ब्रह्मा का स्थान ले लिया श्रीर पञ्चदेन में विष्णु, शिव, सूर्य श्रीर शक्ति के साथ सम्मिलित हो गये। ईश्वर-मिक्त के विविध रूपों में नाम-कीर्तन की मिहमा सभी पुरायों में विशेषरूप से वर्षित है। मिक्त का प्रचार ही पुरायों का प्रधान श्रंग है। उपनिषदों के श्रादर्श को प्राप्त करने में इस काल के मनुष्यों ने श्रपनी श्रसमर्थता का श्रनुभव किया श्रीर इसी कारण सगुया उपासना की प्रवृत्ति बढ़ी। तब से श्राजतक सगुया-मिक्त भारतीयों के जीवन का प्रधान श्रंग रही।

सगुण उपासना तथा नाम कीर्तन के साथ-साथ पौराणिक युग की सामाजिक पद्धति का मूलाधार वर्णाश्रम-धर्म ही था।

यह प्रसिद्ध है कि पुराण अठारह हैं। इनके नाम श्लोक-संख्या के साथ निम्नलिखित हैं:—१. ब्रह्मपुराण—१०००, २. पद्मपुराण—५५०००, ३. विष्णुपुराण—२३०००, ४. शिवपुराण—२४०००, ५. शीमद्भागवतपुराण—१८०००, ६. नारदपुराण—२५०००, ७. मार्कराडेयपुराण—१०००, ८. अभिद्भागवतपुराण—१०५००, ६. भविष्यपुराण—१४५००, १०. ब्रह्मवैवर्तपुराण—१८०००, ११. लिंगपुराण—११०००, १२. वराह-पुराण—२४०००, १३. स्कन्दपुराण—८१०००, १४. वामनपुराण—१००००, १५. क्र्मपुराण—१७०००, १६. मत्स्यपुराण—१४०००, १७. गरुडपुराण—१६०००, १८. ब्रह्मपुराण—१७०००, १६. मत्स्यपुराण—१४०००, १७. गरुडपुराण—१६०००, १८. ब्रह्मपुराण—१८०००, १८. वराह-पुराण—१२०००, १८. वराह-पुराण—१८०००, १८. वराह-पुराण—१८०००,

उक्त श्रठारह पुराणों के श्रांतिरिक्त २६ उप-पुराण इस प्रकार हैं—(१) वायुपुराण, (२) देवीभागवत, (३) सनत्कुमार, (४) नरसिंह, (५) शिवधर्म, (६) वृहन्नारदीय, (७) दुर्वासस, (८) कापिल, (६) मानव, (१०) श्रौशनस, (११) वाहण, (१२) कालिका, (१३) साम्ब, (१४) नन्दिकेश्वर, (१५) सीर, (१६) पाराशर, (१७) श्रादिन्य, (१८) ब्रह्माण्ड, (१६) माहेश्वर, (२०) भागवत, (२१) वाशिष्ठ, (२२) कीर्म, (२३) भार्गव, (२४) श्रादि, (२५) मुद्दगल, (२६) कल्कि, (२७) महाभागवत, (२८) वृहद्धर्म, (२६) परानन्द।

इनके अतिरिक्त महाभारत के खिल इस्विशपर्व की भी गणना उप-पुराणों में है। इसमें चार पर्व—(१) इस्विश (२) विष्णु (३) उत्तराद्ध और (४) भविष्य हैं।

देवीभागवत श्रीर वायु को लेकर विद्वानों में गहरा मतमेद है। कोई देवीभागवत श्रीर वायु को पुराण मानते हैं श्रीर कोई शिवपुराण श्रीर श्रीमद्भागवतपुराण को। किन्दु पुराणों में श्रीमद्भागवत ने वैष्णाव जनता के हृदय पर विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लिया है। वही अवस्था शाकों के लिए देवीभागवत की है। नारद श्रादि पुराणों में श्रीमद्भागवत की गणना पुराणों में की गई है। पद्मपुराण में श्रीमद्भागवत की सब पुराणों में श्रेउ बतलाया गया है। श्रीमद्भागवत की प्रतिष्ठा भारत की जनता में बहुत है। वल्लभाचार्यजी का तो प्रमाणविश्वी के साथ-साथ वह एक मान्य प्रनथ है। इसका दशम स्कन्ध—जिसमें कृष्ण की बाललीला वर्णित है, सबसे अधिक लोकप्रिय है।

वैष्णाव पुराणों में विष्णु को सबसे महान श्रीर शिव तथा ब्रह्मा का सष्टा कहा है। इसी प्रकार शैव पुराण में शिव को ब्रह्मा श्रीर विष्णु का कर्ता कहा है। सीर-सम्प्रदाय-वाले सूर्य को सर्वोपरि मानते हैं। श्रातएव श्रानेक स्थलों में, पुराणों में एक से दूसरे का विरोध है श्रीर इसका एकमात्र कारण सम्प्रदायिक भेद ही लान पड़ता है।

महापिखत डाक्टर इरप्रसादशास्त्री का विचार है कि सिवा विश्रा श्रीर वामन-पुराण के, समस्त पुराणों के कई बार नृतन संस्करण हुए, जिसके परिणामस्वरूप उनके कलेवर बदल गये हैं। श्राप पुराणों को छ: समूदों में निम्नलिखित रीति से बाँटते हैं—

#### १. विश्वकोषात्मक पुराग

इस समृह में गरुड, अगिन श्रीर नारदपुराख़ आते हैं।

- (क) गरुडपुराण इसमें २०७ अध्याय हैं। यह दो खरडों में है। पूर्व खरड में नाना विद्याश्रों का विस्तृत वर्णन है। इसमें नाना प्रकार के रत्नों की परीज्ञा-विधि बताई गई है। राजनीति का वर्णन बड़े विस्तर के साथ किया गया है। आयुर्वेद के आवश्यक निदान तथा चिकित्सा का वर्णन २६ अध्यायों में है। बुद्धि को निर्मल बनाने के लिए औपिधि की व्यवस्था है। नाना प्रकार के रोगों को दूर करने के लिए औपिधियों की व्यवस्था की गई है। पशु-चिकित्सा का भी वर्णन है। छः अध्यायों में छन्दःशास्त्र का अवस्था की गई है। पशु-चिकित्सा का भी वर्णन है। छः अध्यायों में छन्दःशास्त्र का अवस्था की किया गया है। इस पुराण का उत्तरखण्ड 'प्रेतकल्प' कहलाता है। मरने के बाद मनुष्य की क्या गित होती है और वह किस योनि में कैसे उत्पन्न होता है तथा कौन-कौन-सा भोग भोगता है—उसका वर्णन विस्तार से दिया गया है। आद्ध के समय इस पुराण का पाठ किया जाता है।
- (ख) श्रामिनपुराण्—"इस पुराण को यदि समस्त भारतीय विद्याश्रों का विश्वकोष कहें तो किसी प्रकार श्रत्युक्ति न होगी। पुराणों का उद्देश्य जनसाधारण में शातव्य विद्याश्रों का प्रचार करना भी था। इसका पूरा परिचय हमें इस पुराण के श्रनुशीलन से मिलता है। इस पुराण के ३८३ श्रध्यायों में नाना प्रकार के विषयों का सिनवेश कम श्राश्चर्य का विषय नहीं है। श्रवतार की कथाश्रों का संत्रेप में वर्णन कर रामायण्महामारत की कथा पर्याप्त विस्तार के साथ दी गई है। मिन्दर-निर्माण की कला के साथ प्रतिष्ठा तथा पूजन के विधान का विवेचन संत्रेप में सुचार रूप से किया गया है। ज्योतिष, धर्मशास्त्र, वत, राजनीति, श्रायुर्वेद श्रादि शास्त्रों का वर्णन बड़े विस्तार के साथ मिजता है। छन्दःशास्त्र का निरूपण श्राठ श्रध्यायों में किया गया है। श्रालंकारशास्त्र का विवेचन बड़े ही मार्मिक ढंग का है। व्याकरण की छानबीन कितने ही श्रध्यायों में को गई है। को। के विश्व में भी कई श्रध्याय लिखे गये हैं, जिनके श्रनुशीलन से पाठकों के शब्द-शान की विशेष वृद्धि हो सकती है। योगशास्त्र के यम, नियम श्रादि श्राठों श्रंगों का वर्णन संत्रेप में बड़ा ही सुन्दर है। श्रन्द में श्राद तिवेदान्त के सार का संकलन है। एक श्रध्याय में गीता का भी साराश संकलित किया गया है। काव्य का भी श्रच्छा वर्णन श्राया है। कीमार-व्याकरण के

नाम से एक छोटा-सा उपयोगी न्याकरण, एकाज्ञरकोश-नामक लिंगानुशासन मी दिया हुआ है। यह अंश विद्यार्थियों के लिए बड़ा उपयोगी है। इस पुराण में पञ्चलज्ञाएत के अतिरिक्त हिन्दू-साहित्य और संस्कृति के सम्पूर्ण विषयों का समावेश है। अतः यह एक प्रकार का हिन्दू-सांस्क्रितिक विश्वकोष है और इसके अनुशीलन से समस्त ज्ञान-विज्ञान का परिचय मिलता है। इसलिए इस पुराण का यह दावा सर्वथा सत्य प्रतीत होता है कि—'आवनेथे हि पुराणेंऽस्मिन् सर्वा विद्याः प्रदर्शिताः (३८३।५२)।" भे

(ग) नारदपुराण—इसमें २०७ अध्याय हैं। इस अन्य के पूर्वभाग में वर्ण और आअम के आचार, श्राद्ध, प्रायश्चित आदि का वर्णन किया गया है। इसके अनन्तर व्याकरण, निक्क, ज्योतिण, छन्द आदि शास्त्रों का अलग-अलग एक-एक अध्याय में विवेचन है। विष्णु, राम, हनुमान, कृष्ण, काली, महेश के मन्त्रों का विधिवत् निरूपण किया गया है। विष्णुभक्त को ही मुक्ति का परम साधक सिद्ध हिया गया है। अठारहों पुराणों के विषयों की विस्तृत अनुक्रमणिका दी गई है। यह अनुक्रमणिका सभी पुराणों क् विषयों को जानने के लिए अत्यन्त उपयोगी है।

नारदपुराण वैश्णवपुराण है। इसमें प्रायः सभी पुराणों की संज्ञित विषय-सूची श्लोकवद्ध दी गई है। इससे जान पड़ता है कि इस महापुराण में कम-से-कम इतना ग्रंश श्रवश्य ही उन सब पुराणों से पीछे का है। इस पुराण की यही विशेषता है कि इसमें पुराणों के प्राचीन संस्करणों का ठीक-ठीक पता लगता है। नारदपुराण में दी हुई विषय-सूची के बाद की जो रचनाएँ हैं उनका सहज में पता लग जाता है तथा पुराण श्रीर उपपुराण का श्रव्तर भी मालूम हो जाता है।

#### अग्निपुरास तथा नारदपुरास की विशेषता

डाक्टर शास्त्री के विचार से इन पुराणों की यह खूबी है कि इन पुराणों में विवरण संदित, साफ, सीधा और स्वष्ट भाषा में दिया गया है। उदाहरणार्थ, गया-माहास्य वायुप्राण के आठाँ परिच्छेद में है। वह वगैर किसी आवश्यक बात को छोड़े अगिन-पुराण में सिर्फ तीन परिच्छेद में है। गरुडपुराण में वायुपुराण के ५६ रलोकों का सारांश सिर्फ र३ रलोकों में है। आग्नपुराण में मत्स्य, कच्छप, वराह, नरिलंह और वामन-अवतार की कथा सिर्फ तीन परिच्छेदों में हैं। रामायण के सात काणडों की कथा अगिन-पुराण के सात परिच्छेदों में है। महाभारत की कथा अगिनपुराण में तीन परिच्छेदों के ७० रलोकों में है; किन्तु गरुडपुराण में एक ही परिच्छेद के सिर्फ ४२ रलोकों में। सम्पूर्ण हरिवंशपुराण ५५ रलोकों के अन्तर्गत है।

वैधक-पुस्तकों का विषय गरुड में ५७ और अगिन में २० परिच्छेदों में दिया गया है। गरुड में रोगनिदान और दवा में भेद किया गया है, किन्तु अगिन में नहीं।

पं • बलदेव उपाध्याय—ग्रार्थ-संस्कृति के म्लाघार

श्चिमित एवं गरुड दोनों में श्चाचार्य कार्तिकेय से लेक्टर श्चाचार्य कात्यायन तक के व्याकरण की बातें श्चा गई हैं। पाणिनि का जिक नहीं है। सम्भवतः पुराण्काल में पाणिनीय व्याकरण का प्रचार नहीं था। गरुडपुराण में सर्ववर्मा के सूत्र श्चाये हैं। सर्ववर्मा पहली शताब्दी में थे।

अप्रिन्पुराण में शिज्ञा-सम्बन्धी वातें आई हैं; किन्तु गरुड और नारद में इसका उल्लेख नहीं है। अप्रिन्पुराण में भरत के नाट्यशास्त्र-सम्बन्धी प्रन्थों का सारांश दिया गया है और आनन्दवर्धन-द्वारा ध्विन के आविष्कार के विकास का वर्णन है।

## २. तीर्थ-त्रत-विषयक पुराख

पद्म, स्कन्द स्रीर भविष्य-पुराग में तीथों स्रीर व्यतों का विशेष वर्णन है। तीनों पुराग हतनी बार संशोधित स्रीर परिवर्धित हुए हैं कि उनकी काया ही पलट गई है। उदाहर-गार्थ, स्कन्द-पुराग में 'स्कन्द' (सुर-सेनानी कार्तिकेय) के सम्बन्ध की बातें नहीं के बराबर है, तथापि यह स्कन्द-पुराग के नाम से प्रसिद्ध है।

- (क) पद्मपुराण-इसकी प्तिष्ठा वैष्ण वो में बहुत है। इसमें पाँच खरह हैं-सुव्धिखरह, भूमिलगड, स्वर्गखगड, पातालखगड श्रीर उत्तरखगड। सृध्टिखगड में संसार की उत्त्विका सविस्तर वर्णन है। भूमिखण्ड में सत-द्वीप, सत-सागर श्रीर पर्वत, नदी श्रादि का विवरण है। स्वर्गखर में वेकुएठलोक-वर्णन, परलोक-साधन, परलोक-वर्णन, प्रलय-लज्ञ् ग्रादि हैं। पातालखण्ड में रामचरित श्रीर कृष्ण-लीला का वर्णन, शिव-लिङ्गार्चन-विधि, वैष्ण्यों की तिलक-विधि श्रीर उनके विविध नियमों के निरूपण श्रादि है। उत्तरखरड में श्रपवर्ग-साधन, मोज्-शास्त्र का परिचय श्रादि है। इस खरड में अनेक वर्तो आरे तीथों की महिमा भी कही गई है; गृहस्थाश्रम-धर्म का भी विवेचन है; नौ तरह की सुन्दियों का भी वर्णन है। तामस-शास्त्रों के पहने से महापातक होता है, इसका प्रतिपादन करते हुए शैव, पाशुपत, बौद, जैन श्रीर प्रच्छन बौद्ध-शास्त्रों को तामस ठइराया है; चार्वाकादि नास्तिकों की निन्दा की है: मत्स्य, कूर्म, लिंग, शिव, स्कन्द और ऋति-पुराण को तामस कहा है; ब्रह्मागड, ब्रह्म-वैवर्त, मार्कण्डेय, भविष्य तथा वामनपुराण को राजस कहा है; विष्णु, नारद, भाग-वत, गरुड, वराह श्रीर पद्मपुराणा को सान्त्विक कहा है। नारदपुराणा में पद्मपुराणा की जो विषय-सूची दी हुई है उसमें साम्प्रदायिकतावाले ग्रंश नहीं पाये जाते । श्रतएव स्पष्टतया यह ऋंश बाद का है।
- (स) स्कन्दपुराण्—इस समय इसके दो संस्करण पाये जाते हैं। एक में महेश्वर, वैष्णव, ब्रह्म, काशी, अवन्त्य, नागर और प्रभास काएड हैं। दूसरे में छः विभाग है—सनत्कुमार, सूत, शंकर, वैष्णव, ब्रह्म और सौरि, जिनके अन्तर्गत ५० काएड हैं।

इन विभागों में सूत-संहिता शिबोपासनाविषयक एक अनुपम खराड है। यह संहिता, वैदिक तथा तान्त्रिक, उभय प्रकार की पूजाओं का विस्तार के साथ वर्षान करती है। इसके यश्च वैभव-खाड के पूर्वभाग में श्रद्ध तवेदान्त के सिद्धानों का, शैव भिक्त के साथ सम्पृटित कर, बड़ा ही सुन्दर श्राध्यात्मिक विवेचन किया गया है। दार्शनिक दृष्टि से यह खरड बड़ा ही उपादेय तथा भीमांसा करने योग्य है। इसके उत्तर-भाग में ब्रह्म-गीता श्रीर स्त-गीता हैं—इनका भी विषय श्राध्यात्मिक ही है। श्रात्म-स्वरूप का कथन तथा उसके साह्यात्मार के उपाय बड़ी सुगमता के साथ बतलाये गये हैं।

स्कन्द-पुराख में मुख्यतया तीथों का उपाख्यान एवं उनकी पूजन-विधि है। वैष्णवखंड में उत्कलान्तर्गत पुरी-घाम के जगजाय-मन्दिर के पूजाविधान, प्रतिष्ठा तथा तत्संबन्धी अनेक उपाख्यानों का वर्णन है। काशीखण्ड में काशी के समस्त देवताओं, शिवलिंगों के आवि भाव तथा उनके माद्दात्म्य का वर्णन है। काशी का प्राचीन भूगोल जानने के लिए यह खण्ड अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। रेवाखण्ड में सत्यनारायणावत की सुप्रसिद्ध कथा है। आवन्त्य-खण्ड में उज्जयिनी के भिद्ध-भिन्न शिव-लिंगों की उत्यत्ति तथा उनके माद्दात्म्य का वर्णन है—मद्दाकालेश्वर का अत्यन्त विस्तृत वर्णन है। ताथी-खण्ड भारत की सामाजिक अवस्था जानने के लिए बहुत उपयोगी है। तीथों के बहाने सारे प्राचीन भारतवर्ष का बहुत उत्तम भौगोलिक वर्णन है। यह पुराण सब पुराणों में विशालकाय है। अनेक कथाएँ भिन्न-भिन्न हर्षों में कई बार पाई जाती हैं, जिससे अनुमान होता है कि पुनक्तियाँ यदि हटा दी जायँ तो श्लोक-संख्या घट जायगी तथा अनावश्यक विस्तार न रहेगा।

(ग) भविष्यपुराण — इसमें शकदीनीय मग ब्राह्मणों के शकदीन से लाया जाना वर्णित है। उनकी चाल-ढाल, रस्म-रवःज ब्रादि का विस्तार से वर्णन है। यह वर्णन बड़े महत्त्व का है। इनको लानेवाले कृष्णपुत्र साम्ब हैं। पारसियों की रीति-रस्में मगों से कुछ मिलती-जुलती हैं। ब्राज भी पारसी-साहित्य के ब्रानेक स्थलों में मगों के ब्रान्वायों के नाम भीरे-सुगाँ पाये जाते हैं। ये लोग यज्ञ-विहित सुरापान करते थे।

इस पुराण में सृष्टि की उत्पत्ति और भूगोल का भी वर्णन मिलता है। भगवान सर्य का परब्रह्म-रूप में वर्णन है। अनेक प्रकार के पुष्प चढ़ाने का प्रथक् - प्रथक् फल, उपवासविधि, मत के दिन, त्याज्य पदार्थों के रहस्य, वेद पढ़ने की विधि, गायत्री का माहात्म्य, संन्ध्या-वंदन का समय, चारों वर्णों के विवाह को व्यवस्था, काले साँप द्वारा डॅसे हुए पुष्प के लच्चण, विप के फैलने का वर्णन, सर्य का विष हरनेवाली मृतसंजीवनी गोली आदि का वर्णन भी है। इसमें कलियुग के राजाओं की वंशावली तो है; किन्तु पाण्डवों से लेकर गुप्त-वंशी राजाओं तक का उल्लेख नहीं है।

इस पुराण में सबसे ऋधिक गड़बड़ी यह हुई है कि इसमें विद्वानों ने समय-समय पर होनेव। ली घटना ऋगें को जोड़ दिया है। यहाँ तक कि इसमें ऋंग्रेजों के ऋगने का भी वर्णन मिलता है।

प्रसिद्ध पुराण्येत्वा पं॰ ज्वालाप्रसाद मिश्र को इस पुराण् की चार विभिन्न इस्तिलिखित प्रतियाँ मिली थीं, जो आपस में, विषय की दृष्टि से, नितान्त भिन्न थीं—उनका कथन है कि जो भविष्य-पुराण उपलब्ध है वह चारों प्रतियों का मिश्रण् है।

१. पं वलदेव उपाध्याय का मत।

## (३) संशोधित तथा परिवर्धित पुराण

डाक्टर शास्त्री ब्रह्म, भागवत श्रीर ब्रह्मवैवर्त-पुराख को एक श्रेणी में रखते हैं। उनका विचार है कि इन पुराखों में दो बार का संशोधन श्रीर परिवर्धन स्पष्ट दीख पड़ता है।

(क) ब्रह्म पुराण-पहले यह पुराण ब्रह्म-माहात्म्य-सूचक बताया गया। परन्तु इसके अन्तिम २४५ वें अध्याय में लिखा है कि यह वैष्णव-पुराण है। इस पुराण में विष्णु- अवतारों की कथा की त्रिशेषता है। उत्कल-प्रान्त में स्थित जगन्नाथजी के माहात्म्य का विशेष वर्णान इस बात को पुष्ट करता है।

उड़ीसा में स्थित को गादित्य (को गार्क) नामक तीर्थं तथा तत्सम्बन्दी सूर्य-पूजा का वर्णन इस पुराण की विशेषता है। सूर्य की महिमा तथा उनके व्यापक प्रमुख का निर्देश छः अध्यायों में वर्णित है। मरने के बाद की अवस्था का वर्णन भी है। इसमें संख्य-योग की समीद्धा बड़े विस्तार के साथ की गई है। किन्तु यह पौराणिक संख्य निरीधरवादी नहीं है, इसमें ज्ञान के साथ मिक का भी विशेष पुट मिला हुआ है। इसके कित्यय अध्याय महाभारत के शान्तिपर्व के अध्यायों से अन्तरशः मिलते हैं।

(ख) श्रीसद्भागवत - यह महापुराण संस्कृत-साहित्य का एक अनुपम रस्न है। यह भक्ति-सास्त्र-सर्वस्व है। इसका प्रभाव निम्बार्क, वल्लम तथा चैतन्य-सम्प्रदायों पर बहुत अधिक पड़ा है। यह द्वैततस्व का प्रतिपादन स्पष्ट शब्दों में करता है। भगवान ने अपने तस्य के विषय में ब्रह्माजी को इस प्रकार उपदेश दिया है—

#### श्रहमेवाऽसमेवाघे नान्यचत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच योऽवशिष्येत सोऽस्यहम्

**--**(२1 € 1 ₹ ?)

त्रार्थात् खिष्ट के पूर्व में ही था, में ही केवल था, कोई किया न थी। उस समय सत् अर्थात् कार्यात्मक स्थ्लभाव न था। असत्—कारणात्मक सूक्ष्मभाव भी न था। यहाँ तक कि इनका कारणभूत प्रधान भी अन्तर्भ ख होकर मुक्तमें लीन था। सृष्टि का यह प्रपक्ष में ही हूँ और प्रलय में सब पदार्थों के विलीन हो जाने पर में ही एकमात्र अवशिष्ट रहूँगा।

इससे स्पष्ट है कि निगु ण, सगुण, जीव तथा जगत्—सब कुछ वही है। अद ततस्व सत्य है। उसी एक अदितीय परमार्थ को ज्ञानी तथा योगी-जन 'परमात्मा' और भक्तजन 'भगवान' के नाम से पुकारते हैं (१।२।११)। वही जब सत्त्वगुण्रूपी उपाधि से निरविच्छन होकर अव्यक्त, निराकाररूप से रहता है तब निर्णु ण कहलाता है अप्रैर उपाधि से अविच्छन होने पर सगुण कहलाता है। परमार्थ-भूत ज्ञान सत्य, विशुद्ध, भेदरहित, परिपूर्ण, अन्तर्भु ख तथा निविकार है। वही 'भगवान' तथा 'वासुदेव' शब्दों के द्वारा अभिहित होता है। सत्त्वगुण की उपाधि से अविच्छन होने पर वही निर्णु ण-ब्रह्म—विष्णु, रद्ध, ब्रह्मा तथा पुरुष—चार प्रकार के सगुण रूप धारण करता है। शुद्ध-सत्त्वा-विच्छन चैतन्य को विष्णु, रजोमिश्रित-सत्त्वाविच्छन चैतन्य को ब्रह्मा, तमोमिश्रित-सत्त्वाविच्छन चैतन्य को रद्ध तथा दुल्यक्लरक्त्यमोमिश्रित-सत्त्वाविच्छन चैतन्य को प्रदूप को प्रदूप

कहते हैं। जगत् में सृष्टि, स्थिति तथा संहार के व्यापार में ब्रह्मा, विप्सु श्रीर रुद्र निमित्त-कारण हैं, श्रीर पुरुष उपादान-कारण। ये चारों ब्रह्म के ही सगुण रूप हैं। श्रतः भागवत के मत में ब्रह्म ही श्रिभिन्न निमित्तोपादान-कारण है।

भगवान ग्रह्मी होकर भी रूपवान हैं। भक्तों की श्रामिक्च के त्रानुसार वे भिन्न-भिन्न रूप धारण करते हैं। उनकी शक्ति का नाम 'माया' है। ऐसे ही भगवान की उपलब्धि का सुगम उपाय बतलाना भागवत की विशेषता है। भागवत की रचना का प्रयोजन भी भक्तित्त्व का निरूपण ही है। भागवत के त्रानुसार भक्ति ही मुक्ति-प्रगति का प्रवान साधन है। कर्म का उपयोग वैराग्य उत्पन्न करने में है। जबतक वैराग्य की उत्पत्ति न हो जाय तबतक वर्णाश्रम-विहित त्राचारों का निष्पादन नितान्त त्रावश्यक है (११।२०।६)। कर्म-फलों को भी भगवान को समर्पित कर देना उनके विपदन्त को तोइना है।

श्रीमद्भागवत के दशमस्कन्थ में श्रीकृष्णचरित है, जिसका हिन्दी-रूपान्तर जनलोक में 'सुखसागर' श्रीर 'शुकी किसुधासागर' के नाम से विख्यात है।

श्रीमद्भागवत का प्रतिस्तर्धी देवीभागवत-पुराण है। शाक्त लोग देवीभागवत श्रीर वैष्णव लोग श्रीमद्भागवत को महापुराण मानते हैं। दोनों के नाम में 'श्रीमान्' श्रीर 'देवी' का श्रन्तर है। 'श्रीमान' भगवान् विष्णु का नाम है, इसलिए श्रीमद्भागवत का श्रर्थ है वेष्णव-भागवत। नाग्दपुराण, पद्मपुराण श्रीर मत्त्यपुराण के श्रनुसार भी श्रीमद्भागवत ही महापुराण सिद्ध होता है। किन्तु शिवपुराण के एक श्लोक से पता चलता है कि जिस पुराण में भगवती दुर्गा के चरित्र का वर्णन है, वही भागवत है।

(ग) ब्रह्मवैवर्त-पुराग्य—इन्ध्य-चरित्र का विस्तृत वर्णन करना इस पुराग्य का प्रधान लक्ष्य है। श्रीमद्भागवत के दशमस्कन्ध के सिवा श्रीकृष्य की लीला का इतना ब्राधिक विस्तार ब्रीर कहीं नहीं मिलता। इस पुराग्य के प्रकृति-खर्ग्ड में प्रकृति का वर्णन है, जो भगवान् कृष्य के ब्रादेशानुसार दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री तथा राधा के रूप में ब्रापन को समय-समय पर परिग्रत किया करती है। इस खंड में सावित्री तथा तुलसी की कथा बड़े विस्तार के साथ उपलब्ध होती है। गगेश-खर्ग्ड में गण्यति, कृष्य के ब्रावतार के रूप में, दिखलाये गये हैं।

मत्त्यपुराग, शिवपुराग श्रीर नारदपुराग में इस पुराग के सम्बन्ध में जो लच्चा श्रीर कथाएँ दी हुई हैं, उनमें पारस्वरिक एकता नहीं है। ब्रह्म-बराह का वृत्तान्त, सर्वाण-नारद-संवाद या ब्रह्मा का विवर्त्त-प्रसंग श्रादि कोई प्रचलित कथा इस पुराग में नहीं पाई जाती। तो भी प्रकृति का माहात्म्य श्रीर पूजादि विस्तार से वर्णित है। स्कन्द-पुराग के श्रनुसार यह पुराग भगवान सूर्य की महिमा का प्रतिपादन करता है। मत्स्यपुराग के श्रनुसार इस पुराग में ब्रह्मा की मुख्यता है; परन्तु ब्रह्मवैवन्त स्थ केवल विष्णु की ही महत्ता प्रतिपादित करता है।

१ 'म्रार्थ-संस्कृति के मूलाधार' (पं० बलदेव उपाध्याय)-- पृष्ठ १८६--६०

#### (४) ऐतिहासिक पुराण

इस वर्ग के श्रन्तर्गत ब्रह्मारड, वायु श्रीर विष्णुपुराण है।

(क) ब्रह्माएड-पुरागा—इसमें पूरे विश्व का सांगोपांग वर्णन है। इसके प्रथम खरड में विश्व के भूगोल का विस्तृत तथा रोचक वर्णन है। जम्मूद्रीय तथा उसके पर्वतों श्रीर निदयों का वर्णन श्रमेक अध्यायों में है। भिन्न-भिन्न द्वीपों का बड़ा ही व्यापक तथा श्राकर्यक वर्णन है। नक्त्रों तथा युगों का भी विशेष विवरण इसमें मिलता है। इसमें प्रसिद्ध इत्रियवंशों का वर्णन, इतिहास की दृष्टि से, श्रत्यन्त उपादेय है।

विश्वकोप में लिखा है कि इसी पुराण से रामायणी कथा, 'श्रध्यात्म-रामायण' के नाम से, श्रलग कर ली गई है। रामायण की कथा श्रम्य पुराणों में भी दी हुई है; परन्तु 'श्रध्यात्म-रामायण' की श्रपनी विशेषता है; उसमें श्रीरामचन्द्र का चिरत्र श्रध्यात्मकान के श्राधार पर वर्णित है। राम पुरुष हैं, सीता प्रकृति ; राम परब्रह्म हैं श्रीर सीता उनकी श्रानिवंचनीद्धा माया। उन्हीं की लीला का विकास यह सम्पूर्ण विश्व है। ब्रह्म श्रीर माया ने ही, देवताश्रों के द्वारा भू-भार-भंजन की प्रार्थना किये जाने पर, इस संसार में श्राकर श्रपनी लीला का विस्तार दिखलाया है। सम्पूर्ण श्रध्यात्मरामायण में ब्रह्म-माया की श्रनोखी चरित्रावली का ही पावन चित्रण है।

किन्तु जो ब्रह्माग्ड-पुराण प्राप्य है, उसमें 'ब्रध्यात्म-रामायण' नहीं है, ब्रौर नारद-पुराण की सुची में रामायण की चर्चा है।

(ख) वायु-पुराण्—इसका ऋषिकांश ऋषाप्य है। १८ वें ऋष्याय में १८ पुराणों की श्लोक-संख्या दी गई है। वहाँ वायुपुराण् में २३००० श्लोक बताये गये हैं। परन्तु प्राप्य प्रन्थ में नव कम ग्यारह हजार (१००६१) श्लोकमात्र हैं; १२ हजार श्लोकों का पता नहीं है। बंगाल-एशियाटिक सोसाइटी के पुस्तकालय में प्राप्य श्रंश की प्रति मौतृद है।

यह पुराण भौगोलिक वर्णन के लिए विशेषक्त से पठनीय है। यह प्रजापित-वंश, ऋषि-वंश तथा ब्राह्मण्-वंश का इतिहास जानने के लिए बड़ा उपयोगी है। श्राह्म का भी वर्णन अनेक अध्यायों में है। अन्तिम आठ अध्याय गया-माहात्म्य-परक हैं। इसमें संगीत का विशद वर्णन उपलब्ध है। प्राचीन राजाओं के विस्तृत वर्णन के कारण ऐतिहासिक दृष्टि से यह विशेष महत्त्व रखता है। खगोल का भी वर्णन इस प्रन्थ में विस्तार से मिलता है। अनेक अध्यायों में युग, यज्ञ, ऋषि, तीर्थ आदि का वर्णन आया है।

इस पुराण की सबसे बड़ी विशेषता शिय के चरित्र का विशद चित्रण है जो साम्प्र-दायिक दृष्टिकोण से दूषित नहीं है। विष्णु का भी वर्णन इसके अनेक अध्यायों में मिलता है। पशुपित की पूजा से सम्बद्ध 'पाशुपतयोग' का निरूपण इस पुराण की महती विशेषता है; क्योंकि 'पाशुपतयोग' का वर्णन अपन्य पुराणों में नहीं मिलता; परन्तु इसमें उसकी पूरी प्रक्रिया बड़े विस्तार के साथ दी गई है। यह अंश, प्राचीन योगशास्त्र के स्वरूप को जानने के लिए, अत्यन्त उपयोगी है। अध्याय ३० में दन्ज-प्रजापित ने जो शिव की स्तुति की है वह भी बड़ी सुन्दर है। ये स्तुतियाँ वैदिक बद्राध्याय के पौराणिक रूप हैं— '

१ 'श्रार्यं-संस्कृति के मूलाधार' पृष्ठ १८७-८८

नमः पुराण-प्रभवे, युगस्य प्रभवे नमः। चतुर्विषस्य सर्गस्य, प्रभवेऽनन्तचक्षुषे॥ विद्यानां प्रभवे चैव, विद्यानां पतये नमः। नमो व्रतानां पतये, मन्त्राणां पतये नमः॥

शिव-पुराण श्रीर वायु-पुराण के सम्बन्ध में भी भिन्न-भिन्न मत है। कोई वायुपुराण की गणाना १८ पुराणों में करता है, कोई शिवपुराण की। प्रोफेसर बलदेव उपाध्याय की राय है कि वायुपुराण का दूसरा नाम शिवपुराणा है। बँगला-विश्वकोषकार के मत से भी वायुपुराण श्रीर शिवपुराण प्रायः एक ही प्रन्थ के दो नाम हैं; दोनों में एक ही विषय है; दोनों का श्रारम्भ शान-संहिता से होता है। किन्तु प्रोफेसर रामदास गौड़ का कथन है कि श्रानन्दाश्रम-संस्कृत-प्रन्थावली के ४६ वें प्रन्थ 'वायुपुराण' की विषय-सूची, शिवपुराण की दी हुई सूची से, सर्वथा भिन्न है; वायु-पुराण स्वतन्त्र ही पुराण जान पड़ता है।

(ग) विष्णुपुराण — इसमें भूगोल का बड़ा ही सांगोपांग विवेचन है। इसमें चारों आश्रमों के कर्तव्यों का यिशेप निर्देश है। सोमवंग के अन्तर्गत ययाति के चरित्र का तथा वेद की शाखाओं का विशिष्ट वर्णन है। मागवत के दशमस्कन्य के सदृश कृष्णचरित्र भी पूर्णतया वर्णित है। यह वैष्णवधर्म का मूलाधार अन्य है। रामानुजस्वामी ने अपने श्रीभाष्य में इसके अमाण एवं उदाहरण दिये हैं। ज्ञान के साथ भक्ति का सामझस्य इसमें बड़ी सुन्दरता से किया गया है। इसमें प्रधानरूप से विष्णु की उपासना का संकेत होने पर भी संकीर्णता का लेश नहीं है। नाना प्रकार की धर्मकथा, वतनियम, वेदान्त, ज्योतिष, वंशाख्यान आदि के वर्णन से यह भरपूर है। यदु, तुर्वसु, दुह्य अनु, पुरु— इन पाँच प्रसिद्ध ज्विय-वंशों का भिन्न-भिन्न अध्यायों में वर्णन मिलता है।

साहित्यिक दृष्टि से यह पुराण बड़ा ही रमणीय, सरस तथा मनोरम है। सुन्दर भाषण के लाभ का कितना श्रव्छा वर्णन है—

हितं मितं प्रियं काले वश्यातमा योऽभिभापते। स याति लोकानाह्वादहेतुभूतान् नृपाच्चयान्॥

भगवान कृष्ण ने स्त्रयं महादेव के साथ अपनी अभिन्नता प्रकट करते हुए बहुत सुन्दर और ललित शब्दों में कहा है---

योऽहं सत्वं जगन्ने दं सदेवासुरमानुपम्।
मत्तो नान्यदशेषं यद तत्त्वं ज्ञातुमिहाईसि॥
ध्रविद्या-मोहितात्मानः पुरुषा भिन्नदर्शिनः।
वदन्ति भेदं पश्यन्ति चावयोरन्तरं हर॥—४।३३।४८-४६

१ 'हिन्दुत्व'--पृष्ठ २४०-४१ श्रीर २५७

#### (५) साम्प्रदायिक पुराख

इसमें लिंग, वामन श्रीर मार्कराडेय हैं।

- (क) लिंगपुराण—इसमें शिव-लिंग की पृजा का विवेचन है। सृष्टि का आविभाव भगवान् शंकर के द्वारा बतलाया गया है। इसमें शंकर के २८ अवतारों का तथा शैव-परक होने के कारण शैव-वतों एवं शैव-तीयों का विशेष वर्णन है। इसमें पशु, पाश तथा पशुपित की जो व्याख्या की गई है वह शैव-तन्त्रों के अनुक्ल है। इसमें लिंगोपासना की उत्पत्ति भी दिखलाई गई है। यह पुराण शिव-तत्त्व की मीमांसा के लिए बढ़ा ही उपादेय तथा प्रामाणिक है।
- (ख) वामनपुराण इसमें ६५ अध्याय हैं। इसमें विष्णु के भिन्न-भिन्न अवतारों की कथाएँ हैं, परन्तु वामनावतार का वर्णन विशेषरूप से है। इसके सिवा शिव, शिव का माहात्म्य, शैव-तीर्थ, उमा-शिव-विवाह, गणेश की उत्पत्ति श्रीर कार्तिकेय-चिरत अवि विपयों का भी वर्णन है। अनेक तीर्थों और वनों का माहात्म्य भी वर्णित है। सृष्टि-वर्णन और धर्म-निरूपण भी है।
- (ग) मार्कण्डेयपुराण इसमें मरणोत्तर जीवन की कथा है। ब्रह्मवादिनी महिणी मदालसा का पवित्र जीवन चिरत्र बड़े विस्तार के साथ दिया गया है। मदालसा ने अपने पुत्र को, शेशव में ही, ब्रह्मज्ञान का उपदेश दिया, जिसके कारण राजा होने पर उसने ज्ञानयोग के साथ कमयोग का अपूर्व सामज्ञस्य कर दिखाया। 'दुर्गासप्तशती' इसी पुराण का एक विशिष्ट अंग है। इसमें सर्वस्वरूपा दुर्गा का पिवृत्र चरित्र बड़े विस्तार से अक्कित है। श्राद्धकर्म का वर्णन और योग के विष्त, उनसे बचने के उपाय, प्रणव की महिमा आदि वातें भी हैं।

## (६) आमूल परिवर्तित पुराण

डाक्टर शास्त्री की राय में कूर्म, वराह श्रीर मत्स्य का ऐमा संशोधन हुन्ना है कि उनका कलेवर ही बदल गया है।

(क) कूर्मपुराण —इसमें सब जगह शिव ही मुख्य देवता के रूप में वर्णित हैं। यह स्पष्ट उल्लिखित है कि बहा, विष्णु और मदेश में किभी प्रकार का अन्तर नहीं है—ये एक ही ब्रह्म की पृथक-पृथक् तीन शक्तियाँ या मृतियाँ हैं। इस अन्य में शक्तिपूजा पर भी बड़ा जोर दिया गया है। शक्ति के सहस्त्र नाम दिये गये हैं। शिव, देवाधिदेव के रूप में, इतने महत्त्वपूर्ण रूप से वर्णित हैं कि उन्हीं के प्रसाद से गगवान् कृष्णा जाम्बवती की प्राप्ति में समर्थ हुए।

इस पुराण के दो भाग हैं। पूर्वभाग में सृष्टि-प्रकरण के अनन्तर पार्वती की तपश्चर्या तथा उनके सहस्रनाम का वर्णन है। इसी भाग में काशी और प्रयाग का माहात्म्य है। उत्तरभाग में ईश्वरी-गीता तथा व्यास-गीता है। ईश्वरी-गीता में भगवद्गीता के ढंग पर ध्यानयोग के ढारा शिव के साज्ञात्कार का वर्णन है। व्यास-गीता में चारों आश्रमों के कर्त्त व्य कर्म वर्णित हैं।

(स) वराहपुराग — इसमें २१८ श्रध्याय श्रीर २४००० श्लोक हैं। किन्तु एशिया-रिक सोसाइटी, कलकत्ता से इस ग्रन्थ का जो संस्करण प्रकाशित हुश्रा है उसमें केवल १०७०० श्लोक हैं। इससे ज्ञात होता है कि इम ग्रन्थ का एक बहुत बड़ा भाग श्रावतक प्राप्त नहीं हुश्रा। इसमें विष्णु से सम्बद्ध श्रानेक वर्तों का वर्णन है।

इसके दो श्रंश विशेष महत्त्व के हैं—(१) मथुरा-माहात्म्य, जिसमें मथुरा के समग्र तीथों का बहा ही विस्तृत वर्णन है; (२) नाचिकेतीपाख्यान, जिसमें यम श्रीर नचिकेता की विस्तृत कथा है। इस कथा में स्वर्ण तथा नरक का विशेष वर्णन मिसता है।

कथा कठोपनिपद् की है, किन्तु उसकी ब्राध्यात्मिक दृष्टि इसमें नहीं है।

(ग) मत्स्यपुरागा—यह भी पर्याप्तस्य से विस्तृत है। श्राह्य-कल्प का विवेचन सात स्रध्यायों में है। वर्तों का वर्णन इसकी महती विशेषता है। प्रयाग का भौगोलिक वर्णन तथा उसका महिमा-कथन भी है। भगवान शंकर का, त्रिपुरासुर के साथ जो संम्राम हुआ था, उसका वर्णन बड़े विस्तार से है। तारकवध-कथा का भी बड़ा विस्तार है। काशी का माहात्म्य अनेक अध्यायों में वर्णित है।

इसकी चार बातें विशेष महत्त्व की हैं--

- (१) समस्त पुराणों की विषय। नुक्रमणी ५३ वें ऋध्याय में दी गई है;
- (२) प्रवर ऋषियों के वंश का वर्णन है;
- (३) राजधर्म का विशिष्ट वर्णन है;

(४) भिन्न-भिन्न देवतात्रों की प्रतिमा का मापपूर्वक निर्माण-विधि है। इससे स्पष्ट है कि इमारा स्थापत्य-शास्त्र वैज्ञानिक पद्धति पर अवलिम्बत था और देवप्रतिमात्रों की प्रतिधा तथा पीठ का निर्माण भी एक विशिष्ट शैली से होता था।

पुराणों का आरम्भ बस से और अन्त बसाग्ड से होता है तथा मध्य में दसवें पुराण 'ब्रह्मवैवर्त' में ब्रह्म की स्मृति करा दी जाती है। इससे स्पष्ट है कि पुराण मृष्टि-विद्या का प्रतिपादन करता है, जो बस से आरम्भ कर ब्रह्माएड तक ज्ञान को पहुंचाती है। वह आदि, मध्य और अन्त में ब्रह्म का कीर्नन करती हुई ब्रह्म पर हमारे ध्यान को स्थिर कर देती है। इसलिए यह उक्ति प्रसिद्ध है कि—

#### श्रादावन्ते च मध्ये च हरि: सर्वत्र गीयते।

### भागवत-पुराख

देवी-मागवत तथा श्रीमद्भागवत-पुराण में कौन-सा महापुराण समका जाय, इस बात का निर्णय विद्वानों की विच, बुद्धि और सम्मति पर अवलम्बित है।

देवी-भागवत में परमात्मा की पराशक्ति का उत्कर्ष दिखाया गया है। देवी को विष्णु, ब्रह्मा ब्रादि का खष्टा कहा है। श्रीमद्भागवत की तरह यह भी बारह स्कन्धों में विभक्त है। शुकदेव भुनि का राग्यवर्णन, उनका विदेह-जनक की मिथिलापुरी में परीचा के निमित्त जाना तथा राजा जनक के उपदेश ब्रादि का वर्णन है। देवी-भागवत-

१. पं० बलदेव उपाध्याय

माहात्म्य तथा देवी-यज्ञ-विधि विस्तार-पूर्वक वर्णित है। प्रह्लाद श्रीर नारायण के युद्ध की श्रद्ध त कथा भी है। महिपासुर श्रीर शुम्भासुर के वध की रोमांचकारी कथा तथा स्त्रीभाव-प्राप्त नारदंजी के पुनः पुरुष होने की मनोरंजक कथा के श्रांतिरिक्त स्वायम्सव-मनु का उपाख्यान तथा भगवती का विन्ध्य-पर्वत पर जाना भी वर्णित है। भस्म-धारणा, त्रिपुरु, ऊर्ध्वपुरु श्रांदि की महिमा विस्तार से कथित है। सम्ध्योपासन का भी वर्णन श्राया है। श्रन्त में गायत्री हृदय, गायत्री-स्तोत्र तथा गायत्री सहस्रनाम है। केनोपनियद् की भी कथा है।

इस प्रकार, महत्त्व की दृष्टि सं, देवीमागवत तथा श्रीमद्धागवत प्रायः बराबर-सं दीखते हैं। एक श्रादिपुरुव विष्णु की उवासना का महत्त्वपूर्ण प्रामाणिक प्रन्थ है, दूसरा श्रादि-शक्ति भगवती की उपासना का।

अधिकांश शिद्धित जन पुराणों में लिखी वातों को असम्भव कहकर उन्हें कपोल-कल्यित मानते हैं। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित कथन सर्वथा विचारणीय है—'सब पुराणों के सभी वाक्यों को प्रमाणमूत मान लेना भी बड़ी जटिल समस्या का हेतु बन जाता है; क्योंकि असम्भव और अस्वाभाविक प्रतीत होनेवाते पौराणिक रहस्य, अत्यन्त मनोयोग से अनुसंधान करने पर भी, कुछ समक्त में नहीं आते, और पुराणों के विद्वानों को भी भ्रम में ढाल देते हैं। तालपत्र के युग में मुद्रण का प्रचार नहीं था। प्रचेषण वा प्रतिसंस्करण का काम नैसर्गिक और अनिवार्य था। तालपत्र के किसी भी प्रनथ में प्रद्विप्त वाक्यों के कुछ नये पन्ने मिला देना और प्रतिलिपियों द्वारा देशान्तर में उसका धीरे-धीरे मूलप्रनथ के रूप में प्रचार करना कटिन न था।'

१ श्री इन्दिरारमण शास्त्री, मानवधर्मशास्त्र-पृष्ठ ७३

# दूसरा परिच्छेद

## जैन-पुराण

हिन्दुश्चों की पुराग्-कलाना से जैनियों की पुराग्-कल्पना नितान्त मिन्न है। जैनधर्मानुसार वे ही प्रन्थ 'पुराग्' कहलाते हैं जिनमें पुराग् पुरुपों के पुग्य-चित्र का कीर्त्त किया गया है। ऐसे पुग्य-पुरुप ६३ हैं। इनमें २४ तीर्थङ्कर हैं, १२ चकवर्ती, ६ बलदेव, ६ बासुदेव, तथा ६ प्रतिवासुदेव।

हिन्दू-पुराण की तरह जैन-पुराण भी बहुत विशाल हैं। इनमें चार मुख्य हैं— रिवसेन का पद्मपुराण, जिनसेन का ऋरिष्टिनेमिगुगण (जिसे हिश्विश भी कहते हैं), तथा ऋरिपुराण ऋरीर गुण्भद्र का उत्तरपुराण। इन्हें पढ़ लेने से जैन-सम्प्रदाय का पौराणिक तत्त्व स्पष्ट हो जाता है।

- (१) आदिपुराण इसमें प्रथम तीर्थं इर ऋप्यमदेव की कथा है। इसमें जम्द्रिंग और तदन्तर्गत सभी पर्वतों का वर्णन है। श्रीमद्भागवत में भगवान विष्णु के जिन चौवीस श्रवतारों की कथाएँ हैं उनमें से श्राठवाँ श्रवतार इन्हों ऋपभदेव का है। जिस प्रकार विष्णु के दशावतारों में 'बुद्ध' नवें श्रवतार हैं, उसी प्रकार चौवीस श्रवतारों में ऋपमदेवजी श्राठवें श्रवतार हैं। श्रीमद्भागवतपुराण से (५१५१२८) ज्ञात होता है कि ऋपमदेव एक श्रवधृत योगी थे। उन्होंने परमहंसधर्म का प्रचार किया था। वे पागल की तरह नगन रहते थे। उनकी लम्बी जटाएँ थीं। वे एक ही जगह पड़े-गड़े खात-पीते तथा शौचादि कर लेते थे। उनका शरीर मिलन रहता था। उन्होंने दिल्ला-कर्णाटक में जाकर, श्रिगि-प्रवेश करकें, प्राणत्याग किया। (भागवत ५१५१२६-३४, ५१६१८)। श्रीशंकराचार्य ने शारीरक-माध्य के दूसरे श्रध्याय के पहले पाद में श्रद्धेतब्रह्म का, जगत-सृष्टि के सम्बन्ध में, जो विचार किया है, जिनसेन ने श्रादिपुराण के चौथे पर्व में सुन्दर दंग से उसका खरडन किया है श्रीर कहा है कि सृष्टि श्रनादि-निधन है—श्रर्थात् न कोई उसका बनानेवाला है, न सहार करनेवाला। श्रतएव यह स्पष्ट है कि यह पुराण शंकराचार्य के बाद का है।
- (२) पद्मपुराण-जिस प्रकार जैनियों ने ऋपभदेव को अपनाया है उसी प्रकार राम को भी। इस पुराण में 'राम' का नाम 'पद्म' दिया हुआ है; किन्तु कथा वही है जो रामायण में। इस पुराण को हम जैन-रंग में रॅंगे हुए रामोपास्थान कह सकते

हैं। प्राचीन महापुरुष को नये दाँचे में ढालकर अपना लेने का सदा प्रयत्न होता आया है। बाल्मीकीय रामायण एवं हिन्दू पुराणों के अनुसार, राम हिन्दू थे, किन्तु जैन-पुराण के अनुसार जैन, और बौद्ध-जातक-कथा के अनुसार बौद्ध!

इस पुराण की रचना महावीर-निर्वाण के १२०० वर्ष बाद हुई—ग्रार्थात् विकमी शताब्दी ६३४ के ग्रासपास । विमलमूरि ने रामकथा का वर्णन ग्रपने 'पडमचरित्र' नामक प्राक्तत-काव्य में किया, जो पर्मचरित्र से प्राचीन ही नहीं है, प्रत्युत उसका ग्रादर्श उपजीव्य प्रन्थ है । इस 'पडमचरित्र' की रचना वीर-निर्वाण-संवत् ५३० या विकम संवत् ६० के ग्रासपास हुई । इस हिसाब से 'पडमचरित्र' पद्मगुराण से ४७० वर्ष पहले की रचना है ।'

(३) श्रारिष्टनेमि (हरिवंश) पुराण। महाभारत के खिल हरिवंशपुराण ने जिस तरह कृष्ण के उत्कर्ष का बलान किया है, ठीक उसी तरह इस पुराण में भी कृष्ण की कथा दो गई है। कृष्ण-द्वारा जरासन्व-वध; जरासन्व के नाश के लिए द्रोण, ट्रयंधिन, टुःशासन श्रादि का कृष्ण के प्रति निवेदन; बिट्टर के समीप कौरव-पारडव के दीज्ञा-प्रहण करने की कथा भी है। यादवों का 'श्रानन्दपुर' नामक स्थान में जिन-मन्दिर-स्थापन भी वर्णित है। काशी, काञ्चो, द्राविह, महाराष्ट्र, गान्धारादि सभी देशों में जैन-धर्म-प्रवार की कथा इसमें है। नरकादि का भी विशद वर्णन है। श्राहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरी न करना), ब्रह्मचर्य, निम्ब्छिं श्रादि जो साधुश्रों के महावत हैं उनका विवेचन किया गया है। महाभारत की श्रानेक कथाएँ जनरूप में वर्णित हैं।

हिन्दू-पुराण श्रीर जन-पुराण की कथा कितनी भिन्न है श्रीर किस प्रकार इन कथाश्री को नथे ढाँचे में ढालकर श्रपनाया गया है, यह बात जैनियों के पद्म श्रीर इरिवंश-पुराण से स्पष्ट है।

इस प्रकार, ऋरिष्टनेमिपुराण में कौरवो तथा पाण्डवो का वर्णन है तथा पद्मगुराण में श्रीराम का। श्रतएव, दोनों प्रन्थ कमशः जैन-महाभारत श्रीर जन-रामायण कहे जा सकते हैं।

(४) उत्तर-पुराण — त्रादिपुराण को अपृरा ही छोड़कर जिनसेन का निर्वाण हुआ। उसको उनके शिष्यों ने पूरा किया और उत्तरपुराण में दूसरे तीर्थं इसे का जीवन-चरित्र लिखा गया। एक-एक तीर्थं इस के नाम पर इस पुराण के भीतर एक-एक पुराण बना। इस प्रकार, इस पुराण में, दूसरे तीर्थं इस 'अजितनाथ' से लेकर चौबीसवें तीर्थं इस 'महाबीर' तक (२३ तीर्थं इसें) के जीवनचरित्र, २३ पुराणों के रूप में संग्रहीत हैं।

इसमें श्रीकृष्ण त्रिखण्डाधिपति ब्रौर तीर्थं क्कर 'नेमिनाथ' के शिष्य माने गये हैं। बीसवें पुराण 'मुनि-सुव्रत' में जैनमन्दिर में राम के पूजा करने की चर्चा है। श्रातएव, जैन-पुराणों की यही विशेषता है कि सर्वत्र जैनधर्म की शिक्षा की चर्चा है।

उपर्युक्त चार महापुराखों के ऋाधार पर अनेक जैनपुराख रचे गये, जिनमें पारडवपुराख भी है। दिल्ला के जैन-समाज में, कर्णाटकी मापा में भी, अनेक पुराख पाये जाते हैं।

१. श्रीनाश्रूराम प्रेमी—जैन-साहित्य श्रीर इतिहास—पृ० २७५-८५ वि० द०—र६

# तीसरा परिच्छेद

### बौद्ध-पुराण

माचीन बौद्धप्रन्थों में पुराणों का उल्तेख नहीं है, सिर्फ जातक-कथाएँ हैं। इनमें बुद्ध-द्वारा कहे हुए उनके पूर्व-जन्म वृत्तान्त हैं। इनमें राम-जीवन-सम्बन्धी 'दशरथ-जातक' एवं कृष्ण-जीवन-सम्बन्धी जातक-कथा भी हैं।

किन्तु नेपाली बौद्ध-समाज में स्वतन्त्र बौद्ध-पुराशों का आजकल प्रचार है। नेपाली बौद्ध लोग नी पुराश मानते हैं जिन्हें 'नव-धर्म' भी कहते हैं। इन पुराशों में आख्यान, इतिहास, बौदों के बृत्तादि तथा प्रधान तथागतों की जीवनियाँ हैं—जप-द्वारा समाधि की विधि-व्यवस्था वर्णित है; भगवान खुद्ध का चरित्र-चित्रश विस्तार से है। सरस्वती, लक्ष्मी और पृथ्वी की भी कथा है, और उनके द्वारा खुद्ध-पूजा का वर्णन है। मलय-गिरि पर शाक्यसिंह से रावण-द्वारा खुद्धचरित्र सुने जाने और बोधिशान-लाभ करने की बातें भी दी गई है।

वे नी पुराण ये हैं—(१) प्रज्ञापार्यामता, (२) गरङब्यृह, (३) समाधिराज, (४) लंकावतार, (५) तथागतगुद्धक, (६) सद्धर्मपुग्डरीक, (७) बुद्ध वा ललितविस्तार, (८) सुवर्धप्रमा और (६) दशभूमीश्वर।

इन नौ पुराफों के सिवा नेपाली बौद्धों में 'बृहत्' श्रौर 'मध्यम' नामक दो स्वयंभुव-पुराण भी पाये जाते हैं। नेपाल में स्वयंभुव-चेत्र श्रौर स्वयंभुव-चेत्य प्रसिद्ध तीर्थ हैं। इन अन्यों में उनका माहात्म्य विस्तार से कहा गया है।

बृहत्-स्वयंभुव-पुराया के अन्त में जो कुछ लिखा है उससे जान पड़ता है कि इस पुराया की रचना नेपाल में, शैवधर्म की प्रवलता के बाद, विकम की सत्रहवीं शताब्दी में, हुई होगी। यह भी शत होता है कि शैव से ही आधुनिक बौदों का प्रभाव भग्न हुआ है—शैव-सम्प्रदाय ने ही बौद्ध-धर्म को अपना प्रास्त बना हाला।

१. श्रीरामदास गौड़—'हिन्दुत्व'—पृष्ठ ४४५ —४६

# चौथा परिच्छेद

वेद में इद्र का नाम आया है। किन्तु इसे अनेक विद्वान शंकर-वाचक नहीं मानते। शंकर की भक्ति का उद्गम दशोर्पानपद् में नहीं है, कदाचित् बाद का है। दशोपनिपद् के बाद के श्वेताश्वतरोपनिपद् में परब्रह्म से शंकर का तादात्म्य किया हुआ पाया जाता है। यह बात 'एको ठट्रो न द्वितीयोऽवतस्ये' (३।२) और 'मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्' (४।१०) से स्पष्ट है। गीता में भी 'ठद्राणां शंकरआस्मि' (१०।२३) भगवद्वचन है। इसलिए यह निर्विवाद है कि दशोपनिषत्काल के अनंतर महाभारत-काल में शंकर की उपासना परमेश्वर के रूप में आरम्भ हुई और इस स्वरूप की एकता वैदिक देवता रह के साथ हो गई।

श्चारवेद से जात होता है कि श्चारम्म में 'वहण' सबसे मुख्य देवता थे; किन्तु जब श्चायों को श्चमुरों श्चर्यात् श्चनायों से युद्ध करने की जरूरत पड़ी, तब उन्हें वीर योद्धा के गुण से समन्वित देवता की श्चावश्यकता पड़ी। परिणाम यह हुश्चा कि 'वहण' को महत्ता श्चीर प्रतिष्ठा घटने लगी तथा इन्द्र की बढ़ने लगी। कुछ लोग कहते हैं कि इसी प्रकार जब यजुवेंदकाल में श्चायं श्चीर श्चनार्य प्रायः युल-मिल गये तथा संघर्ष समात हो गया तब श्चपने राज्य एवं प्रतिष्ठा के विस्तार के लिए क्तियों को श्चश्वमेधादि करने पढ़े; इसलिए उन्हें युद्धादि श्चरक्म करने की जरूरत पड़ी श्चीर संभवतः उन्हें शूर देवता ही श्चिक प्रिय हुए। श्चाश्चर्यं नहीं कि इसी कारण शंकर की मित्त रुद्ध हो गई श्चीर महाभारत-काल में पाशुपतमत प्रचलित हो गया। महाभारत-युद्ध के समय शंकर से श्चर्जन का पाशुपत-श्चस्त्र प्राप्त करना हम देखते हैं। श्चव महाभारत के श्चामर पर देखना है कि यह पाशुपत कैसा था। पाशुपतमत का सविस्तर वर्णन, महाभारत के शान्ति-पर्व के २८४ वें श्चथ्याय में दब्ध-द्वारा की हुई शंकर की स्तुति में किया गया है। शंकर ने दब्ध को जो पाशुपतवत बतलाया है वह गृह श्चीर श्चपूर्व है। यह सब वर्णों श्चीर श्चाभमों के लिए है—यह मोब्रदाता है। इस मत से पशुपति सब देवों में मुख्य हैं—ये सारी सृष्टि को उत्पन्न करते हैं। इस मत से पशुपति सब देवों में मुख्य हैं तप का विशेष महत्व है।

### पुराणों में लिंगपूजा

शंकर की उपासना का रूप लिंग-पूजा ही है। लिंगपुराण से पता चलता है कि शिव ने इच्छा की कि मैं सृष्टि करूँ और उनकी इच्छा-शक्ति से नारायण और ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। दोनों अपने आपको बड़ा समक्षते लगे और उनमें घोर विवाद हुआ। शंकर ने विचार किया कि जिनको मैंने सृष्टि करने के लिए भेजा था वे ब्रापस में लड़-फगड़ रहे हैं। तब उन दोनों के बीच एक तेजोमय लिंग उत्पन्न हुआ और वह शीष्र ही ब्राकाश में चला गया। इसको देखकर दोनों ब्राश्चर्य में ब्रागये, विचारा कि इसके स्नादि-स्नन्त का पता लेकर जो पहते स्नावे, वही श्रेष्ठ है। विष्णु कूर्म का स्वरूप घर नीचे की क्रोर चले ब्रीर ब्रह्मा हंस का शरीर धारण कर ऊपर उड़े। दोनों मनोवेग से चने। दिन्य-सहस्रवर्ष-पर्यन्त दोनों चलते रहे, तो भी उसका स्नादि-स्रन्त न पाया । इसी बीच गाय और केतकी से ब्रह्मा की भेंट हुई । ब्रह्मा ने उनसे कहा कि तुम हमारे साथ चलो श्रीर माची दो कि भीं (गाय) इस लिंग के मस्तक पर दूध की धारा बरसाती थीं तथा 'में (केतकी) इसपर फल बरसाती थीं । किन्तु उन्होने कहा कि भूठ गवाही नहीं देंगे | इसपर ब्रह्मा ने कृषित होकर उन्हें भस्म करने की धमकी दी। विवश होकर वे राजी हो गये। विष्णु प्रथम ही ह्या गये थे, बाद ब्रह्मा भी पहुँचे। ब्रह्माने पूछा कि तुम थाह ले आयाये या नहीं ? विष्णुने कहा कि थाह नहीं मिली। ब्रह्मा ने कहा कि मैं थाइ ले आया हूँ, और साची के रूप में गाय तथा केतकी-बृज्ञ की पेश किया। तब लिंग से शब्द निकला कि तुम तीनों भूठे हो। उसने केतकी को शाप दिया कि तुम्हारा फूल जगत में किसी भी देवता पर नहीं चढेगा और जो चढावेगा उसका सर्वनाश हो जायगा तथा गाय को भी शाप दिया कि तरा मुख अपवित्र हो जायगा, तेरे मुँह की पूजा कोई नहीं करेगा। फिर ब्रह्मा को शाप दिया कि तुमने मिथ्या-भाषण किया. इसलिए तुरहारी पूजा संसार में नहीं होगी; विष्णु की वर दिया कि तुम सत्य बोते: इसलिए तुम्हारी पूजा सर्वत्र होगी।

यह हुई पुराणों की बात । किन्तु अनेक विद्वानों की राय है कि शंकर की उपासना अनायों से आरम्भ हुई । भारत में आयों के प्रसार के पूर्व से ही यहाँ के आदिवासियों में लिंग-पूजा की चाल थी। पुरातत्व के विद्वानों का यहाँ तक कहना है कि लिंग-पूजा किसी समय, विशेषतः ईसा के पूर्व, किसी-न-किसी रूप में, सारे संसार में व्याप्त थी, और रूप तथा विधि के थोड़े बहुत मेद के साथ, सार संसार के मूर्तिपूजक लिंग की पूजा करते थे। सिन्धु-नद की घाटो में 'मोई जोदडो' स्थान पर मूर्ति मिली है, जो योग-मुद्रा में आसीन है और उसके पास नन्दी विद्यमान है। किताय विद्वानों की घारणा है कि यह शिव की मूर्ति है। किन्तु मेरे विचार से वेदिक आयों में मूर्तिपूजा नहीं थी, केवल अनार्य ही लिंग-पूजा करते थे। इसके अतिक्ति इन खुदाइयों के बाद कहीं भी मूर्ति के साथ मन्दिर नहीं मिला। सम्भवतः ऐसी मूर्तियाँ कला की दृष्ट से बनाई गई थीं और नन्दी के पास रहने के कारण ही लोगों की घारणा हो गई कि ये योगरूप में शिव की मूर्तियाँ हैं।

बसाद ( वैशाली ) में मिटी की एक मूर्ति मिली थी, जिसपर लिंग श्रीर योनि का चिह्न था। बाद १६०७ में पुरातस्ववेताश्रों की रिपोर्ट से पता चला कि सारनाथ के निकट, 'धामेक'-स्त्प से, खुदाई के बाद, एकं छोटा-सा लिंग निकला। यह प्रायः उसी काल का था जिस काल का उपर्यु के बसादवाला लिंग है। इन दोनों श्रन्वेषणों के बाद कुछ वर्षों तक पुरातस्ववेत्ताश्रों की धारणा थी कि लिंगपूजा गुप्तवंशी राजाश्रों के समय में श्रारम्भ हुई; किन्तु वर्षों बाद भोटाग्राम में जो लिंग मिला था श्रीर उसपर जो लिपि श्रंकित थी, उसके श्राधार पर जब पुरातस्ववेत्ता राखालदास बनर्जी का लेख निकला, तब लोगों का खयाल हुश्रा कि ईसवी सदी के एक सौ वर्ष पूर्व लिंगपूजा श्रारंग्म हुई। कुछ वर्षों बाद, श्री टी० एस० राव ने, श्रपनी 'हिन्दू इन्काग्रेफी' नामक पुस्तक के दूसरे भाग में, ६३ वें पृष्ठ पर, मद्रास के रानीगुटा स्टेशन से प्रायः ६ मील दूर के 'गुड़ीमालन' स्थान में पाये गये शिवलिंग का जिक किया है। भारतवर्ष में खुदाई करने से जितने लिंग श्रवतक मिले हैं उनमें यह बहुत सहस्व का है। यह ठीक मनुप्य-लिंग के सदृश है। बहुत काल से परशुगमेश्वर के नाम से इसकी पूजा होती है। यह लगभग प फीट ऊँ चा है श्रीर श्रव्छी श्रवस्था में है। श्री राव के मत से यह ईसवी सदी से २०० वर्ष पूर्व का है।

ऋग्वेद में आये हुए 'शिश्नदेव' शब्द के वास्तविक भाव को समक लेने पर अनायों में लिंग-पूजा की चाल ऋग्वेद-काल की समक पड़ेगी। यह शब्द अनायों के सम्बन्ध में दो जगहों पर (७।२१/५ तथा १०।६६।३) आया है। इन मंत्रों से ज्ञात होता है कि ऋग्वेद-काल में बहुत-से ऐसे समृद्ध नगर ये जिनके निवासी अनार्य थे और वे 'शिश्न' अर्थात् लिंग की पूजा करते थे। लिंग-पूजा के कारण आर्य उन्हें घृणा की दृष्टि से देखते थे!

इस सम्बन्ध में प्रोफेसर बलदेव उपाध्याय का कथन है कि ऋग्वेद के इन मंत्रों (७।२१।५ तथा १०।६६।३) में 'शिश्नदेव' शब्द को देखकर श्रमेक विद्वान ऋग्वेदकाल में भी लिग-पूजा की सत्ता स्वीकार करते हैं; परन्तु यह मत अप्रामाणिक है। यास्क के अनुसार इस शब्द का अर्थ है—'अबसचर्य में आसक्त'; यही परम्परा से अर्थ माना जाता है। अतः आर्थों में इस पूजा के लिए प्राचीन प्रमाण नहीं मिलते।

'शिश्नदेव' शब्द का अर्थ चाहे 'लिंगपूजक' हो अथवा 'अब्रह्मचर्य में आसक्त', पर किसी भी अवस्था में यह आयों से सम्बन्ध नहीं रखता। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वैदिक आर्थ किसी भी रूप में मूर्तिपूजक नहीं थे और उसी प्रकार मोहें जोदड़ो की खुदाई के बाद यह प्रमाणित हो गया है कि सिन्धु-सभ्यता के समृद्धि-काल में लिंग-पूजा की चाल थी और वह लिंग-पूजा अनायों में ही सीमित थी।

श्रगर पुरातत्त्व-विभाग की खोज की श्रोर हम ध्यान देते हैं तो पता चलता है कि ऐतिहासिक समय के बहुत पूर्व से भारतवासी श्रनायों में शिश्नदेव श्रर्थात् लिंग की पूजा प्रचलित थी। मद्रास के म्युजियम में मिट्टी का बना हुश्रा श्रतिप्राचीन लिंग का चिह्न सुरिक्त है। इसके श्रतिरिक्त गुजरात में, बड़ौदा-राज्य के भीतर, जमीन से खुदाई के बाद, इस प्रकार की श्रीर मूर्तियाँ मिली हैं। इन सब प्रमाणों को देखने से यह पता चलता है कि लिंग-पूजा श्रायों ने श्रनायों से सीखी।

### शिव का आर्थ-देवत्व

एक के बाद दूसरे पुराक्षों में हम देखते हैं कि ऋषि-मुनि लोग शिव-पूजा और लिंग-पूजा को आर्य-धर्म से दूर रखने के लिए जी-तोड़ प्रयत्न कर रहे थे; किन्तु ऋषि-पिनयाँ उनके विरुद्ध आचरण करके शिव-पूजा और लिंग-पूजा को भारतीय आर्य-समाज में चला देने में सफल हो गई।

महादेव नग्न-वेश में नवीन तापस का रूप धारण करके मुनियों के तपीवन में आये (वामन-पुराण, अध्याय ४३, श्लोक ५१।६६)। मुनि-पित्यों ने देखते ही उन्हें घेर लिया। मुनिजन अपने ही आश्रम में अपनी पित्यों की ऐसी अमद्र कामानुरता देखकर 'मारो-मारो' कहते हुए काष्ठ-पाषाण आदि लेकर दौड़ पड़े। उन्होंने शिव के भीषण ऊर्ध्वं लिंग को निपातित किया। बाद मुनियों के मन में भी भय का संचार हुआ। ब्रह्मा आदि ने भी उन्हें समकाया। अन्त में मुनि-पित्यों की एकान्त अभिलिषत शिव-पूजा प्रवर्तित हुई (वामन-पुराण, अध्याय ४३-४४)।

इसी प्रकार कूर्म-पुराण ( उपरिभाग, श्रध्याय ३७ ) में कथा है कि पुरुप-वेश-धारी शिव नारी-वेशधारी विष्णु को लेकर सहस्न-मुनिगण-सेवित देवदारुवन में विचरण करने लगे। उन्हें देखकर मुनि-पिनयाँ कामार्चा होकर निर्लं ज-सी श्राचरण करने लगीं। मुनि-पुत्र भी नारी-रूपधारी विष्णु को देखकर मोहित हुए। मुनिजन मारे कोध के श्रातिशय निष्ठुर वाक्य से शिव की भर्त्वना करने श्रौर उन्हें श्रिभशाप देने लगें ( कूर्म० ४७।२२ )।

किन्तु श्ररुन्थती (विसिष्ठ-पत्नी) ने शिव की श्रर्चना की। शिव पर यिष्ट-मुष्टि-प्रहार करते हुए ऋषि बोजे—'त् यह लिंग-उत्पाटन कर।' शिव को यही करना पड़ा। पर बाद फिर देखते हैं कि इन्हीं मुनियों को इसी शिव-लिंग की पूजा स्वीकार करने को बाध्य होना पड़ा।

शिवपुराण के, धर्म-संहिता के, दसनें अध्याय में कहा है कि शिव ही आदि-देवता हैं। यहाँ पर भी मुनि-पित्नयों के काम-मोहित होने की कथा आई है। आगे चलकर कहा गया है कि भृगु के शाप से शिव का लिंग भूतल में पितत हुआ। भृगु धर्म और नीति की टुइ ई देने लगे। किन्तु अन्त में शिय-लिंग की पूजा करने को मुनिजन बाध्य हुए (अध्याय १०, श्लोक १८७-२०७)।

यही कथा स्कन्द-पुराण (महेश्वरखण्ड, पष्ठाध्याय) में है। इसी प्रकार वायु-पुराण के ५५ वें अध्याय में भी शिव की कथा है। पद्मपुराण के नागरखण्ड के शुरू में भी यही कथा है। शंकर नगनवेश में पहुँचे। मुनि-पिल्यों का आचरण शिष्टता की सीमा पार कर गया। मुनिजन यह देखकर कुढ़ होकर बोले—'रेपाप, तूने चूँ कि हमारे आश्रम को विडम्बित किया है, इसलिए तेरा लिंग अभी भूपतित होवे।' किन्तु यहाँ भी मुनियों को मुक्तना पड़ा; जगत् में नाना उत्पात उपस्थित हुए, देवता बड़े भीत हुए और धीरे-धरे शिव-पूजा स्वीकार कर ली गई।

श्राचार्य चितिमोहनसेन कहते हैं — 'मुनि-पित्नयों का जो यह शिव-पूजा के प्रति उत्साह दिखाई पड़ता है, इसका कारण पुराणों में उनकी कामुकता बताई गई है। पर यही क्या वास्तिक व्याख्या है ! सम्भवत: उन दिनों मुनिपित्नयाँ श्राधिकतर श्रायेंतर

शूद्ध-कुलोत्पना थीं। इसलिए वे अपने पितृकुल के देवता की पूजा करने को इतनी व्याकुल थीं। पतिकुल में आकर भी वे अपने पितृकुल के देवता को न भूल सकीं। यह व्याख्या ही अधिक युक्तियुक्त जान पड़ती है। प्राचीनतर इतिहास की बात यदि कही जाती, तो मुनि-पत्नियों को व्यर्थ इतनी हीन-चरित्र चित्रित करने की जरूरत नहीं होती।

पुराणादि में ऐसे आख्यान और भी श्रानेक स्थानों पर पाये जाते हैं। दक्त-यक्त में शिव के साथ दक्त का विरोध वस्तुतः आर्थ-वेदाचार के साथ आर्थेतर-शिवोपासना का विरोध ही है।

वैदिक युग में शिव-नामधारी एक जनपदवासी मनुष्य की स्थिति पाई जाती है (ऋवेद अ१८०)। पुरागों के शिव-देवता के साथ क्या इन लोगों का कोई योग था? श्रमेक श्रमार्थ-देवताश्रों को श्रार्थलोग श्रस्वीकार नहीं कर सके। श्रासपास के चतुर्दिक् प्रचलित प्रभाव को रोक रखना असम्भव था।

यजुर्वेद की वाजसनेयि-संहिता ( सोलहवें अध्याय ) में इन्हीं कारणों से रुद्र और शिव को अपनाकर आराधना करने की चेष्टा देखी जाती है। अधर्ववेद में भी अनेक स्कों (४।२६, ७।४२, ७।६२ इत्यादि) में इस प्रकार के प्रयत्न मिलते हैं।

शिय के साथ सम्बन्ध-युक्त होकर भी शिव को न मानने के कारण दक्ष की दुर्गति हुई। दक्ष के यक्ष में शिव नहीं बुलाये गये, श्रीर शिवहीन यक्ष भूत-प्रेत-प्रमधादि द्वारा विध्वस्त हुश्रा। इसीसे जाना जाता है कि शिव उस समय तक श्रायेंतर-जातियों के ही देवता थे। किरातवेशी शिव, शबरी-मूर्ति शिवानी, शबर-पूजित थे—ये सब कथाएँ नाना पुराणों में नाना भाव से मिलती हैं।

शिव श्रारम्भ में श्रनायों के देवता थे, यह इस बात से भी प्रमाणित होता है तथा भिन्न-भिन्न पुराणों के श्रध्ययन से पता चलता है कि राज्यों के देवता शंकर ही थे। हिरण्यकशिपु, रावण, बाणासुर, भस्मासुर श्रादि जितने प्रतापशाली राज्य (श्रनार्य) हुए, वे सब-के-सब शंकर के उपासक थे श्रीर प्राय: सभी शंकर के वरदान से बली श्रीर श्रज्य हुए। जब देवता (श्रार्य) वरदान-प्राप्त राज्यमें (श्रनार्यों) से पीड़ित हुए श्रीर धर्म की ग्लानि हुई तब श्रायों के देवता विष्णु को भिन्न-भिन्न रूप धरकर उनका वध करना पड़ा। ऐसा ज्ञात होता है कि श्रथवंवेद के बनते-बनते श्रार्य श्रीर श्रमार्य केवल शान्तिपूर्वक साथ;साथ रहने ही नहीं लगे थे, किन्तु श्रापस में घुल-मिल भी गये थे, श्रथवंवेद के मंत्र इसके श्रकाट्य प्रमाण हैं। यह प्राय: निर्विवाद है कि बहुत काल तक केवल तीन वेद थे। श्रथवेद-मंत्रों में सिर्फ तीन वेदों का ही जिक है, श्रथवंवेद को बहुत दिन बाद वेद की मर्यादा श्रीर प्रतिष्ठा मिली श्रीर यह श्रार्य तथा श्रनार्य के सम्मिश्रण का परिणाम था। इसी मिश्रण के कारण जब-जब लोक-कल्याण के लिए विष्णु को वरदान-प्राप्त शिव-मक्त का वध करने की श्रावश्यकता पड़ी, तब-तब उन्होंने वरदान की मर्यादा को कायम रखते हुए उसका वध किया। इस मिश्रण के कारण रइन-सहन, धार्मिक विचार

<sup>।</sup> भारतवर्ष में जातिमेद-पृष्ठ ६७। २ भारतवर्ष में जातिमेद-पृष्ठ ६७

श्रादि का प्रभाव एक दूसरे पर पड़े विना न रह सका। श्रतएव दशोपनिषत्काल के बाद निराकार-निर्णुण ब्रह्म के स्थान में जब साकार ब्रह्म की उपासना चल पड़ी श्रीर श्वेताश्वतरोपनिपद् ने शंकर का तादातम्य परब्रह्म से किया, तो स्वभावतः श्रानायों की लिंग-पूजा की चाल श्रायों में भी चल निकली। एक श्रोर जहाँ श्रायों ने शंकर की उपासना श्रीर लिंगपूजा श्रारम्भ की, वहाँ श्रानायों के परिवार में भी श्राय-देवता विष्णु की उपासना श्रारम्भ हुई। श्रानायों के परिवार में भी भिन्न-भिन्न सदस्यों द्वारा भिन्न-भिन्न देवताश्रों की पूजा होने लगी। उदाहरणस्वरूप विष्णु-द्रोही श्रीर शिवभक्त रावण का छोटा भाई विभीपण विष्णुभक्त था श्रीर हिरण्यकशिषु का पुत्र प्रद्लाद भी विष्णु-भक्त हुआ।

शंकर मुख्यतः अनायों के देवता थे, यह इससे भी प्रमाणित होता है कि शंकर के गर्स राज्यत, भूत, प्रेत, वेताल हैं। उनके गले में साँप की माला और उनके द्वारा गजचर्म एवं बाधम्बर का व्यवहार भी अनार्य-देवता होने का द्योतक है। शंकर की पृजा भी जंगली फूल, धत्र, भंग, बिल्वपत्र आदि से होती है और उन्हें प्रसन्न करने के लिए गाल बजाने की प्रणाली मान्य है।

दत्त-प्रजापित के यह में 'सती' के प्राण-त्याग की घटना की छानबीन से यह निष्कर्ष निकलता है कि दत्त ने यद्य पि श्रपनी कन्या 'सती' का विवाह गनवर्वदेशवासी (कैलास-वासी) शंकर के साथ कर दिया था, तथापि श्रपने जन्मगत संस्कार के कारण ये शंकर की यथोचित प्रतिष्ठा करने के लिए सहमत न हुए। इस संघर्ष को सदा के लिए मिटाने के श्राभिप्राय से 'सती' ने श्रपना चलिदान किया, जिसके परिणामस्वरूप श्रार्य-श्रनार्य-संघर्ष एक बार पुन-प्रज्वलित हो उठा श्रीर उसके बाद श्रार्य-श्रनार्य स्थायी रूप से स्नेह-सूत्र में बँध गये।

श्रीत्रलदेव उपाष्याय का मत है कि 'श्राधुनिक विद्वानों की उपयुक्त विचारधारा एकांगी है श्रीर प्रामाणिक नहीं है। सच बात तो यह है कि शंकर वंदिक देवता रुद्र ही हैं श्रीर श्रानादिकाल से श्रायों के देवता हैं—न कि ग्रानायों के। शंकर तथा रुद्र वस्तुत: श्रीविदेवता के ही रूप हैं।'

जो भी हो, मूलतः लिंग-उपासना श्रनार्थ-उपासना थी। श्रतः इसका शंकर की उपासना की एकमात्र प्रणाली होना एक श्रद्भुत घटना है। यह स्मष्टतया प्रमाणित करता है कि श्रनार्थों के 'शिश्नदेय' का सम्मिश्रण जब वैदिक देवता रुद्र से हो गया तब श्रनार्थपूजा का दंग भी प्रचलित श्रीर सर्वमान्य हो गया।

इस प्रकार लिंग-पूजा, जो आरम्भ में अनायों की पूजा थी, आज सारे भारत में, रामेश्वर से अमरनाथ तक और सोमनाथ से तारकेश्वर तक, फैली हुई है। यों तो दिस्य-भारत में विष्णु की, पश्चिम-भारत में कृष्ण की, मध्य-उत्तर-भारत में राम की सौर बंगाल में दुर्गा की विशेष रूप से उपासना होती है, पर शंकर की उपासना और लिंग-पूजा

प्रो॰ उपाध्याय-धर्म श्रीर दर्शन-एष्ट ११-२१

सर्वन्यापी है। ऐसी अवस्था में यह कहना अत्युक्ति नहीं कि भारतवर्ष के अधिकांश हिन्दुश्रों के उपास्यदेव शंकर हैं।

शिव-सम्बन्धी श्रनेक स्तोत्र हैं जिनमें 'महामृत्यु झय' मंत्र बहुत प्रसिद्ध श्रौर लाभ-पद है। इस मंत्र के जप से साँप, बिजली, देवी दुर्घटना श्रादि श्राकस्मिक विपत्तियों से रज्ञा होती है। कहा जाता है कि श्रनेक बार श्रसाध्य रोग भी इसके जप से नष्ट हुए हैं। इस मंत्र में दीर्घजीवन, शान्ति, विद्या, समृद्धि, कल्याण श्रादि देने की शक्ति है। मंत्र इस प्रकार है—

> श्रों त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम् । उर्वारुकमिय बन्धनान् मृत्योर्मु तीय मामृतात् ॥

# पाँचवाँ परिच्छेद

### तंत्रशास्त्र श्रीर शाक्तमत

तंत्र वह शास्त्र है जिसके द्वारा ज्ञान का विस्तार किया जाता है श्रीर जो साधकों का त्राखकारक है। तंत्र का व्यापक श्रथं शास्त्र, सिद्धान्त, श्रनुप्रान, विज्ञान, विज्ञान-विपयक श्रंथ श्रादि है। शङ्कराचार्य ने 'सांख्य' को 'तन्त्र' नाम से श्रामिहित किया है। महा-भारत में न्याय, धर्मशास्त्र, योगशास्त्र श्रादि के लिए 'तंत्र' के प्रयोग उपलब्ध होते हैं। परन्तु यहाँ तन्त्र से श्रामिप्राय उन धार्मिक श्रन्थों से है जो यन्त्र-मन्त्रादि-समन्वित एक विशिष्ट साधनमार्ग का उपदेश देते हैं। तन्त्र का दूसरा नाम 'श्रागम' है। श्रागम वह शास्त्र है जिसके द्वारा भोग श्रीर मोज्ञ के उपाय बुद्धिगम्य होते हैं। कर्म, उपासना श्रीर ज्ञान के स्वरूप को 'निगम' (वेद) बतलाता है तथा इनके साधनसूत उपायों को 'श्रागम' सिखलाता है।

किन्तु निगम तथा श्रागम का पारस्परिक सम्बन्ध एक बड़े भमेले का विषय है। तन्त्र-शास्त्र के कुछ प्रनथ निगम का अर्थ वेद नहीं मानते। उनके श्रानुसार शास्त्रतन्त्र में श्रागम उस शास्त्र को कहते हैं जिसे शिव ने देवी को मुनाया था और निगम वह है जिसे शिव को स्वयं देवी ने ही सुनाया था। इस प्रकार, यह सम्प्रदाय स्वयं भी वेदों को बदुत महत्त्व नहीं देता और वैदिक मार्ग के बड़े-बड़े श्राचार्य भी उसे श्रवैदिक समभते हैं। परन्तु श्रिकांश श्रागम की मूलभित्त निगम (वेद) ही है।

महा-निर्वाण-तन्त्र के अनुसार किल में मेध्यामेध्य के विचार है हीन मानवों के कल्याणार्थ शङ्कर ने तन्त्र का उपदेश पार्वती को स्वयं दिया है। अतः कलियुग में इस 'आगम' के अनुसार पूजाविधान से मानवों को सिद्धि प्राप्त होती है।

तंत्रशास्त्र, जो शिव-प्रगीत कहा जाता है, तीन भागों में विभक्त है -(१) त्रागम, (२) यामल श्रौर (३) मुख्यतंत्र।

(१) जिसमें सृष्टि, प्रलय, देवतात्रों की पूजा, सब कार्यों का साधन, पुरश्चरण, पर्कर्म-साधन श्रीर चार प्रकार के ध्यानयोग का वर्णन हो उसे 'श्रागम' कहा जाता है।

१. पं • इजारीप्रसाद द्विवेदी-नाथ-सम्प्रदाय, एष्ठ १४६

- (२) जिसमें सृष्टि, तत्त्व, ज्योतिष, नित्यक्तव्य-क्रमसूत्र, वर्णमेद श्रीर युगधर्म का वर्णन हो उसे 'यामल' कहते हैं।
- (३) जिसमें सृष्टि, लय, मंत्र-निर्ण्य, देवताश्रों के संस्थान, यंत्र-निर्ण्य, तीर्थ, श्राध्यम-धर्म, कल्प, ज्योतिष-संस्थान, वतकथा, शौच श्रीर श्रशीच, स्त्री-पुरुष-लद्धण, राजधर्म, दानधर्म, युगधर्म, व्यावहारिक तथा श्राध्यात्मिक विषयों का वर्णन हो वह 'मुख्य तंत्र' कहलाता है।

इस मत का सिद्धान्त है कि किलयुग में वैदिक मंल, जप, यह श्रादि का कोई फल नहीं होता। इस युग में सब प्रकार के कार्यों की सिद्धि के लिए तंत्रशात्र में विण्त मंत्रों श्रीर उपायों से ही सहायता मिलती है। इस शास्त्र के सिद्धान्त बहुत गुप्त रखे जाते हैं। इस शास्त्र के लिए तथा श्रानेक प्रकार की सिद्धियों श्रादि की साधना के लिए ही तंत्र, मंत्र श्रीर कियादि का प्रयोग किया जाता है। इस शास्त्र के मंत्र प्रायः श्र्यंहीन श्रीर एकाच्यरी हुआ करते हैं, जैसे हीं, क्लीं श्रादि। तांत्रिकों का पञ्चमकार—मय, मांस, मत्स्य, मुद्रा श्रीर मेथुन—तथा चक्रपूजा प्रसिद्ध है। तांत्रिक सब देवताश्रों का पूजन करते हैं; पर उनकी पूजा का विधान सबसे मिन्न श्रीर स्वतंत्र है। चक्रपूजा तथा श्रान्य श्रानेक पूजाश्रों में तांत्रिक लोग मय, मांस श्रीर मत्स्य का बहुत श्रिषक व्यवहार करते हैं। श्रथवंवेद-महिता में भी मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण श्रादि का वर्णन श्रीर विधान है। परन्तु कहते हैं कि वेदिक कियाश्रों श्रीर श्रमचारों को तथा यत्र-मत्रादि विधियों को महादेवजी ने कीलित कर दिया तथा मगवती उमा के श्राग्रह पर किलयुग के लिए तंत्र की रचना की। बौद्ध ग्रन्थों में भी तंत्र-ग्रन्थ हैं। उनका प्रचार चीन श्रीर तिब्बत में है।

तंत्र में कठोर श्राचार का विधान है। तंत्र श्रातिगृह्य तत्त्व समक्ता जाता है। कुलार्णव-तंत्र में लिखा है कि धन देना, स्त्री देना, श्रापने प्राग्यतक देना; पर गुह्य-शास्त्र यथार्थ दीज्ञित श्रीर श्राभिपिक व्यक्ति के सिवा श्रान्य किसी के सामने प्रकट न करना चाहिए।

वस्तुतः तंत्रशास्त्र सार्वजनिक और सार्वदेशिक शास्त्र है। इसमें शैव, वैष्ण्व, शाक्त आदि सभी सम्प्रदायों की भिन्न-भिन्न उपासना-विधियों का वर्णन है। बौद्धों ने भी विष्न-विनाशिनी तारादेवी का अस्तित्व स्वीकार किया है। 'वाममार्ग' तंत्रशास्त्र का एक आधार और उसका एक महत्त्वपूर्ण अंग है। वह मार्ग इस शास्त्र में उपासना की सिद्धि का केन्द्र माना गया है।

बहुतों का विचार है कि तांत्रिक धर्म वैदिक कर्मकाएड का विकसित तथा समयोपयोगी रूप है। वैदिक कर्मकाएड में मद्य के स्थान पर सोमरस का उपयोग होता था। मांसाष्टक-श्राद्ध में मांस के अष्टक तथा प्रोत-श्राद्ध में मत्स्य का व्यवहार किया जाता था। सामवेद का कथन है कि ईश्वर को अकेला रहना अव्छा नहीं लगा, अतः उसे किसी दूसरे संगी की इच्छा हुई। इच्छा के साथ उसने अपने को दो भागों में विभक्त किया—स्वी-तत्त्व और पुरुष-तत्त्व—'एक एव द्विधा जातः।' उन्हीं दो के संयोग से सुिष्ट उत्यन्न

१ हिन्दुत्व---पृष्ठ ४८३

हुई । ब्रह्मवैवर्त्तपुराण में इस भाव का विस्तार किया गया है। ईश्वर ने जो स्नी-तत्व उत्पन्न किया, वही 'प्रकृति' के नाम से सम्ग्रेधित हुआ। उसे ही माया, महामाया अथवा शक्ति के नाम से पुकारते हैं। उसका और ब्रह्म का स्वभाव एक ही माना गया है। जैसे ब्रह्म अनादि और अनन्त है वैसे ही प्रकृति भी। ब्रह्म से उत्पन्न होने के कारण वह ब्रह्म के सभी गुणों से युक्त है। उक्त पुराण का कथन है कि बाद में सृष्टि-विस्तार के लिए प्रकृति ने अनेक रूप धारण किये। सावित्री, लक्ष्मी और दुर्गा उसी के प्रधान रूप हैं। तात्पर्य यह कि संसार में जितने स्त्री-तत्त्व किंवा स्त्रियों के स्वरूप हैं, सब उसी अनादि प्रकृति के स्वरूप माने गये हैं। जिस सम्प्रदाय में इस स्त्री-तत्त्व की उपासना का विधान है उसे ही 'शाक्त' सम्प्रदाय कहते हैं।

समस्त-शाक्त शक्ति के एक ही रूप की उपासना नहीं करते। कोई काली, कोई तारा, कोई सिंहवाहिनी, कोई जगद्धात्री आदि स्वरूपों को आपना उपास्य और आराध्य मानता है। किन्तु समस्त शाक्त दसों महाविद्याओं की उपासना करते हैं। दस महाविद्याएँ ये हैं—(१) महाकाली, (२) उप्रतारा, (३) पोडशी, (४) भुवनेश्वरी, (५) छिन्नमस्ता, (६) भैरवी, (७) धृमावती, (८) वगलामुखी, (६) मातंगी, और (१०) कमला।

महामारत-युद्ध के बाद से बौद्धधर्म के प्रारम्भ होने के समय तक—श्रर्थात् प्रायः दो हजार वर्ष तक—भारत में तंत्र-मंत्र का ही प्रावल्य रहा, ऐसा कुछ विद्वानों का विचार है। श्रुग्वेद में (६।६१) महाशक्ति सरस्वती का स्तवन है। पुनः वाग्देवी कहती है कि 'मैं हन्द्र, श्राग्नि श्रोर श्राश्विनीद्वय का श्रवलम्बन करती हूँ। मेरा श्राश्वय-स्थान विशाल है। मैं सब प्राणियों में श्राविष्ट हूँ। जो मुक्ते नहीं मानते वे ज्ञीण हो जाते हैं। मैं जिसे चाहूँ उसे बली, स्वोता, श्राप्य श्रथवा बुद्धिमान कर सकती हूँ। मैं पिता हूँ। मैंने श्राकाश को उत्पन्न किया है। मैं वावापृथिवी में व्याप्त हूँ। में ही भुवननिर्माण करते-करते वायु के समान बहती हूँ।' (१०।१२५) श्रथवंवेद (काएड ४, सूक्त ३०) में भी भगवती महाशक्ति कहती है कि 'में समस्त देवताश्रों के साथ हूँ, सबमें व्याप्त हूँ।' केनोपनिषद में 'बहुशोभनाशुभ-हैमवती' वाक्य से महाशक्ति का, प्रकट ब्रह्म का, निर्देश है।

श्रीमद्भागवत (स्कन्ध ३ श्रध्याय ४,) में शिव श्रीर दत्त के वैर की कथा लिखी है। उससे भी, उस प्राचीनतम काल में भी, इस धर्म के श्रस्तत्व का पता लगता है। शिव को शाप देते हुए भृगु ने जिस शिव-दीना का उल्लेख किया है, वह तान्त्रिक वाम-मार्ग पर घटता है। भागवत के एकादशस्कन्ध में भी कहा गया है कि केशव की पूजा तांत्रिक विधि से करनी चाहिए। बृहत्हारीत-सहिता में तांत्रिक दीना की विधि का वर्णन है। व्याससंहिता में लिखा है—'गुह्य-मंत्र का जप श्रीर स्कटिक-माला का उपयोग करना तथा गायत्री-सहित कृद्र की उपासना करनी चाहिए।'

इस प्रकार, धर्मशास्त्र में जिस प्रामाणिक रूप से तंत्रशास्त्र का महत्त्व स्त्रीकार किया गया है उससे यही जान पड़ता है कि धर्मशास्त्र भी तंत्रशास्त्र के पत्त में है। ब्रह्मपुरास्त्र में कहा गया है कि आपम के बाग में, भुवनेश्वर के मन्दिर में जाकर मनुष्य को वैदिक अप्रीर तांत्रिक विधि से महादेव की पूजा करनी चाहिए। वराहपुरास्त्र में लिखा है कि

विद्वानों को जनार्दन की पूजा वेद या तंत्र की विधि से करनी चाहिए। इसी पुराण में यह भी लिखा है कि शंकर के उतने ही भिन्न-भिन्न स्वरूप हैं जितनी महाशक्तियाँ हैं; जो महाशक्ति की उपासना करता है वह उसके पित शंकर की भी उपासना करता है। देवी-भागवत, देवी-पुराण और कालिकापुराण में तो शक्ति का माहात्म्य वर्षित है ही। अतएव, धर्मशास्त्र एवं पुराणों ने तंत्र का और तांत्रिक उपासना-विधि का महत्त्व स्वीकार किया है।

रामायण और महाभारत में भी तांत्रिक उपासना का उल्लेख मिलता है। रामायण में 'बला' और 'श्रतिबला' नामक विद्याओं का उल्लेख है जो तांत्रिक विद्याएँ प्रतीत होती हैं। 'श्रद्भुतरामायण' में श्रविल ,विश्व की जननी सीता की, परमात्मा के रूप में, श्रितिमुन्दर स्तुति है। महाभारत (शान्तिपर्व, श्रध्याय २५६) में मोच्च-धर्म की चर्चा करते हुए कहा गया है कि स्मृतियों का श्रध्ययन श्द्रों के लिए वर्जित है, श्रत: सर्वती मुखी वेद तंत्र ही है; क्योंकि तंत्र में सब वर्णों को समानता का श्रिधकार दिया गया है।

जिन लोगों को तंत्रशास्त्र का महत्त्व स्वीकार नहीं है उनका कथन है कि तंत्र की रचना श्रीर उसका प्रचार बौद्धधर्म के बाद, बौदों की देखादेखी, हुआ। तंत्रशास्त्र के मर्मज्ञों का कथन है कि यह विचार प्रमाण-रहित है। तंत्र की जह वेदों तक पहुंचती है। उसका विकास बौद्धकाल से भी पहले हुआ। महायान-बौद्ध-सम्प्रदाय की उपासना-पद्धति श्रीर तांत्रिक शैली में स्पष्ट समता है। बौद्ध-साहित्य के प्रमाणों से सिद्ध होता है कि बौदों ने हिन्दू-तंत्र को स्वीकार किया। बौद्धलोग तारा श्रीर हयग्रीव की पूजा तांत्रिक रीति से करते हैं। बौद्धों के प्रसिद्ध ग्रन्थ 'ललितविस्तर' में लिखा है कि बुद्धदेव का जन्म होने पर उन्हें सप्तमातृकाश्रों, गौरी, गणेश, इन्द्रादि की मूर्तियाँ दिखाई गई थीं तथा उनको निगम, पुराण, इतिहास श्रीर वेदों का विशेष ज्ञान था। इसमें यह भी लिखा है कि कुछ लोग श्रमशान तथा चौराहे पर तपस्या करते हैं—ऐसे साधकों को पाखण्डी कहते हुए बुद्ध कहते हैं कि वे लोग श्रपनी पूजा में मद्य श्रीर मांस का भी प्रयोग करते हैं। जैन-ग्रन्थों में भी तंत्र-मंत्र की रहस्यमयी पूजा का उल्लेख है—यह भी लिखा है कि बुद्ध-कीर्ति नामक एक मुनि हुश्रा है जो बड़ा भारी शास्त्रज्ञ था; किन्तु, मछलियों का श्राहार करने के कारण, ग्रहण की हुई जैन दीज्ञा से अष्ट हो गया श्रीर रक्ताम्बर धारण करके 'एकान्तमत' को स्वीकार किया।

### तंत्र के सिद्धान्त

शाक्तधर्म का ध्येय परमात्मा के साथ जीवात्मा की श्रमेद-सिद्धि है। तांत्रिक उपासना का प्रथम सिद्धान्त है कि उपासक श्रपने उपास्पदेव के साथ तादात्म्य स्थापित करे। शाक्तधर्म श्रद्धे तवाद का साधन-मार्ग है। शाक्तों की प्रत्येक साधना में श्रद्धे तवाद श्रमुस्यूत रहता है। सच्चे शाक्त की यही धारणा रहती है—

श्वहं देवी न चान्योऽस्मि ब्रह्में वाहं न शोकभाक्। सिचदानन्दरूपोऽहं नित्यमुक्तस्वभाववात्॥ श्रर्थात् मैं ही देवी हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ श्रीर मैं ही सिचदानन्दरूप हूँ।

१. 'श्रार्य-संस्कृति के मूलाधार'—पृष्ठ ३०७-८

तांत्रिक आचार अत्यन्त रहस्यपूर्ण है। गुरु के द्वारा दीवा-अहण करने के समय शिष्य को इसका रहस्य समकाया जाता है। तांत्रिकपूजा केवल चुने हुए कतिपय अधिकारी व्यक्तियों के लिए ही है, अतः वह गुप्त रखी जाती है। गुप्त रखने के लिए कितने ही नयीन शब्द और कितने ही शब्दों के नवीन अर्थों की सृष्टि की गई है।

शा कमत में तीन भाव (पशुमाव, बीरमाव और दिव्यमाव) और सात श्राचार बतलाये गये हैं। 'कुलाण्व' में सात श्राचारों के नाम श्रेणी के श्रनुसार दिये हुए हैं— (१) वेदाचार, (२) वेष्णवाचार, (३) शैवाचार, (४) दिल्लाण्वर, (५) वामाचार, (६) सिद्धान्ताचार और (७) कीलाचार। एक मत के श्रनुसार इनके श्रितिरिक्त श्रवीराचार और योगाचार भी हैं। भाव मानसिक श्रवस्था है और श्राचार वाह्य श्राचरण। जिसमें श्रविद्या के कारण श्रद्ध तज्ञान लेशमात्र भी नहीं है, उस भाव को 'पश्रु-भाव' कहते हैं; क्योंकि पश्रु के सदृश वे श्रज्ञान में पड़े हुए हैं। जो साधक श्रज्ञान-रज्जु के काटने में कुछ भी कृतकार्य हो चुके हैं उनका भाव 'वीरभाव' हो जाता है। 'वीरभाव' उद्योग का लोतक है। किन्तु श्रद्ध तानन्द का श्रास्त्रादन करनेवालों का 'दिव्यभाव' हो जाता है। श्राचारों में प्रथम चार पश्रुभाव के साधक के लिए हैं। 'वाम' तथा 'सिद्धान्त' केवल वीरभाव के साधक के लिए हैं। सर्वश्रेष्ठ श्राचार 'कीलाचार' है जो पूर्ण श्रद्ध तमावना से भूषित दिव्य साधक के लिए हैं। प्रत्येक साधक को भिन्न-भिन्न श्रेणियों को पार कर श्रन्त में कौल की स्थित प्राप्त करनी होती है।

- (१) वेदाचार के सभी साधकों को वेदिक नित्यकर्म करने पड़ते हैं। इसके सिवा दूसरे सभी श्राचार सम्मिलित रहते हैं। धर्म की दृढ़ता के लिए इस श्राचार में वाह्य श्रीर कर्मपरक पूजा करनी पड़ती है। यह श्राचार कर्म-कारड-प्रधान है।
- (२) वैष्णावाचार का साधक अन्य-विश्वास से निकलकर ब्रह्म की इच्छाशक्ति का ज्ञान प्राप्त करता है। यह भक्ति-प्रधान है।
- (३) शैवाचार में धर्म की रज्ञा और अधर्म के विनाश के भाव से साधक प्रवेश करता है। इसमें भक्ति और अन्तर्लक्ष्य का मेल होता है। यह ज्ञान-प्रधान है।
- (४) दिच्छाचार में ब्रह्म की किया, इच्छा और ज्ञान-शक्तियों की ध्यान-धारणा की जाती है। साधक गुणत्रय के सम्बन्ध का अनुभव करता और पूर्णाभिषेक की स्थिति प्राप्त करता है। इसी स्थिति में साधक दीचा प्रहण कर वामाचार का अधिकारी होता है। उपर्युक्त चार श्राचारों को पार करने पर ही साधक इस स्थिति को प्राप्त करता है। ये चारों श्राचार दिच्छाचार कहलाते हैं और जन्म से ही मनुष्य इनका अधिकारी है। यहाँ तक प्रवृत्तिमार्ग है।
- (५) वामाचार में प्रवेश करने पर निवृत्ति-मार्ग ग्रहण होता है। इस मार्ग में प्रवृत्ति-की शक्ति का ऐसे ढंग से उपयोग किया जाता है कि वह अपने-आप विनष्ट हो जाय। इसमें केवल खाने-पीने और भोग की इच्छाओं का ही दमन नहीं किया जाता, साधक को आठ पाश भी तोड़ने पड़ते हैं। इस प्रकार वह शिवत्व को प्राप्त करता है।

१. श्रीवंशीधरशुक्क-कृत 'वाममार्ग'--पृष्ठ २२-२४

किन्तु, कहा है कि यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक साधक वेदाचार से आरम्म करे।
यदि उसका जन्म वामाचारी वंश में हुआ है तो वह पूर्णस्प से वाममार्ग का
अधिकारी है; क्योंकि वह अपने पहले के जन्मों में पारम्मिक आचारों को पूर्ण कर चुका
होता है। परन्तु साधक को देवता की पूजा करने का तभी अधिकार प्राप्त होता है
जब वह पञ्चगुद्धियाँ करता है—(१) आत्मगुद्धि, (२) स्थानशुद्धि, (३) मंत्रगुद्धि,
(४) द्रव्यगुद्धि, और (५) देवतागुद्धि। स्नान, भूतगुद्धि, प्राच्यायाम, पढ़गादिन्यास आत्मगुद्धि है। पूजागृह को स्वच्छ स्वना और उसे फूल-मालाओं से अलंकृत
तथा सुवासित करना स्थान-शुद्धि है। मूलमंत्र को मिलाकर मातृकामत्र का
अनुलोम-विलोम जप करना मंत्रगुद्धि है। मूलमंत्र से अभिमंत्रित जल को पूजा-द्रव्यों
पर छिड़ककर और उनको धेनु-मुद्रा दिखलाकर अमृतमय बनाना द्रव्यगुद्धि है। देवता
को उपयुक्त पीठ (आसन) पर स्थापित कर, प्राच्यानंत्र से उसका आवाहन
कर, उसे मूलमंत्र से तोन बार स्नान कराकर, बस्नाभूपण पहनाकर, धूप-दीप-नैवेद्य अपित
करके पूजन करना देवताशुद्धि है।

#### पञ्चमकार

पञ्चमकार—मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मेथुन—का उपयोग सिर्फ चकार्चन में ही विहित माना गया है, अन्यत्र नहीं। इसका अधिकारी पूर्णाभिक्ति साधक ही होता है, दूसरा साधक नहीं। पञ्चमकार का उपयोग एकमात्र पूर्णज्ञान-प्राप्त साधकों के लिए ही विहित है। पञ्चमकार प्रलोभन की वस्तु है। यदि साधक इनके प्रलोभन में न पड़ा, तो उसका मार्ग साष्ट है; वह परमानन्द को प्राप्त होता है। किसी साध क के लिए यह हँसी-खेल का काम नहीं है कि उसके सम्मुख एक (नग्न) नवयौवना सुन्दरी बैठी हो और वह अचलभाव से भगवती के रूप में उसकी पूजा करता रहे। भगवती को अपित करने के लिए वह मद्यपान भी करता है; पर मदोन्मत्त होने के लिए नहीं, किन्तु एकाप्रचित्त होकर अपने इष्टदेव पर ध्यान जमाने के लिए। वह मांस, मत्स्य तथा अन्य सुस्वाद भोजन-सामग्री भी खाता है; पर इसलिए नहीं कि स्वादिष्ट पदार्थ हैं, बल्कि इसलिए कि धर्मकार्य में उसका शरीर पुष्ट बना रहे। पञ्चमकार के संग्रह का वस्तुत: यही उद्देश्य है। तांत्रिक साधक इन अगनन्ददायक पदार्थों-द्वारा ईश्वर का साबिष्य ही प्राप्त करने को यत्नवान होता है। ऐसी अवस्था में उसे अपने मनोविकारों को दवाना पड़ता है— भोगों को इष्टिखि का साधन बनाना पड़ता है। कितना किठन कार्य है! कितना विकट साधन है!

'कुलार्ण्व' के अनुसार व्यर्थ का मद्यपान वर्जित है। उसका विधान केवल चकार्चन में है, और वह भी पूर्ण अभिषिक्त साधकों के लिए ही।

तंत्र का महत्त्व उसकी साधना की विधि में है। वह विधि न तो केवल उपासना या पूजा है, न प्रार्थना या स्तवन, न इष्ट के आगो अपना दुखड़ा रोना, न अपने कर्मी का पश्चाताप करना। वह साधना पुरुष और प्रकृति को एक करने की किया है।

१. वाममार्ग-पृष्ठ २६-२७

यह साधना शरीर के भीतर पुरुततन्त्र तथा मातृतन्त्र का संयोग कराती है —सगुण को निगुं ण करने का प्रयत्न करती है। तांत्रिक साधना का उद्देश्य है अपने-आपको विराट् में मिलाना। तांत्रिक उपासना की चरमसीमा कौलाचार अवस्था है। इसमें कर्दम (कीच) और चन्दन, मित्र और शत्रु, श्मशान और यह, स्वर्ण और तृश में भेद नहीं रह जाता। यह अवस्था प्राप्त करने पर ही साधक उस विराट् में मिलने में समर्थ होता है। भाव-चूहामिण्संत्र में कहा है—

कर्दमे चन्दनेऽभिन्ने युत्रे शत्रौ तथा प्रिये। श्मशाने भवने देवि तथैव काख्रने तृरो न भेदो यस्य देवेशि स कौलः परिकीर्तितः।

इस प्रकार तंत्रसास्त्र का साधन तलवार की धार के सदृश है। तनिक फिसला कि अधोगति को प्राप्त हुआ।

पञ्चमकार तंत्रशास्त्र के प्राण हैं। परन्तु इनके यथार्थ सांकेतिक स्त्रर्थ के स्रज्ञान से तांत्रिकों के विषय में नितान्त आन्त धारणाएँ फेली हुई हैं। इनका रहस्य नितान्त गृद्ध है। जो इनसे वाह्य वस्तुस्रों का निर्देश समकते हैं वे वास्तविकता से बहुत दूर हैं। ये स्नाम्यन्तरिक स्ननुष्ठान के प्रतीक हैं।

मय बाहरी शराब नहीं है, प्रयुत ब्रग्नस्त्र में स्थित सहश्वदल-कमल से च्चिति होनेवाली सुधा है। इसीको पीनेवाला व्यक्ति मद्यप कहलाता है। इसी प्रकार, समस्त पाँचों मकारों का वास्तविक अर्थ दूसरा ही है। परन्तु तामसिक वामाचारियों ने इन प्रतीकों की आरेर कभी ध्यान नहीं दिया, प्रत्युत वे बाहरी भौतिक पदार्थों के सेवन को ही अपना लक्ष्य मानते हैं। ऐसे ही लोगों ने चक्रपूजा को अनाचार का केन्द्र बना रखा है, जिसके कारण तल के प्रति जनता में इतनी अनास्था, अश्रद्धा तथा घृणा के भाव भरे हुए हैं।

कीलों के आचार पर बाहरी अनायों—विशेषतः तिब्बती तांत्रिकों—का प्रभाव पड़ा जान पड़ता है; क्योंकि शाक्तमत के प्रधानप्रनथ 'कुलार्णव' में मद्य-मांसादि के प्रत्यक्त प्रयोग की बड़ी निन्दा की गई है। छुद्ध साधकों ने ही पञ्चमकार को इतनी विशेषता दी है, ऐसा जान पड़ता है। इसका परिणाम यह हुआ कि तंत्र के विषय में अनेक अम फेल गये और आज तंत्र के नाम सुनते ही कितने लोग नाक-मीं सिकोड़ने लगते हैं। तंत्र के दार्शनिक विचार उदाक्त तथा प्राञ्जल हैं जिन्हें छुद्म साधकों ने अपने कलुपित व्यवहार से बदनाम कर दिया है।

तंत्र के तीन प्रधान विभाग हैं—(१) ब्राह्मणतंत्र, (२) बौद्धतंत्र श्रीर (३)

ब्राह्मण्तंत्र उपास्यदेव की भिन्नता के कारण अनेक प्रकार का है—(१) सीरतंत्र, (२) गाण्पततंत्र, (३) वैष्णवतंत्र, (४) शैवतंत्र तथा (५) शाक्ततंत्र। इनमें प्रथम दो का प्रचार बहुत कम है, परन्तु अन्य तीनों की लोकप्रियता यथेष्ट मात्रा में है।

१. ऋार्य-संस्कृति के मूलाधार--पृष्ठ ३१५

### बैष्णवतंत्र

श्राजकल पाञ्चरात्र ही वैष्णवागमों का प्रतिनिधि माना जाता है। पाञ्चरात्र-प्रन्थों का स्पष्ट कथन है कि पाञ्चरात्र वेद का ही एक श्रंश है। पाञ्चरात्र का सम्बन्ध वेद की 'एकायन' शाखा से है। उत्पल (दशम शतादी) ने श्रपने 'स्पन्दकारिका' प्रन्थ में पाञ्चरात्र-श्रुति तथा पाञ्चरात्र-उपनिषद से श्रानेक उद्धरण दिये हैं। उत्पल कृत निर्देशों से पता चलता है कि दशम शताब्दी तक इस तंत्र के तीन भाग थे—पाञ्चरात्र-श्रुति, पाञ्चरात्र-उपनिषद तथा पाञ्चरात्र-संहिता।

भगवान् ही उपेय (प्राप्य) हैं तथा वे ही उपाय (प्राप्तिसाथन) हैं। विना भगवान् के अनुप्रह के जीव भगवान् को नहीं पा सकता। भगवान् की शरणागित ही भगव-त्याप्ति का एकमात्र उपाय है। इस शरणागित-तन्त्व पर आप्रह दिखलाने के कारण इस तत्र का 'एकायन' नाम अन्वर्थ सिद्ध होता है। पाञ्चरात्र का ही दूसरा नाम भाग-वत्यर्भ था। महाभारत के अनुसार चारों वेद तथा सांख्य-योग के समाविष्ट होने के कारण इस मत की सज्ञा पाञ्चरात्र हुई।

पाञ्चरात्र-तंत्रविषयक साहित्य नितान्त विशाल, प्राचीन तथा विस्तृत है, परन्तु उसका प्रकाशित अंश अत्यन्त स्वल्य है। 'किपञ्जल-संहिता' के अनुसार पाञ्चरात्र-सिहताओं की संख्या दो सौ पन्द्रह है, जिनमें १३ प्रकाशित हैं।

पाञ्चरात संहिताश्चों के विषय चार हैं—(१) ज्ञानब्रह्म—जीवतस्य तथा जगत्-तस्य के श्राध्यात्मिक रहस्यों का उद्घाटन श्रीर सृष्टितस्य का विशेष निरूपण; (२) योग— मुक्ति के साधनभूत योग तथा योग-सम्बद्ध प्रक्रियाश्चों का वर्णन; (३) क्रिया—देवालय का निर्माण, मूर्ति का स्थापन, मूर्ति के विविध श्राकार-प्रकार का सागोपांग वर्णन; (४) चर्या—श्राह्मिक क्रिया, मूर्तियों तथा यंत्रों के पूजन का विस्तृत विवरण।

### शैवतंत्र

शैवतंत्र की वैदिकता के विशय में पाचीन ग्रंथों में बड़ा विवेचन है। कुछ विद्वान शिवागम को वैदिक तथा अवैदिक दो प्रकार का मानते हैं। वैदिक तंत्र वैदाधिकारियों के लिए तथा अवैदिक तंत्र वेदाधिकार-द्वीन व्यक्तियों के लिए माना गया है।

शैव-सिद्धान्त का विशेष रूप से प्रचार दिख्या देश के तामिल-प्रदेश में है। दिख्या के शैव सन्तों में चार प्रमुख श्राचार्य हुए हैं—सन्त श्रय्यार, सन्त शानसम्बन्ध, सन्त सुन्दरमूर्ति तथा सन्त माखिकवाचक। ये तिमल-देश में शैव-धर्म के चार प्रमुख मार्गों के संस्थापक हैं—दासमार्ग, सत्पुत्रमार्ग, सहमार्ग श्रीर सन्मार्ग। इन भक्तों ने जिन शैवतंत्रों के तत्वो का प्रचार किया, वे शेव-सिद्धान्त के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनके श्रमुसार श्रपरज्ञानरूप वेद केवल मुक्ति का साधन है, परन्तु परज्ञानरूप यही शिवशास्त्र मुक्ति का एकमात्र उपाय है। श्रवान्तरकाल में श्रानेक विद्धान शैवाचार्यों ने इन तंत्रों के सिद्धान्त के प्रतिपादन करने का श्रवाश्वनीय प्रयत्न किया।

१. आर्य-संस्कृति के मूलाधार-पृष्ठ ३१८-२४

वि० द०--२५

कश्मीर में प्रचलित शैव-श्रागम को प्रत्यभिज्ञास्पन्द या त्रिकदर्शन के नाम से पुकारते हैं। इस श्रद्ध तवादी त्रिकदर्शन का साहित्य बड़ा विशाल है।

इस प्रकार यद्यपि वेष्ण्व श्रौर शैवतंत्रों का भारतवर्ष के भिन्न-भिन्न भागों में भिन्न-भिन्न रूप से प्रचार है; किन्तु केवल शाक्त-तांत्रिकों में ही पत्र्चमकार की प्रधानता है। श्रतएव, साधारण् बोलचाल में तांत्रिक से शाक्त-तांत्रिकों का ही बोध होता है।

शाक्तमत की न्यापकता भारतवर्ष में विशेष है। इसके पीठ भारत में श्रमेक हैं। उद्वीयान (उत्कल), जालन्धर, श्रीशैल, कामाख्या (श्रासाम) श्रादि शाक्तों के मान्य पीठ है। काठमाख्डू (नेपाल) में गुद्धेश्वरी देवी का मन्दिर, जहाँ चरणामृत-प्रसाद में मद्य मिलता है, मुख्य स्थान है।

### तंत्रों की उपादेयता

श्राज से कुछ दिन पहते तत्र को बुरा-भला कहने की प्रथा-सी चल पड़ी थी। यह मान लिया गया था कि तंत्रों में पूजापाठ की ब्राइ में व्यभिचार को प्रोत्साहन दिया गया है ब्रीर तांत्रिक कियाएँ उपासना के नाम पर मनुष्य की विषय-वासनाश्रों की नृति के साधन हैं। रितवासना की उच्छृह्लल तुष्टि का बहाना तांत्रिक चक्रोपासना में मिलता है। श्रव धीरे-धीरे यह धारणा कम हो रही है। साधक के लिए तंत्राचारों ने जिन वातों की, विशेष परिस्थितियों में, अनुमति दे रखी थी उनका निस्सन्देह दुक्तयोग किया गया। परन्तु इससे तंत्रशास्त्र दूषित नहीं हो सकता। तंत्र-प्रनथों के अनुशीलन से कई ब्राध्यात्मिक परनों के समक्तने में सहायता मिलती है। कठिनाई यह है कि तंत्रप्रनथ जिस दुर्बोध-समाधि-भाषा में लिखे गये हैं, उसकी मीमासा करना सुगम नहीं है। सचा साधक ही उसका ठीक-ठीक ब्रध्यं लगा सकता है। किन्तु साधक प्रायः चुप रहना पसन्द करता है। इसके साथ यह भी निस्सन्देह सत्य है कि तांत्रिक उपासना की आह में मद्य-मंथुनादि के सेवन का ब्रवसर मिलता है ब्रोर बहुत लोग इसी लालच से इस ब्रोर कुकते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि तांत्रिक उपासना-पद्धित के विस्तार में ऐसे लोगों का हाथ रहा जो किसी भी दृष्टि से साधक नहीं कहे जा सकते। "

कुछ वर्ष हुए कलकत्ता-हाईकोर्य के जज सर जान उडरफ ने आर्थर एवेलन के उप-नाम से अंग्रेजी में अनेक उपयोगी अन्थों का प्रण्यन किया तथा मूल तंत्र-अन्थों का प्रकाशन भी। तब से अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोगों का ध्यान इधर आकृष्ट हुआ, और उनकी भावना अब बदल चली है। 'आगमानुसन्धान-समिति' (कलकत्ता) का कार्य इस दिशा में विशेष श्लाधनीय है।

१ श्रीसम्पूर्यानन्द-लिखित 'गगोश' पृष्ठ १६६

टुर्गासप्तशती में देवी की, परब्रह्म-परमात्मा के रूप में, स्तुति की गई है। उसका कुछ श्रंश इस प्रकार है---

देव्या यया ततिमदं जगदात्मशक्तया निश्रोषदेवगणशक्तिसमृहमृत्यी। ता म म्बिका म खिल देव म ह पिं पूज्यां भक्त्या नताः स्म विद्घातु शुभानि सा नः ॥३॥ प्रभावमतुलं भगवाननन्तो यस्याः ब्रह्मा हरश्च निह वक्तुमलं बलं च। चरिडका खिलजगत्परिपालनाय सा नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु ॥४॥ याः श्रीः स्त्रयं सुकृतिनां भवनेष्वतक्ष्मीः पापात्मनां कृतिधियां हृदयेषु बुद्धिः। श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य तां त्वां नताः सम परिपालय देवि विश्वम् ॥४॥ हेतुः समस्त जगतां त्रिगुखापि दोषैनी हरिहरादिभिरप्यपारा। ज्ञायसे सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूत-मन्याकृता हि परमा प्रकृतिस्वमाद्या।।।।। मेधासि देवि विदिताखिलशास्त्रसारा दुर्गासि ै दुर्गभवसागरनौरसङ्गा। श्री: कैटभारिहृद्यैककृताधिवासा गौरी शशिमौलिकतप्रतिष्ठा ॥११॥ त्वमेव देवि प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि। विज्ञातमेतद्युनैव यदस्तमेत-न्नीतं सुविपुलं महिषासुरस्य ॥१४॥ बलं सम्मता जनपरेष धनानि तेषां तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः। **निभृतात्मजभृत्यदारा** धन्यास्त एव सदाभ्युदयदा भवती येपां प्रसन्ना ॥१४॥ धर्म्याणि देवि सकलानि सदैव कर्मीएयत्याद्दतः प्रतिदिनं सुक्रती करोति।
स्वर्गे प्रयाति च ततो भवतीप्रसादाल्लोकत्रयेऽपि फलदा ननु देवि तेन।।१६॥
दुर्गे स्मृता हरिस भीतिमशेषजन्तोः
स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि।
दारिद्रय-दुःख-भय-हारिणि का त्वदन्या
सर्वोपकारकरणाय सदाऽऽद्रेचित्ता।।१७॥
प्राच्यां रच्न प्रतीच्यां च चण्डिके रच्न दिन्तणे।
भामणेनात्मशलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी।।२४॥
सौम्यानि यानि क्षाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते।
यानि चात्यर्थघोराणि तर्द्वासमांत्तथा सुवम्।।२६॥
खङगश्लगदादीनि यानि चास्नाणि तेऽन्विके।
करपल्लवसङ्गीनि तैरसमान रच्न सर्वतः।।२७॥

## ञ्जठा परिच्छेद सौरमत

ऋग्वेद में, सूर्य का, देवताओं में, महत्त्वपूर्ण स्थान है। वैदिककाल में सूर्य की उपासना विशेष रूप से प्रचलित थी। प्रसिद्ध गायत्रीभत्र सूर्य-परक है। श्वतएव, आज भी सनातनिधि में सन्ध्योप तना करनेवाले, चाहे वे किसी मत या सम्प्रदाय के क्यों न हों, सूर्य को अर्ध्य देते हैं, स्तुति एवं परिक्रमा करते हैं। ऋग्वेद में (७।६२।२), कौपीतकी बाह्मण-उपनिषद् में (२।७), आश्वलायन एसस्त्र में और तैतिरीय-आरण्यक में सूर्योप सना के स्तोत्र, विधियाँ आदि दी हुई हैं। इनसे सूर्योप सना की व्यापकता सिद्ध होती है।

ब्रह्मवैवर्त पुराण सूर्य को परमात्मा का प्रतीक मानता हुआ अन्य देवों को सूर्य के अधीन मानता है। सूर्य को अपना इष्टदेव और सर्वोपरि देवता माननेवाले व्यक्ति 'सौर' कहलाते हैं। विशुद्ध सौर की संख्या आज भारत में बहुत कम है। वे लोग गले में स्फिट्क-माला और ललाट में रक्तचन्दन का तिलक तथा लाल फूलों की माला धारण करते हैं। वे अष्टाक्तर मंत्र जपते हैं और रिववार तथा संकान्ति के दिन नमक नहीं खाते। सूर्य के दर्शन किये विना वे जलग्रहण करना भी पाप समक्ते हैं। अतएव, वर्णाकाल में उनलोगों को बड़ा कष्ट होता है। सम्भवतः इसी कारण इनकी संख्या नगय्य हो गई है। वेद में 'विष्णु'-शब्द सूर्य-पर्यायवाची है। अतः हम यह कह सकते हैं कि विष्णु-रूप में सूर्य की पूजा आज भी सर्व-व्यापी है। सौर-मतावलम्बी, सूर्य के मंत्र के जप आदि को ही मोज का साधन मानते हैं।

शारीरिक व्याधियों श्रीर चर्मरोगों से त्र। ण पाने के लिए भी लोग सूर्य वत श्रीर सूर्योगासना करते हैं। भिक्षपपुराण में श्रीकृष्ण के पुत्र साम्ब की कथा है। उन्हें कुष्ठ हो गया था। उन्होंने सूर्य की विधिवत् उपासना करने श्रीर सूर्याराधन के श्रानुष्ठान के लिए शकदीप से 'मग' ब्राह्मणों की बुलवाया। श्राजकल के शाकदीपीय ब्राह्मण इन्हीं के वंशधर हैं। इन ब्राह्मणों ने मूलस्थान (मुलतान) में सूर्य मन्दिर की स्थापना कराई।

भारत में पहले सूर्य की उपासना मंतों द्वारा होती थी। किन्तु जब मूर्ति-पूजा की चाल चली तब सूर्य की मूर्ति भी जहाँ-तहाँ स्थापित हुई। प्रसिद्ध चीनी यात्री 'हुएनसंग'

ने मुलतान में एक सूर्य-मन्दिर श्रौर सूर्य-प्रतिमा देखी थी, जो प्राचीनकाल में श्रपनी विशालता श्रौर महत्ता के लिए नितान्त प्रक्यात थी। महाराज हुर्प के पिता प्रभाकरवर्धन ने सूर्य-मंत्र प्रह्ण किया था। शंकर-दिग्विजय में भी सौर-सम्प्रदाय का विवरण मिलता है।

भिवध्यपुराण के श्रनुशीलन से, भारतवर्ष में सूर्यपूजा के प्रचारक मग-ब्राह्मणों का सम्बन्ध पारसी-धर्म से सिद्ध होता है। भिवध्यपुराण (खण्ड १, श्रध्याय ४८) में लिखा है कि कृष्ण तथा जाम्बवती के पुत्र साम्ब ने चन्द्रभागा नदी के तट पर सूर्य-मन्दिर की स्थापना की। परन्तु स्थानीय ब्राह्मण, पुजारी बनने के लिए, तैयार नहीं थे; अतः गरुड के द्वारा कृष्णचन्द्र ने शकद्वीप से मग-ब्राह्मणों को बुलाकर सूर्य-देवता का पुजारी बनाया।

एक प्राचीन वृत्त का भी यहाँ उल्लेख मिलता है। सुजिह्न नामक एक मिहिर-गोत्री ब्राह्मण की नेटी निस्तुभा पर भगवान् सूर्य मोहित हो गये। उससे जो उनका पुत्र उत्पन्न हुन्ना उसका नाम 'जरशब्द' या 'जरशस्त्र' था। मग-ब्राह्मण उसी के वंशज हैं।

उत्कल-प्रदेश ( उड़ीसा ) में किसी समय सूर्योगासना का विशेषरूप से प्रचार था। को सार्क की खुदाई में सूर्य-मन्दिर निकला है जिसको 'को सादित्य' कहते हैं। ब्रह्मपुराख के ब्राटाईसवें ब्रध्याय में इस तीर्थ तथा तत्सम्बन्धी सूर्य पूजा का वर्णन है। कश्मीर में मातंग्रड (सूर्य) की मूर्ति का भग्नावशेष मिला है। सुदूर जावाद्वीप में भी सूर्य की रथा- रूढ़ मूर्ति मिली है। ब्रह्मपुराख ( ३३।३४-४५ ) में सूर्य के १०८ नामों के साथ प्रार्थना की गई है।

इन बातो से ज्ञात होता है कि सौरमत का प्रचार कभी भारत में खूब था; किन्तु इस समय स्वतंत्र स्योंपसकों का प्रायः अभाव है—यर्चाप हिन्दुओं में आज भी स्यं की पूजा—प्रतिष्ठा काफी है। पञ्चदेवों और नवप्रहों में उनका प्रमुख स्थान है। सभी स्मार्त उनकी पूजा करते हैं। उत्तर-भारत में कार्तिक-शुक्ल-पष्ठी की संध्या और सप्तमी के प्रात:काल में स्यं की पूजा विशेष समारोह से होती है। प्रतीत होता है कि विष्णु की पूजा परमात्मा के रूप में प्रचलित हो जाने पर स्वतंत्ररूप से स्यं की उपासना मन्द पड़ गई और अन्त में प्राय: नाम-शेष हो गई।

समस्त श्रुतियाँ, भविष्यपुराण, मार्कणडेयपुराण, ब्रह्मपुराण, रामायण (श्रादित्य-हृदय), बृहत्संहिता, सूर्यशतक, सौर-संहिता, शाम्बपुराण, सूर्यपुराण श्रादि प्रसिद्ध सौर-साहित्य हैं। ब्रह्मपुराण के ३३ वें श्रध्याय में, निम्नलिखित श्लोकों में, सूर्य का, सर्वशिक्त-मान् ईश्वर के श्रानेक रूपों से तादात्म्य किया गया है।

> श्रादिदेवोऽसि देवानामैशवर्यश्र त्वमीश्वरः। श्रादिकर्त्तासि मृतानां देवदेवो दिवाकरः॥ जीवनः सर्वभृतानां देव - गन्धर्व - रज्ञसाम्। मुनि - किन्नर - सिद्धानां तथैवोरग - पश्चिणाम्॥

त्वं ब्रह्मा त्वं महादेवस्त्वं विष्णुस्त्वं प्रजापितः।
वायुरिन्द्रश्च सोमश्च विवस्तात् वरुणस्तथा।।
त्वं कालः सृष्टिकत्ती च हत्ती भर्ता तथा प्रभुः।
सरितः सागराः शैला विद्युदिन्द्रधन्ंषि च।।
सहस्रांशुः सहस्रास्यः सहस्रचरणेत्रणः।
भूतादिभूभुवः स्वश्च महः सत्यं तपोजनः।।
नमोनमः कारणकारणाय नमोनमः पापविमोचनाय।
नमोनमः सर्ववरप्रदाय नमोनमः सर्वसुखप्रदाय।
नमोनमः सर्वधनप्रदाय नमोनमः सर्वमितप्रदाय।

३३। ६-१२; ३३।१५; ३३।२२-१३

# सातवाँ परिच्छेद

### गाणपतमत

विद्वानों का मत है कि गऐशाजी वैदिक देवता हैं; परन्तु इनका नाम वदों में 'गऐश' न होकर 'ब्रह्मण्सति' है। वेद में, ब्रह्मण्स्यित के नाम से, ब्रह्मेक स्कों में, जिनकी स्तुति है वे ही इतिहासयुग ब्रीर पुराणकाल में 'गऐश' नाम से विख्यात हुए। श्रृखेद-संहिता (२। २३। १) में सर्वप्रथम 'गण्यित' का स्तवन निम्निलिखित प्रकार से किया गया है—

गणानां त्वा गणपति ह्वामहे कवि कवीनामुपश्रवस्तमम्। ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत स्था नः वृण्वन्तृतिभिः सीदसादनम्॥

श्रथीत्—हे ब्रह्मणस्पति, तुम देवां में गण्पति श्रीर कवियां में कवि हो। तुम्हारा श्रम सर्वांच श्रीर उपमानभृत है। तुम प्रशंसनीय लोगों में राजा, श्रीर मंत्रों के स्वामी हो। हम तुम्हें बुलाते हैं। तुम हमारी स्तुति सुनकर श्राश्रय प्रदान करने के लिए यज्ञग्रह में वैठो।

यह स्तवन वाजसने य-संहिता (२३। १६) में भी है।

बृहदारएयकोपनिषद् में 'ब्रह्मणस्यति' का अर्थ वाक्पति अर्थात् वाणी का स्वामी कहा है। 'गण्यति' शब्द का अर्थ है—'गण्यों का पति'। इसी अर्थ में, गण्यों के ईश होने के कारण, उन्हें 'गणेश' कहते हैं। गण्पति को महाहस्ती, एकदन्त, वक्रतुएड तथा दन्ती भी कहते हैं। इन नामों का आधार वद का निम्निलिखित मत्र है। (ऋग्वेद ८।८१।१ बालिखिल्य के साथ अन्यथा ८।७०।१; तथा सामवेद, मंत्र १६७ और ७२८)—

श्रा त् न इन्द्र क्षुमन्तं चित्रं प्रामं सं गृभाय । महाहस्ती दिल्लिणेन । एकदन्ताय विद्यहे वकतुण्डाय धीमहि । तन्नो दन्ती प्रचोदयात ।

शुक्लयजुरेंद के सोलहर्वे अध्याय के पचीसर्वे मंत्र में भी 'गस्पिति' शब्द आता है। 'नमो गर्णभ्यो गर्णपितभ्यश्च वो नमः'—अर्थात् गर्णों को और आप गर्णपित्यों को प्रयाम है। पुनः गर्भाति का उल्लेख, शुक्लयजुर्वेद के तेईसर्वे अध्याय के उन्नीसर्वे मंत्र में, इस प्रकार है—

१. भीवलदेव उपाध्याय—'धर्म श्रीर दर्शन'—पृष्ठ २३

### गणानां त्वा गणपतिं हवामहे त्रियाणां त्वा त्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे वसो मम।

श्रर्थात्—यजमान की पत्नी कहती है—मनुष्यादि के गण (समुदाय) में श्रिधिष्ठाता रूप से विद्यमान तुम्हारा श्राह्वान करती हूँ। संसार के सकल प्रिय पदार्थों में सबसे श्रिधिक प्रिय होने के कारण, तथा सर्वोपरि रक्षक होने के कारण, प्रिय पतिरूप श्रापका में श्राह्वान करती हूँ। विद्यादि पोपणकारक सुख-निधियों में पतिरूप से विद्यमान श्रापका में श्राह्वान करती हूँ। जिनमें सब प्राणी बसते हैं ऐसे 'वसु' नामक परमात्मन, मेरे भी रक्षक होहर।

श्रतएव, श्रन्य पौराणिक देवता विष्णु, शंकर, टुर्गा, सूर्य श्रादि की तरह गणेश का भी मूलकर वेद में मिलता है, जो धीरे-घीरे विकास को प्राप्त होकर वर्त्त मान रूप में दृष्टिगोचर होता है। श्रानिपुराण का ७१ श्रीर ३१३ अध्याय तथा गउडपुराण का २४ वाँ श्रध्याय गणेश परक है। गणेश का रूप विचित्र है; किन्तु इस रूप के लिए पुराण में समुचित कथानक वर्णित है। इस रूप के द्वारा जिस श्रव्यक्त भावना को व्यक्त रूप दिया गया है वह नितान्त मनोरम है। श्रन्तिनिहिश गृह श्राध्यात्मिक तस्त्व को जिस दंग से इस रूप होरा सर्वजन-संवेद्य बनाने की कल्पना की गई है वह वास्तव में श्रत्यन्त सुन्दर है। गणपित के पाद्यरूप को समक्षना क्या है, उनके श्राध्यत्विक गृह्य सत्यरूप की पहचान करना है। उनके रहस्य को जानने के लिए यह भी मूल्यवान कु जी है।

श्रीसम्पूर्णानन्दजी ने त्रापनी पुस्तक 'गिएश' में यह प्रमाणित किया है कि गिएश वैदिक देवता नहीं हैं; किन्तु मूलतः अनायों के देवता हैं और श्रायं-श्रमार्य-मिश्रण के बाद कालान्तर में मुख्य त्रायं-देवता हो गये। त्रापका विचार है कि ऋग्वेद की उपर्युक्त ऋचा में जो 'ब्रह्मण्यति' शब्द त्राया है उसका त्रार्थ है बृह्स्ति। सायण के श्रमुसार 'ब्रह्म' का श्रर्थ 'मंत्र' है। श्रतः ब्रह्मण्यति का श्रर्थ 'मंत्रों का स्वामी' हुन्ना। यह उपाधि वृहस्ति को दी जाती है। ऐतरेयब्राह्मण (१।२१) स्त्रयं कहता है कि ब्रह्मण्यति बृहस्पतिवाचक है।

शुक्ल-यजुर्वेद के सोलहवें अध्याय के पचीसर्वे मंत्र में भी 'गणाति' शब्द आया है। 'नमो गणिन्यो गणपतिन्यश्च वो नमः'—अर्थात् गणों को और गणपतियों को प्रणाम। महीधर अपने भाष्य में लिखते हैं—देवों के अनुचर भृतविशेष गण होते हैं, उनके पालक गणपति कहलाते हैं।

यज्ञ-देवतास्त्रों में गर्णेश की कहीं गर्णना नहीं है। सहितास्त्रों में गर्णेशजी के प्रचलित नामों में से एक 'गर्णपति' को छोड़ कर दूसरा कोई नाम नहीं मिलता स्त्रीर यह 'गर्णपति' शब्द जहाँ-कहीं स्नाया है वहाँ ऐसा प्रसंग है कि गर्णेशजी का स्त्रयं लग ही नहीं सकता। धुन्ल-यजुर्वेद के ग्यारहवें स्रध्याय के पन्द्रहवें मंत्र में अश्व का स्नावाहन करके उससे कहा है कि तुम यहाँ स्नास्त्रो, तुमको कह का गर्णपतित्व प्राप्त होगा स्त्रोर दूसरी पंक्ति में गर्षे को स्नाहृत किया गया है।

किन्हीं मुख्य उपनिषदों में गणेशजी का नाम नहीं मिलता; पर इस कमी की पूर्ति गणापत्युपनिषद्, जिसको गाणापत्यवशीर्षोपनिषद् भी कहते हैं, कर देता है। इस उपनिषद् वि० द०—२६ को गर्गना साम्प्रदायिक उपनिषदों में ही है, जो गर्गश की प्रतिष्ठा होने के बहुत बाद की बनी हुई है।

गणेश श्रीर उनकी उपासना ने श्रीत-वाङ्मय में बहुत पीछे स्थान पाया । संहिताश्री में उनका कहीं उल्तेख नहीं मिलता। श्रति में ३३ देवों की बारम्बार चर्चा होती है; किन्तु इनमें स्पष्टतया गणेश नहीं हैं। किसी भी वैदिक देव-सूची में गणेशजी का किसी भी नाम से अन्तर्भाव नहीं होता। जिन स्थलों में गरापित शब्द के आने से गरोश का बोध हो सकता था, वहाँ हम देखते हैं कि गरोश का अर्थ नहीं लिया जा सकता। प्रामाणिक प्रनथ भी यह बतलाते हैं कि वह मंत्र गुरोश-विषयक नहीं है। ऐतरेय-ब्राह्मण्, जिसका सम्बन्ध ऋग्वेद से है, गर्णात नाम के विषय में कहता है (१।२१) कि वह ब्रह्मणस्ति या बृहस्पति का वाचक है। कृष्णयज्ञवेंदीय तैत्तिरीय श्रारएयक के दसवें प्रपाठक के पहले अनुवाक में 'तत्पुरुपाय विद्महे वकत्एडाय धीमहि तन्नी दन्ती प्रचोदयात" वाक्य आया है। इसमें यह प्रार्थना की गई है कि 'दन्ती' इमकी प्रेरित करे। 'दन्ती' का अर्थ हुआ दाँतवाला। उनका विशेषण है 'वक्रतुगढ' (टेडे सूँ इवाला)। पेसी दशा में स्वभावतः गणेशजी के 'एकदन्त, एकरद' जैसे नामों की श्रोर ध्यान श्राता है और यह अनुमान होता है कि 'दन्ती' गरोशजी का ही नाम है। 'वहत्यह' शब्द इस अनुमान की पृष्टि करता है। यहाँ यह बात ध्यान देने की है कि दन्ती की वऋतुएड के साथ-साथ तत्पुरुप भी कहा गया है। रुद्र के पाँच मुख्य नाम हैं-(१) ईशान. (२) सद्योजात. (३) ऋघोर, (४) वामदेव, और (५) तत्पुरुष। दन्ती को तत्पुरुष कहने से यह ज्ञात होता है कि वह रुद्र से अभिन माना जाता था, और रुद्र के ही विग्रह-विशेष का नाम दन्ती था।

इस तरह वेदों में तो गरोशजी हमको नहीं मिलते; परन्तु पुराशों में स्वंत्र उनकी चर्चा है। तंत्र में तो उनके ऐसे-ऐसे विग्रह देखने को मिलते हैं, जिनके सामने चिकत रह जाना पड़ता है। बुद्धदेव के समय देवसूची में थे या नहीं, यह कहना कितन है। बुद्धदेव ने ब्रह्मा, इन्द्र तथा कुछ श्रीर देवों के नाम लिये हैं; परन्तु गरोश का नाम कहीं नहीं लिया है। महावीरस्वामी ने भी गरोश का नाम नहीं लिया है।

श्रव, प्रश्न यह है कि श्रुतिकाल के पीछे श्रीर पुरागा-निर्माण-काल के पहले गणेशजी कहाँ से श्राकर देव-श्रेणी में सम्मिलित हो गये। वेदकाल से पुरागाकाल तक आते-श्राते कुछ देवों का पद गिरा श्रीर कुछ का उठा है। इन्द्र, वस्ता, श्राम्न की प्रतिष्ठा विशेषरूप से घट गई। उघर विष्णु श्रीर कद बहुत श्रामे बढ़ गये। परन्तु वैदिक वाङ्मय में श्रास्तित्व न रखते हुए भो देवों में श्रामगण्य वन जाना गणेशजी का ही काम था। पुरागाकाल के पहले ही महायान-वौद्ध-सम्प्रदाय का विकास हो गया था। गणेशजी उसमें भी स्थान पा चुके थे।

श्चार्य श्चीर श्चनार्य धुल-मिल गये; श्चायों ने श्चपने विजित श्वनायों के कुछ, उपास्य देवों को श्चपनाया; नाग, शीतला, मैरव श्चादि श्वनार्य देव हैं; प्रेत, पिशाच, पशु, पद्धी की पूजा हमने इन्हीं लोगों से पाई; गयोश भी हमको हसी प्रकार मिले।

गणेश के श्रनार्य-देवता से श्रार्य-देवता की कोटि में श्राने में सैकड़ों वर्ष का इतिहास छिपा है। मानवाकृति श्रार्य-देवों के बीच एक गजमुल देव श्रा बैठा। बहुत विरोध के बाद श्रार्य-बुद्धि ने देव के कन्वे पर पशु के सिर का होना स्वीकार किया। जब श्रस्वीकार करना शक्ति के बाहर हो गया तब मान लेना पड़ा। शरीर के साथ-साथ उनके स्वभाव का भी संस्कार हुआ। विभक्तों तो श्रव भी रह गये; परन्तु उनके चरित्र के इस पहलू की श्रोर से यथा-शक्ति दृष्टि फेर ली गई श्रोर वे श्रमंगलकर्ता ही नहीं, प्रत्युत मंगलकर्ता के रूप में प्रस्तुत किये गये। गणेशजी क्रूरकर्मा थे। उनकी पूजा डर से की जाती थी, प्रेम से नहीं। इसलिए उनको उग्र स्वभाववाले रुद्र के गणों में स्थान दिया गया श्रीर पुराणों में जाकर वे रुद्र के पुत्र हो गये। मंत्र के विना देव-पूजा होती कैसे ? श्रतएव वेद के सब मत्र, जिनमें 'गण्यपति' शब्द श्राया है, गणेशजी के दिये गये—यद्यपि वेद ने कहीं ऐसा श्रादेश नहीं दिया है, श्रीर श्रीत-सूत्र-काल तक भी ऐसा नहीं माना जाता था।

श्रीवलदेव उपाध्याय की राय है कि—'उपर्युक्त विश्वारधारा, उचित तर्क के अपर श्राश्रित नहीं है। गगोश का 'विनायक' नाम से जन्ते ख सामवेद के 'सामविधान' नामक ब्राह्मण्य में किया गया है। दस मंत्रों की एक विशिष्ट संहिता 'वैनायकी संहिता' कहलाती है, जिसके प्रयोग से विनायक प्रसन्न होते हैं। ऋग्वेद के ब्रह्मण्यति के स्क्तों में ऐसी कोई बात नहीं है जो गणपित पर नहीं घटती। गणपित के अनगढ़ रूप से उन्हें अनार्य-देवता मानना नितान्त अनुचित है। आर्य-देवता के दो रूप होते हैं—एक जिसमें दराड का विधान है (उप्रमूर्ति) और दूसरा जिसमें दया का (सीम्यमूर्ति)। 'क्द्र' उप्र-मूर्ति के प्रतीक हैं तो शिव सीम्यमूर्ति के। इसी प्रकार गगोश का भी रूप समक्तना चाहिए।'

श्रतः यह बहुत विवाद-प्रस्त विषय है कि गणेश मूलतः वैदिक देवता है श्रथवा अप्रनार्य-देवता। किन्तु इसमें सन्देह की गुझाइश नहीं है कि पौराणिक देवताश्रों में गणेश का अप्रगण्य स्थान है श्रौर पञ्चदेवों में भी इनकी गणना प्रमुख है।

#### गरोश का रूप

गगोश के सर्वाङ्क एक प्रकार के नहीं हैं। मुख है गज का, करठ के नीचे का भाग है मनुष्य का। उनकी देह में नर तथा गज का अनुपम सम्मिलन है। गज कहते हैं साज्ञात् ब्रह्म की। समाधि के द्वारा योगिजन जिसके पास जाते हैं—जिसे प्राप्त करते हैं, वह हुआ 'ग' (समाधिना योगिनो यत्र गच्छन्तीति गः); तथा जिससे यह जगत् उत्पन्न होता है वह 'ज' है (यस्मात् बिम्ब-प्रतिबिम्बतया प्रण्वात्मकं जगत् जायते इति जः)। विश्वकारण होने से वह ब्रह्म गज कहलाता है। गगोश का उपरिभाग गजाकृति है अर्थात् निरुपाधि ब्रह्म है। उपरिभाग श्रेष्ठ अंश होता है। मस्तक देह का राजा है। अर्थतः गगापित का यह अंश भी श्रेष्ठ है; क्योंकि यह निरुपाधि—मायानविच्छन ब्रह्म का संकेतक है। नर से अभिपाय मनुष्य—जीव-सोगिधि ब्रह्म से है। अधीमाग उपरिभाग की अपेज्ञा निरुष्ट होता है।

इस प्रकार गण्यति के आध्यात्मिक रहस्य एवं भौतिक रूप का सुन्दर विवेचन श्रीवलदेव उपाध्याय ने किया है। आपने उनके भिन्न-भिन्न नामों का, उनके सूर्यकर्ण होने का, उनके मूलकवाहन होने का रहस्य मनोरम भाषा में स्पष्टतया व्यक्त किया है, जो पठनीय है।

गगोश की मूर्ति साज्ञात् श्रोंकार-सी प्रतीत होती है, परंतु मूर्ति पर दृष्टिपात करने से ही इसकी प्रतीति नहीं होती, प्रत्युत शास्त्रों में भी गगोशाजी श्रोंकारात्मक माने गये हैं। श्रात: श्रोंकारात्मक होने के कारण गगोश का सब देवताश्रों से पहले पूजा पाना उचित है।

गण्पति के उपासकों का भाव है कि महागण्पति (परमातमा) ने अपनी हच्छा से अमन्त विश्व में अनन्त ब्रह्माण्ड रचे और हर ब्रह्माण्ड में अपने अंश से त्रिमूर्ति प्रकट की। इसी दृष्टि से, सभी सम्प्रदाय के हिन्दुओं में, सभी मंगलकायों के आरम्भ में, गौरी-गणेश की पूजा होती है; यात्रा के आरम्भ में गणेश का स्मरण किया जाता है; पुस्तक-पत्र, खाता-ब्रही आदि के आरम्भ में 'श्रीगणेशाय नमः' लिखने की पुरानी प्रथा चली आती है; समस्त विष्नों के नाश की शक्ति गणेश में विद्यमान है। इसीलिए एह-प्रवेश-हार पर गणेश की मूर्ति स्थापित की जाती है।

#### गागपत-सम्प्रदाय

प्राचीन काल में गण्पित का उपासक एक विशिष्ट सम्प्रदाय था, जो गाण्पित के नाम से पुकारा जाता था। पेशवालोग गण्पित के उपासक थे। अतएव, आज भी बंगाल की दुर्गापूजा और सरस्वतीपूजा की तरह, महाराष्ट्र में, गण्पित-पूजा, भाद्र-शुक्क-चतुर्थी को बड़े समारोह के साथ की जाती है। गण्श-चतुर्थी-वत तो सारे देश में मान्य है।

गाणपत-सम्प्रदाय तांत्रिक भी था, जिसमें भिन्न-भिन्न गणपित की उपासना, फल की भिन्नता के कारण, भिन्न-भिन्न रूप से की जाती थी। गाणपतां में छः भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय थे, जिनकी उपासना-पद्धति में भिन्नता तथा विशेषता थी। इनमें उच्छिष्ठ गणपित की पूजा शाक्तों के वामाचार के दंग की होती थी।

### गरापति-मन्दिर

गगापित का मन्दिर सारे भारतवर्ष में है। श्रीनंग में पहाड़ के ऊपर, जिसको 'गोल्डेन रॉक' (स्वर्ण-शिला) कहते हैं, सबसे बड़ा मन्दिर है।

साराश, यद्यपि गण्पित ब्रादिदेव श्रीर ब्रमादिदेव—दोनों माने जाते हैं श्रीर विध्न-विनाशक होने के कारण गण्पित की पूजा देशन्यापी है—तथापि त्रिदेवों—ब्रह्मा, विष्णु, महेरा—को उत्पन्न करनेवाले परमात्म-स्वरूप गण्पित के उपासक शुद्ध गाण्पत श्राज मारत में बहुत कम मिलेंगे।

### बौद्ध-धर्म में गरापति का स्थान

बौद-धर्म में भी गण्पति की महिमा का बखान कम कुतृहल की बात नहीं है। महायान के तांत्रिक-सम्प्रदायों ने विनायक की कल्पना को ग्रहण कर उसे महत्त्वपूर्ण स्थान

१ 'धर्म द्यौर दर्शन'-- पृष्ठ २४-२५

दिया है। नेपाल में बौद्ध-धर्म के साथ-साथ गण्पित की पूजा होती है। खेतान श्रीर चीनी तुर्किस्तान में भी गण्श की उपासना प्रचलित है। तिब्बत के प्रत्येक मठ के श्रिधिर ज्ञक देवता के रूप में गण्पित की पूजा श्राज भी होती है। चीन में गण्श की मूर्ति दो नामों तथा रूपों से विख्यात है— (१) विनायक, (२) कांगीतेन। चीन में तांत्रिक बौदों ने श्रपने देवता श्रों में गण्पित को ऊँचा स्थान दिया। सुदूर श्रमेरिका में भी गण्श की मूर्ति मिली है। इस प्रकार गण्श की पूजा चीन से लेकर बाली द्वीप तक तथा श्रमेरिका से लेकर भारत तक प्रचलित थी। गण्पित की पूजा स्मार्त हिन्दू निम्नलिखित स्तोत्र से करते हैं। यह स्तोत्र वराहपुराण में मिलता है—

> नमस्ते गजवक्ताय नमस्ते गण्नायक । विनायक नमस्तेऽस्तु नमस्ते चण्डविकम ॥ नमोऽस्तु ते त्रिघ्नकर्त्रे नमस्ते सपमेखल । नमस्ते रुद्रवक्त्रोत्थ प्रलम्बजठराशिस ॥ सर्वदेवनमस्काराद्विघनं कुरु सर्वदा ।

इस पौराणिक स्तोत्र के सिवा निभ्नांकित वैदिक मंत्र भी गणेश-पूजा के लिए प्रचलित है—

गणानां त्वा गणपतिं ह्वामहे त्रियाणां त्वा त्रियपतिं ह्वामहे निधीनां त्वा निधिपतिं ह्वामहे वसो मम । श्राहमजानि गर्भधमात्वमयासि गर्भधम् । ( शुक्ल-यजवेंद, श्रध्याय २३, मंत्र १६ )

# त्राठवाँ परिच्छेद धर्मशास्त्र

धर्मशास्त्र वेदों का सार श्रीर सूत्र-रूप समक्ता जाता है। इसी पर समाज निर्भर है। भारतीय धार्मिक साहित्य में स्मृतियों का एक विशिष्ट स्थान है। धार्मिक बातों में स्पृतियों से ऋधिक मान्य कोई ग्रन्थ नहीं है। यदापि वेदों की मर्यादा और प्रतिष्ठा सर्वोपरि है तथापि स्मृतियों में धर्मशास्त्र श्रधिक विकसित रूप में है।

वेद में जो 'मनु' का नाम श्रीर चरित्र श्राया है, वह श्रतीत श्रीर श्रनागत सभी मनुश्रों का है, न कि 'मनु' नामक व्यक्ति-विशेष का। प्रत्येक मन्वन्तर में 'मनु' हुन्ना करते हैं-ऐसा बोध कराना ही उसका तात्पर्य है। विद्वानों की यह भी राय है कि जैसे पुराग्वाचकों को 'व्यास' कहने की प्रथा लोक में ब्राज भी प्रचलित है, वैसे ही 'मन्' शब्द भी पुरुष-विशेष का नाम नहीं है; किन्तु स्मृति के उद्धारक और प्रवर्तक पुरुषों की सामान्य उपाधि है।

पहले कहा गया है कि 'कल्प' नामक वेदांग के भीतर 'धर्मसूत्र' नामक अंश है। यही धर्मशास्त्र कहलाता है। इसे ही स्मृति भी कहते हैं। येदों में धर्मशास्त्र के नियमों का उल्लेख ब्रानुषंगिक रूप में ही प्राप्त होता है। श्रीवलदेव उपाध्याय की राय है कि संहितात्रों के त्रनुशीलन से विवाह, उसके प्रकार, पुत्रों के विभिन्न भेद, दत्तकपुत्र के विधान, धनविभाग, दायभाग, श्राद्ध श्रीर स्त्रीधन के विषय में श्रानेक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तों का परि-चय हमें प्राप्त होता है। परन्तु यह सामग्री व्यवस्थितरूप से एक स्थान पर प्राप्त नहीं होती. प्रत्युत भिन्न-भिन्न मंत्रों के अनुशीलन से हम इन विषयों का किञ्चित ज्ञान प्राप्त कर सकते है। परन्तु धर्मशास्त्र में इन सिद्धान्तों का विशाल भएडार स्मृति ही है।

इतिहास, पुराण श्रीर कतिपय धर्मशास्त्रों में वहसंख्यक स्मृतियों तथा उप-स्मृति-प्रन्थों का उल्लेख है। पर उनमें से श्रिधिकतर श्रिपाप्य हैं। जो उपलब्ध हैं उनमें श्रिधिकांश खिरडत मिलते हैं। कई स्मृतियों में प्रतिपाद्य विषय विखरे हुए हैं। जो दस-बारह स्मृतियाँ पूर्णतया उपलब्ध हैं वे भी श्रानेक कारणों से विकृत हो गई हैं।

विशिष्ट ऋर्थ में 'स्पृति' शब्द से धर्मशास्त्र के उन्हीं प्रन्थों का बोध होता है, जिनमें प्रजा के लिए उचित आचार-व्यवहार, व्यवस्था और समाज के शासन के निमित्त नीति- सदाचार-सम्बन्धी नियम स्पष्टतया दिये रहते हैं। हिन्दुश्लों के पोडश संस्कारों (उपनयन, विवाह, श्राद्ध श्रादि) का विशिष्ट वर्णन इन स्मृतियों में पाया जाता है। भारतीय समाज की व्यवस्था जानने के लिए स्मृतियों का श्राध्ययन नितान्त श्रावश्यक है।

#### मनु

मानव-धर्मशास्त्र के ब्रादिकर्ता ब्रादि प्रजापित स्वयं 'मनु' समक्ते जाते हैं। शतपथ-ब्राह्मण में इन्हीं मनु के प्रसंग में मत्स्यावतार की कथा कही गई है। ऐतरेय ब्राह्मण में ऐसा प्रसंग ब्राया है कि मनु ने ब्रापने पुत्रों में सम्पत्ति का विभाग किया। प्राचीन प्रन्थों में जहाँ मानव-धर्मशास्त्र के ब्रावतरण ब्राये हैं वहाँ सूत्ररूप में हैं ब्रीर प्रचलित मनुस्मृति के श्लोकों से नहीं मिलते। किन्तु ब्राज मानवधर्मशास्त्र सूत्र-रूप में उपलब्ध नहीं है। कुछ विद्वानों का ब्रानुमान है कि वर्तमान 'मनुस्मृति' सूत्र-मनुस्मृति के ब्राभाव में, बाद रची गई ब्रीर उसे प्रतिष्ठा देने तथा प्रामाणिक बनाने के खयाल से, मनु के नाम से, प्रचलित किया गया। परम्बु, यह टीक नहीं। सूत्रात्मक मनुस्मृति का कहीं भी उल्लेख नहीं है। जो हो, यह निर्विवाद है कि मनुस्मृति सब स्मृतियों में प्रधान ब्रीर सबसे पुरानो है ब्रीर जो विषय उसमें दिये हुए हैं वे थोड़े-बहुत हेरफेर के साथ दूगरे स्मृतियों में भी दिये हुए हैं।

वेदिक काल मं, जब आर्थ व्यवस्थितरूप से प्राम में बस गये तब गण्नायक (निर्वाचित समापित) अथवा राजा की तथा नियमों की भी आवश्यकता हुई। दण्डनीतिशास्त्र बना, जिसमें चोरों का नाश और धन की रज्ञा आदि की व्यवस्था की गई। प्राचीन वैदिक युग के धर्मशास्त्र की पूरी सूची महाभारत के शान्तिपर्व में दी हुई है। यह सूची ऐसी सर्वप्राह्म की पूरी सूची महाभारत के शान्तिपर्व में दी हुई है। यह सूची ऐसी सर्वप्राह्म ही कि उससे अर्थशास्त्र, राजनीति, समाजशास्त्र, शिल्पशास्त्र, रसायनशास्त्र आदि कोई विद्या नहीं बचती। वह सर्वा गपूर्ण पुस्तक थी। दुर्भाग्यवश वह आज उपलब्ध नहीं है। उस सूची से स्पष्ट है कि भारतीय संस्कृति के अनुशासन-काल में व्यक्ति और समाज दोनों का विस्तार, अत्यन्त दृढ्ता और गम्भीरता से, चल रहा होगा—उस सर्वप्राही अनुशासन और संयम में कोई व्यक्ति उससे अस्तुता बचा नहीं होगा।

कहते हैं, भीष्म-पितामह के समय में बृहत् धर्मशास्त्रग्रन्थ था, जो वाईस्पत्य-शास्त्र के नाम से विख्यात था। इसका उल्लेख, शान्तिपर्व में हुआ है। गुक्र की श्रीशनस नीति, जो एक हजार श्रध्याय की कही जाती है, श्राज उपलब्ध नहीं है। सम्भवतः 'शुक्रनीति' उसी का सार है।

### स्मृतियों का विषय

स्मृतियों के विषय प्रधानतया तीन हैं—(१) आचार, (२) व्यवहार श्रीर (३) प्रायश्चित ।

(१) ब्राचार के ब्रन्तर्गत चारों वर्णों के कर्तव्य-कर्मों का विधान है। गृहस्य का धर्म, उसका कर्तव्य, ब्रन्य ब्राक्षमों के प्रति उसका व्यवहार; वानप्रस्थ का जीवन, उसका कर्तव्य; सच्चे सन्यासी का लच्च्या, उसका धर्म, उसका दैनिक ब्राचार, उसकी वृत्ति; ऐसे ब्रन्य

श्चनेक विषयों का रोचक वर्णन स्पृतियों में है। विद्यार्थी के रहन-सहन, कर्तव्य, व्यवहार श्चादि का वर्णन भी श्वाचार के श्चन्तर्गत है। इन सामाजिक विषयों के श्चितिरक्त राजा के कर्तव्य, प्रजा के प्रति उसके व्यवहार, उसके द्वारा दण्डविधान के पालन श्चादि का भी विस्तृत विवेचन है।

- (२) स्मृतियों में वर्षित दूसरा विषय 'व्यवहार' है, जिसे आजकल की भाषा में 'कानून' कहते हैं। इसके अन्तर्गत आजकल के फीजदारी और दीवानी के सभी कानून आते हैं। फीजदारी कानून के अन्तर्गत दण्ड और उसके प्रकार, साच्ची और उसके प्रकार, शपथ, अग्निशुद्धि, व्यवहार की प्रक्रिया, न्यायकर्त्ता के गुण, न्याय—निर्णय का दंग आदि वर्षित हैं। इसके सिवा सीमा का निर्णय, सम्पत्ति का विभाजन, दाय के अधिकारी, दाय का अंश, कर महत्त्व (मालगुजारी की वस्त्ती) की व्यवस्था आदि दीवानी और माल के कानून मी वर्षित हैं।
- (३) प्रायश्चित्त-खण्ड में धार्मिक तथा सामाजिक कृत्यों के न करने अथवा उनकी अबहेलना करने से जो पाप होते हैं उनके प्रायश्चित्त का विधान है।

### धर्मशास्त्र के तीन प्रकार

धर्मशास्त्र के अन्तर्गत सूत्रप्रन्थ, स्मृतिग्रन्थ एवं निवन्ध-प्रन्थ हैं। सूत्रप्रन्थ अति प्राचीन हैं। उनका समय ईसवी पूर्व ६०० से १०० समका जाता है। उनमें सूत्ररूप में नारों आश्रमों के रूप और कर्म तथा विवाह एवं आचार, स्नातक के लच्चण एवं कर्त्त व्य, राजधर्म, दण्डविधान, साक्ष्य के नियम, श्राद्ध-विधि, उपाकर्म, स्त्रीधर्म, नियोग-विधि आदि कथित हैं। पापनाशक जप-उप का विधान, दायभाग, दत्तक-विधान, सन्ध्यामंत्र, महायज्ञ, वेदों की अध्ययन-प्रणाली तथा प्रायक्षित्तों के नाना प्रकारों का भी वर्णन है। सूत्र प्रन्थों में सबसे प्रसिद्ध और मान्य गौतम-धर्मसूत्र, बीधायन-धर्मसूत्र, अपरत्य-धर्मसूत्र और विधिश-धर्मसूत्र हैं। इनके अतिरिक्त विष्णु, हारीत तथा वैखानस के धर्मसूत्र भी उपलब्ध हैं।

सूत्रग्रन्थों के बाद 'स्मृतियों' का नम्बर श्राता है। सामान्यरूप से इनका समय २०० ई० पू० से ८०० ई० तक समका जाता है। इनका साहित्य बड़ा विशाल तथा विस्तृत है। इनमें विषय-बाहुरूप श्रथवा व्याख्या-विवेचन की दृष्टि से 'मनुस्मृति' तथा 'याज्ञवरूक्य-स्मृति' सबसे श्रधिक महत्त्वपूर्ण हैं। मनुस्मृति में श्राचार एवं याज्ञवरूक्य में व्यवहार (कानून) से सम्बन्ध रखनेवा ते विषयों की प्रधानता है। इन दो के श्रातिरिक्त पन्द्रह स्मृतियाँ श्राज उपलब्ध हैं—(१) पराशर, (२) नारद, (३) बृहहरति, (४) कात्या-यन, (५) श्रंगिरा, (६) दन्न, (७) पितामह, (८) पुलस्य, (६) प्रचेतस्, (१०) प्रजापति, (११) मरीचि, (१२) यम, (१३) विश्वामित्र, (१४) व्यास एवं (१५) हारीत।

### मनुस्मृति

स्मृतियों में मनुस्मृति का स्थान सर्वोगिर है। इसमें १२ अध्याय तथा २६६४ श्लोक हैं। इसकी शैली बड़ी रोचक तथा प्रमानोत्पादक है। महाभारत से इसका सम्बन्ध बड़ा

१-पं० बलदेव उपाध्याय

ही बिनिष्ठ है। इसमें अनुक्रम तथा विस्तार में सभी विषय वर्णित हैं। पहले अध्याय में स्पष्टि-विषयक अनेक ज्ञातव्य बातें हैं। दूसरे में धर्म के लच्चण, उसके निदान तथा ब्रह्म-चर्य के नियम हैं। तीसरे-चीथे-पाँचवें में विवाह, उसके प्रकार, एहस्थ-धर्म, श्राद्ध, विहित तथा निषिद्ध भोजन का सांगोपांग विवेचन है। छठे में परिवाजक तथा संन्यासी के लिए नियम हैं। सातवें में राजधर्म और आठवें तथा नवें में कानून का विस्तृत विवरण है। दसवें में वर्णसंकर, म्लेच्छ, काम्बोज आदि जातियों के आचार वर्णित हैं। ग्यारहवें में प्रायश्चित तथा वारहवें में मोन्न और उसके साधनों का विवेचन है।

इस प्रकार, मनुस्मृति में वेदोत्पत्ति-कथा के त्रातिरिक्त मनुष्य के गर्भाधान से देहावसान तक के कार्यों का यथार्थ स्वरूप बतलाया गया है। लिखा है कि धर्म-निर्णय में यदि कोई विवाद हो. तो वेद श्रीर धर्मरास्त्र जाननेवाले दस या तीन ब्राह्मणों को बुलाकर निर्णय करावे श्रीर तदनुसार काम करे। मनु ने कहा है कि प्रेत के निमित्त बनाया हुआ श्रत्र नहीं खाना चाहिए तथा स्तिका का अन्न दस दिन सक नहीं खाना चाहिए। प्रस्ता गौ का दूध भी दस दिन तक न पीने, - ऐसा वचन अवाया है। सूदखोर के अन्न को विष्ठा-सदृश श्रौर वेश्या के श्रन्न को वीर्य-सदृश कहा है। जो नर्राकी के द्वारा श्रपनी जीविका चलाता है, जिने समाज ने दोषी ठहराया है, जिसने बड़े भाई के ऋविवाहित रहते ऋपना विवाह किया है और जो जुआड़ी है उसका अन्न खाने से निपेध किया है। बायें हाथ से लाये हुए, बासी, जुठे अथवा कुटुम्बियों से छिताकर अपने लिए रखे हुए खाद्यपदार्थ का व्यवहार श्रमान्य ठहराया है। जो पदार्थ श्राटा, ईख के रस, शाक श्रीर दूध की विगाइकर बनाया गया है उसे भी खाने सं मना किया है। कहा है कि धर्मात्मा पुरुष को चाहिए कि यश के लीम है, भय के कारण अथवा प्रत्युपकारस्वरूप किसी की दान न दे। जिसने वेदाध्ययन नहीं किया है उस बाह्मण को भी दान देना उचित नहीं है; ऐसा करने से दान देनेवाले श्रौर लेनेवाले दोनों की द्यान होती है -दोनों ही नरक में डूबते हैं; किन्तु जो ब्राह्मण वेद-हीन ब्रोर ब्रायास्त्रज्ञ होते हुए भी सन्तोपी तथा दूसरों के गुर्खों में दोप देखनेवाला नहीं है, उसे दान दिया जा एकता है - उसे दान देना शिष्टों का आचार है। किन्तु इस प्रकार के ब्राह्मण को दान देने से पुष्य होगा, ऐसा रूमकना भ्रम है; क्योंकि लकड़ी का हाथी जसे नाममात्र का हाथी होता है वस ही वेद-शास्त्र-ज्ञानशुन्य बाह्यण नाम का ही बाह्यण होता है। जिस प्रकार जन्नहीन कुँ ब्रा श्रीर बुक्ती राख में दिया हुआ इवन व्यर्थ होता है उसी प्रकार मूर्ख ब्राह्मण को दिया हुआ दान निष्फल होता है। सारांश यह कि सन्तोपी श्रीर गुर्णमाही श्रपढ ब्राह्मण को दान देने से नरक तो नही होता; किन्तु दान निष्फल होता है।

मनुस्मृति के मुख्य प्राचीन टीकाकार मेथातिथि, गोविन्दराज, कुल्लूकमट्ट, नारायण- धर्वज्ञ, राधवानन्द, मिशाराम दीज्ञित तथा रामचन्द्र है।

### याज्ञवन्य यस्मृति

स्मृति-निर्माता याज्ञवलस्य शुक्त-यजुर्वेद के द्रष्टा अथवा वृहदारस्यक-उपनिषद् के ब्रह्मवादी याज्ञवलस्य नहीं हैं, मूल याज्ञवलस्य की शिष्य-परम्मरा में कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं; क्योंकि वैदिक याज्ञवलस्य श्रीर स्मृतिकार याज्ञवलस्य में हजारों वर्ष का श्रन्तर है।

याज्ञवलक्यस्मृति तीन ऋष्यायों में विभक्त है—(१) ऋाचाराध्याय, (२) व्यवहारा-ध्याय ऋौर (३) प्रायश्चिताध्याय । • जिस प्रकार मनु का ऋाचार-विधान सर्वोपिर मान्य है उसी प्रकार याज्ञवलक्य का व्यवहार-विधान (कानून)। मनु की ऋषेज्ञा याज्ञवलक्य के सिद्ध-त बहुत ऋषिक विकसित हैं। उदाहरणार्थ—पुत्रहीन विधवा का ऋपने पति के धन पर ऋषिकार है या नहीं, इस विपय में मनु नितान्त मौन हैं; किन्तु याज्ञवलक्य ने विधवा को उत्तराधिकारियों में मुख्य स्थान दिया है।

इस स्मृति का रचनाकाल १०० से २०० ई० है। इसके अनेक टीकाकार हुए, जिनमें सर्वप्रधान हैं 'विज्ञानेश्वर'। इन्हीं की टीका का नाम 'मिताच्चरा' है जिसे आज-कल की अदालतें सबसे अधिक महत्त्व देकर प्रामाखिक मानती हैं। इसीके आधार पर वर्षामान हिन्दू-कानून व्यवहृत होता है।

विज्ञानेश्वर ने अपने पूर्व के प्रतिमाशाली टीकाकार 'विश्वरूप' की 'बालकीड़ा' नामक टीका से सहायता ली है। अपन्य टीकाकार हैं—अपरार्क, कुलमणि, देवबोध, धर्मेश्वर, रघुनाथम्ड, शूलगणि तथा मित्रमिश्र। इनमें अपरार्क विज्ञानेश्वर के समकालीन तथा बड़े प्रतिमाशाली टीकाकार थे, जिनका प्रन्थ केवल व्याख्यात्मक न होकर एक स्वतन्त्र निबन्ध-प्रन्थ है—यह 'मिताच्चरा' से बहुत बड़ा है—पुराणों के धर्म-सम्बन्धी अंशों का भी इसमें बहुत-कुछ, उद्धरण है। बंगाल को छोड़कर समस्त भारत में मिताच्चरा की प्रामाणिकता सर्वोपरि है।

स्मृति-प्रन्थों के बाद महत्त्रपूर्ण निवन्य-प्रन्थों श्रीर भाष्यों का स्थान है। समस्त निबंध-प्रत्य गद्य में हैं। मिन्न-भिन्न स्पृति-प्रत्थ उनके ब्राधार हैं। उनमें से कई तो वर्ताभान व्यवहारशास्त्र (कानुन ) के भी आधार हैं। इसलिए उनका विशिष्ट स्थान है। उनका निर्माणकाल ८०० से १७०० ई० तक है। उनमें स्मृतियों की गद्यात्मक व्याख्या है। स्मृतियों के एक-एक विषय पर-जैसे विवाह, दायभाग, व्यवहार श्चादि पर-विस्तृत प्रन्थ लिखे गये हैं श्रीर किसी विशिष्ट मत का प्रितिपादन, धर्मसूत्र तथा स्मृतियों के श्राधार पर, किया गया है। उनमें से कुछ तो किसी खास स्मृति ग्रन्थ की व्याख्यामात्र हैं श्रीर कतियय स्वतन्त्र निबन्ध-प्रनथ भी हैं। इन व्याख्याश्रो एवं निबन्दों में विज्ञानेश्वर की 'मितान्त्रा', जीमृतवाहन का 'दायभाग', शलपाणि का 'स्मृति-विवेक', रयुनन्दन का 'स्मृतितत्त्व', चएडेश्वर का 'विवादरलाकर', वाचस्यति का 'विवाद-चिन्तामिष्, देवनारायग्रामद्द की 'स्मृति-चन्द्रिका', नन्द पण्डित की 'दत्तक-मीमांसा' श्रीर नीलकएठभट्ट का 'व्यवद्वार-मयुख' कानून-सम्बन्धी प्रन्थों में विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। श्लपाणि का 'श्राद्ध विवेक', रघुनन्दन का 'स्मृतितत्त्व', श्रीदत्त उपाध्याय का 'श्राद्ध-कल्प' श्रीर 'समयप्रदीप', चरडेश्वर का 'राजनीति-रत्नाकर', हेमाद्रि का 'चतुर्वर्ग-चिन्तामिए', माधवाचार्यं का 'पराश्वरमाधव' श्रीर 'कालमाधव', नारायग्रभट्ट का 'श्रन्त्येष्टि-पद्धति', 'त्रिस्थितिसेतु' श्रौर 'प्रयोगरत्न', नन्द पण्डित की 'शुद्धिचन्द्रिका', कमलाकरभट्ट का 'निर्णयसिन्त्र', मित्रमिश्र का 'वीरमित्रोदय' श्रौर जगन्नाथ तर्कपञ्चानन का 'विवादार्ण्व' भारत के भिन्न-भिन्न भागों में विख्यात है। इनमें चग्रहेश्वर का 'राजनीति-रत्नाकर'

मध्ययुग की राजनीति जानने के लिए परमावश्यक ग्रन्थ है। हेमाद्रि का 'चतुर्वर्ग-चिन्तामणि' प्राचीन धार्मिक बतों, उपासनास्त्रों तथा स्त्राचारों का विश्वकोष है।

'भारतीय साहित्य में धर्मशास्त्र का श्रपना मौलिक महत्त्व है। हिन्दू-समाज को सुव्यवस्थित बनाये रखने की उदात्त भावना से प्रेरित होकर स्मृति-प्रन्थों की रचना की गई थी। तीन हजार वर्ष से श्राजतक हिन्दू-समाज को श्रज्जुरण बनाये रखने का क्षेय स्मृतियों को ही प्राप्त है। ये स्मृतिकार बड़े ही विचारशील पुरुष ये तथा समाज की श्रावश्यकताश्रों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने श्रपने नियमों में सदा परिवर्तन किया।'

किन्तु आज न स्मृतिकार हैं और न उनके भाष्यकार श्रथवा निबन्धकार । वर्तमान समाज मनु और याज्ञवह्नय के समय के समाज से सर्वथा भिन्न है । आवश्यकतानुसार राजनियमों द्वारा व्यवहार (कानून ) में समय-समय पर अनेक परिवर्तन हुए हैं । उच्च न्यायालयों ने भी अपने निर्ण्य द्वारा बहुलांश में भाष्यकार एवं निबन्धकार का कार्य किया है । किन्तु स्मृतियों के आचार-सम्बन्धी आदेश ज्यं(-के-त्यों कायम हैं । वर्तमान परिस्थित में न उनका पालन होता है और न वे सर्वम्यन्य समके जाते हैं । अतएव आज आवश्यकता है कि हिन्दूधर्म के कर्णधार, स्मृतियों के आचार-व्यवहार-सम्बन्धी आदेश में, समृचित परिनिर्णन करें जिससे देश उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सके । लकीर के फकीर बने रहने से न राष्ट्र का हित होगा और न हिन्दु-समाज का ।

१ 'ब्रार्य-संस्कृति के मूलाधार'--पृष्ठ ३०-३२

# नवाँ परिच्छेद ईसाई-धर्म

एशिया के पश्चिमी भाग में फिलस्तीन नामक देश है। महात्मा ईसा का जन्म इसी देश के बेथलेहम प्राम में, आज से १६५२ वर्ष पूर्व, हुआ था। ईमवी सन् का आरंभ उन्हों के जन्म से माना जाता है और संसार के समस्त ईसाई राष्ट्रों में यही सन् प्रचलित है। किन्तु आज के विद्वान अन्वेपकों की राय है कि यह जन्म-तिथि गलत है। ईसा का जन्म ईसवी सन् के आरंभ से कुछ पहले ही हुआ था। उनकी माता का नाम मरियम था और उनका विवाह जोसेफ नामक एक यहूदी बढ़ई के साथ हुआ था। परतु ईश्वर की कुपा से मरियम को क्वाँरपन में ही गर्भ रह गया। इस बात को जानकर जोसेफ के मन में शंका हुई और वे निर्णय न कर सके कि क्या किया जाय। इसी समय उन्हें स्वपन में किसी देवतूत ने दर्शन दिये और कहा—'तुम मरियम के साथ विवाह करने में किसी प्रकार की शंका न करना। उसके गर्भ में भगवान का पुत्र है।' जोसेफ ने भगवान की आशा समफ्कर मरियम से विवाह कर लिया (मेंध्यू १।२०)। ईसामसीह का जन्म घुइसाल (अस्त्वल ) में हुआ था।

### ईसा का जीवन-चरित

ईसा के जन्मकाल में हिरोद वहाँ का राजा था। ईसा के जन्म के बाद फिलस्तीन देश से पूर्व के कितपय बुद्धिमान ज्योतियी, बालक के दर्शन के लिए, जेस्सेलम में आकर पूछने लगे—'यहूदियों का राजा, जिनका जन्म हुआ है, वे कहाँ हैं ? क्योंकि हमने पूर्व में उनका तारा देखा है और हम उनका अभिवादन करने आये हैं।' यह सुनकर हिरोद और उसके सारे साथी घवरा गये। हिरोद ने जुपके ज्योतिषियों को बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया। और, उन्हें यह कहकर बेथलेहम भेजा कि जाकर उस बालक के विषय में ठीक-ठीक पता लगाओ और जब उसे पाओ तब मुक्ते सूचित करो कि मैं भी जाकर उसकी अभ्यर्थना कहाँ। वे चले और जिस तारा को उन्होंने पूर्व में देखा था, वह उनके आगे-आगे चला और जहाँ बालक था उस स्थान के ऊपर पहुँचकर

दक गया। उन लोगों ने जोसेफ के घर जाकर उस बालक को माता मरियम के साथ देखा और उसे साष्टाङ्ग प्रखाम किया और अपना येला खोलकर उसको सोना, लोहवान तथा सुगंधित वस्तुओं की भेंट चढ़ाई और स्वप्न में चेतावनी पाकर कि हिरोद (Herod) के पास पुनः न जाना, दूसरे मार्ग से अपने देश को लौट गये। उनके लौट जाने पर एक देवदूत ने जोसेफ से कहा कि बालक को माता के साथ लेकर मिखदेश को भाग जाओ और जबतक में न कहूँ, तबतक वहीं रहो। क्योंकि भय है कि कहीं हिरोद हुँ दुकर बालक की हत्या न कर बैठे। इस आदेशानुसार वे अपने शिशु और पत्नी को लेकर रातोरात मिख चले गये और हिरोद के मृत्युपर्यन्त वहीं रहे। हिरोद यह समझकर कि ज्योतिषियों ने उससे मजाक किया है, कोध से भर गया। उसने अपने आदिमियों को मेजकर ज्योतिषियों के बतलाये हुए समाचार के अनुसार वेथलेहम और उसके आसपास के सारे बच्चों को, जो दो वर्ष या उससे छोटे थे, मरवा डाला।

ईसा के शब्दों में एक अलौकिक प्रतिभा थी। जब ईसा १२ वर्ष के हुए तब उनके माता-पिता उन्हें जेक्सेलम ले गये। वहाँ से लौटते समय रास्ते में वे कहीं खो गये। पता लगाने पर लोगों ने उन्हें जेक्सेलम के बड़े मन्दिर में बड़े-बड़े विद्वानों से शास्त्रार्थ करते हुए पाया।

बड़े होने पर ईसा अपने पिता का व्यापार करने लगे। आरंभ से ही भगवान में उनकी भक्ति थी। उन्हें प्रकृति के प्रत्येक खेल में, जीवन के प्रत्येक कार्य में भगवान की वाणी स्पष्ट मुनाई देती थी। उन्हें जब अवकाश मिलता, भगवान के ध्यान में मगन रहते। उन दिनों जॉन (John the Baptist) नामक एक प्रतिभाशाली साधु थे। उन्होंने यह भविष्यवाणी की थी कि एक ऐसा महान पुरुष प्रकट होनेवाला है जो अपिन के द्वारा तथा भगवान की दी हुई शक्ति से लोगों को शुद्ध करेगा। वह इतना महान होगा कि उसके जूते के फीते को भी खोलने की मेरी च्यतान होगी। वे प्रचार करने लगे कि चित्तवृत्ति का परिवर्तन करो; क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है।

कुछ काल बाद ईसा उनसे दीज्ञा लेने गये। उन्हें देखकर महात्मा ने कहा—'यह स्त्राप क्या उलटी गंगा बहाने जा रहे हैं? स्रापके द्वारा मेरा संस्कार होना चाहिए, निक मेरे द्वारा स्त्रापका।' परन्तु ईसा के जोर देने पर उक्त महात्मा ने ईसा का संस्कार किया। बाद में राजा टेटार्च की स्त्राज्ञा से संत जॉन कैद कर लिये गये स्त्रीर वहीं उनकी हत्या कर दी गई।

## शैलोपदेश

तीस वर्ष की ऋायु से मरणपर्यन्त ईसा ने धर्म-प्रचार किया। ऋनुयात्रियों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी। ईसा के प्रधान उपदेश संसार में शैलोपदेश (पहाड़ पर के उपदेश) के नाम से विख्यात हैं।

<sup>\*</sup>संत मैथ्यू-रचित सुसमाचार का द्वितीय श्राध्याय।

इनके उपदेश के मुख्य श्रंश इस प्रकार हैं---

- (१) जिनके श्रंदर दीन भाव उत्पन्न हो गया है वे धन्य हैं; क्योंकि भगवान् का साम्राज्य उन्हीं को प्राप्त होगा।
- (२) जो ब्रार्तभाव से रोते हैं, वे धन्य हैं; क्योंकि उन्हें भगवान की ब्रोर से ब्राश्वासन मिलेगा।
- (३) विनयी पुरुष धन्य हैं, वे पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर लेंगे; क्योंकि उन्हें पूर्णता की प्राप्ति होती है।
  - (४) दयालु पुरुष धन्य हैं; क्योंकि वे ही भगवान् की दया प्राप्त कर सकेंगे।
- (५) जिनका अन्तःकरण शुद्ध है, वे धन्य हैं; क्योंकि ईश्वर का साज्ञातकार उन्हीं को होगा।
  - (६) शांति के प्रचारक धन्य हैं; क्योंकि वे भगवान के पुत्र कहे जायँगे।
- (७) धर्र पर दृढ़ रहने के कारण जिन्हें कष्ट मिलता है, वे धन्य हैं; क्योंकि भगवान् का साम्राज्य उन्हों को प्राप्त होता है।
- (८) तुमने मुना होगा—कहा गया है कि व्यभिचार न करो, पर में तुमरो कहता हूँ कि जो कोई बुरे मन मे किसी स्त्री को देखता है, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका।
- (६) यदि तुम्हारी दाई आँख तुम्हें ठोकर दे तो उसे निकालकर फेंक दो; क्योंकि तुम्हारे लिए भला है कि एक अंग का नाश हो और सारा शरीर नरक से बचे ! इसी प्रकार यदि तुम्हारा दायाँ पेर तुम्हें कुपथ पर ले जाय तो नरक से बचने के लिए उसे काटकर आजग कर देना उचित है !
- (१०) मैं तुमसे कहता हूँ कि स्त्री के व्यभिचारिणी होने के सिवा अन्य किसी कारण से जो उसका त्याग करता है, वह तो उसे व्यभिचारिणी बनन को बाध्य करता है। श्रीर जो कोई उस परित्यक्ता से विवाह करता है, वह व्यभिचार करता है। \*
- (११) तुम सुन चुके हो—कहा गया है कि आँख के बदत आँख और दाँत के बदत दाँत तोड़ना नीति-संगत है। किन्तु मेरा कहना है कि बुरे का सामना न करो, अगर कोई तुम्हारे दायें गाल पर थप्पड़ मारे तो उसकी ओर बाँया गाल भी फेर दो और उसी तरह यदि कोई तुमपर मुकदमा दायर करके तुम्हारा कोट ले ले तो उसे तुम अपना लगादा भी दे दो।
- (१२) तुम सुन चुके हो-कहा गया है कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखो, पर मैं कहता हूँ कि अपने विरियों से भी प्रेम रखो और अपने को कप देनेवालों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करो।
- (१३) ध्यान रखो कि लोगों को दिखलाने के लिए दान न दो, इस प्रकार के दान का कुछ भी फल नहीं मिलेगा। जब तुम दान करो तब इसकी घोषणा न करो। इस प्रकार दान दो कि तुम्हारे बाँगें हाथ को भी पता न लगे कि दायें हाथ ने दान दिया है।

<sup>\*</sup> इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि स्त्री के व्याभिचारिया होने के सिवा अन्य किसी कारण से उसका त्याग (Divorce) बाइबल की शिका के अनुसार अनुचित एवं पाप है।—ले०

तुम्हारा दान गुप्तरूप से होना चाहिए। परमपिता परमेश्वर सब-कुछ देखता है, वह तुम्हें इसके लिए पारितोपिक देगा।

- (१४) कपिटयों की तरह सहकों पर अध्यवा गलियों की मोड़ पर लोगों को दिखलाने के लिए प्रत्थेना न करो; किन्तु अपनी कोठरी का द्वार बंद कर गुप्तरूप से प्रार्थना करों। भगवान तुमको उसका फल देगा।
- (१५) प्रार्थना के समय तुम व्यर्थ कतों को बार-बार मत टुहरास्त्रो । तुम्हारा परम-पिता तुम्हारे माँगने के पहले ही तुम्हारी स्त्रावश्यकतास्त्रों को जानता है ।
- (१६) जब तुम उपवास करो तब तुम अपने सिर में तेल मल लो और मुँह धोकर साफ-मुथरा कर लो जिसमें लोगों को यह ज्ञान नहीं कि तुमने उपवास किया है। तुम अन्य लोगों के बदने सिर्फ अपदृश्य परमिता को अपना उपवास करना दिखलाओ।
- (१७) कोई एक साथ दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता । अप्रतएव तुमसे कहता हूँ कि यह चिन्ता न करना कि इम क्या खायेंगे पीयेंगे अध्यवा पहनेंगे ? क्या भोजन से बढकर प्राण और वस्त्र से बढकर शरीर नहीं है।
- (१८) कल की चिन्ता मत करो; क्योंकि कल अपनी चिन्ता आप करेगा। आज का दःख ही आज के लिए काफी है।
- (१६) तुम अपने भाई की आँख के तिनके की क्यों देखते हो और अपनी आँख के लड़े को क्यों नहीं देखते ? तुम अपने भाई को किस तरह कह सकते कि ठहर जाओ, मैं तुम्हारी आँख के तिनके को निकाल हूं ? रे कपटी ! पहते अपनी आँख से लड़ा निकालों तब अपने भाई की आँख के तिनके को मली-भाँति निकाल सकोगे।
- (२०) पवित्र वस्तु कुत्ते को न दो श्रीर न मोती सूत्रार के श्रागे रखो। सम्भव है, वे उठाकर उसी सं तुम पर चोट करें।\*

इस प्रकार के अने क उपदेशों का उल्लेख मैंथ्यू के पाँचवें से सातवें अध्याय में है जो ईसाई धर्म का सार है। ईसा ने अनेक चमत्कार दिखलाये, पर वे उनकी आध्यात्मिक शक्ति के सामने कुछ नहीं था। उन्होंने कई अधों, लँगड़ों, बहरों, कोढ़ियों तथा लकवा से पीड़ित रोगियों का कष्ट दूर किया। कुछ ही पत्तों से हजारों मनुष्यों को भोजन कराया। उनके आज्ञा देते ही भयंकर तूकान शांत हो गया। यहपति की मर्यादा और प्रतिष्ठा कायम रखने लिए उन्होंने पानी को द्राह्मारस (शराब) बना दिया।

ईसा की स्वाति चारों श्रोर बढ़ गई। इसिलए वहाँ के पुरोहित उनकी तथा उनके अनुयायियों की हत्या करने के लिए व्यथ्न हो गये। ईसा को इसका श्राभास मिल गया। उन्होंने लोगों से कहा कि दो दिन बाद, पर्व के दिन, भोज होगा ख्रीर अपने अनुयायियों में से एक के विश्वास्त्रात के कारण वे स्ली पर चढ़ाये जाने के लिए पकड़वाये जायँगे। संध्या-समय ईसा बारह साथियों के साथ भोजन करने बैठे। खाने के समय उन्होंने

<sup>\*</sup> इसका तात्पर्य यह है कि अयोग्य व्यक्ति को नीति और उपदेश देना व्यर्थ होता है। कहा भी है—उपदेशो हि मूर्खाखां प्रकोपाय न शान्तये। अपर्धत् उपदेश, मूर्ख को शांत करने के बदले कुपित करता है।

कहा—'में तुमसे सच कहता हूँ कि तुममें से एक मुक्ते पकड़वायेगा।' इसपर हरएक साथी उनसे पूछने लगा—'हे गुरु, क्या वह में हूँ ?' ईसा ने उत्तर दिया—'जिसने मेरे साथ थाली में हाथ डाला है वही मुक्ते पकड़वायेगा।' जब सभी खा रहे थे, ईसा ने रोडी ली श्रीर तोड़कर चेलों को देकर कहा—'लो खाश्रो, यह मेरी देह हैं।' फिर उन्होंने कडोरा देकर कहा—'तुम सब इसे पीश्रो; क्योंकि यह मेरा रक्त है जो पापियों के जमा के निमित्त बहाया जाता है।' \*

द्यांत में ग्रापने साथी जुड़ा, (judas) के विश्वासवात से ईसा पकड़े गये। महापरोहित श्रौर परोहित सभी ईसा को मारने के लिए इनके विरुद्ध भूठी गवाही खोजने में संलग्न थे। दो मनुष्यों ने ब्याकर कहा - इस (ईसा) ने कहा है कि मैं परमेश्वर का मन्दिर डा सकता हूँ श्रीर उसे तीन दिन में बना सकता हूँ। जब ईसा ने इसके प्रतिवाद में कुछ नहीं कहा तब महापुरोहितों ने कहा कि तुम्हें परमेश्वर की शपथ है, यदि तुम पर-मेरवर के पुत्र मसीह हो तो हमसे कह दो। ईसा ने उनसे कहा-'तुम कह चुके; वरन् में तुमसे यह भी कहता हूँ कि अपन्न से तुम मनुष्य के पुत्र की सदशक्तिमान की दाई श्रीर बैठे श्राकाश के बादलों पर श्राते देखोंगे।' तब महापुरोहित ने श्रपने बस्त फाइकर कहा-'इसने परमेश्वर की निन्दा की है, अब हमें गवाहों से क्या प्रयोजन ? 'देखो, तुम लोगों ने अभी निन्दा सुनी है। तुम क्या समऋते हो ?' उन लोगों ने उत्तर दिया कि यह वध्य है। तत्र उन्होंने ईसा के मुँह पर शुका श्रीर उन्हें बुरसे लगाये, श्रीरों ने चपतें जमाई । जब भोर हुआ तब सब पुरोहितों ने ईसा के मार डालने की सम्मति दी। निदान, उन्हें बाँधकर हाकिम को सींप दिया गया । अब विश्वासघाती जुडा को पश्चात्ताप होने लगा। उसने श्रात्महत्या कर ली। हाकिम ने ईसा को कोई लगवाय श्रीर सूली पर चढाने की ब्राज्ञा दे दी। जल्लादों ने ईसा के यस्त्र उतारकर उन्हें कांटी का मुकुट पहनाया और बाद में वे सली पर चढाये गये।

मरते समय ईसा ने स्मा की जो अभय वाणी दी, वह विश्व-इतिहास में अपूर्व है। ईसा ने सूली पर चढ़ते समय शातमाव से कहा—'भगवन्, इनपर स्मा करना, ये वेचारे नहीं जानते कि क्या कर रहि हैं।' और अन्त में—'हे पिता, यह आत्मा तुम्हें अपित है।' यह कहकर प्राण्त्याग किया।

## ईसा के धार्मिक सिद्धान्त

इस धर्म की पुस्तक है बाइबल। इसके उत्तरार्ध में ईसा के जीवन की घटनात्रों का चमत्कारपूर्ण वर्णन है। संज्ञेपतः इस धर्म के मिद्धांत निम्निलिखित हैं—परमेश्वर एक है जो निरंजन, निराकार और ज्योतिस्वरूप है। ईसा को परमेश्वर का पुत्र मानकर उनके चमत्कारों को ठीक मानना चाहिए। ईश्वर की आराधना करना, बाइबल को सत्य मानना, सत्य वचन बोजना, चोरी आदि कुकमों से बचना चाहिए। ईसा मरकर भी अमर हुए हैं और उनका महिमामय पवित्र शरीर विद्यमान है। ईसा, उनके पिता अर्थात्

<sup>\*</sup> सम्भवतः इसी घटना के कारण पाश्चात्य देशों में स्वास्थ्यपान (Drinking the health) की प्रथा चल पड़ी है।

परमेश्वर श्रीर उनकी पवित्र श्रात्मा—व तीनों (God the Father, God the Son, and God the Holy Ghost) एक ही हैं।

इस मत ने पुनर्जन्म को नहीं माना है। ईश्वरपुत्र ईसा ने मनुष्यों के उद्घारार्थ अवतार लेकर धर्म का उपदेश दिया और लोककल्याण के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। अतः उनकी भक्ति हो सबको तारनेवाली है। इसी प्रकार लोककल्याण के लिए सबको आत्म-विलदान की भावना और अत्मुभाव रखना चाहिए। इससे ईश्वर का प्रसाद अथवा मुक्ति मिलती है। इस सिद्धान्त को मान लेने से सर्वज्ञता प्राप्त होती है। किर मनुष्य को और ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहती। सारांश यह कि ईसाई-धर्म एकमात्र मिल और शरणागित का धर्म है।

ईसाई-धर्म की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं—(१) बौद्ध श्रीर जेन-धर्मों की तरह इस धर्म में जीव-हिंसा का निषेध नहीं किया गया है; स्पष्टतया कहा गया है कि श्रन्य जीवों को भी ईश्वर ने मनुष्यों के उपकारार्थ ही बनाया है। श्रन्य जीव-जन्तुश्रों की श्रात्मा के सदृश मानवात्मा को नहीं माना है। (२) पुनर्जन्म की गुजाइश इस धर्म में नहीं है।(३) हिन्दुश्रों की त्रिमूर्ति—ब्रह्मा, विष्णु, महेश—की तरह त्रिमूर्ति की कल्पना यहाँ भी है।(४) ज्ञान की सर्वथा उपेद्मा की गई है श्रीर सिर्फ शरणागित-द्वारा ही मुक्ति का उपाय बताया गया है तथा जनहित के निमित्त श्रात्म-विलदान पर जोर दिया गया है।

ईसा को ईश्वर की सत्ता के लिए किसी भौतिक अथवा दार्शनिक प्रमाण की आवश्य-कता नहीं थी। वे भगवान की सत्ता का आन्तरिक अनुभव करते थे। भगवान उनके अदर विराजते थे। वे अपने को सदा भगवान के समीप देखते थे और भगवान के सम्बन्ध में जो कुछ भी कहा करते थे, सब अपने हृदय के अनुभव से ही। जिस प्रकार बालक माता की गोद में रहता है, उसी प्रकार ये सदा-सर्वदा अपने को ईश्वर की गोद में समक्तते थे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि 'में भगवान हूँ।' सदा अपने को भगवान का पुत्र समका। भगवान को पिता के रूप में देखना उनका लक्ष्य था।

## भादर्श चरित्र

ईसा का चिरत हार्श था। उनकी ह्याकृति पर किसी ने कभी बल पढ़ते नहीं देखा। उन्होंने कभी किसी से वृथा नहीं प्रकट की। वे दूसरों का दुख नहीं देख सकते थे। दूसरों का दित करना ही उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था। उन्हें दीन व्यक्ति ह्यारन्त प्रिय थे। उनका स्पष्ट कथन था कि सूई के छेद से ऊँ भले ही निकल जाय, किन्तु धनी के लिए स्वर्ग पाना सम्भव नहीं। उनका जीवन त्यागमय था। वे ह्यातमा के सामने जगत् को तुच्छा समकते थे। वे ह्यपने हृदय के भावों को प्रधानता देते थे। उनका कथन था कि ईश्वर सुदूर सातवें ह्याकाश पर नहीं रहता; किन्तु हमारे समीप, हमारे हृदय में ही निवास करता है। वे मनुष्यों के हृदय में एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न कर ह्यारे (kingdom of heaven) कायम करना चाहते थे।

बौद्ध धर्म ईसा के समय जेरुसेलम तक फैला था। श्रतएव स्वभावतः ईसा की शिद्धा में बौद्ध-शिद्धा की स्पष्ट छाप ज्ञात होती है। बहुतों का विश्वास है कि ईसा ने वर्षों तक भारत एवं तिब्बत में रहकर हिन्दू तथा बौद्ध धर्मों का श्रध्ययन किया जिसका प्रभाव स्पष्टतया बाइबल में दीख पड़ता है।

ईसा की मृत्यु के बाद उनका कार्यभार उनके शिष्यों श्रीर श्रनुयायियों ने, उनके श्रादेश के श्रनुसार, सम्भाला। ईसा के चार शिष्यों—मार्क, ल्यूक, मेध्यू श्रीर जॉन —ने उनकी जीवनी श्रीर उपदेशों का सग्रह किया। यही संग्रह बाद में 'न्यू टेस्टामेंट' कहलाया। यहूदियों की बाइबल भी इस बाइबल में मिला दी गई श्रीर उसे 'श्रोल्ड टेस्टामेंट' कहा गया।

## ईसाई-धर्म का विकास

ईसाई ३१२ ई० तक बड़े कए श्रीर अम से धर्म प्रचार करते रहे। शनै:-शनै: वहाँ के शासकों ने इस धर्म को स्वीकार किया। श्रातः इसकी जड़ मजनृत हो गई। ईसाई-धर्म में मूर्तियूजा का पूर्ण निषेध रहने पर भी ईसा एवं मेरी की प्रतिमाश्रों का पूजन भक्तगण करते रहे। ७५४ इ० में श्रानेक पादरियों ने सभा करके मूर्तियूजा को धर्म के विरुद्ध घोषित कर बन्द कराने का श्रासफल प्रयत्न किया।

अबतक पोप की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। १५१७ में मार्टिन लुथर ने पोप के विरुद्ध प्रचार ब्रारम्भ किया। उसने भीर के स्वार्थ-पूर्ण नियमों को एकत्र कर पुस्तकाकार प्रकाशित किया श्रीर उनपर टिप्पणी करते हुए बतलाया कि ये प्रजा के लिए हानिकारक हैं। धीरे-धीरे इस मत का प्रचार होने लगा। इसके विरोध में एक सभा जर्मनी में हुई। लूथर श्रीर उनके श्रनुयायियों ने विरोध किया । श्रतएव वे प्रोटेस्टैंट श्रर्थात् विरोधी नाम से विख्यात हुए। लुथर ने अपना आन्दोलन जारी रखा। धर्म के नाम पर पोप ने श्रनेक श्रत्याचार किये। त्रापने श्रधिकारों की रहा के लिए पोप ने इन्क्युजिशन (Inquesition) नामक न्यायालय की स्थापना की। इस न्यायालय के आजानतार १४२१-१७८१ के भीतर सिर्फ स्पेन देश में १०६५६ मनुष्य जिन्दा जला दिये गये श्रीर २६१४५० को सभम कारावास की सजा मिली। इससे अनुमान किया जा सकता है कि सारे ईसाई-संसार में कितने व्यक्तियों को दंडित होना पड़ा होगा ! लेकिन प्रोटेस्टैंट मत का प्रचार उत्तरोत्तर बढ़ता गया । फलतः १७वीं सदी में पोप की शक्ति का हास ग्रह हो गया। आज ईसाई मत के तीन मधान भाग हैं—(१) मोटेस्टैंट, (२) कैयोलिक, (३) मीक। ग्रीक-कैथोलिकों की संख्या प्रायः ७५ लाख है। कैथोलिक श्रीर ग्रीकचर्च में कुछ भिन्नता होने पर भी, बहुत अंशों में, समानता है। दोनों में मूर्ति और चित्र-पूजन की प्रथा है। इसके अतिरिक्त सिरियन और रसियन चर्च भी हैं।

सर्वप्रथम सेव्टटीमस ने दिल्ला भारत में आकर बहुत लोगों को ईसाई बनाया। बाद १५ वीं शताब्दी में ईसाई लोग भारत में आये। यहाँ उनकी संख्या इस समय प्रायः २६ लाख है। भारत में ईसाई-धर्म के उपदेशकों ने दूर-दूर जाकर, जंगली जातियों को ईसाई-धर्म में दीव्रित किया। उनकी भाषाओं में बाइबल का प्रकाशन कर उसका प्रचार किया। ईसाई मिशनरियों ने अपनेक स्कूल, कालेज, श्रास्पताल तथा श्रानाथालय खोले जिनके द्वारा गौरा रूप से अपने मत का प्रचार किया। पोर्तुगीजों के सिवा श्रान्य किसी ईसाई प्रचारक ने जोर-जुल्म नहीं किया। ये उपदेशों के प्रभाव या जीविका के लोभ से लाखों को ईसाई बनाने में समर्थ हुए।

## ईसाई-धर्म में भेद

प्रोटेस्टेंट श्रीर रोमन कैयोलिकों में—(१) पापनाश-संबंधी विचार, (२) पाप-ज्ञमा, (३) प्रधानता, (४) चद्वान, (५) उत्तराधिकारी, (६) कुञ्जी, (७) गिरजाघर, (८) मूर्ति, (६) पादरी श्रीर (१०) त्रिमूर्ति के सम्बन्ध में मुख्य मेद है।

(१) पापनाश-सम्बन्धी विचार—जब मनुष्य मरता है तब उसके शरीर में स्थित आत्मा की मृत्यु हो जाती है। ईश्वर का यही विधान है कि मिट्टी से मनुष्य बना है और मिट्टी में ही मिल जाता है ( उत्पत्ति ३। १७।)। इंजिल के पूर्वार्थ के १८ वें अध्याय के चौथे वाक्य में लिखा है कि जितने शरीरधारी जीबान्मा हैं वे मेरे ही हैं। जो प्रााणी (आतमा) पाप करेगा वह मर जायगा (इंजिल १८।४।)।

किन्तु कैथोलिकों का विश्वास है कि जब मनुष्य मरता है, तब वह वस्तुतः मरता नहीं; बिल्क सजा मिलने के अस्थायी स्थान में जिसे परगेटरी कहते हैं, सचेतावस्था में रहता है। मृत मनुष्य की सजा का काल जीवित मनुष्य की प्रार्थना और' विलदान द्वारा घट सकता है।

किन्तु प्रोटेस्टैंटों के विचार में मनुष्य की मृत्यु के बाद श्रात्मा की चेतना नहीं रहती। कहा है कि जो कुछ तुम्हें करना है वह इसी जीवन में कर लो; क्योंकि मृत्यु के बाद कोई कर्तव्य करने के लिए चेतना नहीं रह जाती (इक्नेसियासर १।५।)। श्रातएव मृत पुरुष की श्रात्मा पापनाशक स्थान (बर्गेटरी) में नहीं रहती है। ईसा ने कहा है कि मृत पुरुष कब्र में पुन: उत्थान की प्रतीचा करता रहता है (जॉन ५।२।)।

५६५ ई० से ६०४ ई० तक ग्रेगरी ने पोप के अधीन काम किया। पापनाशक स्थान का आविष्कार उसने ही किया और घोषित किया कि आत्मा अग्नि में जलती रहती है। इसके विरुद्ध पाल ने समस्त ईसाइयों को सचेत किया कि इन अमात्मक वातों में न पड़कर, ईसा के बताये मार्ग पर ही चलें। अतः पोटेस्टैंट मत के अनुसार मृत्यु के उपरांत पुनक्त्थान के समय तक आत्मा अचेतनावस्था में रहती है।

(२) पाप-त्तमा — कैथोलिकों का सिद्धान्त है कि धार्मिक संस्था (गिरजाघर) देवदूतों का समूह है और देवदूतों के समृह के बाहर समस्त ईसाई इस धार्मिक संस्था के बच्चे हैं जिन्हें 'कैथोलिक-समुदाय' कहते हैं। अत्तएव धर्म-शासक पोप को ज्ञमा की ज्ञमता प्राप्त है।

प्रोटेस्टैंटों का कहना है कि. यह सिद्धान्त बाइबल की शिच्चा के एकदम विकद्ध है। सिर्फ ईश्वर ही पाप को चमा कर सकते हैं। मैथ्यू (२६।२८) में कहा है—'मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए, उनके पापों के समा के निमित्त, बहाया जाता है।' एक जगह पहला जॉन (२।१२) में कहा है—'हे मेरे बालको, मैं ये बातें इसलिए लिखता हूँ कि तुम कुछ पाप न करो और यदि कोई पाप करे तो उसे सममना चाहिए कि पिता के पास मेरा एक सहायक है अर्थात् धर्मपरायख ईसा। वहीं मेरे पापों का प्रायश्चित है। वह सिर्फ मेरा ही नहीं, किन्तु सारे जगत् के पापों का त्राता है।'

- (३) प्रधानता—मैथ्यू (१६।१७।१६) में कहा है कि उस चट्टान पर मैं अपनी धार्मिक संस्था स्थापित करूँगा। इसी वाक्य के आधार पर कैथोलिकों का कथन है कि ईसा ने पीटर को धार्मिक प्रधानता दी और उसके बाद बराबर यह धार्मिक प्रधानता पोपों की रही। प्रोटेस्टैंटों का विचार है कि बाइबल में ऐसा कोई.वाक्य नहीं है कि ईश्वर ने पीटर को धार्मिक प्रधानता दी।
- (४) चट्टान—चट्टान (Rock) शब्द जो उपर्युक्त वाक्य में आया है वह लाइ िया है। क्योंकि वह अनादि है और अचल है (साम । १।२)। जोहवा के सम्बन्ध में बाइबल ने कहा है—'वह चट्टान है। उसका कार्य पूर्ण सत्य का रूप, न्यायशील और ठीक है' (डेउट्रोमी ३२,४)। सबने एक ही आस्मिक जल पिया है, वह जल एक चट्टान से निकलता है, जो स्वयं इसामसीह ही है (कोरेन्थियन १०१४)।
- (४) उत्तराधिकारी—गीटर के उत्तराधिकारी की हैिस्यत से रोम का पोप संसार में धर्माध्यक्त है—यह कैथोलिकों का विचार है।

प्रोटेस्टेंटों का विचार है कि पीटर कभी पोप नहीं था—उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं हुआ। इसका भी ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है कि पीटर कभी रोम गया। किसी को धर्माध्यक्त का पद स्वयं लेने का ऋधिकार नहीं है। मैथ्यू और जॉनपर्व जिनका हवाला कैथोलिकों ने दिया है, इसकी पुष्टि नहीं करता।

- (६) कुद्धी—ईश्वर ने पीटर से कहा—'मैं तुमें स्वर्गराज्य की कुद्धियाँ दूँगा श्रीर जो कुद्ध तू पृथ्वी पर बाँवेगा वह स्वर्ग में बँघेगा श्रीर जो कुद्ध तू पृथ्वी पर खोतेगा वह स्वर्ग में खुलेगा' (मैथ्यू १६।१६)।

प्रोटेस्टैंटों का मत है कि बाइबल में कुड़ी का श्रिभिप्राय यह है कि स्वर्ग-राज्य का उद्घाटन सत्य से होता है श्रीर यही सत्य स्वर्ग-द्वार को खोलनेवाली कुंजी है। मैथ्यू के उपर्युक्त वाक्य से यह कदापि नहीं क्तजकता कि ईसा ने पीटर को स्वर्ग की कुड़ी दे दी थी।

(७) गिरजाघर—कैथोलिकों का विश्वास है कि कैथोलिक गिरजाघर (चर्च) ही असली स्थान है जिसे पीटर ने निर्मित कराया और पीटर के उत्तराधिकारी की हैसियत से पोर ही धर्माध्यक्ष है। पोर अभ्रान्त (Infalliable) है और बाइबल का अर्थ लगाने का एकमात्र अधिकार उसे ही है।

प्रोटेस्टेंटों के मतानुसार बाइबल का कथन है कि चर्च के सदस्य होने का एक ही रास्ता है—ईश्वर ख्रोर ईसा पर विश्वास ख्रीर अपने को ईश्वर की हच्छा पर पूर्णतया छोड़कर, सचाई से ईसा-दारा प्रदर्शित मार्ग पर चलकर ख्राजीवन उनकी ख्राका का

पालन करना। अनुयायियों द्वारा निर्वाचित होने पर यह सदस्यता का अधिकार किसी को प्राप्त नहीं होता, किन्तु समस्त ऐसे व्यक्तियों को, सदस्यता का अधिकार प्राप्त होता है जो पूर्णतया परमात्मा की आशा का पालन करते हैं ( हेब्रू ११।६, पहला पीटर २।२१, रोमन द्वा२६, रिपीलेशन २।१०)।

- (८) मूर्ति—रोमन कैथोलिक गिरजाघरों में मूर्ति एवं चित्र रखते हैं। उनका कथन है कि ईसाई धर्म ने ईश्वर के पुत्र (ईसा), माता मरियम, संतों श्रौर देवदूतों की मूर्तियों श्रौर चित्रों को रखने की अनुमित दी है। जैसे विभिन्न जातियाँ अपने मंडों की इज्जत करती हैं वैसे ही मूर्तियों एवं चित्रों द्वारा कैथोलिक ईश्वर-पुत्र ईसा एवं अन्य महान् आत्माश्रों का स्मरण श्रौर आदर करता है। कैथोलिकों का कथन है कि हम मूर्ति को नहीं पूजते; किन्तु जिसका वह प्रतीक है, उसको पूजते हैं। इस सम्बन्ध में प्रोटेस्टेंटों का मत है कि बाइयल में कहीं भी मूर्ति-पूजा की अनुमित नहीं दी गई है; बल्कि सब प्रकार की मूर्तियाँ ईश्वर की दृष्टि में घृणित समझी गई हैं। एकसोडस (२०१४-५ हब्वाकुक राश्क्र) में स्वट शब्दों में स्वर्ग, संसार अथवा पाताल की किसी चीज का प्रतिक्रा तैयार करना निपद्ध उदराया गया है। मेथ्यू (६१६-१५) में ईसा ने प्रार्थना करने की रीति बतलाई है। प्रत्येक ईसाई को अधिकार है कि बगैर मूर्ति, पुरोहित, पादरी अथवा किसी व्यक्ति की महायता के ईसा के नाम से परमात्मा की उपासना करे। भगवान ने जॉन (१४।१३) में कहा है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से माँगोंगे वही मैं दूंगा, जिससे पुत्र-द्वारा पिता की महिमा बढ़े।
- (६) पादरी—रोमन कैथोलिकों के मत से समस्त पादरीवर्ग को 'फादर' कहते हैं श्रीर पोप को 'होली फादर' (धर्मपिता)।

प्रोटेस्टेंटों के मतानुसार ईसा ने कहा है कि संसार में किसी को पिता न कहो; क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में रहता है (मैथ्यू २३।७-११)। लम्बा लगदा स्नादि पहनना उचित नहीं। ईसा के स्ननुयायियों में विभेद करना उचित नहीं। ईसा की प्रार्थना थी कि सब समान हों। ईसा के लिए सब बराबर हैं। 'जैसे—तू, हे पिता, मुक्तमें हैं श्रीर मैं तुक्तमें हूँ वैसे ही वे भी हममें हों। इसलिए कि जगत् विश्वास करे कि तूने मके भेजा है।'

(१०) त्रिमूर्ति — त्रिमृत्ति अर्थात् (१) पिता, (२) पुत्र अगैर (३) पवित्र आत्मः — तीनौं हैरवर हैं; पृथक् व्यक्ति नहीं। किन्तु एक के ही तीन रूप हैं — ऐसा कैथोलिकों का विचार है।

प्रोटेस्टैएटों के कथनानुसार धर्मप्रन्थ का कोई वाक्य नहीं कहता कि तीनों एक ही हैं। ईसा ने कहा है—'मैं अपने पिता के यहाँ से आया हूँ' (जॉन ५।४३)। 'मैं स्वर्ग से अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए नहीं आया; किन्तु उस परमात्मा की इच्छा की पूर्ति के लिए—जिसने हमें मेजा है' (जॉन ६।३८)। 'मेरे पिता सुकसे बड़े हैं' (जॉन १४।२८)। सूली पर चढ़ाये जाने के पूर्व ईसा ने प्रार्थना की—'हे पिता, वह घड़ी आप पर्ची है कि तू अपने पुत्र की महिमा बढ़ा ताकि पुत्र भी तेरी महिमा बढ़ाये। क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर श्राधिकार दिया है; जिन्हें तूने उसे दिया है उन सबको बह श्रानन जीवन दें (जॉन १७।१२)। पिनत्रात्मा (Holy ghost) शब्द किसी व्यक्ति को निर्दिष्ट नहीं करता, केवल जोहवा (परमात्मा) की उस शक्ति को निर्दिष्ट करता है जो मनुष्य की दृष्टि से परे है।

## ईसाई-प्रार्थना

ईसाइयों की प्रार्थना बहुत सादी है। गिरजाघर में पादरी प्रार्थना पहता है श्रीर उसी के अनुसार उपस्थित समुदाय भी पहता है। गिरजा में प्रति रिववार की प्रार्थना होती है। इसके अलावा किसमस आदि त्यौहारों के दिन भी गिरजा में सम्मिलित प्रार्थना होती है। ईसाई-प्रार्थना इस प्रकार है—परमात्मन, सुक्ते अपनी राह दिखा। अपने सम्बन्ध में ज्ञान करा और सत्यमार्ग में मुक्ते चला। मेरी मुक्ति का ईश्वर तू ही है। मेरा ज्ञान-बजु खोत, जिससे मैं तेरी प्रेमपूर्ण आश्र्यंजनक चीजों को देख सकूँ। "

बाइबल के आद्योगन्त पढ़ने से यह स्मष्टतया ज्ञात होता है कि इसमें आत्मोत्सर्ग द्वारा मानवजाति के उद्घार का विस्तृत और सुन्दर विवेचन है। इसका पूरा विवरण 'नया सुष्ठमाचार' (न्यू टेस्टामेंट) के विभिन्न अन्थों में मितेगा। विशेषतः मैथ्यू (२०।२८), जॉन (१०।१५) तथा पीटर (१।१८।१६) में।

## ईसा की शिचाओं का वास्तविक रहस्य

हैंसा की शिज्ञाएँ अद्भुत थीं। 'पहाड़ पर के उपदेश' (Surmon on mountain) के पाँचनें, छठे और सातनें अध्याय जगत्-प्रसिद्ध हैं। ईसा की शिज्ञा का उद्देश्य मनुष्य की चरित्र-अष्टता तथा समाज की कुरीतियों की लीपापीती आदि करना नहीं था; किन्तु मनुष्य-हृदय को परिवर्तित कर हृदय-मंदिर में आदर्श मनुष्यता को प्रतिष्ठित करना था और इसी पृथ्वी पर 'ईश्वर का राज्य' (Kingdom of Heaven) उतारना था, मनुष्य का पुनर्जन्म करना था।' नई किताब (जॉन ३१३-४) में ईसा ने स्पष्ट कहा है कि यदि किसी का मानवजन्म मुसंस्कृत न हो तो वह परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। यदि कोई आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है, वह शरीर है और जो आत्मा से पैदा हुआ है, वह आत्मा है। इसका अभिप्राय यह है कि नैतिक शिज्ञा ऊँची- से-ऊँची कोटि की क्यों न हो, वह मनुष्य के स्वमाव में आमूल परिवर्त्तन नहीं कर सकती। उदाहरसार्थ—किसी डाकू से, अनेक वर्षों तक सुन्दर जीवन व्यतीत करने के लिए, दृढ़ संकल्प कराया जा सकता है तथापि उसका मूल स्वभाव ज्यों-का-त्यों ही बना रहेगा। किन्तु ईसा में मिक्त और दृढ़ विश्वास होते ही, एक घटे के भीतर मनुष्यमात्र

१. 'शो मी दाई वेज श्रो लीर्ड । टीच मी दाई पाथ; ऐएड लीड मी इन दाई ट्रुथ, दाउ श्रार्ट द गॉड श्रफ माई सालवेसन, श्रोपन दाउ माइन ख्राइज, दैट श्राइ में बिहोल्ड वरडरस थिंग ख्राउट श्रफ दाई लव । क्वीकेन दाउ मी एकारडिंग दु दाइवर्ड । रिमूव फॉम द वे श्रफ लिविंग।'

के प्रति हार्दिक प्रेम श्रीर सेवा का मान जागरित हो उठता है। उसकी समस्त जीवन-घारा तथा विचारधारा श्रामूल परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार इस शरीर में ही उसका पुनर्जन्म हो जाता है।

ईसा की शिचा में वूसरी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने मनुष्यों को धर्म-शिचा के अनुसरण करने की बराबर पेरणा दी। ईसा ने मनुष्यों में अपने प्रति भिक्त का भाव और यह विश्वास उत्पन्न किया—'में ही कर्ता हूँ—में ही प्रकाश हूँ—में ही प्रकाश हूँ—में ही मार्ग हूँ—पें ही पुनरुत्यान हूँ।' ईसा ने स्पष्ट शब्दों में कहा है— 'जीवन और सचाई का मार्ग में ही हूँ। विना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुँच सकता' (जॉन १४।६)। ईसा ने अपने और ईश्वर में भिन्नता दिखाते हुए कहा है कि परमेश्वर ने जगत् के प्रति ऐसा प्रेम दिखलाया कि उसने जगत् को अपना एकलौता पुत्र भी दे दिया ताकि जो कोई उस पुत्र पर विश्वास करे, वह नष्ट न हो और अनन्त जीवन पावे। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत् में इसलिए नहीं भेजा कि जगत् को दोशी ठहराया जाय, किन्तु इसलिए कि जगत् का उसके द्वारा उद्धार हो (जॉन ३।१६-१७)। इस प्रकार बाइबल के अनेक वाक्यों से स्पष्ट जात होता है कि ईसा पर किसी-न-किसी रूप में अद्वेतवेदान्त का प्रभाव पहा था और यह समसते हुए कि प्रत्येक जीव उसी एक ईश्वर का अंश है और वह (ईश्वर) अंशी है, अपने और जोहवा (ईश्वर) में उन्होंने अभेद संबंध माना।

'विना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता'—ईसा के इस कथन का अमिप्राय यह है कि मनुष्यों के प्रतिनिधिरूप ईसा और परमात्मा में अभिन्नता का ज्ञान हुए विना मनुष्य का उद्घार संभव नहीं। इस कथन का यह भी अभिप्राय है कि ईसा ईश्वररूप ये और विना ईश्वररूप हुए मनुष्य के उद्घार की आशा नहीं। जो ईसा के इस कथन का मर्म नहीं समकते वे नाहक ईसा को आत्मश्लाघी और पाखंडी कहते हैं। यदि हम बाइवल और गीता का तुलनात्मक अध्ययन करें तो हमें आश्चर्यजनक समानता दीख पड़ेगी। भगवान ने गीता में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सभी धर्मों को छोइकर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूँगा। इसी प्रकार बाइबल में भी ईसा ने यही कहा है कि मेरे द्वारा तुम्हारा उद्धार निश्चत है—अन्य उपाय नहीं है।

### बाइबल की भविष्यवासी

बाइवल की प्राचीन पुस्तक (Old Testament) में ईश्वर-पुत्र ईसा के आगमन की, स्पष्ट शब्दों में, भविष्यवाणी को गई है। ईसाइयों का मत है कि वह भविष्यवाणी ईसा के सम्बन्ध में थी; किन्दु यहूदियों का विश्वास है कि अवतक वह भविष्यवाणी कार्य-रूप में परिण्यत नहीं हुई है। उस भविष्यवाणी के अनुसार अवतार अथवा पैगम्बर आगे आनेवाले हैं।

बाइबल की नई किताब में भी, जिसे यहूदी नहीं मानते, अपनेक भविष्यवाणियाँ की गई हैं। यथा—ईसा के दूसरी बार संसार में आने का उल्लेख हमें मैथ्यू, डानेयल तथा रीविलेशन (Mathew, Daneal and Revalation) में मिलता है। थिस्सल्-नीकि (४)१३-१७) में चेताबनी दी गई है कि ईसा के पुनरागमन के विषय में ईसाई सचेत रहें श्रीर एक दूसरे को शांति दिया करें। लिखा है कि दूसरी बार पृथ्वी पर अवतीर्ग होकर ईसा हजार वर्षी तक शासन करेंगे (रिविलेशन २०१४, ईसाइया ५. १६-७ म्यादि )। जब ईसा का राज्य होगा तब युद्ध बंद हो जायगा । एक राष्ट्र दसरे राष्ट्र से अथवा एक मन्ध्य दसरे मन्ध्य से संघर्ष नहीं करेगा (ईसाइया २।४)। तब अधीं की श्राँखें खल जायँगी श्रीर गरेंगे श्रापनी जीम से जयजयकार करेंगे। जंगल में जल के सोते फर निकलंगे और मुरुभूमि में नदियाँ बहुने लगेंगी। वहाँ एक सड़क होगी और उसका नाम 'पवित्र मार्ग' होगा । कोई अग्रद मनुष्य इस पथ से नहीं चल पायेगा । वह तो परयात्मा आहें के लिए ही रहेगा। इस मार्ग पर जो चलेगा वह, चाहे मूर्ख भी हो तो भी. नहीं भटकेगा। (ईसाइया, १५।५-१०)। मनुष्य की ब्रायु बढ़ जायगी (ईसाइया ६५।२०)। मूर्त्तिपूजा कहीं न होगी (ईसाइया २।१८-२०)। हानिकारक जन्तु कहीं नहीं रहेंगे। जो जन्त रहेंगे उनके स्वभाव में परिवर्त्तन हो जायगा (ईसाइया ११।६-९ एवं ६५।२५ )। शैतान इन इजार वर्षों तक बंधन में रहेगा (रिविलेशन २०१२)। समस्त मत व्यक्ति जी उठें गे श्रीर उन्हें कर्मानसार फल-प्राप्ति होगी। श्रवश्वासियों को नरक में डाल दिया जायगा। श्राकाश में श्राग जल उठेगी श्रीर श्रानेक तत्त्व तप्त होकर पिघल जायँगे (दूसरा पीटर ३।१३)। इस परिवर्त्त के बाद जो नवीन संसार होगा उसके रूप का वर्णन बाइबल के रिविलेशन के दी अध्यायों में विस्तारपूर्वक दिया गया है।

बाइबल के वाक्यों में पूर्ण विश्वास, श्रद्धा श्रीर श्रास्था रखनेवाले ईसाइयों का मत है कि बाइबल की श्रनेक वाणियाँ श्रद्धारशः श्रद्धतक सत्य हुई हैं। श्रीर ईसा के पुनरागमन के पश्चात् स्वर्ग का राज्य पृथ्वी पर पूर्ण रूप से कायम होगा तथा इस राज्य में पाप तथा तज्जनित क्लेशों का नाम-निशान भी नहीं रहेगा।

ईसाइयों में छोटे-मोटे बहुत-से भेद-भाव हैं जिनके कारण उनमें विशेष पार्थक्य है; परन्तु ईसा की एकता मानने में और उनकी शरणार्गात के विचार में ऐक्य है। आजकल दुनिया में ३५ मितशत ईसाई हैं। ईसाई मिशनरियों ने अपने धर्म-प्रचार में जितना अध्यवसाय दिखनाया है, वह धार्मिक इतिहास के लिए एक उल्लेखनीय घटना है।

# पाँचवाँ खण्ड

# पहला परिच्छेद इस्लाम-धर्म

इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मुहम्मद साहब का जन्म ५७० ई० में अरब के मका शहर में हुआ था। उन दिनों जदीम, समूद आदि प्राचीन जातियों के अतिरिक्त कहतान, हस्माइल और यहूदी वंश के लोग भी अरब में बसते थे।

श्ररबवासियों की श्रवस्था उन दिनों बहुत खराब थी। नर-तिल, ज्यभिचार, श्रूत श्रीर मद्यपान श्रादि का उनमें बहु प्रचार था। पिता की श्रनगिनत स्त्रियौं दायभाग के तौर पर पुत्रों में बाँट दी जाती थीं जिन्हें वे श्रपनी स्त्री बना लेते थे। युद्ध के कैंदियों के साथ उनकी स्त्रियों श्रीर बसों का भी शिरश्छेदन उस काल की एक साधारण प्रथा थी। सोपे हुश्रों पर श्राक्रमण कर लूटने श्रीर मारने में कुशल लोग 'कातक' श्रीर 'कत्ताक' शब्दों से पूजित होते थे। प्रज्वलित श्रान्म में जीवित मनुष्य को हाल देना कोई श्रानुचित कार्य नहीं समका जाता था। कोमल शिशुश्रों को लक्ष्य करके तीर मारना, श्रमस पीड़ा देने के लिए एक-एक श्रंग को थोड़ा-थोड़ा करके काटना, शत्रु के मुदें के नाक-कान काट लेना, यहाँ तक कि उसके करोजे को खा जाना हत्यादि श्रानेक कूर कुकम उनकी नशंसता के परिचायक थे।

मुहम्मद की जन्म-कुण्डली देखकर उनके मामा ने, जो महान् ज्योतिपी थे, भिवण्याणी की कि यह लड़का बडा शक्तिशाली होगा। इसके हाथ से एक विशाल साम्राज्य की स्थापना होगी। मुहम्मद के जन्म के दो मास बाद उनके पिता की श्रीर छु: वर्ष की श्रवस्था में उनकी माता की मृत्यु हो गई। माता की मृत्यु के बाद क्रमशः उनके दादा श्रीर फूफा ने उनका पालन किया। एक बार बारह वर्ष की श्रायु में उन्हें बाहर जाना पड़ा। वहाँ बुहैरा नामक एक ईस.ई साधु से उनकी मेंट हुई। उसके उपदेश सुन मुहम्मद का मन मूर्तिपूजा से हट गया। यदापि मुहम्मद पढ़े-लिखे नहीं ये तथापि जो कुछ देखते-सुनते श्रीर जान लेते थे, उसे याद रखने थे। जब वे बड़े हुए तब सीरिया आदि देशों में जानेवाले काफलों के साथ एजेएट के रूप में जाने लगे श्रीर उनकी ईमानदारी तथ कार्य-कुशलता की चर्चा चारों श्रीर होने लगी।

इससे प्रभावित होकर कुरैस-नंश की एक समृद्धिशालिनी विधवा खदीजा ने श्रपना गुमास्ता बनाकर पचीस वर्ष की श्रायुं में नवयुवक मुहम्मद को सीरिया मेजा। इस कार्य को मुहम्मद ने बड़ी ईमानदारी एवं योग्यता से संपन्न किया। कुछ दिनों बाद खदीजा ने उनके साथ निकाह की इच्छा प्रकट की। यद्यपि खदीजा की श्रायु ४० वर्ष की थी श्रीर उनके दो पतियों की मृत्यु पहले हो चुकी थी तथापि इनके श्रनेक सद्गुणों का खयाल करके मुहम्मद ने विवाह कर लिया। इस संबंध के बाद मुहम्मद साहब मका के बड़े रईसों में गिने जाने लगे। धनी होने के श्रातिरिक्त उनका श्राचरण इतना शुद्ध, ब्यवहार इतना निष्कपट श्रीर चरित्र इतना निष्कलंक था कि लोग उन्हें 'श्रलश्रामीन' श्रार्थात् ईमानदार कहने लगे। उनका निर्णय भी इतना पद्मपात-रहित होता था कि लोग श्रपने घरेलू क्रगड़ों का निर्णय भी उन्हीं से कराते।

### धरब की धार्मिक दशा

हुब्ल, लात्, मनात्, उज आदि विभिन्न देव-प्रतिमाओं की पूजा अरव-निवासी करते थे। कुछ काल पूर्व अमर नामक कावा के प्रधान पुजारी ने सीरिया देश में सुना या कि मुर्तिपूजा करने से दब्काल से रच्चा और राजु पर विजय प्राप्त होती है। उसीने प्रथमतः कुछ मुत्तियाँ काबा के मंदिर में स्थापित कीं। देखा-देखी इसका प्रचार इतना बढ़ा कि सारा देश मूर्ति-पूजा में निमम्न हो गया। केवल कावा के मंदिर में ३६० देव-मृतियाँ थीं, जिनमें हुन्ल की सर्वाधिक प्रतिष्ठा थी। 'जय हुन्ल' उनका जातीय नारा था। खदीजा मूर्तिपूजा-विशेषी धर्म की श्रनुयायिनी थी। मुहम्मद ईसाई पादरियों की तरह बहुधा 'हिरा' की गुफ़ा में जाकर एकान्तवास और ईश्वर-स्राराधना किया करते थे। 'इका विइस्मि रव्विक' (पढकर अपने प्रभु का नाम ) के साथ करान का प्रथम बाक्य पहलेपहल यहीं पर देवदूत जिब्र इल द्वारा महात्मा मुहम्मद के हृदय में उतारा गया । उस समय इजरत की आय च लीस वर्ष की थी । यहीं से उनकी पेगम्बरी आरम्भ होती है। ईश्वर के दिव्य श्रादेशों को पाकर उन्होंने मक्का के दम्भी पुजारियों एवं जनता को कुरान का उपदेश मुनाना शुरू किया। इसमे कुरैसी लोग कद हो गये। वे इस नवीन धर्मानुयायी दास-दासियों को तप्त बालू पर लिटाने, कोड़ा मारने तथा अन्य यातनाएँ देने में भी न हिचके। इस अमानुषिक असहा अत्याचार की बहुते देख मुहम्मद ने इन्स (अफ्रिका) के न्याय-परायण राजा के राज्य में बसने की अनुमति अपने अनुया-यियों को दी। जैसे जैसे मुसलमानों की संख्या बढ़ती जाती थी, कुरैसियों का विद्वेष भी बहुता जाता था। किन्तु मुहम्मद के चाचा श्रद्भतालिय के जीवन-पर्यन्त खले तीर पर उन्हें मुहम्मद का विरोध करने का साहस नहीं हुआ। जब मुहम्मद ५३ वर्ष के हुए तब अनृतालिक एवं खदीजा की मौत हो गई। इससे उत्साहित होकर एक दिन कुरैसियों ने उनकी इत्या के श्राभिप्राय से उनके घर को घर लिया। किसी प्रकार निकलकर मुहम्मद मदीना भाग गये। मदीना में भी कुरैसी उन्हें कष्ट पहुंचाने लगे। श्रंत में श्रात्म-रचा का अन्य उपाय न देल कुरै सियों और यहूदियों के साथ उन्हें अनेक युद्ध करने पड़े जिनकी समाप्ति मक्ता-विजय से हुई। विजय के बाद मक्ता लीटकर मुहम्मद ने

३६० मूर्तियों को तो इन तथा मूर्तिपूजा को अरब से दूर किया। मक्का-विजय करने पर भी मदीना-निवासियों की सेवा एवं सहायता का खयाल कर अपना शेप जीवन मदीना में व्यतीत किया। उनके जीवनकाल में ही अरब-राष्ट्र एक धर्म-सूत्र में आवद्ध हो इस्लाम-धर्म में प्रविष्ट हो गया। अपने कार्य को सभास कर हजरत मुहम्मद ६३ वर्ष की आयु में मर गये। चालीसवें वर्ष की आयु में 'इका विइस्मि रिव्यक' से लेकर मरने के सत्रह दिनों पूर्व रिव्वकल् अकम् (प्रभु, तू अति महान् है) वाक्य के उत्तरने तक जो दिव्योपदेश तेईस वर्षों में मुहम्मद-द्वारा प्रचारित हुए, उन्हीं के संग्रह का नाम कुरान पड़ा और यही इस्लाम-धर्म का स्वतः ममाया ग्रन्थ है।

### कुरान

तेईस वर्षों के श्रंदर कुरान के श्रंश श्रलग-श्रलग वाक्यों में प्रकट होते रहे। उन्हें लोग उसी समय मुहम्मद साहब की आजा से अलग-अलग ताल-पत्रों, चमड़े के द्वकडों, लकड़ियों या शिलाओं पर लिखते रहे। ये दुकड़े लकड़ी के एक बक्से के श्रांदर विना किसी खास तरतीन के रख दिये जाते थे। कुछ हिस्से महम्मद साहन के जीवनकाल में ही उनकी आज्ञा से अलग-अलग सुरों अर्थात् अध्यायों में बाँट दिये गये। कुरान में इस बात का भी जिक है कि अल्लाइ जिस आयत को चाइता है, रद कर देता है (२।१०६)। मुहम्मद मुख्तार पासा श्रपनी श्रंग्रेजी पुस्तक विजडम श्राफ द कुरान ( wisdom of the uran ), पृष्ठ ४५ में लिखते हैं कि ६० आयतें महम्मद साहब के जीवनकाल में ही रद कर दी गई। मुहम्मद साहत्र के बाद पहले खलीका अबुवकर ने उन सब दुकड़ों को निकालकर, जो उस समय वर्तमान थे श्रीर कुछ श्रंश, जो लोगों के कंटरथ थे, की मदद से, पहली बार ११४ सूरों में कुरान तैयार कराया श्रीर उसे मुहम्मद साहब की विभवा इफ़्सा के पास सँभालकर रखवा दिया। पर इन अलग-अलग अंशों की प्रतिलिपियाँ दूसरे लोगों के पास भी मौजूद थीं। जिन लोगों के कंठस्थ थे, उन्होंने भी अपनी याद से वे हिस्से लिख रखे थे। नतीज़ा यह हुआ। कि १०-१५ वर्षों के द्यंदर ही कई द्रालग-त्रालग कुरान मका, मदीना त्रीर ईराक में चल पड़े, जिनमें एक दूसरे से काफी भिन्न था। ग्राखिर, तीसरे खलीफा उसमान ने उस प्रति की, जिसे पहले खलीफा ने सुरिद्धित रखा था, प्रामाणिक घोषित किया और जितनी दूसरी प्रतियाँ इधर-उधर प्रचलित हो चुकी थीं उन सबको मँगवाकर जलवा दिया ताकि एक ही करान प्रामाणिक माना जाय।

आज साढ़े तेरह सौ वर्षों के बाद भी सात तरह के कुरान मिलते हैं; किन्तु उनमें फर्क सिर्फ पाठ-भेद का है। इन सबमें यद्यपि आयतों की संख्या में भेद है तथापि मजमून सबमें एक ही है और शब्दों की संख्या भी सबमें समान पाई जाती है।

कुरान के श्रांतिरिक्त मुहम्मद साहब की बाकी मभी नसीहतें, कहावतें श्रोर उनकी समय-समय की सभी रिवायतें 'हदीस' कहलाती हैं श्रोर वे इलाही या इश्वरीय नहीं मानी जातीं। जो स्थान वेदों की तुलना में ब्राह्मण-प्रनथों का है वही कुरान की तुलना में हदीस का है।

मदीना जाकर इजरत ने विचार किया कि सरलतापूर्वक धर्म-प्रचार करने से इस देश की जंगली और आवेशपूर्ण स्वभाववाली प्रजा नहीं मान सकती। इसलिए लोककि के प्रतिकृत भी धर्मप्रचार करना चाहिए। अतएव उन्होंने कहा कि लोगों को बलात् इस्लाम में दीन्तित करने का ईश्वरीय आदेश हुआ है। अतः हमें इस धर्म के प्रचारार्थ बलप्रयोग भी करना चाहिए। ऐसा करने में जिनके प्राण्य जायँगे, खुदा उन्हें जन्नत (स्वर्ग) देशा। इसी विचारधारा के अनुकृत मुहम्मद ने कुरैसी व्यापारियों के दल को जो ऊँ रें पर माल लादे जा रहे थे, लुरवा लिया। उस समय की परिस्थित को देखते हुए शायद ऐसा आदेश आवश्यक था; किन्तु इस आदेश ने मुहम्मद के अनुयायियों को ऐसे ढाँचे में ढाल दिया कि देश-देश में इस्लाम के अनुयायियों ने एक हाथ में तलवार और दूसरे में कुरान लेकर बलपूर्वक इस्लाम फेलाया। संसार में जहाँ वे गये, सफल रहे। किन्तु भारतवर्ष में हजार वर्षों के इस्लामी राज्य के बाद भी एक चौथाई जनता से अधिक को इस्लाम-धर्म में प्रविष्ट नहीं करा सके। हिन्दू-धर्म की उदारता और व्यापकता के कारण इस्लाम का प्रचार न हो सका।

ईश्वर की एकता—'लाइलाह इलिल्लाह' (एक ईश्वर के सिवा कोई देवता नहीं है) इस धर्म का मूल सिद्धान्त है जो भारतीय वेदान्त 'एकमेव परंब्रह्म द्वितीयं नेह किञ्चन' का प्रतिरूप है।

कुरान और यहूदियों के धर्म में बहुत समानता है और मूर्तिगृजकों के सिद्धान्त से घोर विरोध है। तो भी द्वेप के मारे यहूरी लोग मुसलमानों से मूर्तिगृजकों को श्रव्छा बतलाते थे। मुहम्मद यहूदियों को 'अश्सलामुलैंकुम' ( तुम्हारा मंगल हो ) वाक्य कहकर प्रणाम करते थे। किन्तु यहूदी डाह के मारे उत्तर में 'अस्सागु श्रलेंकुम' ( तुम पर मृत्यु हो ) कहा करते थे।

### सिद्धान्त

संज्ञेपतः इस्लामी सिद्धान्त के चार स्कन्थ हैं—(१) सोम (रमजान के मास में उपयास), (२) सलात (नमाज), (३) हच्ज (मक्का-मदीना की यात्रा), (४) जकात (दान)।

(१) सोम (रोजा)—'ह विश्वासियो! पूर्वजों के समान तुमलोगों के निमित्त कुछ दिनों के लिए उपवास करने का विधान बनाया गया है जिससे तुम सबसी बन सको। किर भी यदि कोई तुममें सं गंगी हो या यात्रा में हो तो उपवास करने के बदले वह एक गरीव को भोजन दे। यह उपवास तुम्हारे लिए शुभ है। रमजान का मास पवित्र है; क्योंकि इस मास में स्पष्ट मागप्रदर्शक, मानव-शिक्षक, सत्यासत्य-विभाजक कुरान उतारा गया। इसलिए जो कोई रमजान महीने में उपवास कर सकें, अवश्य करें? (रार३।१-३)।

सलात (नमाज)—'सलान और मध्य सलात के लिए सावधान रहो। नम्रतापूर्वक परमेश्वर के लिए खड़े हो जाश्रो। यदि खतरे में हो तो पैंदल या सवारी से यात्रा पूरी कर लो। पुनः जब शांत होश्रो तो प्रभु को स्मरण करों? (३।३०।३-४)।

'हे विश्वासियो! जबतक तुम जो कहते हो उसे नहीं समभते या तुम नशा में हो अथवा यात्रा में न होने पर भी अशुद्ध हो तबतक विना स्नान किये नमाज में न जाओ। यदि रोग या यात्रा की अवस्था में मलोत्सर्ग अथवा स्त्री-स्वर्श किया हो और जल न मिले तो शुद्ध मिट्टो ही हाथ-मुख पर फेर लो' (४।७।१)।

नमाज दो तरह की होती है—(१) फर्द (ग्रावश्यक) श्रौर (२) सुन्नत (सामृहिक)। इमाम (नमाज पढ़ानेवाला अगुआा) के पीछे, उसके पढ़ने के मुताबिक पढ़ने को सुन्नत कहते हैं श्रौर श्रकेले पढ़ने को फर्द कहते हैं।

यद्यपि कुरान में पाँच बार नमाज पढ़ने का वर्णन नहीं है तथापि पाँच बार की नमाज मान्य हो गई है और भोर में, एक बजे दिन में, चार बजे दिन में, संध्या तथा रात्रि में सामूहिक अथवा वैयक्तिक रूप से पढ़ी जाती है। शुक्रवार को चार बार सामूहिक नमाज के स्थान पर दो बार ही पढ़नी पड़ती है और रोप दो बार के स्थान पर इमाम का उपदेश होता है जिसे लोग सावधानी से सुनते हैं। यह उपदेश सामाजिक एवं राजनीतिक प्रभाव-प्रचार का अवसर प्रदान करता है और साथ ही धार्मिक कर्यों के अंतर्गत होने के कारण कानूनी दायरे के भीतर नहीं आता। ईद की नमाज में जो वर्ष में एक बार पढ़ी जाती है, दो रकात सामृहिक होती है। फिर उपदेश होता है।

नमाज के पूर्व एक आदमी जिसको 'मुअजिजन' कहते हैं, कावे की ओर मुँह करके ऊँचे स्वर से कहता है—'परमेश्वर अति महान् है। में साज्ञी देता हूँ कि परमेश्वर के सिवा कोई पूज्य नहीं। में साज्ञी देता हूँ कि महम्मद ईश्वर का दूत है। नमाज में आओ। अल्लाह के सिवा दूसरा पूज्य या ईश्वर नहीं है।' नमाज में कुरान की भिन-भिन्न आयतों से प्रार्थना की जाती है।\* इनमें एक यह है—'परमद्यालु द्यामय ईश्वर के नाम से आरम्भ करते हैं। प्रशंसा जगदीश्वर स्वामी के लिए है जो परम द्यालु है, जो न्याय-दिवस (क्यामत) का स्वामी है। प्रभो, तेरी ही हम सेवा करते हैं और तुक्ति ही सहायता माँगते हैं। हमें सीध मार्ग का आदेश कर। उनके मार्ग का आदेश कर जिनपर त्ने कृपा की, उनके मार्ग का नहीं, जिनपर त्ने कोप किया या जो कि प्रथम् हैं। एवमस्त्र।'

सामृहिक नमाज़ का इस्ताम में बड़ा मान होता है। वस्तुतः वह संवशिक्त बढ़ाने-वाली होती है। एशिया, यूरोप श्रीर श्रिक्तका के निवासी मुसलमान एक स्वर से, एक ही भाषा श्रीर भाव से प्रेरित होकर, मका-मदीना में, ईश्वर के चरणारविन्द में श्रपने को श्रिपित करने के लिए, ऊँच-नीच श्रीर श्रमीर-गरीब का भेद भाव छोड़कर, एक ही पंक्ति में खड़े होकर बता देते हैं कि ईश्वर के सम्मुख सभी समान हैं।

(३) हज्ज-काबा अरब का प्राचीन देवालय है, जो मका शहर में है। मुहम्मद के जन्म के पूर्व भी अपनेक यात्री वहाँ दर्शनार्थ जाते थे। पुराणों में भी शिव के द्वादश

<sup>\* &#</sup>x27;बिस्मिल्जाहिरहमानिर्रहीम्। श्रलहम्दु लिल्लाहि रिब्बलश्रालमीन, श्रर्रहमानिर्रहीम। मालिकियो मिद्दीन। इय्याक न श्रबदु व इय्यक नस्तर्हेन् इहदिनस्तिरातल्मस्तकीम्। सिरातल्लाजीन श्रनश्रम्त श्रलहिम् गैरिल्मग्जुबि श्रलहिम व लज्ज वाल्लीन्। श्रामीन्।'

क्योतिर्लिगों में 'मकेश्वर' का नाम आया है। कहा जाता है कि मुह्म्मद ने समस्त मूर्तियों के साथ इसको भी तोड़ डाला। आज भी इस पत्थर का बोसा ( चुम्बन ) लेना हाजी (तीर्थयात्री) अपना धार्मिक कर्त व्य समकते हैं। कहा गया है—'हम तुम्हारे मुख को ( हे मुह्म्मद ) उठा देखते हैं। अवश्य तुम्हें उस विल्ला (देवालय) की ओर फेरेंगे जोतुम्हें अभीष्ट है। सो जहाँ तुम रहो वहाँ से अपने मुँह को कावा की ओर फेर लो' (२११०१३)। 'मनुष्यों को हज के लिए तू बुला। ताकि तेरे पास दूर से पैदल और ऊँटों पर चले आवें' (२२१४१२)। 'आदेश दिया गया है कि भगवान के लिए हज करो और यदि किसी प्रकार रोके गये तो यथाशक्ति कुर्वानी (विलदान) करो। जबतक विल ठिकाने पर न पहुँच जाय सिर की हजामत न बनवाओ' (२१२४।८)।

(४) कुरान — इसमें जकात (दान) का बहुत महत्त्व है। हरएक मुसलमान का कर्त्तव्य है कि अपने आय के नियमित अंग गरीबों के लिए व्यय करे। दान की महत्ता दिखाते हुए कहा गया है कि जबतक अपनी प्रिय वस्तु में से खर्चन करोगे, तबतक पूरा नहीं पा सकते (३।१०।१)।

भारिक कर्त्त टय—'यह पुष्य नहीं है कि तुम अपने मुँह को पूरव या पश्चिम की आरे कर लो। पुष्य तो परमेश्वर, अंतिम दिन, देवदूतों, पुस्तकों और पैगम्बरों पर श्रद्धा रखना है। धन को प्रेमियों, सबंधियों, अनाथों, दिरहों, पथिकों, याचकों और प्राण्य बचाने के लिए देना चाहिए। जो उपवास (रोजा रखना), दान और प्रतिज्ञा को पूरा करते हैं तथा जो युद्ध और विपत्ति में सहिष्णु रहते हैं वे ही सब्चे और संयमी हैं' (राररा१)।

इस्लाम में भ्रातृत्व कूट-कूट कर भरा है। यह संसार के सभी धर्मों एवं जातियों के लिए आदर्श है। लिखा है—'सारे मुसलमान अवश्य भाई है। अतः परस्पर लड़ते भाइयों को मिला दो। ईश्वर से डरो, कदाचित् तुम दया के पात्र बनाये जाओं' (४६।१।१०)।

मुहम्मद ने खुद ऋपनी फूफी की लड़की की शादी एक गुलाम से कर दी। भारतवर्ष में भी दास कुतुबुद्दीन को गोरी ने सम्मानित किया। यह ठीक है कि कुरान के आदेशानुसार भारत के मुसलमानों में आतृभाव नहीं है। विवाह आदि में ऊँच-नीच का भाव हो गया है, तथापि मुसलमानों में जितना आतृभाव है उतना दूसरों में नहीं। जो आतृभाव काबुल, तुर्किस्तान, श्ररब और भारत के मुसलमानों में परस्पर पाया जाता है वैसा एक देश में पैदा होनेवाले, एक साथ रहनेवाले हिन्दू-मुसलमानों में परस्पर नहीं पाया जाता है। राजा और रंक एक दस्तरखान पर खा सकते हैं और कंधे से कंबा मिलाकर मिलादों में नमाज पढ़ते हैं। यह दूश्य न हमें गिरजा में दीखता है, न मंदिर में।

कुर्जानी (बिलदान)— कुर्वानी की चाल इस्लाम के लिए नई वस्तु नहीं है। यहूदियों की भव्य वेदियाँ सदा पशुरक्त से रंजित रहती रहीं। किन्तु यहूदी और इस्लामी बिलदान-पद्धित में फर्क है। जहाँ यहूदी शास्त्रानुसार बिल के बाद पशुमांस पुरोहितों-द्वारा आग में होम कराते हैं वहाँ कुरान के अनुसार ईश्वर के नाम पर पशु-हत्या करने से ही सब विधियाँ समाप्त हो जाती हैं। वे लोग मांस का खुद उपयोग करते हैं। साराश यह कि यहूदी लोगों की बिलप्रथा पुराने मीमांसकों के पशुयक्ष का प्रतिरूप है और इस्लाम

की विलिप्रथा काली-दुर्गा आदि के सम्मुख पौराखिक पशुविल के समान है। किन्तु काली या दुर्गा के सामने जो पशुविल होती है, उसमें पशु की गर्दन शस्त्र के एक ही माटके से अलग कर दी जाती है और इस्लामी कुर्वानी में पशु-पन्नी की जिवह की जाती है—भटके से उड़ाई हुई गर्दनवाले पशु या पन्नी का मांस उनकी मजहवी निगाह में जायज नहीं है। इस्लाम ने हवन की बात हटाकर पशुविलमात्र रहने दिया। कुरान में यद्यपि कुर्वानी का वर्णन आया है तथापि कहीं भी यह सर्वोपरि पुरयकार्य नहीं माना गया है। कहा है—'परमेश्वर को उन विलियों का मांस और रक्त नहीं पहुँचता; बिक्क तुम्हारा संयम पहुँचता है' (२२।५।४)।

निन्दित कर्म—(१) सद लेना बहुत बड़ा पाप समका गया है (३।१४।१)। (२ कृत्याता को अपराध कहा गया है (४।६।४)। कृत्लखर्ची की निंदा की गई है (७।३।६)। (३) मद्यपान का निषेध किया गया है (२।२७।३)। (४) ज्ञ्रा खेलना महापाप कहा गया है (२।२७।३)। (५) जो अपने ऊपर किये गये अन्याय का बदला ले उसके लिए तो कुछ कहना नहीं; पर जो लोगों पर अन्याय करते हैं एवं दुनिया में व्यर्थ धर्मात्मा होने की धूम मचाते हैं उन्हीं के लिए घोर यातना है। समा और संतोप का काम निस्मंदेह अत्यंत सःहस का है (५२।४।१२-१४)।

विशेषताएँ—(१) प्रायः किसी धर्म में स्त्रियों को पुरुषों के समान जायदाद में हिस्सा पाने का अधिकार नहीं दिया गया है; किन्तु इस्लाम ने दिया है। यह इसकी विशेषता है। कहा है—माता, पिता या सबंधी जो कुछ थोड़ा-बहुत छोड़कर मरते हैं उसमें स्त्री-पुरुष दोनों का भाग है। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी संतान में पुरुष का भाग दो स्त्री-भाग के बराबर है (४।२।१)।

- (२) कुरान में गौ एरूप से चार विवाह तक की आजा है। कहा है कि यथेच्छ, विवाह करो—एक, दो, तीन, चार; किन्तु यदि भय हो कि प्रत्येक विवाहिता के साथ उचित व्यवहार नहीं कर सकोगे तो एक ही विवाह पर संतोष करो (४।१।३)।
- (३) स्त्रियों के परदे के विषय में कहा है—हे नबी, अपनी बहू-वेटियों श्रीर श्रन्य स्त्रियों से भी कह दे कि अपनी चादर थोड़ी-सी ऊपर उठा लें जिससे वे पहचानी जायँ श्रीर उन्हें कोई न सतावे (३३।८।१)।

स्त्रियों से कह दे कि दृष्टि नीची रखें; अपने गुप्त अंगों को टॅंककर रखें। जो प्रकट है उसके खिना अपने खीन्दर्य को न दिखावें। अपने पति, पिता, श्वसुर, पुत्र, खीतेला पुत्र, भाई, मतीजा, भानजा, अपनी सहेली, दासी, आश्रिता, ऐसा पुरुष या बालक जो स्त्री-मेद नहीं जानता है—हन सबको छोड़कर औरों के सामने अपनी ओदनी से सीना टॅंक लें; अपने घूँघट को न खोलें, पैर धमकाती न चलें, जिससे छिपा जेवर आहि दीख पड़े (२४।४।५)।

स्वर्ग-नरक — नरक उत्तर की श्रोर, स्वर्ग दिश्च की श्रोर है श्रीर दोनों के बीच में एक श्रोट (दीवार) है। उसके ऊपर मनुष्य है जो प्रत्येक को उसके लहासा से पहचानता है। वह स्वर्गवासियों से कहता है— 'तुम्हारे लिए नमस्कार है।' वह स्वर्ग में प्रविध नहीं हुशा। वह स्वर्ग का इच्छुक है। जब नरकवासियों की श्रोर उसकी दृष्टि पकती

है, तब वह कहता है—हे मेरे स्वामी, सुके अपराधी लोगों के साथ न कर (७१५।७-८)। इसी बीच की ब्रोट या दीवाल को 'एराफ' कहते हैं। नरक-स्वर्ग दोनों में से एक को भी पाने की योग्यता न रखनेवाला यहीं निवास करता है।

कमों के अधीन स्वर्ग और नरक है। कमों के भोगने में जीव परतंत्र है—यह सर्वसम्मत है। किन्तु कुरान में अनेक ऐसे वाक्य हैं जिनसे जीव की, कर्म करने में, परतंत्रता भलकती है। जैसे—'ईश्वर जिस मार्ग पर (चलने की) प्रेरणा करता है वही मार्ग वाला (ऊँचा) होता है। जिसे ईश्वर भटकाता है वह भटकता रहता है' (७।२२।७)। 'कोई भी जीव परमात्मा की आज्ञा में लिखित अवधि के पहले नहीं मरता (३।१५।२)।

स्वर्ग-नरक का वर्णन—स्वर्ग के ऐश्वर्यों में तखत पर श्रामने-सामने से सुन्दर लड़ के नफीस शराब के प्याले लिये धूमते हैं। वह शराब सफेद रंग की है श्रीर पीनेवालों के लिए सुस्वाद है। उसके पीने से सिर नहीं चकराता श्रीर न नशा होता है। उसके पास नीची नजर रखनेवाली विशाल नेवोंवाली स्त्रियाँ हैं जिनके नेत्र मानो छिपे श्रंडे हों (३७।२।२०-२६)। विहरत के विश्वासियों के लिए खुने द्वारवाला रहने का बाग है। उनके पास निम्नदृष्टिवाली युवतियाँ हैं (४८।४। १२-१४)। उद्यान में स्वच्छ जल की नहरें, तूध की नहरें जिनका स्वाद नहीं बदलता, शराब की नहरें श्रीर बहुत स्वादिष्ट फल हैं (२६।२।४)।

स्वर्ग में जिस प्रकार आनन्द-सागर तरंग मारता है, नरक में वैसे ही विपत्ति की ज्वाला भीषणाता से जल रही है। कहा है—डरो उस आगिन से जिसके हंधन मनुष्य हैं (२।३।४)। जिन्होंने कुरान के प्रमाणों पर विश्वास नहीं किया, थोड़ी देर में हम उन्हें आगिन में फेंक देंगे। जब उनकी एक आरे को चमड़ी जल जायगी तब हम दूसरी ओर बदल देंगे जिसमें वे कप्त मोगों (४।८।६)। नरक में पीव का जल पिलाया जाता है। पापी एक-एक कुल्ला लेता है, परंत घोंट नहीं सकता। उसके पास मृत्यु आती है, पर वह मरता नहीं। उसकी पीठ पर बड़ा डंडा है (१४।३।४-५)। वह अगिन के समृह में डाल दिया जाता है फिर १४० हाथ लंबी वेड़ी से बाँध दिया जाता है। वह महान परमात्मा पर विश्वास नहीं करता था, याचकों को भोजन देने में दत्तचित्त नहीं था। इसलिए यहाँ कोई उसका मित्र नहीं। घाव के धोये हुए जल के सिवा अपराधी कुछ दूसरा खाता नहीं (६६।२।२८-३४)। ऐसे लोगों के लिए आगनेय वस्त्र बनाये गये हैं। उनके सिर पर गरम पानी डाला जाता है।

इस प्रकार कुरान में वर्षित स्वर्ग की रमणीयता और नरक की भीषणता उपर्युक्त बातों से भली-भाँति ज्ञात होती है। नरक और स्वर्ग दोनों का उपभोग अनन्त काल के लिए होता है। कुरान में कई स्थानों पर स्वर्ग-वर्णन के साथ-साथ नरक का भी वर्णन आया है जिससे पापी पाप करना छोड़ अच्छा बने और निर्णय के दिन नरकाग्नि में न डाला जाय।

पुनर्जन्म -- कुरान के अनुसार मनुष्य का यह जन्म सर्वप्रथम और अंतिम है। हिन्दू-धर्मवालों (सनातनी, जैन, बौद आदि) ने जिस तरह अनेक जन्मों को स्वीकार किया है

वैसा कुरान का मत नहीं। तथापि कुरान में कुछ ऐसे वाक्य हैं जो पुनर्जन्म को प्रमाखित करते हैं। जैसे-जिनपर परमेश्वर कुपित हुआ उनमें से कुछ को बन्दर और सुअर बना दिया (५)६।४)। और भी अनेक वाक्य हैं जिनसे पुनर्जन्म और श्रात्मा की श्रमरता स्पष्ट शात होती है (२।२८: २।२४३; २।२५६; २२।६; ७१।१७-१८;३०।१६; ३।२६)।

श्राज मुसलमानों का एक सम्प्रदाय चुनर्जन्म मानता है। संसार-प्रसिद्ध कवि-दार्श-निक महात्मा रूमी श्रपनी 'मसनवी' में लिखते हैं—

"हम चुं सब्जा वारहा सेईद अम्। हफ्त सद् हफ्ताद् कालिव् दीद् अम् ॥"

श्रर्थात मैंने श्रनेक जन्म लिये श्रीर सात सौ सत्तर शरीरों में प्रकट हुआ। यह धारणा हिन्दश्रों की चौरासी लाख योनियों में भ्रमण करने की भावना से मिलती-जुलती है। न्याय-दिवस (कयामत)--संसार में मन्ध्य-पश्च ख्रादि सभी जीव प्रथम ही प्रथम शरीर में प्रविष्ट हुए हैं। मरने के बाद पुनर्जन्म न होगा। संसारी प्राणी का कोई संचित प्रारब्ध कर्म नहीं होता । जगत के भोगों की असमानता जीव के कर्म के अनुसार नहीं है. वह क्रेंप्रवरेच्छा है। अपने कमों का फल मन्ष्य ही पाते हैं--पश्च-पत्ती नहीं। मनुष्य की श्रावरयकता-पूर्ति के लिए ईश्वर ने पशु-पित्तयों को बनाया है। कयामत श्रथवा पुन-रत्यान के दिन प्रत्येक जीव अपने-अपने प्राचीन शरीर के साथ जी उठेगा। उस दिन उसके श्रभाश्रभ कर्मों का पारितोषिक या दंढ मुनाया जायगा। उस दिन न किसी का कोई मित्र—सहायक—होगा श्रीर न कोई सहायता पायगा (४४।२।१४)। उस दिन कोई दूसरे का भार नहीं उठावेगा। यदि बहुत भार से कोई मरा जाता हो श्रीर वह किसी को सहारे के लिए पुकारे तो भी उसका भार कोई न दोयेगा, चाहे संबंधी ही क्यों न हों (३५।३।४;३६।१।६)। डरो उस दिन से जब एक जीव दुसरे जीव के कर्म को न बदलेगा श्रीर न सिफारिश मंजूर होगी। न उसके बद ते में कोई दूसरा लिया जायगा श्रीर न वह कोई सहायता ही पायगा (२।६।२)।

परमेश्वर-श्रल्लाह के सिवा कोई ईश्वर नहीं । वह जीवन श्रीर सत् है । उसे नींद नहीं ब्राती। जो कुछ भूमि ब्रीर ब्राकाश है, उसी के लिए है। कीन है जो उसकी श्राज्ञा के विना उसके पास सिफारिश करे। वह सब-कुछ जानता है--श्रागे, पीछे, भूत. भविष्य में जो कुछ है उससे छिया नहीं है, सिया उन बातों के, जिन्हें वह नहीं जानना चाहता । वह उत्तम और महान है (२।३४।२)। वह न किसी से पैदा हुआ है न कोई उससे पैदा है (११२।१।३)। वह परमेश्वर है जिसने छः दिनों में भूमि श्रीर श्राकाश को बनाया श्रीर श्रर्श (सिंहासन) पर निराजमान हुआ (५७१।४; १०।१।३; १३।१।२; ३२।१।४)। 'श्रशं पर विराजमान हुशा'—इस वाक्य से स्पष्ट है कि क़रान में साकार ईश्वर की भी धारखा की गई है। ईश्वर सातवें आसमान में सिंहासन पर बैठकर फरिश्तों के द्वारा सारी सृष्टि पर शासन करता है। किन्तु कुरान में सब जगह ईश्वर को सर्वव्यापी कहा गया है। 'वह आदि है, वह अंत है, वह बाहर है, वह भीतर है, वह सब चीजों का जानकार है' (५७ १३)। काफिर (नास्तिक) को भगवान से मिलने में संदेह है, किन्तु वह तो सर्वव्यापक है (५१।६।१०)। अतएव कुरान में ईश्वर के सर्वव्यापी होने की भी भावना है। साथ ही साथ, उसकी सुदूर सातर्ने आसमान पर भी रहते तथा सिंहासनाह्नद

होकर मुहम्मद के पास कुरान को जित्रील द्वारा मेजते भी हम देखते हैं। कुरान का हैश्वर-संबंधी भाव हिन्दू-धर्म के श्रद्ध ते श्रीर होत भावों का सम्मिश्र सा है।

फरिस्ते—जिस प्रकार पुराशों में परमेश्वर के ग्राधीनस्थ श्रमेक देवता विभिन्न काम करने-याले माने गये हैं उसी प्रकार इस्लाम में फरिस्तों (देवदृतों) को माना गया है। फरिस्ते ग्रास्तिकों के पास श्राते हैं श्रीर कहते हैं—'हमारा मालिक परमेश्वर है श्रीर हम उसपर दृद्ध हैं। डरो नहीं, श्रफ्शोस न करो श्रीर उसका स्वर्गीय संदेश सुनो जिसके मिलने के लिए तुम्हें वचन दिया गया है (४१।४।४)। प्रत्येक मनुष्य के श्रुमाश्रुम कमों के लेखक दृष्टा रचक फरिस्ते हैं जिनके विषय में कहा गया है—'निसंस्देह तुम्हारे ऊपर रखवाले हैं, बो कुछ तुम करते हो उसे वे जानते हैं (८८।१।१०-१२)।'

शैतान—फिरस्तों के श्रांतिरिक्त कुरान में एक तरह के श्रौर भी अदृष्ट प्राणियों की कात कही गई है जो सब जगह श्राने-जाने में फिरस्तों के ही समान हैं; किन्तु वे श्रुभ कमों से हटाकर मनुष्य को श्रश्रुभ कमों की श्रोर प्रेरित करते हैं। उन्हें शैतान (प्रापात्मा) कहते हैं। शैतान पृथ्वी तक ही धावा नहीं करते; बल्कि श्राकाश तक चढ़ मारते हैं। शैतानों के सरदार इन्लिस के स्वर्ग से निकाले जाने की कथा कुरान में विधात है। इंश्वर ने इन्हें जब पैदा किया, इनकी सूरत गढ़ी, तब फिरस्तों से कहा—श्रादम को दंश्वर करों। उन्होंने वैसा किया। किन्तु इन्लिस इन प्रशाम करनेवालों में न था। इस्पर इंश्वर ने कहा—'निकल जा इस स्वर्ग से। क्योंकि यह ठीक नहीं कि तू इसमें रहकर गर्व करे। श्रातः तू निकल, तू जुद्र है।' दृष्ट शैतान से इतना भय है कि कहा है कि जब तुम कुरान पढ़ों तो दृष्ट शैतान से (रक्षा पाने के लिए) ईश्वर की शरश्र माँगों (१६।१६।१६)।

बाइबल में भी शैतान का जिक श्राया है। श्रादम को बहुकाने की कथा दी गई है। किन्तु अगर विवेकपूर्वक विचार किया जाय तो स्पष्टतया पता लगेगा कि शैतान हमारे अतीर में रहनेवाले विकराल विकार हैं श्रीर उसी प्रकार फरिस्ते सद्विचार हैं। हमारे हदय में भी निरंतर इन विरोधी शक्तियों का संघर्ष होता रहता है। कभी जीत फरिस्तों की होती है तो कभी शेतानों की। इस प्रकार महाभारत के शांतिपर्व में विर्णित एअ-गोमायु-सेवाद भी आलंकारिक भाषा में दी गई है। वह हमारे भीतर होनेवाले मोह श्रीर वैराग्य के हन्द्र का द्योतक है श्रीर सर्वथा पठनीय है।

कुरान के उपदेशों का सार—भिन्नुकों और फकीरों को दान देना प्रत्येक ग्रहस्थ का आवश्यक कर्म है। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम दूसरों से करवाना चाहते हो। किसी के साथ अन्याय न करो, इससे तुम्हारे प्रति भी कोई अन्याय न करेगा। भूखों को भोजन दो। रोगी की शुश्रुषा करो और बंधन में पड़े हुए को बंधन से मुक्त करो। किसी भी मनुष्य के प्रति घृष्णा न करो। पृथ्वी पर अकड़कर न चलो; क्योंकि भगवान धमंडी को प्यार नहीं करता। जो भगवान के बंदों को प्यार नहीं करता। जो भगवान के बंदों को प्यार नहीं करता। दोन देनेवाला संसार में सर्वश्रेष्ठ होता है। जो दाहिने हाथ मे देकर बाएँ हाथ से उसकी खिया लेता है वह सबपर विजय प्राप्त कर लेता है।

#### सम्प्रदाय

वैसे तो मुसलमानों में कई सम्प्रदाय हैं; किन्तु मुख्य ये हैं—(१) सुन्नी, (२) शिया, (३) वहावी, (४) श्रागाखानी श्रीर (५) कादियानी। इनके श्रलावा हिन्दू-वेदान्तमत के समान स्फीमत भी है। ये सब-के-सब कुरान श्रीर मुहम्मद साहब को मानते हैं। सुन्नियाँ की संख्या श्रिक है। मुहम्मद साहब की मृत्यु के बाद मुसलमानों में उत्तरा-िकार के प्रश्न को लेकर संघर्ष श्रारम्भ हुत्रा, जो बढ़ते-बढ़ते छुठे खलीफा के समय तक काफी विषम हो गया। श्रनेक मुसलमानों ने खलीफा के खिलाफ मुहम्मद साहब के नाती हमाम हुसेन को खलीफा घोषित किया। खलीफा ने हमाम हुसेन साहब को मदीना से अपनी राजधानी कुफा में बुलवाया। मार्ग में बगदाद के समीप कर्वला नामक स्थान में छुल से खलीफा के श्राज्ञानुसार हमाम हुसेन को हत्या कर दी गई। उसी समय से, यादगार के तौर पर, शिया मुहर्ग मनाने हैं तथा कुछ सुन्नी भी उसमें शामिल होते हैं। खलीफा के श्रनुयायी सुन्नी हैं। मुहम्मद साहब के दामाद श्रली साहब के शादिस पुत्र हमाम हुसेन साहब के दामाद श्रली साहब के शादीह पुत्र हमाम हुसेन साहब के श्रनुयायी शिया हैं। शिया लोगों के मुख्य तीर्थ कर्वला और ईराक का नजफ श्रशरफ है। ईरान शियाप्रदेश है श्रीर ईराक में भी शियों की संख्या पर्याप्त है।

वहावी — ये आर्यसमाजियों के सदृश मृत व्यक्तियों की पूजा के पज़ में नहीं है। इनकी राय है कि कब के ऊपर यादगार के रूप में मूर्ति बनाना बेकार है। वहावी राजा इबन सईद ने, कुछ वर्ष हुए, अरब के समस्त कबगाहों को तुइवाकर उनका अस्तित्व मिटा दिया। अन्य विचार-धारावाले मुमलमानों के विचार का खयाल कर उसने सिर्फ मुहम्मद साहब के स्मारक को छोड़ दिया।

आगाखानी—ये भारतवर्ष के बंबई-प्रांत में श्रीर श्रिकिका में खोजा, मेनन के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये मुसलमानों में सर्वाधिक धनाढ्य हैं। इनका विश्वास है कि श्रीगाखाँ, ईश्वर के श्रवतार हैं श्रीर उन्हें मनुष्यों को विहस्त या नरक में भेजने का श्रिधकार है। दिल्लिया पाने पर श्राप रोक्का लिखकर जिब्रील के नाम देते हैं श्रीर वह रोक्का कब्र में मुदें के साथ गाड़ा जाता है। उनका विश्वास है कि स्वर्ग में जिस स्थान का निर्देश उसमें रहता है वह उस व्यक्ति को मिलता है।

कादियानी—इस मत के अनुयायी सिर्फ पंजाब में हैं। इसके प्रवर्शक हजरत गुलाम अहमद कादियान, जिला गुरुदासपुर (पंजाब) के थे। अतएव यह मत कादियानी नाम से विख्यात है। यह मत सब धर्मा के महापुरुशों की इज्जत करता है। इसका कहना है कि मुहम्मद साहब अंतिम पंगम्बर नहीं हैं। यह मत कृष्ण, नानक आदि महापुरुशों को भी मुहम्मद साहब के समान पंगम्बर या अवतार मानता है। इजरत गुलाम भी नबी के रूप में आये हैं। अत: उनके उपदेश अंतिम नबी होने के कारण मान्य है। किन्तु और मुसलमान उनका अनादर करते हैं।

मुसलमानों का उदार दल जो परम प्रियतम के रूप में परमात्मा की उपासना करता है, सूफी कहलाता है। सूफी मत की यह धारणा है कि प्रमु की प्रेरणा शुद्ध हृदय से प्राप्त होती है। सूफी मानते हैं कि जो कुछ सत्ता है वह एकमात्र प्रभु की ही है। यह मुसलिम वेदान्तमत है श्रीर 'श्रनलहक' (मैं ही ब्रह्म हूँ) इसका साधना-मंत्र है। सबमें प्रमु है श्रीर सब-कुछ प्रभु में है। प्रमु के चरणों में सर्वस्व श्रपंण कर उसमें लय होना ही स्फी-साधना की चरम परिण्ति है। कठोर तपस्या, दीर्घ उपवास श्रीर प्रार्थना इसका साधन है। (१) रिवया, (२) मंस्र, (३) जलालुद्दीन, (४) हाफिज श्रीर (५) रोखसादी प्रसिद्ध स्फी थे। ईश्वर का मार्ग श्रनुसरण करने के कारण मंस्र को नाना प्रकार की यंत्रणाएँ सहनी पड़ों श्रीर श्रन्त में स्ली पर लटक जाना पड़ा। मंस्र 'श्रनलहक' की रट लगाते रहते थे। खलीफा ने श्राशा दी कि जवतक यह 'श्रनलहक' बोलता रहे—पीटा जाय। लकड़ी की हरएक मार के साथ मंस्र के मुख से वही 'श्रनलहक' निकलता रहा। स्ली का उन्होंने स्नेहभाव से चुंबन किया। पहले हाथ काटे गये, फिर पैर। श्रपने ही खून से श्रपने हाथों को रैंगकर उन्होंने कहा कि यह एक प्रभु-प्रेमी की बजू (श्रंगमार्जन) है। जल्लाद जब उनकी जीम काटने लगा तब उन्होंने कहा—हे परमेशवर, जिन्होंने मुक्त हतनी पीड़ा पहुँचाई उन्हें तू सुख से वंचित न कर, उनपर नाराज न हो; वयोंकि मेरी मंजिल को उन्होंने कम कर दिया है। श्रमी वे मेरा सिर काट लेंगे तो मैं तेरे दर्शन करने में समर्थ हो सकूँगा।

श्रनन्त प्रेम श्रीर श्रनन्त सीन्दर्य के सच्चे उपासक जलालुद्दीन रूमी का स्थान सूफी-संतों में विशिष्ठ है। श्रापके काव्यग्रन्थ 'मसनवी' में सूफी-साधना की बहुत-सी बातें प्रसंगवरा श्राई हैं। यह पुस्तक पठनीय है। इसमें सूफी-धर्म पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। श्रपनी-श्रपनी विचारधारा के श्रनुसार सूफियों में हो मार्ग हैं—वेदान्तमार्ग श्रीर मिक्तमार्ग। उनमें मंसूर वेदान्तमार्ग के थे श्रीर रूमी मिक्तमार्ग के। समस्त सत्ता के केन्द्र में उसके प्रायास्वरूप ईश्वर है। वह निखिल प्रेम श्रीर निखिल सीन्दर्य का समुद्र है। सृष्टि के कया-कया में उसीका सीन्दर्य भलक रहा है। मोह के श्रावरया के कारणा ही मनुष्य का देवत्व दँका हुश्रा है। देवत्व की चिनगारी प्राणिमात्र में विद्यमान है। परमान्य की स्थिति में श्रंधकार का श्रावरया इट जाता है। श्रंतर श्रालोकित हो जाता है। नरक श्रथवा श्रशान की तो कोई सत्ता ही नहीं रह जाती। वह सत्यरूपी सूर्य के उगने पर स्वयं लुत हो जाता है। सब-कुछ मिट जाने पर भी श्रन्त में प्रमु रहता है। वही हमारा सर्वस्व है। \*

<sup>\*</sup> कल्याण, संत-श्रंक

# दूसरा परिच्छेद शंकर और अद्वैतवाद

वेदान्त-दर्शन के ऋह तवाद का प्रचार भारत में बहुत प्राचीनकाल से हैं। किन्तु जगद्गुरु शंकराचार्य ने इसको केवल नृतन और परिष्कृत रूप ही नहीं दिया, बल्कि सबसे ऋषिक इसका प्रचार भी किया। इसी कारण, ऋह तवाद शंकरमत के नाम से विख्यात है। वेदान्त (ब्रह्मसूत्र) पर ऋाज जितने भाष्य उपलब्ध हैं उनुमें सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक 'शांकरभाष्य' ही है।

### परिचय

जगद्गुक श्रीशंकराचार्य का जन्म ६३६ ई० में केरल-प्रदेश-निवासी ब्राझण शिवगुर की सुमद्रा नामक स्त्री के उदर से, वैशाख-ग्रुक्त-पश्चमी को हुआ था। उनके जन्म का नाम शंकर था। जब वे तीन वर्ष के हुए, पिता की मृत्यु हो गई। खात वर्ष की अवस्था में शिहा, कल्य, व्याकरणा. निरुक्त, छन्द, ज्योतिष श्रादि विद्याश्रों में पारंगत हो माता के साथ रहने लगे। स्थानीय राजा शेखर ने उनकी विद्वत्ता, निस्पृहता एवं श्रमाधारण प्रतिभा देखकर बहुत आदर-सत्कार किया। घटनाचक से आठ वर्ष की अवस्था में उनको अपनी माता से संन्यास लेने की आशा मिल गई। घर से चलकर नर्मदा-तट पर स्वामी गोविन्द भगवत्पाद से दीका ली। गुरु द्वारा बताये मार्ग से साधना आरम्भ कर दी। कुछ ही वर्षों में बड़े योग-सिद्ध महात्मा हो गये। बाद काशी आये। ख्याति बढ़ने लगी। लोग शिष्य होने लगे। वहाँ से कुरुन्तेत्र होते हुए बदरिकाश्रम गये। १२ से १६ वर्ष की श्रवस्था तक २७२ ग्रन्य लिखे, जिनमें ब्रह्म-सूत्र-भाष्य, दशोपनिषद्भाष्य, गीताभाष्य श्रीर विवेकचुडामिशा मुख्य 🖁 । बदरिकाश्रम से वे प्रयाग श्राये, जहाँ कुमारिलभष्ट से मेंट हुई। कुमारिलभट्ट के कथनानुसार माहिष्मती ग्राम में मण्डन मिश्र के पास शास्त्रार्थ के लिए आये। मगडनिमिश्र बड़े दिग्गज विद्वान और मीमांसक परिडत थे। इसका श्चामास इसीसे मिलता है कि जिस समय शंकर माहिष्मती पहुँचे उस समय उन्होंने एक दासी से उनके घर का पता पूछा । दासी ने उत्तर में कहा-

स्वतः प्रमाणं परतः प्रमाणं कीराङ्गना यत्र गिरो गिरन्ति । द्वारस्थनी छान्तरसिक्रद्धा जानी हि तन्मण्डनिमश्रधाम ॥ फलभदं कर्म फलभदोऽजः कीराङ्गना यत्र गिरो गिरन्ति । द्वारस्थनी छान्तरसिक्रद्धा जानी हि तन्मण्डनिमश्रधाम ॥ जगद् ध्रुवं स्याजगद्ध्युवं स्यात् कीराङ्गना यत्र गिरो गिरन्ति । द्वारस्थनी छान्तरसिक्रद्धा जानी हि तन्मण्डनिमश्रधाम ॥

अर्थात् वेद स्वतः प्रमास है या परतः प्रमास ; कर्म आप ही फल देता है या ईश्वर कर्म का फल देता है; जगत् नित्य है या अनित्य — इस प्रकार जिनके द्वार पर पिंजरे में बैठी मैना बोलती है, वही मरहनिमिश्र का घर है।

उपर्युक्त तीनो श्लोक षड्दर्शन के मूल सिझान्त के द्योतक हैं। मीमांसा वेद को स्वतः-प्रमाण मानता है, किन्तु न्याय को यह मान्य नहीं है। सांख्य का मत है कि कर्म आप ही फल देता है, किन्तु वैशेषिक का निश्चित मत है कि कर्म का फल देनेवाला ईश्वर है। वेदान्त संसार को त्रण्मंगुर माया का प्रसार समक्तता है, किन्तु योग नहीं। इस उत्तर से सहज ही अनुमान होता है कि उस समय देश में विद्या का कितना प्रचार था और मण्डनमिश्र के घर पर कैसी शास्त्रचर्चा होती थी।

शंकराचार्य श्रीर मण्डनिमश्र में शास्त्रार्थ हुन्ना। मण्डनिमश्र की पत्नी 'भारती' (उपनाम 'शारदा') मध्यस्य हुन्ने। मण्डनिमश्र परास्त हुए, श्रीर संन्यास लेने को उद्यत हुए। श्रव भारती श्रीर शंकर में शास्त्रः थं हुन्ना। भारती कौरल से कामशास्त्रः सम्बन्धी प्रश्न पूछ भेठों। शंकर बाल ब्रह्मचारी थे। उन्हें न वास्तविक श्रनुभव था, न उन्होंने कामशास्त्र-सम्बन्धी प्रन्थों का श्रध्ययन ही किया था। श्रवण्व, उन्होंने श्रविध माँगी। बाद शंकर ने योगवल से मृत राजा श्रमक्क के शरीर में प्रवेश किया तथा कामशास्त्र का शान प्राप्त कर भारती को पराजित किया। भारती पति के संन्यास लेने के बाद शृंगगिरि पर रहकर श्रध्यापन का कार्य करती रहीं।

शंकर में प्रकारण्ड पाण्डित्य, गम्भीर विचारशैली, प्रचर्ण्ड कर्मशीलता, श्रगाध भगवद्गिक्ति, सर्वोच्च त्याग, श्रद्भुत यौगेश्वर्य श्रादि श्रनंक गुण् थे। उनकी वाणी में तो साज्ञात् सरस्वती विराजती थीं। इसी कारण, बत्तीस वर्ष की श्रवस्था में, यातायात की सुविधा का सर्वया श्रभाव होने पर भी, सुदूर कश्मीर एवं बदरीनारायण-धाम से कन्याकुमारी तक, सारे भारत में अमण कर शेव, कापालिक, शाक्त, गाणपत श्रीर सर्वोपिर बौद्ध सम्प्रदाय के पृष्ठपोपकों को शास्त्रार्थ में पराजित किया। भारत के चारो कोनों में चार प्रधान मठ स्थापित कर सारे देश में युगान्तर उपस्थित कर दिया। इस प्रकार इ्वते हुए हिन्दूधर्म का पुनरुद्धार कर उसे दृढ़ नींव पर स्थापित किया। परिणाम-स्वरूप, मुसलमानों के भयंकर श्राक्रमणों के वावजूद भी हिन्दूधर्म श्रीर संस्कृति की रज्ञा हो सकी।

### सिद्धान्त

शंकर के मत से, जितना भी दृश्यवर्ग है, सब माया के कारण विभिन्न-सा प्रतीत होता है। वस्तुतः वह श्रखण्ड शुद्ध चिन्मात्र ही है। सम्पूर्ण प्रतीतियों के स्थान में एक

श्रस्तर सिचदानन्द्यन का अनुमव करना ही शान है। जैसे तरंग, धारा, भँवर श्रादि जल से श्रमिक होते हैं वैसे ही यह अनेक विधि-भेद-संकलित संसार केवल शुद्ध परंब्रझ ही है। उससे भिन्न कोई वस्तु नहीं है। श्रीर, वही श्रात्मा है। इस बात का बोध होना कि सम्पूर्ण जगत् माया का प्रसार है और सिचदानन्द्यन से उसका अभेद है—शान कहलाता है।

शंकर ने अवशा, मनन श्रीर निदिध्यासन को ज्ञान का साधन माना है। किन्तु इसकी सफलता ब्रह्म की जिज्ञासा होने पर ही है। जो मनुष्य विवेक, वैराग्य श्रादि षर् सम्पत्ति श्रीर मुमुद्धादि चार साधनों से सम्पन्न है, उसका चित्त शुद्ध होने पर जिज्ञासा हो सकती है, चित्त की शुद्ध के लिए निष्काम कम बहुत उपयोगी है। उन्होंने भक्ति को ज्ञानोत्पत्ति का प्रधान साधन माना है। श्रापने शुद्ध स्वरूप का स्मरण करना ही भक्ति कहलाता है। ज्ञान को प्रधान श्रीर उपासना तथा कर्म को गौण सिद्ध किया है। उस समय के प्रचलित सभी धर्मों, मतों, पंथों के श्राचायों से वाद-विवाद कर ज्ञान-मार्ग का मण्डन किया श्रीर विजय प्राप्त कर श्राह्व त का भी प्रचार किया।

साधारण जन-समाज में श्रद्धेतमत का पूर्ण प्रचार करने के निमित्त परमातमा के सगुण रूपों की पूजा के श्रनेक स्तोत्र बनाये। यद्यपि वे ज्ञानमार्ग के ही पूर्ण पच्चपाती ये तथापि कर्म श्रीर भक्ति को ज्ञान का श्रवान्तर साधन समक्तकर वर्णाश्रम के श्रनुसार कर्मादि करने की श्राज्ञा प्रदान करते थे। केवल मोज्ञ के लिए ज्ञानमार्ग श्रेष्ठ है—यह बतलाते हुए 'श्राहिंसा परमोधर्मः', 'ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या', 'जीवो ब्रह्म व नापरः', 'सर्वे खिल्वदं ब्रह्म'\* उपदेश देते थे श्रीर एकात्मभाव का प्रचार करते थे।

उनके द्वारा स्थापित चार मठ, जिनमें उन्होंने चारों वेदों के श्राचार्यों को मठाधीश नियुक्त किया, निम्नांकित हैं—

- (१) तुंगभद्रा के तट पर शृंगेरीमठ। यही प्रधान मठ है। यजुर्वेदी सुरेश्वराचार्य (मरहनमिश्र) प्रथम मठाधीश हुए।
  - (२) शारदापीठ, द्वारका के प्रथम मठाधीश सामवेदी इस्तमालकाचार्य बनाये गये।
- (३) गोवर्धन-मठ, पुरी। आचार्य पद्मपाद ऋग्वेदी, जो शंकर के प्रथम शिष्य थे, प्रथम मठाधीश हुए।
- (४) जोशीमठ (बदिशक्षम) के प्रथम मठाधीश स्त्रगर्ववेदी तोटकाचार्य हुए। इन चार मठों के स्त्रतिरिक्त कांची का कामकोटि-पीठ भी स्त्राचार्य-द्वारा स्थापित माना जाता है।

प्रकार विद्वान् श्रीहिन्दरारमण्जी का विचार है कि 'यह बात श्राँख मँद्कर मान लेने योग्य नहीं है कि देशव्यापी श्रीर सुसंबिटत शंकर-मिशन सिर्फ मायावाद वा श्राद्वीत-वाद के प्रचार के लिए ही कायम हुआ था। आज भी शंकर-सम्प्रदाय के चार मठ, चार सम्प्रदाय, सात अखाड़े श्रीर बावन कुटियाँ देश के चतुर्दिक् स्थापित हैं, तथा बनके नागालोगों का जो फीजी बाना, श्रास्त्र-शस्त्र, निशान (सैनिक करडा), लहाक्

<sup>\*</sup> ऋहिंसा परम धर्म है। ब्रह्म सत्य श्रीर जगत् मिथ्या है, जीव श्रीर ब्रह्म दोनों एक ही हैं तथा विश्वमात्र ब्रह्मस्वरूप है।

स्वभाव द्वादि संस्कार त्राव भी शेप रूप से देखा जाता है। इन सबसे भी यही शात होता है कि शंकर-सम्प्रदाय का वह व्यूह अवश्य किसी विशेष सामाजिक प्रयोजन से रचा गया था। वह प्रयोजन था वाममार्गीभृत नकली बौदों से तथा विदेशी एवं विधर्मी आक्रमणकारियों से भारतीय वर्णाश्रमधर्म और समाज तथा देश की रज्ञा करना। इसके लिए सुधार और संहार दोनों की आवश्यकता थी। सुतरां, परिस्थित के अनुसार शंकर को ब्रह्म-इंग्नि-संयुक्त समाज-धर्म को अपनाना पड़ा और यथाप्रयोजन शास्त्र तथा शस्त्र दोनों से काम लेना पड़ा। तात्पर्य यह कि शंकर-सम्प्रदाय मुख्यतः धर्म-सैनिकों और समाज-निर्माताओं का संगठन था। पर, न जाने क्यों, उसका तिह्नथक इतिहास उमेज्ञित रहा।

उपर्युक्त विद्वान का ही मत है कि 'श्रीशंकराचार्य को अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए दो बार, दो प्रकार से वर्ण श्रीर श्राश्रम का परिवर्त्तन करना पढ़ा था। पहले तो बौद्धों और मुसलमानों से वर्णाश्रमधर्म की रच्चा करने के लिए श्रीर विशेषतः मुसलमानों के विध्वंसक ब्राक्रमणों से तत्कालीन हिन्द-मठ-मन्दिरों को बचाने के लिए उन्होंने चात्रवर्ण के अपने अनुवायी युवकों का एक विराट् धर्म-युद्ध-सैन्य-दल संघटित किया । उसे सुदृद्ध-निर्भय एवं निर्दान्द्र सैन्य बनाने के लिए ही उन्होंने 'गोस्वामीकरण' की प्रक्रिया निकाली, जिसका संजित परिचय यो है-जब श्रीशंकर ने देखा कि इस प्रकार बौद्धों तथा विधर्मियों का उपद्रव होने लगा तो आप वहाँ से तत्काल चलकर प्रयाग आये । वहीं पर उन्होंने श्रपने मुख्य अनुयायियों को निमंत्रित किया । चारों वर्ण के लोग बड़े हर्प श्रीर उत्साह के साथ उनकी आजा का तन-मन-धन से पालन करने के लिए प्रस्तुत हुए । बहुत-से नव-युवक एवं कुलीन लोग श्रपने पर का मुख त्याग करके, गो-ब्राह्मणों श्रीर देवी-देवताश्री के हितार्थ, उनके दल में सम्मिलित हुए। उस समय उन सबको गोस्वामी की उपाधि दी गई ! वही शब्द अव 'गोसाई" हो गया । इस प्रकार, बहुत थोड़े समय में उनके पास एक बहुत बढ़ी सेना हो गई। इस धार्मिक सेना को उन्होंने सात खरड़ो में विभाजित किया और हर एक का नाम 'श्रखाइा' रखा। इनमें, इस समय, भारत में, दो ही अखां के - निर्वाणी श्रीर निरक्षनी-कायम हैं।"'

गोसाईं लोग किसी के धर्म पर श्राहोप नहीं करते; परन्तु श्रपने धर्म की रज्ञा करना परम श्रावश्यक समक्ति हैं। वे छल, कायरता श्रीर श्रसत्यता का श्रादर नहीं करते थे। वस्तुतः वे सत्यवादी, दयावान श्रीर बहादुर होते थे।

'इन ऋखाड़ेवाले गोस्वामियों के ऋपने विशेष निशान (भएडा) ऋौर विशेष प्रकार के बाख, चक्कर, मोगरी, जुजुले, तलवार, बर्छी वगैरह ऋजीव ऋखा होते थे। छव भी कुम्भ के ऋवसर पर हरिद्वार, प्रयाग ऋादि के चढ़ावों में निकलनेवाले ऋखाड़ों के जलूसों में इन चीजों का स्मारक प्रदर्शन होता है; पर ऋब उनमें वह शौर्थ, तेज, धर्मरचा के लिए मर-मिटने का भाव, स्वाभिमान और भारतीयता का जोश तिक भी नहीं हैं, जिनकी बदौलत ही शायद सम्पूर्ण भारतवर्ण विधर्मी होने से बच गया था। इसमें तिनक भी सन्देह नहीं कि शंकराचार्य तथा सिक्ख-गुरुओं के धार्मिक सैन्यदल ने ही विधर्मियों को, भारतायों को धर्मश्रष्ट करने के हीसले और इरादे छोड़ देने के लिए, विवश किया। हिन्दू सन्त-

१ श्रीइन्दिरारमण, मानव धर्मशास्त्र -- पृष्ठ २१६-२१६

पन्थियों ने पूर्वोक्त प्रकार के धर्मर इक सैन्यदल संगठित कर आक्रमणकारी विधर्मियों का स्थास विरोध ही नहीं किया, समाज-सुधारक तथा लोक-संग्राहक कार्यों के द्वारा, विधर्मी हुए हिन्दुओं को पुनः वर्षाश्रमी भी बनाया और मूल विधर्मियों को भी, यथासम्भव वाल्य-स्तोम संस्कारों से शुद्ध करके, वर्षाश्रमधर्म में मिलाया।

इस प्रकार वर्णाश्रमधर्म को फिर से स्थापित कर शंकर ने जप, तप, वत, उपवास, दान, संस्कार, प्रायश्चित्त झादि को फिर से जीवित किया। उन्होंने श्रद्धे तवेदान्त की व्याख्या की झौर साथ-साथ पञ्चदेव—विष्णु, शिव, सूर्य, गर्गेश श्रौर शक्ति—की, परमात्मा के पाँच स्वरूपों की, उपासना प्रचलित की। पञ्चदेवोपासना का मत 'स्मात्त' मत' कहलाया। श्राज के साधारण सनातनधर्मी इसी स्मार्त्त मत के श्रनुयायी समसे जाते हैं। ""

श्राचार्य शंकर के पूर्व वैदिक धर्म का जो हास हो रहा था या हो गया था, उसे रोककर पुनः वैदिकधर्म को स्थापित श्रीर प्रचलित करने का श्रेय स्वयं जगद्गुर शंकर को है। उन्होंने श्रपने श्रद्ध तमत के प्रचार द्वारा, बौद्धों को, उनके श्राध्यात्मक सिद्धान्तों का लएडन कर श्रपदस्थ कर दिया। उनके समय में श्रन्य श्रवेदिक तांत्रिक वाम-मार्गी पद्धतियों का बोलबाला था। वे लोग नाना प्रकार के श्रनाचार फैंलाते रहे। श्राचार्य ने उनकी लूब खबर ली। सर्वोपरि, हिन्दू-जाति का संगठन कर भावी धार्मिक श्राक्रमण से भारत की रहा की।

१ मानव धर्मशास्त्र, पृष्ठ २१३-३२

# तीसरा परिच्छेद योगमार्ग

योगवेता महर्षियों ने योगसाधन की चार स्वतन्त्र शौलियों का उपदेश दिया है। श्रीर, योगमार्ग से भगवद्राज्य में पहुँचने के लिए श्राठ प्रौद्धियाँ बताई है। चार योगसाधन शौलियों के नाम हैं—(१) मंत्रयोग, (२) हटयोग, (३) लययोग, श्रीर (४) राजयोग। श्राठ प्रौद्धियाँ हैं—(१) यम, (२) नियम, (३) श्रासन, (४) प्रासायाम, (५) प्रत्याहार, (६) धारखा, (७) ध्यान, श्रीर (८) समाधि। ये श्राठो अंग ब्रह्मरूपी सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने के लिए श्राठ सीदियाँ हैं। इनका संदित विवरख इस प्रकार है—

[१] यम-विहिरिन्द्रियों पर त्राधिपत्य जमाने के साधनों को 'यम' कहते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिम्रह-इन पाँचों का नाम यम है।

- (क) किसी भी प्राश्वी को मन, वाणी श्रथवा शरीरद्वारा, कभी किसी प्रकार, थोड़ा भी कष्ट न पहुँचाने का नाम अहिंसा है।
- (ख) अन्तःकरण और इन्द्रियों द्वारा जैसा निश्चय किया हो, हित की भावना से, कपटरहित प्रिय शब्दों में, वैसा-का-वैसा ही, प्रकट करने का नाम सत्य है।
- (ग) मन, वाणी और शरीरद्वारा किसी के किसी प्रकार के भी पदार्थ को या स्वत्व (हक) को, उसकी इच्छा या अनुमित के विना, न छीनना, वा न लेना या न इडपना अस्तेय है।
- (घ) मन, इन्द्रिय और शरीरद्वारा होनेवाले काम-विकार के सर्वथा श्रभाव का नाम ब्रह्मचर्य है।
- (ङ) शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्य श्रादि किसी भी भोग सामग्री का संग्रह न करना अपरिमह है।
  - [२] नियम--पवित्रता, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर-प्रणिधान-ये पाँच नियम है।
- (क) ऋहंता, ममता, राग-द्वेष, ईर्ष्या, भय, काम-कोशादि भीतरी दुर्गु खों के त्याग से भीतरी (मानसिक) पवित्रता होती है।
- (ख) सुख-दुःख, लाभ-हानि, यश-अपयश, सिद्धि-असिद्धि, अनुकूलता-प्रतिकूलता आदि के प्राप्त होने पर सदा-सर्वदा सन्तुष्ट एवं प्रसन्निच रहने का नाम सन्तोष है।

- (ग) मन और इन्द्रियों के संयमरूप धर्म-पालन करने के लिए कष्ट सहने का श्रीर तिविज्ञा (वैराग्य ) एवं ब्रतादि का नाम तप है।
- (घ) कल्याणप्रद शास्त्रों का अध्ययन और इष्टदेव के नाम का जप तथा स्तीत्रादि पठन-याठन एवं गुणानुवाद करने का नाम स्वाध्याय है।
- (ङ) ईश्वर की मिक्ति—श्रर्थात् मन, वाणी श्रीर शरीर द्वारा ईश्वर के लिए, ईश्वर के श्रनुकुल ही चेष्टा करने—का नाम ईश्वर-प्रिणान है।
- [३] आसत—श्रासन श्रनेक प्रकार के हैं। उनमें से श्रात्मसंयम चाहनेवाले पुरुष के लिए सिद्धासन, पद्मासन श्रीर स्वस्तिक सन बहुत उपयोगी माने गये हैं। इन तीनों में से कोई भी श्रासन हो; परन्तु मेरदराड (पीठ), मस्तक श्रीर श्रीवा को सीधा अवश्य रखना चाहिए श्रीर दृष्टि को नासिकाश पर श्रथवा दोनों भृकुटियों के बीच रखनी चाहिए। जिस श्रासन से जो पुरुष मुख-पूर्वक दीर्घकाल तक बैठ सके, वही उसके लिए उत्तम श्रासन है। शारीर की स्वाभाविक चेष्टा के शिथिल करने श्रीर श्रनन्त परमात्मा में मन के तत्मय होने पर श्रासन-सिद्धि होती है। कम-से-कम तीन घटे तक एक श्रासन में मुखपूर्वक, श्रचल-भाव से, बैठने को श्रासन-सिद्धि कहते हैं।
- [४] प्राणायाम—श्वास और प्रश्वास की गति के अवरोध का नाम 'प्राणायाम' है। बाहरी वायु का भीतर प्रवेश करना 'श्वास' है और भीतर की वायु का बाहर निकलना 'प्रश्वास'। इन दोनों के रकने का नाम 'प्राणायाम' है। भीतर के श्वास को बाहर निकलकर बाहर ही रोक रखना 'वाह्यकुम्भक' कहलाता है और बाहर के श्वास को मीतर खींचकर भीतर ही रोकने को 'आम्यन्तरकुम्भक' कहते हैं।

श्वास को भीतर ले जाना 'पूरक' कहलाता है श्रीर उसको भीतर ही रोक रखना 'कुम्भक' तथा पुनः उसे बाहर निकालना 'रेचक'। पूरक करते यदि एक सेकंड समय लगा, तो कुम्भक चार सेकंड तक होना चाहिए श्रीर रचक दो सेकंड तक। प्राथायाम में, संख्या श्रीर काल का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध होने के कारण, नियम में व्यतिक्रम नहीं होना चाहिए।

प्राणायाम का विषय श्रनुभवी योगियों के पास रहकर ही उनसे सीखना चाहिए, नहीं तो इससे शारीरिक हानि भी हो सकती है।

प्राणायाम के सिद्ध होने पर, विवेक (ज्ञान) की आतृत करनेवाले पाप और अज्ञान का ज्ञाय हो जाता है। मन स्थिर हो जाता है और उसकी धारणा के योग्य सामर्थ्य हो जाती है।

[ ४ ] प्रत्याहार श्रीर उसका फल-विहमुं स्व सन को अन्तमुं स्व करने के साधन को 'प्रत्याहार' कहते हैं। अपने अपने कि नियों के संग से रहित होने पर, इन्द्रियों का चित्त के रूप में अवस्थित (स्थिर) हो जाना 'प्रत्याहार' है। प्रत्याहार के सिद्ध होने पर, प्रत्याहार के समय, साधक को वाह्यशान नहीं रहता। अन्य किसी साधन से यदि मन का निरोध हो जाता है, तो इन्द्रियों का निरोध-रूप प्रत्याहार अपने-श्राप ही उसके अन्तर्गत हो जाता है। प्रत्याहार से इन्द्रियों सर्वथा वशीभृत हो जाती हैं।

- [ ६ ] घारणा—म्नन्तर्जगत् में ले जाकर मन को एक स्थान में ठहराने की साधना को घारणा कहते हैं। किसी एक ध्येय स्थान में चित्त को बाँघ देना, स्थिर कर देना लगा देना—'धारणा' है।
- [७] ध्यान—जन देश-निशेष में ध्येय वस्तु का ज्ञान एकाकाररूप से प्रवाहित होता है श्रीर उसे (ध्येय वस्तु को) दबाने के लिए कोई श्रम्य ज्ञान नहीं होता, तब उसे ध्यान कहते हैं। श्रन्तर्जगत् में मन को ठहराने का श्रम्यास प्राप्त करते हुए अपने इष्ट-देव—चाहे सगुण्मय रूप हो या ज्योर्तिमय, बिन्दुमय रूप हो श्रथवा निर्गुण-सिबदानन्द-मय, जिसका जैसा अधिकार हो—को ही केवल ध्येय बनाना ध्यान का लक्ष्य होता है।
- [ ] समाधि वित्तेषों को हटाकर चित्त का एकाग्र होना समाधि कहलाता है। जहाँ ध्यान, ध्येय वस्तु का आकार ग्रहण कर लेता है वहीं समाधि होती है। यह समाधि सिकल्य और निर्विकल्य दो प्रकार की होती है। निर्विकल्य समाधि ही सब साधनों का अन्तिम लक्ष्य है।

ऊपर कहा गया है कि यौगिक कियाएँ चार प्रकार की हैं। संसार में भक्तियोग, कर्म-योग-श्रौर ज्ञानयोग भी प्रसिद्ध हैं। वे इन्हीं चार पूर्वोक्त योग-प्रशालियों के श्रन्तगैत श्रा जाते हैं। योगतस्वोपनिषद् में मंत्रयोग, हटयोग, लययोग श्रौर राजयोग का स्वरूप-निर्देश, लच्च नर्यान श्रौर तस्त्र-विवेचन बहुत श्रच्छे प्रकार से किया गया है।

- [१] मंत्रयोग का सिद्धान्त यह है कि यह संसार नाम-स्पात्मक है। श्रिविद्या में कँसकर जकड़ा मनुष्य जिस भूमि पर गिरता है उसीके श्रवलम्बन पर उठ सकता है। श्रातः नाम श्रीर रूप के श्रवलम्बन से ही वह मुक्त हो सकता है। योग के ध्यान को स्थूल ध्यान कहते हैं। यह ध्यान पञ्च सगुणोपाराना श्रीर श्रवतारोपाराना के श्रनुसार कई प्रकार का होता है। मंत्रयोग की समाधि को 'महाभावसमाधि' कहते हैं। इस मत्र की साधना निरन्तर मंत्रजप से होती है।
- [२] हुठ्योग का सिद्धान्त यह है कि स्थूज शरीर श्रीर सूक्ष्म शरीर एक ही भाव से गुम्कित हैं तथा एक का प्रभाव दूसरे पर पूरा बना रहता है। 'हठ' शब्द सांकेतिक है। 'ह' से श्रिमियाय है बाहर जानेवाली वायु (श्रूथांत् प्राण्) से। 'ठ' से तात्पर्य है भीतर जानेवाली वायु (श्रूथांत् श्रूपान) से। श्रतः प्राण् तथा श्रूपान वायु में समत्व लानेवाला योग 'हठयोग' कहलाता है। इसके महान् श्राचार्य मत्द्रेयेन्द्रनाथ श्रीर उनके शिष्य गोरखनाथ हुए हैं। हठयोग के ध्यान को 'ज्योतिध्यान' कहते हैं श्रीर प्राण्य के निरोध से होनेवाली हठयोग की समाधि 'महायोगसमाधि' कहलाती है।

विक्रम की सातवीं से नवीं शताब्दी के भीतर, बौद्ध और हिन्दू तांत्रिक, वाममार्ग की उपासना में एक हो रहे थे। तंत्रों की सांकेतिक भाषा को न जानने से जनता में अनर्थ का प्रचार हो रहा था। वाममार्ग की उपासना ऐसे गृह शब्दों में बताई जाती थी कि अधिकारी साधक ही उसके वास्तविक अर्थ को समस सकता था। फलतः तांत्रिक सिद्धियों का दुरुपयोग होने लगा। मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण आदि वोर पट्कमों की—'कामरूप' और 'कामाख्या' में—खूब बाद आई। उस समय के साधक उसमें बहु गये। इन तांत्रिकों और सिद्धों के चमत्कार प्रसिद्ध हो। गये थे तथा तंत्रपद्धति

बदनाम हो गई थी। ये शाक तांत्रिक मदा-मांसादि के व्यवहार के कारण श्रीर स्वी-सम्बन्धी श्राचार के कारण घृष्णा की दृष्टि से देखे जाने लगे थे। इन यौगिक कियाश्रों के उद्घार के लिए ही नाथ-सम्प्रदाय का प्राटुर्माव हुन्ना।

#### नाथ-सम्प्रदाय

नाथ-सम्प्रदाय के प्रवर्तक आदिनाय थे। इनके शिष्य मस्येन्द्रनाथ और उनके शिष्य गोरज्ञनाथ (गोरखनाथ) हुए। शंकराचार्य के बाद गोरज्ञनाथ के सदृश प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारत में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने-कोने में उनके अनुयायी आज भी पाये जाते हैं। मिक्त-आन्दोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आन्दोलन गोरज्ञनाथ का योगमार्ग ही था। भारतवर्ष की ऐसी कोई भाषा नहीं है जिसमें गोरज्ञनाथ-सम्बन्धी कहानियाँ न पाई जाती हों। गोरज्ञनाथ अपने युग के सबसे बड़े धार्मिक नेता थे।

'गोरत्तनाथ श्रीर उनके द्वारा प्रभावित योगमार्गीय ग्रन्थों के श्रवलोकन से स्यष्ट पता चलता है कि उन्होंने योग को एक बहुत ही व्यवस्थित रूप दिया है। उन्होंने शंव-प्रत्यभिज्ञादर्शन के सिद्धान्तों के श्राधार पर बहुधा विस्नस्त कायायोग के साधनों को व्यवस्थित किया, श्रात्मानुमृति श्रीर शंव परम्परा के सामंजस्य से चक्रों की संख्या नियत की। उन दिनों श्रत्यन्त प्रचलित वज्रयानी साधना के पारिमापिक शब्दों के सांवृतिक श्रर्थ को बलपूर्वक पारमाधिक रूप दिया श्रीर श्रवाद्याय- उद्गम से उद्भृत श्रीर सम्पूर्ण ब्राह्मण-विरोधी साधनमार्ग को इस प्रकार संस्कृत किया कि उसका रूद्धिन विरोधी रूप वर्यों-का-त्यों बना रहा। परन्त उसकी श्रशिद्याजन्य प्रमाद-पूर्ण रूद्धियाँ परिष्कृत हो गई। ''

गोरलनाथजी का मन्दिर गोरखपुर ( उत्तरप्रदेश ) में है। यहाँ नाथपन्थी कनफटे योगी रहते हैं। उनके कानों में बड़े-बड़े छुंद होते हैं जिनमें वे सींग के बड़े-बड़े छुरहल पहनते हैं। उनके गले में काले ऊन का बटा हुआ डोरा रहता है और इसमें सींग की एक सीटी बँधी रहती है। हाथ में नारियल का खप्पर रहता है। वे भस्म भी रमाते हैं। इस भस्मस्नान का एक विशेष तात्वर्य है। जब वे एक ओर से बायु का आना रोकते हैं तब रोमक्षों को भी भस्म से टँक देने हैं। प्राणायाम की किया में यह महस्व की युक्ति है, यह अुद योगसाधनवाला पन्थ है। शैवों की तरह न वे लिंगार्चन करते हैं और न शिवोपासना। वे तीर्थ-देवता आदि मानते हैं। इस पन्य का योग-साधन पातंजल-विधि का विकसित रूप है। नाथपन्य में ऊर्ध्वरतस् (वीर्य का ऊपर उठाना) सबसे अधिक महस्व का है। मांस, मदिरा आदि सभी तामसिक भोजन का पूरा निषेध है। इस पन्थ के योगी वाल-ब्रह्मचारी होते हैं।

श्रीगोरखनाय ने परमात्मा को वेदों की तरह सत् श्रीर श्रसत्, नाम श्रीर रूप—दोनों से परे माना । उनका सिद्धांत है कि परमात्मा 'केवल' है । इसी परमात्मा तक पहुँचना मोज्ञ

१ श्रीहजारीप्रसाद द्विवेदी-नायसंप्रदाय, पृष्ठ ६६ - ६ =

है। जीव का उससे चाहे जैसा सम्बन्ध माना जाय, किन्तु ज्यावहारिक दृष्टि से उससे सम्मेलन ही कैवल्य मोज या योग है। इसी जन्म में इसकी अनुभूति करना—इस मत का लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पहली सीढ़ी काया की साधना हैं। कोई काया को रात्रु समक्तकर उसे भाँति-भाँति के कब्द देते हैं और कोई विषय-वासना में लिस होकर उसे बे-लगाम छोड़ देते हैं। किन्तु नाथ-पन्थी काया को प्रभु का आवास समक्तकर उसकी समुचित साधना करते हैं। काया उनके लिए वह यंत्र है जिसके द्वारा वे इसी जीवन में मोज्ञानुभूति कर लेते हैं—जन्म-मरण-जीवन पर पूरा अधिकार कर लेते हैं और जरा-मरण-व्याधि पर विजय पा जाते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पहले वे काया-शोधन करते हैं। वे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि द्वारा हटयोगसाधन करते हैं जिससे काया शुद्ध हो जाय। योगासन, नाड़ी- ज्ञान, षट्चक-निरूपण तथा प्राणायाम-द्वारा समाधि की प्राप्ति ही इसका मुख्य अंग है। इस प्रच्य के योगी जीवित समाधि लेते हैं या शरीर छोड़ने पर उन्हें समाधि दी जाती है। वे जलाये नहीं जाते। गोरखा लोग गोरखनाथ को महादेव का अवतार मानते हैं।

नाथ-पन्थी योगी अलख ( श्रलक्ष्य ) जगाते हुए कहते हैं — 'श्रलख, खोल दे पलक, देख ले फलक।' इसी शब्द से इच्टदेव का ध्यान करते हैं श्रीर यही कहकर मधुकरी भी माँगते हैं। नाथ-पन्थ का सबसे प्राचीन हटयोग-सम्बन्धी ग्रन्थ 'वेरएड-संहिता' 'शिव-संहिता' श्रीर 'हटयोगप्रदीपिका' श्रादि हैं।

हटयोग के दो भेद बताये गये हैं। प्रथम में आसन-प्र. कायाम तथा धौति आदि पर्कम का विधान है। इनसे नाड़ियाँ ग्रुद्ध होती हैं। दूसरे भेद में बताया गया है कि नासिका के अप्रमाग में दृष्टि-निबद्ध करके आकाश में कोटि सूर्य के प्रकाश को स्मरका करना चाहिए। श्रीर श्रेत, रक्त, पीत और कृष्ण रगों का ध्यान करना चाहिए। ऐसा करने से साधक चिरायु होता है और हठात् ज्योतिर्भय होकर शिवरूप हो जाता है। इस योग को इसीलिए हठयोग कहा गया है। यह सिक्क-सेवित मार्ग है।

शारि में तीन ऐसी वस्तुएँ हैं जो परम शक्तिशालिनी हैं; पर चंचल होने के कारण वे मनुष्यों के काम नहीं आती हैं। पहली और प्रधान वस्तु है (१) बिंदु अर्थात् शुका इसको यदि ऊपर की ओर उठाया जा सके तो बाकी दो भी स्थिर होते हैं। बाकी दो हैं (२) वायु और (३) मन। इठयोगी का सिद्धान्त है कि इनमें से किसी एक को भी यदि वश में कर लिया जाय तो दूसरे दो स्वय वश में हो जाते हैं।

ब्रह्मचर्य श्रीर प्राणायाम के द्वारा इस बिंदु श्रार्थात् श्रुक को ऊर्ध्वमुख किया जा सकता है। परन्तु इसके लिए श्रावश्यक हैं कि नाड़ियों को श्रुद्ध किया जाय। इठयोगी षर्कर्म-द्वारा वही कार्य करता है। धौति, वस्ति, नेति, त्राटक, नौलि श्रीर कपालभाति— षर्कर्म कहे जाते हैं। नाड़ी के श्रुद्ध होने से बिंदु स्थिर होता है, सुपुम्ना का मार्ग साफ हो जाता है, प्राण श्रीर मन कमशः श्रचंचल हो जाते हैं। प्रबुद्ध कुरुडिलनी परमे- श्वरी सहस्रारचक में स्थित शिव के साथ समरस हो जाती है श्रीर योगी चरम प्राप्तव्य पा जाता है।

१ नाय-सम्प्रदाय-पृष्ठ ६८-६६

[3] लययोग—जिस योग द्वारा कुरहिलनी शक्ति को ले जाकर ब्रह्म से मिला दिया जाता है उस ब्रह्ममुक्ति को प्राप्त करने के साधन का नाम लययोग है। लययोग के ब्राट ब्रंग हैं। इस योग के ध्यान को विन्दुध्यान श्रीर लय-समाधि को महालयसमाधि कहते हैं।

जिसमें चित्त का लक्ष्य अन्तर्भु ल रहता है और दृष्टि बाहर की ओर रहती है अर्थात् नेत्र खुले रहते हैं; किंतु कोई बाह्य पदार्थ दिखाई नहीं देता, शास्त्रों में वह छिपी हुई 'शाम्भवी मुद्रा' कहलाती है। इस योग के साधन के लिए साधक को शरीर, मस्तक और प्रीवा को समान रखकर सरल और निश्चल माव से स्थिर होकर नासिका के अप्रमाग को देखना होता है। इस समय और कोई भाव मन में नहीं आना चाहिए। इस प्रकार प्रशानतात्मा, भय-रहित, ब्रह्मचर्यवत में स्थिर योगी मन को निर्विण्य करे और योगयुक्त रहकर स्थिर रहे। निद्रा और तन्द्रा दोनों के त्याग करने पर मन जहाँ लय हो वहीं ब्रह्म का अनुभव होता है।

लययोग में स्क्ष्मातिस्क्ष्म मन से साधन करने योग्य कियाओं का सम्यन्त्र श्राधिक रखा गया है। इसी कारण लय-किया से साधन करने के बाद लययोगी महालय-समाधि का श्राधिकार प्राप्त करता है। जिस प्रकार जल का बिन्दु समुद्र में गिरकर समुद्र से अभिन्न हो जाता है, उसी प्रकार ध्येयरूप परमात्मा में संलग्न हुआ अन्तःकरण शेष में उसी ध्येय अर्थात् परमेश्वर से अभिन्न हो जाता है। इस अवस्था को समाधि कहते हैं। जिस प्रकार जल में निज्ञित लवण-खण्ड कमशः जल के सम्बन्ध से जल में बुल-मिल जाता है, उसी प्रकार विषय से स्वतन्त्र हुआ मन ध्येय वस्तु (परमात्मा) में युक्त होकर अन्त में परमात्मा के स्वरूप को ही प्राप्त हो जाता है और यह आत्मस्वरूप-प्राप्ति ही समाधि कहलाती है। नाद और बिन्दु की सहायता से इस समाधि की सिद्धि होती है। प्रथम नाद और बिन्दु का एकत्व होकर उसके साथ मन भी लय हो जाता है। उसी समय दृश्य का नाश होकर द्रष्टा का स्वरूप प्रकट हो जाता है और आँखें खुली रहने पर भी वाह्य पदार्थ दीख नहीं पहते।

ध्यान-योग-द्वारा निर्विकलय-समाधि सिद्ध होती है। सिद्धासन श्रीर शाम्भवी मुद्रा के द्वारा पूर्ण स्थित प्राप्त की जा सकती है। यह सर्वथा सरल श्रीर निरापद है।

लययोग गृहरइस्य-पूर्ण अपूर्व साधन है, जिसको योगिराज श्रीमद्गुकदेव की क्रपा से प्राप्त कर साधक कृतकृत्य हो सकता है।

[४] राजयोग—योग के कियात्मक भाव की सभी शाखात्रों में राजयोग का सम्बन्ध केवल मनः शक्ति से हैं। इसे इम कियात्मक मनोविज्ञान कह सकते हैं। इसका उद्देश्य सभी प्रकार की मानसिक बाधात्रों को हटाकर मन को पूर्णतया स्वस्थ श्रीर संयमी बनाना है।, इसके श्रम्यास का मुख्य श्रीमप्राय है,—इच्छाशक्ति को जगाना तथा उसे बलवती करके राजयोग-साधक को ध्यान श्रीर धारणा के द्वारा सभी धर्मों के चरम उद्देश्य की प्राप्ति करा देना।

समस्त धर्मों में श्रेष्ठ धर्म यही है कि योगवल से परमात्मा का साज्ञात्कार किया जाय। राजयोग की सिद्ध-दशा में जीव-ब्रह्म की एकता सिद्ध होकर सर्वत्र श्रद्धितीय परब्रह्म का साज्ञातकार हो जाता है। इसिलए राजयोग सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। वेदान्त-प्रतिपाच साया से अप्रतित परब्रह्म की उपलब्धि इस योग का लक्ष्य है।

राजयोग-साधन में विचारबुद्धि का प्राधान्य रहता है। विचारशक्ति की पूर्णता-द्वारा राजयोग-साधन होता है। राजयोग के ध्यान को ब्रह्मध्यान कहते हैं और उसकी समाधि को निर्विकल्य-समाधि कहते हैं। राजयोग के सिद्ध महात्मा को जीवन्मुक्त कहा बाता है। मंत्रयोग, हठयोग अथवा लययोग में सिद्धि प्राप्त योगी, तत्त्वज्ञान की सहायता से, राजयोग में अप्रसर होता है। राजयोग सब साधनों में श्रेष्ठ और साधन की चरम-सीमा है। हसी कारण इसको योगों का राजा अथवा राजयोग कहते हैं।

यह बात पहले ही कही गई है कि पतल्लिल-द्वारा वर्णित यम-नियमादि अष्टांगयोग ही योग-साधनाल्लों का निमित्त रूप है। ऋतएव राजयोग के साधन में भी ऋष्टांग का सिवित है। परन्तु राजयोग का साधन केवल अन्तःकरण द्वारा स्वमरूप में होने से और उसमें स्थूल-शरीर-सम्बन्धी तथा वायु-विपयक कोई भी किया न होने से 'मंत्र'-'हठ'-'लय'-योगोक्त साधनों की तरह राजयोग में कथित आसन, पाण्याम आदि के साथ किसी भी किया का सम्बन्ध नहीं है। वे सब अन्तःकरण के द्वारा स्थम तथा विचित्र रूप से ही साधित होते हैं। मंत्रयोग, हठयोग और लययोग—तीनों साधनावस्था के योग हैं और राजयोग सिद्धावस्था का स्वक है।

### योगवासिष्ठ में योग

योगवासिष्ठ महारामायण भारतवर्ष के श्राध्यात्मिक प्रन्थों में बहुत उच्च कोटि का प्रन्थ है। इसमें वसिष्ठ ऋषि द्वारा श्रीरामचन्द्र को किये गये श्राध्यात्मिक उपदेशों का बहुत सरस भाषा में वर्णन है। इसके दार्शनिक सिद्धांत बहुत स्क्ष्म श्रीर गहन हैं। श्रतएव योग-वासिष्ठ के योग-सम्बन्धी विचारों का दिग्दर्शन सन्तेष में कराना उचित ज्ञात होता है।

योगवासिष्ठ के अनुसार योगद्वारा मनुष्य अपने असली स्वरूप (सचिदानन्द) का अनुभव कर लेता है। योग का ध्येय वह तुरीय नामक परम आत्मा में स्थिति है जिसमें जामन, स्वप्न और सुपुति—किसी का भी अनुभव न हो और न इनके आगामी अनुभव का बीज ही रहे; किन्तु परम आगनन्द का निरन्तर अनुभव होता रहे।

### योग की तीन रीतियाँ

योगवासिष्ठ के अनुसार (१) एक तस्त्र की दृढ़ भावना, (२) मन की शान्ति श्रीर (३) प्राणों के स्वन्दन का निरोध —योग की रीतियाँ हैं। इन तीनों में से किसी एक पर भी चलने से तीनों की सिद्धि होती है। तीनों में मन को शान्त कर लेना सबसे सरल है। योगवासिष्ठकार का कथन है कि पाणों के निरोध की अपेन्ना मन को शान्त करना अथवा एक तन्त्र का दृढ़ अभ्यास करना अधिक सरल है।

(१) एक तत्त्व की दृढ़ भावना से मन शान्त होकर विलीन हो जाता है श्रीर प्रत्यों का स्पन्दन स्वयं ही कक जाता है। यह श्रभ्यास निम्न तीन रूपों में किया जाता है—(क) ब्रह्मभावना श्रर्थात् संसार भर में केवल एक ही श्रनन्त तत्त्व है श्रीर सब पदार्थ उसी तत्त्व के नाना नाम-रूप हैं, (ख) श्रभाव-भावना श्रर्थात् पदार्थों को श्रत्यन्त

श्चसत् समककर उनके पारमार्थिक श्चमाव की दृढ़ मावना श्चीर (ग) केवलीभाव जिसमें केवल एक श्चात्मतत्त्व की स्थिति मानी जाय श्चीर समस्त दृश्य पदार्थों के श्चसत्य होने के कारण अपने उस श्चात्मस्वरूप में स्थित हो जाय जिसमें द्वेत का कोई भाव नहीं है।

(२) योगवासिष्ठ के अनुसार मन हो संसार का उत्पन्न करनेवाला और चलानेवाला है। मन के शान्त हो जाने पर जीव बहात्व को प्राप्त हो जाता है श्रीर प्राचों का स्पन्दन भी स्वयं हक जाता है। मन को जीत लेने पर सब कुछ जीत लिया जाता है। चित्त के लीन हो जाने पर हौत और श्रहीत—दोनों ही भावनाओं का लय होकर परम शान्त श्रात्म-तत्त्व का ही अनुभव रह जाता है। संसाररूपी दुःख से मुक्त होने का उपाय केवल मन का निग्रह करना है। इसी को मन की शान्ति कहते हैं।

मन को शान्त करने की अनेक रीतियाँ हैं, उनमें से मुख्य हैं—(१) ज्ञान-युक्ति, (२) संकल्प-त्याग, (३) भोगों से विरक्ति, (४) वासना-त्याग, (५) अहंभाव का नाश, (६) असंग का भाव, (७) कर्तृत्व-भाव का त्याग, (८) सर्वत्याग, (६) समाधि का अभ्यास और (१०) लयिकिया।

(३) तीसरी रीति प्राया-निरोध है। प्रायों की गति रुक जाने पर मन शान्त हो जाता है। श्रीर मन के शान्त होने पर संसार का लय हो जाता है।

प्र.ण क्या हैं, प्राणों की प्रगति किस प्रकार होती है श्रीर प्राणायाम कैस किया जाता है—इन विषयों की चर्चा योगचासिए में खूब विस्तार से की गई हैं। योगचासिए में खूब विस्तार से की गई हैं। योगचासिए। में खूब विस्तार से की गई हैं। योगचासिए। मुंग जिनसे प्राण का स्पन्दन रुक जाता है, वे हैं—वैराग्य, परमकल्याण का ध्यान, व्यसन-इत्य, निरोध की विशेष युक्ति, परमार्थज्ञान, शास्त्र श्रीर सजनों का संग, सांसारिक प्रवृत्तियों से मन की निवृत्ति, इच्छित वस्तु का ध्यान, एक तत्त्व का श्रम्यास, दुःख हटानेवाले प्राणायामों का भूरि श्रभ्यास, ऐकान्तिक ध्यान, श्रोंकार का उच्चारण एवं शब्दतत्त्व की भावना इत्यादि।

शायविद्या के श्रातिरिक्त योगवासिष्ठ में कुएडलिनीविद्या का भी विस्तारपूर्वक वर्शन है।

## योग की सात भूमिकाएँ

योगवासिए के अनुसार संसार के अनुभव से मुक्ति पाने और परमानन्द का अनुभव माप्त करने के योग नामक मार्ग की सात भूमिकाएँ हैं। जो जीव प्रयत्नशील होते हैं वे उन सबको थोड़े ही समय में पार कर लेते हैं और जो प्रयत्नशील नहीं होते उनका जन्म-जन्मान्तर खप जाता है। ज्ञान की निम्न सात भूमिकाएँ हैं—(१) शुभेच्छा, (२) विचारणा, (३) तनुमानस, (४) सत्त्रापत्ति, (५) असंस्ति, (६) पदार्थामावनी और (७) तुर्यगा। इन सातों के अन्त में मुक्ति है जिसको प्राप्त कर लेने पर कोई दुःख नहीं रहता।

(१) शुभेच्छा—संसार से वैराग्य हो जाने पर जब मनुष्य अपने को अज्ञानी समक्तकर शास्त्रो और सज्जनों की संगति करके सत्य का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा करता है, उस अवस्था का नाम शुभेच्छा है।

- (२) विचारणा—शास्त्रों श्रीर सजनों के सम्पर्क से तथा वैराग्य श्रीर श्रम्यास से जो सदाचार में प्रवृत्ति होती है, उस श्रवस्था का नाम विचारणा है।
- (३) तनुमानसा शुभेच्छा श्रीर विचारणा के श्रभ्यास से श्रीर इन्द्रियों के विषयों में श्रसकता होने से, मन के सूक्ष्म हो जाने का नाम तनुमानसा है।
- (४) सत्त्रापति गुमेच्छा, विचारणा श्रीर तनुमानसा के अभ्यास से श्रीर चित्त के विषयों से पूर्णतया विरक्त हो जाने पर सत्य श्रात्मा में स्थित हो जाने का नाम सत्त्रापत्ति है।
- (४) श्रसंसक्ति—चारों श्रभ्यासों के परिपक्व हो जाने पर जब मन में पूर्णतया श्रनासक्ति उत्पन्न हो जाती है एवं श्रात्मतत्त्व में दृढ़ स्थिति प्राप्त हो जाती है तब उस श्रवस्था का नाम श्रसंसक्ति है।
- (६) पदार्थाभावनी—पूर्व पाँचों अभ्यासी के निरंतर आचिरित होने से श्रीर आसाम में निश्चल स्थिति हो जाने से जब आन्तर श्रीर वाह्य वस्तुओं के अभाव की भावना दृढ़ हो जाती है तब उस स्थिति का नाम पदार्थाभावनी है।
- (७) तुर्थगा—पूर्वोक्त छः भूमिकात्रों के त्रभ्यास द्वारा पदार्थानुभवज्ञानशून्य होने से श्रापने त्रासली स्वरूप में निरन्तर स्थित रहने का नाम तुर्यगा है। जीवन्मुक्त लोगों को इस अवस्था का अनुभव होता है। विदेहमुक्ति इस अवस्था से परे है।

### उपनिषदीं में योग

कठ, वृहदारण्यक, मुण्डक तथा श्वेताश्वतरोपनिषद् के अनेक वाक्यों में योग की महिमा प्रस्फुट देखी जाती है। इसके पश्चात् कैवल्योपनिषद्, गर्भोपनिषद्, मैत्रायणी उपनिषद्, बृहज्जावालः, अमृतनादोपनिषद्, नादिवन्दूपनिषद्, ध्यानिवन्दूपनिषद्, योगतस्वोपनिषद्, वोगन्द्रापनिषद्, योगतस्वोपनिषद्, योगन्द्रापनिषद्, योगन्द्रापनिषद् अति उपनिषदों में भी योग का वर्णन और महस्त्र है। इनमें से एक का भी मनन कर लेने से जिज्ञासु जन के मन को पूर्ण समाधान मिलेगा और साध-ही-साथ योगविषयक गुत्र रहस्यों का परिशान भी प्राप्त होगा। इन उपनिषदों को सद्गुक के सुख से अवण करके मनन करना चाहिए; क्योंकि इनमें बहुत ही गुद्ध कियाओं का वर्णन है। उनका शुद्ध ज्ञान कियावान विद्वान गुरु के विना नहीं हो सकता। योग के प्रत्येक अंग के विषय में इन उपनिषदों में बहुत-कुछ कहा गया है। अतः उपनिषदों का पूर्णतया मनन करने पर हम इसी निष्कर्ष पर आते हैं कि यौगिक साधनों के विना हमारी पारमार्थिक प्रवृत्ति अधूरी ही रहती है।

### भोग में योग

वासनात्याग के लिए जंगल में जाने की या अप्रमुक किया करने की जरूरर नहीं है। उसके लिए तो ब्रह्मज गुढ़ द्वारा आ्रात्म-परमात्मस्वरूप का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर अन्तः करणा-विच्छन वासताओं का त्याग करना होगा। संघर्षमय जीवन की चञ्चलता को नष्ट कर समता के साम्राज्य में विचरना होगा। 'समत्वं योग उच्यते' का पालन करना होगा।

१ कल्याया-योगांक, पृष्ठ ११७

'सर्वमनास्था खलु' की घारणा दृद करनी होगी; ऐहिक ऐश्वयों को पाकर भी निर्लिप्त रहना होगा: सचा विदेह बनना होगा, तभी भोग में योग का आनन्द प्राप्त होगा, गृह में जंगल से अधिक मंगलमय जीवन व्यतीत होगा। इठयोग द्वारा किसी वृत्ति को समूल नष्ट करना अथवा किसी वृत्तिविशेष की, उत्पत्ति के पूर्व ही,नष्ट कर देना वास्तविक योग नहीं है। योगी तो वही है जो विश्व-वेंभव-सरोवर में खड़ा होकर भी अपने को स्खा (निर्लिस) रख सके, उसकी तरंगों का रंग अपने ऊपर न चढ़ने दे। विपय-इन्द्र में भी निर्देन्द्र (निर्विकार) रहे । निर्वात दीप की भाँति चित्त को अचंचल श्रीर मन को एकाम रखे। सारांश यह कि सम्पूर्ण भोगों को भोगे: किन्त उसमें लिप्त न हो श्रीर कर्मफल का त्याग करे। गीता को भी यही मान्य है। गीता की मूल शिक्षा त्रासिक-हीन कर्मफल-त्याग ही है। गीता का आदेश है, भोग में यदि योग प्राप्त करना है तो चित्त में विक्षेप का प्रवेश मत होने दो, मन के विकारों को नष्ट करो, कल्पना को मिटा दो। उदासीनता के सेवन का अभ्यास करो, जंगल के बदले घर में ही सबा कर्मयोगी विदेह (जनक) बनो। निर्लिप्त होते ही ऋदि-सिद्धियाँ दासी हो जायंगी; तृष्णा हथ जोड़े खड़ी रहेगी: संतोष मित्र बन जायगा; फिर भय श्रीर चिन्ता किसकी १ बन्दन तो वासना में है। जब वासना लय हो गई तब जायत अवस्था होते कितनी देर लगेगी। वासनारहित योगी सदा ही जीवन्मक्त है।

वामकीलतांत्रिक योग की साधना में भी कर्म के त्याग और प्रहण की ऋ।वश्यकता नहीं है, केवल कर्मफलत्याग की आवश्यकता है।

# चौथा परिच्छेद

# वैष्णवमत

इम इतिहासखरड में 'मागवतधर्म' का संस्तेष में दिग्दर्शन कराने हुए कह आये हैं कि महाभारतकाल में परब्रह्म परमात्मा के रूप में विशेष रूप से विश्तु की पूजा चला पड़ी थी और वैदिककाल के वरुण तथा इन्द्र का स्थान विश्तु ले चुके थे। अब हमें यहाँ हतिहासकाल के बाद की प्रगति का दिग्दर्शन कराना है।

श्राज विष्णु की पूजा के साथ-साथ विष्णु के अवतार—राम और कृष्ण—की पूजा भारतवर्ष में सर्वमान्य हो गई है। अब हमें देखना है कि राम और कृष्ण की पूजा कब से प्रचलित हुई।

प्रीक राजा एिएटयालिकदाय का राजदृत हिलीयोडोर भागवतधर्म का अनुयायी था। वेसनगर के शिललेख से ज्ञात होता है कि ईसवी सन् के २०० वर्ण पूर्व हिलीयोडोर ने वासुदेव की प्रतिष्ठा में विष्णु ध्वजस्तम्भ बनवाया था, जिसपर एक लेख खुदवाया जिसमें 'परम भागवतो हिलीयोडोरः' आज भी खुदा हुआ देखा जाता है। इसके कुछ पूर्व धुसुग्रंडी के शिलालेख से ज्ञात होता है कि वासुदेव की पूजा होती थी। बाद के नानाघाट के शिलालेख से भी इसकी पृष्टि होती है। यह प्रायः निश्चित है कि प्रसिद्ध वैयाकरण पाणिनि ई० सन् के लगभग छः शताब्दी पूर्व हुए थे। पाणिनि के सृत्र (४१३१६५) से ज्ञात होता है कि वासुदेव की पूजा उनके समय भी प्रचलित थी। दिल्या के आलवार-समुदाय—जिनका जीवनकाल, श्रीशुद्धानन्द भारती के अनुसार, ईसवी सन् की सातवीं शताब्दी से लेकर नवीं शताब्दी पर्यन्त माना जाता है, वासुदेव-भक्त थे। किन्तु 'वासुदेव' से यह नहीं सममना चाहिए कि वह कृष्ण का पर्यायवाची शब्द है। तैचिरीय आरएयक के दसवें प्रपाठक में लिखा है—'नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नी विष्णुः प्रचोदयात्।' यहाँ वासुदेव शब्द विष्णु के रूप में आया है, किन्तु महाभारत में वासुदेव शब्द विष्णु के रूप में आया है, किन्तु महाभारत में वासुदेव शब्द वसुदेव के पुत्र श्रीकृष्णचन्द्र का द्योतक है।

### श्रीकृष्ण

घुसुरडी के शिलालेख में वासुदेव के साथ संकर्षण (बलदेव ) का उल्हेख है। अतएव यह स्पष्ट है कि वहाँ वासुदेव शब्द श्रीकृष्ण के लिए ही लिखा गया है। ऋग्वेद से लेकर महाभारत तक कृष्ण नाम के कितने महान पुरुषों का उल्लेख आया है। ऋष्वेद (१११६१२३) में विद्यकाय के पिता कृष्ण का नाम आया है। कीषीतकी ब्राक्षण (३०१६) में कृष्ण इतित का नाम आया है। ऐतरेय आरएयक (३१२१६) में कृष्ण इतित का नाम आया है और छान्दोग्य-उपनिषद् (३११७१४) में देवकीपुत्र कृष्ण को हम घोर-श्रंगिरस् के यहाँ अध्ययन करते पाते हैं। बाद महाभारत में कृष्ण का उल्लेख एक आचारवान, सर्वप्रिय, सत्यवादी, अदितीय योद्धा तथा राजनीति के रूप में आया है। इरिवंशपर्व में, बो बहुत बाद की रचना है, और जो स्पष्टतया महाभारत का खिलपर्व है, कृष्ण की बाललीला का विस्तारपूर्व उल्लेख है। इसकी पुष्टि श्रीमद्भागवतपुराणान्तर्गत दसवें स्कन्ध द्वारा भी हुई है। इससे यह स्पष्ट शात होता है कि बृन्दावनलीला का प्रचार बहुत पीछे महाभारत के निम्नलिखित श्लोक के आधार पर हुआ।

श्रीकृष्ण ! द्वारकावासिन् ! गोपगोपीजनिपय ! कौरवै: परिभृतां मां किं न जानासि केशव !!

श्राचार्य बलदेव उपाध्याय का विचार है कि "महाभारत में द्रौपदी की यह उक्ति है। इसमें 'गोपगोपीजनियिय' शब्द इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि महाभारत कृष्ण की बाललीलाश्रों से—गोपियों के साथ कीड़ा करने से—पूर्ण परिचित है। श्रतः इन लीलाश्रों को किलात तथा नवीन मानना नितान्त श्रनुचित है।"

किन्तु इस सम्बन्ध में श्रीचिन्तामिण्विनायकवैद्य-सदृश विद्वानों की राय है कि
महाभारत को वर्त्त मान स्वरूप ई० सन् से लगभग २५० वर्ष पूर्व मिला। उस समय तक
"यह कलाना थी कि गोपियाँ श्रीकृष्ण से जो प्रेम करती थीं वह निव्यांज, विषयातीत श्रीर
ईश्वर-भावना से युक्त था। यही कलाना महाभारत में दिखाई देती है। वस्त-इरण के समय
द्रीपदी ने श्रीकृष्ण की जो पुकार की थी उसमें उसने उन्हें 'गोपीजनिष्य' नाम से सम्बोधित किया था। स्वय् है कि इस नाम का अभिप्राय यही है कि वे दीन-श्रवलाश्रों के
दु:खहत्तां हैं। उस नाम में यदि निन्य अर्थ होता तो सती द्रीपदी को पातिवत की श्रानिपरीक्षा के समय उसका स्मरण नहीं होता। यदि होता भी तो वह उने मुख से कदापि न
निकालती, श्रीर यदि निकालती भी तो वह उसके लिए फलपद नहीं होता। श्रतएव यह
निर्विवाद है कि इस नाम में गोपियों का विषयातीत भगवत्येम ही गर्भित है।""

वृन्दावन की लीला काल्पनिक है। उसका प्रमाण हमें महाभारत से ही मिलता है। जब शिशुपाल ने कृष्ण को सभा में एक सी गालियाँ दीं तब उनमें कृष्ण की गोपियों के साथ रासलीला का कहीं उल्तेख तक नहीं किया। गालियाँ देने के सिलसिले में शिशुपाल ने बहुत-सी अनर्गल बातें कहीं। यदि कृष्ण का बाल्यकाल वास्तव में कल्पित होता तो यह बात शिशुपाल के मुख से निकले बिना नहीं रहती और उन घटनाश्रो को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर अत्यन्त कल्पित रूप में वह कहता। इसके अतिरिक्त यह सर्वभान्य है कि कृष्ण मिल्ल-विद्या में निपुण थे और उनकी प्रशंसा सुनकर कंश ने उन्हें मल्ल-विद्या में निपुण थे और उनकी प्रशंसा सुनकर कंश ने उन्हें मल्ल-विद्या में निपुण थे और उनकी प्रशंसा सुनकर कंश ने उन्हें मल्ल-विद्या में निपुण थे और उनकी प्रशंसा सुनकर कंश ने उन्हें मल्ल-विद्या में निपुण थे और उनकी प्रशंसा सुनकर कंश ने उन्हें मल्ल-विद्या में निपुण थे और उनकी प्रशंसा सुनकर कंश ने उन्हें मल्ल-विद्या से निपुण थे स्न

१ चि० वि० वैश, महाभारत-मीमांसा—१४ ५६८

मशुरा बुलाया था श्रीर उस युद्ध में ही कृष्णा ने करा को मारा । यह अकाट्य सिद्धान्त है कि ऐसे बालमहल को कामवासना कभी नहीं हो सकती।

श्रतएव वैद्य महोदय इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि 'वर्त्तमान महाभारत के समय तक यही धारणा थी कि गोपियाँ श्रीकृष्ण से केवल निर्विषय प्रेम करनेवाली परम भक्ता थीं। परन्तु धीरे-धीरे भक्तिमार्ग में जब भक्ति की मीमांसा होती है तब सम्भव है कि भक्ति की उपमा उस प्रेम से दी गई हो जो श्रसती का जार से रहता है।"

इस प्रकार जहाँ उपनिषद् में कृष्ण का वर्णन एक मेधावी ब्रह्मचारी छात्र के रूप में किया गया है, वहाँ महाभारत में देवी शक्तियों से समन्त्रित पुरुषोत्तम के रूप में श्रीर हरियंश एवं श्रीमद्भागवत में परब्रह्म परमेश्वर के रूप में।

### श्रीराम

रामक्षेतार का उल्तेख गुप्तवंश के प्रतिभाशाली राजात्रों के शिलालेखों में नहीं है। किन्तु गुप्तकालीन कालिदास ने पहले-पहल अपने रघुवंश में 'रामाभिधानोहरिः' (१३।१) कहा है। रामानन्द स्वामी के पूर्व भी राम की उपासना का उल्तेख हमें कई आलवारों के पदों तथा चित्रियों में मिलता है। पुराणों ने राम को विष्णु का सातवाँ अवतार माना है। साम्प्रदायिक उपनिपदों में त्रीर विशेषतः रामग्हस्योपनिपद् में राम की निर्विष्न पूजा के लिए सखावेष्टित रूप की आवश्यकता बताई गई है। तुलसीदास के अन्थों में रामोप्तासना का पूर्ण परिष्व रूप देखने में आता है।

इस प्रकार विष्णु पूजा के साथ-साथ विष्णु के अवतार रूप में पहले कृष्ण की पूजा श्रीर उसके बाद राम की पूजा श्रारम्म हुई और भिन्न-भिन्न श्राचारों ने विष्णु, कृष्ण एवं राम की पूजा घर-घर फैलाकर सारे भारत को वैष्णुवधर्म की तरंग में बहा दिया। इन प्रचारकों में आलवार सन्त, विष्णु स्वामी, वामनाचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, रामानुज एवं तुलसी, सूर आदि अनेक विणाव सन्त हुए। शंकराचार्य के विरोध में रामानुज, वल्लम आदि ने भिक्तमार्य-समन्वित भिन्न-भिन्न प्रकार का द्वत-सम्प्रदाय चलाया जिसका यहाँ संज्ञेप में तुलना-तमक वर्णन किया जायगा। इन लोगों ने भी अपने मत की पृष्टि के लिए शंकर के समान ही प्रस्थानत्रथी अर्थात् दशोपनिपद, ब्रह्मसूत्र और गीता गर भाष्य रचे।

### (क) आलवार सन्त

दिल्ला भारत में लोगों के हृदय में भगवत्त्री स की लुभती हुई ली को पुन: उद्दीप्त
तथा वायुमण्डल को पिवत्र करनेवाले कुछ वैष्णाव मन्त हुए जो आलवार नाम से
प्रसिद्ध हैं। आलवार का अर्थ है अध्यात्म-ज्ञानरूपी समुद्र में गहरे गोते लगानेवाला।
आलवार उन्त गीता की सजीव मूर्ति, उपनिपदों के जीते-जागते नमूने, भगवान
के चलते-फिरते मन्दिर, और भगवाप्रेम की कलकलिनादिनी सरिता थे। आलवारों
की संख्या बारह मानी जाती है। उन्होंने नारायण, राम, कृष्ण आदि के गुणों का
वर्णन करनेवाले हजारों पद रचे जिनको सुनकर हृदय एक बार फड़क उठता है। आल-

१ महाभारत-मीमांसा, पृ० ५६८-६६

वार सन्त इतने सीवे-सादे, इतने विनयी, भगवायेम में इतने भीगे हुए श्रीर संसार से इतने अपर उठे हुए थे कि उन लोगों ने इस बात की बिल्कुल परवा न की कि उनके सुन्दर सुललित भावमय पदों को लोग जानें। उनका चित्त सदा नारायश के चिन्तन में लीन रहता था, उनकी वास्ती केवल भगवान के गुस्तों का गान करती थी।

श्राल गरों का समय ईसवी सन् की सातवीं शताब्दी के लगभग माना जाता है। इनके पदों का संग्रह श्रीर प्रचार, नाथमुनि द्वारा हुआ, जो स्वयं बड़े मक्त श्रीर विद्वान थे। श्रीनाथ के वंशज यामुनाचार्य-द्वारा निरूपित प्रवृत्तिमार्ग को एक निश्चित रूप देकर उसका प्रचार श्राचार्य रामानुज ने किया। श्रालवार सन्त भिन्न-भिन्न जातियों में उत्पन्न हुए थे, परन्तु सन्त होने के नाते उन सबका समान रूप से श्रादर है। इन सन्त कवियों के चार हजार पद 'दिव्यप्रवन्य' नामक प्रन्थ में संग्रहीत हैं, जो ज्ञान, प्रेम, सौन्दर्य, समता श्रीर श्रानन्द की भावना से श्रोत-प्रोत श्रध्यात्मज्ञान के श्रमूल्य खजाना हैं। दिल्ला के सभी वैष्ण्य श्रपने-श्रपने घर में तथा मन्दिर में एवं सब प्रकार के उत्सव, धार्मिक कृत्य तथा पूजा में 'तिरुवाय मोड़ी' नामक दिव्यप्रवन्य को गाते हैं जिसका श्रर्थ तिमल भाषा में 'सन्तों के पवित्र मुख से निकली हुई दिव्य वाणी' है।

ये बारह श्रालव र (१) पेरिश्चालवार (विष्णुपिय), (२) श्रीश्चारादाल (रंगनायकी), (३) कुल-शेक्य श्चालवार, (४) विद्यनारायण, (५) मुनिवाहन, (६) पोयग, (७) भूतताल-पार, (८) पेपालवार, (६) मितिसार श्चालवार, (१०) नीलस्ट, (११) मधुर कवि श्चौर (१२) नम्मालवार के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनमें हरएक का चरित्र विमल है। उन लोगों ने संपत्ती शांकाश्चों का यथोचित उत्तर देते हुए यह सिद्ध किया कि भगवान नारायण के चरणों में श्चपने को सर्वतोमावेन समर्थित करना ही कल्याण का एकमात्र उपाय है। भगवान नारायण ही हमारे रक्तक हैं। वे श्चपनी योगमाया से साधुश्चों की रक्ता श्चौर दृष्टों का दलन करने के लिए समय-समय पर श्चवतार लेते हैं। वे समस्त भूतों के हृदय में स्थित हैं। भगवान माया से परे हैं श्चौर उनकी उपासना ही माया से छूटने का एकमात्र उपाय है। प्रत्येक श्चालवार का चरित्र एव उपदेश पठन एव मनन करने योग्य है। इन लोगों ने कोई सम्प्रदाय कायम नहीं किया।

### (ख) विष्णुस्वामी

विष्णु स्वामी का सम्प्रदाय सर्वापेना अधिक प्राचीन है। सम्भवतः आप तीसरी शताब्दी में वर्तमान थे। शास्त्रों के अध्ययन से विष्णु स्वामी का चित्त हान्त और बुद्धि पिवत्र हो गई थी। उन्हें परमात्मा के सत्य-स्वस्त का ज्ञान हो गया था। साथ ही, उनकी इच्छा थी कि सर्वमान्य सरल धर्म का प्रचार हो। उन दिनों एक ओर शाक्त-जेंसे सम्प्रदायों में अनाचार और अपिवत्रता फैल गई थी और दूसरी ओर शेव और बौद्ध प्रभृति धर्मों में किंतिन नियम, योग-साधन और कायाकष्ट का आधिपत्य हो गया था। विष्णु स्वामी ने लोकरिच के अनुकृल विष्णुव-सम्प्रदाय की स्थापना की। मूर्तिपूजा प्रचलित हो चुकी थी। अतः उन्होंने विष्णु के प्रतिमापूजन को ही शास्त्र-सम्मत वतलाया। उनका मत है कि विष्णु की पूजा और मित से ही मुक्ति मिल सकती है। उन्होंने काया-कष्ट को निरर्थक और विष्णु के नाम-स्मरण को मोन्न का साधन बतलाया। उनका उपदेश आहाणों तक ही

सीमित था। सम्मवतः वे अन्य लोगों को दीन्ना नहीं देते थे। अतः यह मत सर्वव्यापी नहीं हो सका।

## (ग) यामुनावार्य

यामुनाचार्य वर्तमान वेप्णवधर्म के प्रवर्तक रामानुज के आदिगुरु थे। यामुनाचार्य के दादा नाथमुनि वेष्णव-सम्प्रदाय के एक प्रधान आचार्य थे। नाथमुनि ने योग की अद्भुत सिद्धियाँ प्राप्त कर ली थीं और योगेन्द्र कहलाते थे। यामुनाचार्य का जन्म संवत् १०१० में मदुरा (मद्रासपान्त में) हुआ था। उनकी अलीकिक प्रतिभा का परिचय उनके बचपन में ही मिलने लगा। यह अपने गुरु से शिज्ञा पाकर थोड़े समय में सब शास्त्रों में पारंगत हो गये। बारह वर्ष की अवस्था में पाग्रहुराज की सभा में दिग्विजयी पिष्डत कोलाहल को पराजित कर शास्त्रार्थ-पूर्व-प्रतिज्ञा के अनुसार उनका आधा राज्य प्राप्त कर लिया। शास्त्रार्थ में बालक यामुन ने कोलाहल से निम्नलिखित प्रश्न किये—

(१) आपकी माता वन्ध्या नहीं हैं, इस बात का खरडन कीजिए।

(२) पार ख्याधीश धर्मशील हैं, इसका खरडन कीजिए।

(३) रानी, सावित्री की तरह, साध्वी हैं, इसका खएडन कीजिए।

कोलाइल चकराये, व उत्तर न दे सके। अन्त में यामुनाचार्य ने इन प्रश्नों का उत्तर निम्नलिखत रीति से दिया—

(१) जैसे सिर्फ एक वृद्ध से बगीचा नहीं हा सकता, उसी तरह जिस किसी के एक

सन्तान है उसे बन्ध्या के सिवा दूसरा क्या कहा जा सकता है ?

(२) शास्त्र का वचन है कि राजा को समस्त प्रजा के पाप का अंश मिलता है। राजा को सबसे अधिक पाप के बोक्त का वहन करना पड़ता है। अतएव वास्तव में राजा धर्मशील नहीं हो सकता।

(३) प्रत्येक कन्या विवाह के पहते अपिन, वरुण तथा इन्द्र की अपिश की जाती है और तत्पश्चात् जिस पुदा से विवाह होता है उसकी अपिश की जाती है। अतएव किसी

स्त्री को इम माध्यी नहीं कह सकते।

बालक यामुन राजगद्दी पर बैठकर बड़ी टच्चता के साथ राजकाज संभालने लगे। जब यामुन २३ वर्ष राज्य कर चुक तब उनके दादा नाथमुनि के शिष्य राम मिश्र उनके पास श्राये श्रीर बोते—महाराज, ग्रापके पितामह ब्रापके लिए बहुन घन छोड़ गये हैं। उसे लेने के लिए ब्राप्त मेर साथ चिलए। राजा साथ चिता। राम मिश्र राजा को इस बहाने श्रीरंगनाथजी के मन्दिर में ले श्राये। रास्ते में परम भक्त राम मिश्र के सत्संग तथा सगबत्सम्बन्धी संलाप के कारण यानुनाचार्य के हृदय में भक्ति का स्रोत उमइ पड़ा। वैराग्य से उनका हृदय भर गया। वे राम मिश्र के उपदेश मुनकर मुग्ध हो गये श्रीर उसी दिन से राजपाट छोड़ श्रीरंगजी के सेवक हो गये। उन्होंने सच्चा धन प्राप्त कर लिया श्रीर श्रपना शेष जीवन भगवत्सवा तथा श्रन्थ-प्रस्थायन में बिताया।

यामुनाचार्य, रामानुज के परम गुरु थे । उनका रामानुज पर बहुत स्नेह था । रामानुज ने भी यामुनाचार्य के मन की तीन कामनाश्चों को भली भाँति पूर्ण किया ।

## ् (घ) रामानुजाचार्य झौर उनका विशिष्टाइ त

रामानुज ने कांची में यादवपकाश नाम के गुरु से वेदाध्ययन किया। उनकी बुद्धि इतनी कुशाम थी कि वे अपने गुरु की व्याख्या में भी दोप निकाल दिया करते थे। विद्या, चरित्रवल और भिनत में रामानुज अद्वितीय थे। उन्होंने योग के वल से कांची की राजकुमारी को प्रेतबाधा से मुक्त कर दिया। श्राचार्य रामानुज दया में भगवान बुद्ध के समान, प्रेम और सहिष्णुता में ईसामसीह के प्रतियोगी, शरणागतवत्सलता में श्रालवार-सन्तों के श्रनयायी श्रीर प्रचारकार्य में जगदगुरु शंकराचार्य के समान उत्साही थे। उन्होंने तिरुकोरिन्द्र के महात्मा नाम्ब से अष्टाच्चरमंत्र (श्रोम नमो नारायणाय) की दीचा ली थी। गुरु ने मत्र देते समय उनसे कहा था कि इस मंत्र के जप से विभ्याचाम मिलेगा। अतएव उसे गुप्त रखने का आदेश दिया। किन्तु गुरु की अनुपरियति में रामानुज ने सभी वर्णों के लोगों को एकत्र कर, मन्दिर के शिखर पर खड़ा होकर, यह मंत्र सुना दिया। गुरु ने जब रामानुज की इस धृष्टता का हाल मुना तब उनपर बहुत कद हुए और कहने लगे-तुम्हें इस अपराध के लिए नरक भोगना पड़ेगा। रामानुज ने इसपर बहुत विनय-पूर्वक कहा- भगवन, यदि इस महामंत्र का उच्चारण कर हजारी श्रादमी नरक की यंत्रशा से बच सकते हैं तो मुक्ते नरक भोगने में श्रानन्द ही होगा। रामानुज के इस उत्तर से गुरु का क्रोध शान्त हो गया। उन्होंने बड़े प्रेम से उन्हें गले लगाया और ग्राशीर्वाद दिया । इस प्रकार रामानुज ने ग्रपनी समदर्शिता श्रीर उदारता का परिचय दिया।

उन दिनों श्रीरंगम् पर चोल देश के राजा का श्रिधिकार था। वह बड़ा कट्टर शैव था। उसने श्रीरंगजी के मन्दिर पर एक ध्वजा स्थापित करा दी थी जिसपर लिखा था— 'शिवात्परतरो नास्ति' (शिव से बहुकर कोई नहीं है)। जो कोई इसका विरोध करता उसके प्राचों पर श्रा पड़ती। रामानुज राजा का श्रीमिप्राय जान गये श्रीर मैस्रराज्य के शालमाम नामक स्थान में रहने लगे। वहाँ वारह वर्ष रहकर वैध्यावधर्म की बड़ी सेवा की। चोल राजा के देहान्त हो जाने पर श्राचार्य रामानुज श्रीरंगम् वापस श्राये श्रीर उन्होंने मन्दिर बनवाया। इसके बाद देश में श्रमण करके हजारीं नर-नारियों को मिक्त-मार्ग में लगाया।

रामानुज के ७४ शिष्य थे जो सब-के-सब मंत हुए। सारा जीवन साधन, भजन श्रीर धर्मप्रचार में व्यतीत कर श्राचार्य दे प्रायः १२० वर्ष की श्रवस्था में ११६४ विक्रमाब्द में दिन्यधाम की प्रस्थान किया।

रामानुज ने गुरु यामुनाचार्य की इच्छा के अनुसार ब्रह्मस्त्र, विष्णुसहस्त्रनाम और आलवारों के 'दिज्यप्रवन्धम्' की टीकाएँ स्वयं लिखीं तथा लिखवाई'।

रामानुज ने विशिष्टाद्वीतमत का प्रचार किया। इस सम्प्रदायवाले लक्ष्मी तथा विष्णु और उनके अवतारों की प्रथक-प्रथक किया युगलरूप में उपासना करते हैं। श्रीराम पर विशेष भाव रखते हैं। शैवमतावलियों से बड़ा द्वेप रखते हैं। उत्तरभारत में इस सम्प्रदाय का अधिक प्रचार नहीं है। रामानुजी ललाट में नासामूल से लेकर केश-पर्यन्त गोपीचन्दन का खड़ा तिलक लगाते हैं और उसके बीच में एक लाल रेखा

श्रंकित करते हैं। उत्तके ललार, करठ, बाहु, नाभि, पार्श्व, कर्णंनूल, शिरोमध्य, पीठ श्रादि द्वादश श्रंगों में शंख-चार का चिह्न श्रंकित रहता है।

रामानुज के मतानुसार ध्यान श्रीर उरायना मुक्ति के साधन हैं, ज्ञान मुक्ति का साधन नहीं है। मुक्ति प्राप्ति का उपाय भिक्ति है। भगवान के चरणों में श्राल्य-समर्पण करने से जीव को शान्ति मिलती है। भगवान की प्रसन्नता से ही मुक्ति मिल सकती है।

## (व) श्राचार्य रामानन्द

रामानन्द का समय पन्द्रहवीं शती का मध्यभाग माना जाता है।

रामानन्द ने देश के लिए तीन मुख्य काम किये। पहला तो उन्होंने घोर साम्प्रदायिक यह-कलह शान्त किया। दूसरा यह कि लोदी बादशाहों की हिन्दू-संहारिणी वृत्ति को दबाया और तीसरा काम उनका वैष्णवमत को लोकप्रिय बनाना था।

रामानन्द के सम्प्रदाय का प्रचार एक घटना के कारण हुआ। कहा जाता है कि रामानन्द एक बार देशाटन करने निक ते। दीर्पकाल तक भारत के भिन्न-भिन्न भागों में भ्रमण करते रहे। तन्कालीन वैष्णव-सम्प्रदाय का नियम था कि भोज्य पदार्थ पर यदि दृष्टि पड़ जाय तो वह अपित्र हो जाता था और फेंक दिया जाता था। रामानन्द ने देशभ्रमण में इस नियम का पालन नहीं किया। अत्यव्व वे पतित माने गये। जब उनके गुढ़ राघवानन्द ने भी उनके गुढ़भाइयों की बात का समर्थन किया तब उन्हें बहुत दुःख हुआ और उन सबका साथ छोड़कर अपने नाम से एक भिना सम्प्रदाय की स्थापना की।

रामानन्द काशी में पंचगगाघाट पर निवास करते ये ऋौर ऋापने वहीं शरीर-त्याग किया।

रामानन्दी विष्णु के समस्त स्त्रवतारों को मानते हैं स्त्रीर श्रीराम को स्त्रपने इष्टदेव के रूप में पूजते हैं। रामानुजी वैष्णव की भाँति वे पृथक् किंवा युगल मूर्ति की स्त्राराधना करते हैं। शालग्राम तथा नुलसी पर विशेष श्रद्धा रखते हैं। केवल नाम-जप स्त्रीर स्मरण को मोज का साधन मानते हैं।

रामानुज-सम्प्रदाय का कठोर नियम उन्हें पसन्द नहीं था। अतएव उन्होंने अपने शिष्यों को खान-पान के विषय में स्वतन्त्र रहने की आज्ञा दी। वे अपनी इच्छा तथा लोक-व्यवहार के अनुसार इस विषय में आचरण कर सकत हैं।

इस सम्प्रदायवालों का रामनाम गुरुमंत्र है। वे एक दूखरे से मिनने पर 'जय श्रीराम', 'जय राम', 'सीताराम' इत्यादि शब्दों से अभिवादन करते हैं।

रामानन्द के अनेक शिष्य ये जिनमें कवीर, रेदास, पीगा, धन्ना आदि १२ प्रधान थे। इनमें कबीर जुलाहा, रेदास चमार, पीपा राजपूत, धन्ना जाट और सेन नापित थे। इससे स्रष्ट है कि रामानन्द ने ऊँच-नीच का भेदभाव नहीं रखा और सब जाति के लोगों को शिष्य बनाया। गोस्त्रामी तुनसीदास आपके ही अनुयायी थे।

रामानन्द-सम्प्रदाय की सिद्धा का सार है कि ईश्वर की भक्ति करके जीव सांसारिक कर्धों से तथा श्रावागमन से बच सकता है। यह भक्ति राम की उपासना से ही प्राप्त हो सकती है। इस उपासना के श्राधिकारी मनुष्यमात्र हैं। जाति-पाँति का मेद इसमें अवरो र उपस्थित नहीं कर सकता।

रामानन्द का कार्यक्षेत्र उत्तरभारत रहा श्रीर श्राज उत्तरभारत के पायः समस्त रामभक्त वैष्णव रामानन्दी हैं। श्रयोध्या इस मत का मुख्य केन्द्र है।

रामानन्दी श्रीर रामानुजी तिलक में विशेष श्रन्तर नहीं है। केवल भिन्त-भिन्त रुचि के कारण पुरुद्र की श्रन्तर्यत्ती रेखा के रूप श्रीर परिमाण में कुछ श्रन्तर श्रा गया है।

रामानन्दी गृहस्थ श्रीर उदासी दोनों होते हैं। उदासी कापायवस्त्र धारण करते श्रीर वैरागी के नाम से सम्बोधित होते हैं। वैरागियों में खान-पान का भेदभाव तथा छूतछात नहीं रहता है।

(अ) मध्याचार्य भौर उनका द्वेतमत

दिल्लाभारत के बोलियाम में आवार्य मध्य का जन्म संवत् १२५६ में हुआ था। इन्होंने अन्तेश्वरमठ में वेदशास्त्राटि का अध्ययन किया। ग्यारह वर्ष की उम्र में ही अद्वांतमत के सन्यासी आचार्य सनककुलोद्धव अच्युतपद्धाचार्य (नाम.न्तर शुद्ध नन्द) से दीज्ञा ले ली। यहाँ पर इनका नाम पृश्येष्ठ रखा गया। सन्यास लेकर इन्होंने गुरु से वेदानत पढ़ना आगम्म किया। जब वेदानतशास्त्र में पारंगत हो गये तब गुरु ने इन्हें आनन्दतीर्थ नाम देकर मठाधीश बना दिया।

मध्याचार्यं बहे धर्मनिष्ठ ख्रीर विद्वान पुरुष थे। उन्होंने रामानुज तथा शंकर-प्रशृति धर्माचार्यों के सिद्धान्त का मनन किया। विचार करने पर न इन्हें शंकर का ख्रद्धौत ही पसन्द ख्राया न रामानुज का विशिष्ट द्वीत ही। इन्होंने सन्यासमार्ग का परित्याग कर लोकरुचि के ख्रनुकृल द्विधातत्त्व-युक्त द्वीतमत का प्रतिपादन किया। इन्होंने विष्णु को जगत् का नियन्ता ख्रीर परमेश्वर बतलाया तथा स्वष्ट शब्दों में कहा—

### एको नारायणो ह्यासीत् न ब्रह्मा न च शंकरः। स्रानन्द एक एवाम स्रासीन्नारायणः प्रमुः॥

त्रर्थात् श्रारम्भ में एकमात्र श्रद्धितीयस्वरूप भगवान नारायण विराजमान थे। न ब्रह्मा थे श्रोर न शंकर। नारायण सर्वगुण-सम्बन्न, स्वतन्य श्रीर श्रानन्दस्वरूप हैं। उन्हीं के शरीर से ब्रह्मादि देव पेदा हुए श्रीर सृष्टि हुई।

मध्वाचार्य ने स्त्रभाष्य, ऋग्वेदभाष्य, दशो।निपद्भाष्य, गीताभाष्य आदि ३७ प्रन्थों की रचना की। इन्होंने उड़ियो (मालावार) के मन्दिर में विष्णु के अतिरिक्त सीताराम, कालियमर्दन, वराह, नृसिंह-प्रभृति देवताओं की मूर्ति प्रतिष्टित की।

मध्याचारियों की उपासना के तीन अंग हैं -(१) श्रंकन, (२) नामकरण श्रीर (३) भजन। श्रंकन श्रर्थात् विष्णु के शंख-चक-गदा-पद्मादि चिह्नों से शरीर को श्रंकित करना तथा तप्तसुद्रा धारण करना। नामकरण श्रर्थात् श्रपनी सन्तानों का विष्णुपर्यायवाची नाम रखना, श्रीर नाम का कायिक, वाचिक मानसिक भजन करना।

इस मत में भक्ति ही मुक्ति का साधन है। ध्यान के विना ईश्वर-साद्धात्कार नहीं होता। इनके मत से भक्ति की दस विधियाँ हैं—(१) सत्य बोलना, (२) हित वाक्य बोलना, (३) सत्पात्र को दान देना, (४) प्रिय भाषण, (५) स्वाध्याय, (६) विपन्न व्यक्ति का उद्धार, (७) शरणागात की रह्या करना, (८) दिरिद्र का दुःख दूर करना, (८) केवल भगवान के दास वनने की इच्डा रखना और (१०) गुरू और शास्त्रों में विश्वास रखना।

वैष्णाय की भाँति मध्याचारी खड़ा तिलक लगाते हैं, किन्तु मध्य में लाल श्रयवा पीली रेखा के बदले कृष्ण रेखा श्रंकित करते हैं श्रीर उसके शिरोभाग पर हरिद्रा की गोल विन्दी लगाते हैं।

## (ज) निम्शाकीचार्य श्रीर उनका द्वेताद्वेतमत

इनका मूल नाम नियमानन्द था। इनका जन्म निजाम-राज्य (दिन्ति हैदराबाद) के बेदर नामक ग्राम में हुआ था। इन्होंने राधाकृष्ण की मूर्ति स्थापित कर उनकी पूजा करने का उपदेश दिया।

ये वृन्दावन में रहा करते थे। इनके श्रानुयायी इन्हें सूर्य का श्रावतार मानते थे। भक्तमाल में इनके सम्बन्ध की यह श्रालीकिक कथा है।

एक बार अपनी कुटी में एक चन्याची से धर्म-चर्चा करते-करते सन्थ्या हो गई। सन्याची रात में भोजन नहीं करते। अत्राप्य इन्होंने सूर्य से कुछ देर और ठहरने का अनुरोध किया और जबतक आतिथि ने भोजन-कार्य समाप्त नहीं किया तबतक सूर्य अस्ताचल पर नहीं गये। साधु के भोजन करते समय सूर्य का प्रकाश नीम के पेड़ पर चमकता रहा, अत्राप्य उसी दिन से इनका नाम निम्बाकांचार्य पड़ा।

निम्बार्काचार्य ने है ताहूँ तसम्प्रदाय का विशेष प्रचार किया। इनके मत से भक्ति ही मुक्ति का राधन है; उपासना द्वारा ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। कृष्ण को ही ये भगवान् का अवतार मानते थे। अतएव इन्होंने भगवान् कृष्ण की पूजा और मिक्त का आदेश दिया।

इस सम्प्रदाय की गद्दी मथुरा के पास यसनातट पर है। इसके अनुयायी उत्तरभारंत में अधिक पाये जाते हैं। इस सम्प्रदायवाने गोपीचन्दन का खड़ा तिलक और उसके बीच में कृष्णवर्ण की बिन्दी लगाते हैं।

## (स) वल्लभाचार्य श्रीर उनका शुद्धाद्वैतमत

वल्लभाचार्य का जन्म संवत् १५३५ में रामपुर (मध्यप्रदेश) के जिते में हुआ। काशी में ११ वर्ष की आयु में विद्याध्ययन समाप्त कर बृन्दावन आये। यहाँ कुछ काल रहकर तीर्थाटन करने निकले। विजयनगर के राजा कृष्णराय की सभा में विद्वानों को शास्त्रार्थ में हराया। यहाँ पर इन्हें विष्णयाचार्य की पदवी मिली। तत्परचात् इन्होंने बृन्दावन एवं गिरिराज आदि जगहों में रहकर भगवान कृष्ण की प्रेममयी आराध्यना की। इनकी अष्टयामसेवा बड़ी ही सुन्दर है और उसमें माधुर्यभाव का बड़ा सुन्दर प्रकाश हुआ है। कहा जाता है, बाद में भगवान कृष्ण ने इन्हें वात्सल्यभाव से उपासना के प्रवार की आजा दी। अत्याप्त भगवान की आजा से २८ वर्ष की अपस्था में इन्होंने विवाह किया, जिससे विद्वलस्वामी का जन्म हुआ। उन दिनों लोग धर्म के किटन नियमों का पालन करने-करते ऊव उठे थे। वे सांसारिक सुखों में तन्मय हो रहे थे और उन्हें तिनक भी त्याग करना पसन्द नहीं था। अत्याप्त इन्होंने राधाकृष्ण की लीला के प्रति पूर्णभक्ति का उपदेश देकर लोगों को अपने धर्म में दीज्ञित करने की चेष्टा की।

ये राधाक्तम्य के अनन्य उपासक थे। इनकी दिनचर्या में भगवान् की सेवा के अति-रिक्त अन्य किसी वस्तु के लिए स्थान नहीं है। इनकी उपासना के तीन अंग हैं— भोग, राग और सेवा। इन तीनों वस्तुओं के द्वारा भगवान् का अनुमह प्राप्त करना और अनन्तर मुक्ति पाना इनका लक्ष्य है। भगवान् के अनुमह को ही भागवत में पुष्टि कहा गया है—पोषणं तदनुमहः (भागवत)। इसीलिए यह मार्ग पुष्टिमार्ग कहलाता है।

सूर तथा श्रष्टछाप के श्रन्य किवयों ने कृष्ण की—जो उनके इष्टदेव हैं, —पूर्णब्रह्म पुरुशेत्तम माना है, जिनके सगुण, निर्णुण दो रूप हैं। ब्रह्म का निर्णुण रूप दुरिमगम्य है; श्रातप्य सगुण का श्राधार श्रावश्यक है। सगुण रूप की लीला के गुणगान को ही सूर ने श्राध्यात्मिक सिद्धि का साधन माना है। सूर तथा श्रष्टछाप के किवयों ने जीव को स्त्री तथा ब्रह्म को पुरुष माना है। जिस प्रकार पत्नी पित से बिछुड़कर दुखी होती है उसी प्रकार यह जीवात्मा ब्रह्म से बिछुड़कर मर्त्यलोक में श्रा गई है, जो दिन-रात प्रियतम के वियोग में श्रश्रु बहाया करती है।

वल्लभाचार्य के ८४ शिष्य हुए, जो ८४ वैष्णव के नाम से विख्यात हैं। ये अपने शिष्यों को 'श्रोम् नमो भगवते वासुदेवाय' अथवा 'श्रीकृष्णः शरणं मम' मंत्र का उपदेश देते थे। इन्होंने श्रीमद्भागवत पर सुबोधिनी नाम की टीका लिखी है जो इस मत का प्रधान साम्प्रदायिक ग्रन्थ है।

गुजरात में इस सम्प्रदाय का विशेष प्रचार है। वहाँ के धनी-मानी श्रीर विणुक्-वैश्य इसमें सम्मिलित हैं। वे गुरु को ईश्वर मानते हैं श्रीर 'जय श्रीकृष्ण', 'जय गोपाल' से परस्पर श्रीभवादन करते हैं। वल्लभसम्प्रदायी मन्दिरों में विविध प्रकार के पत्रवान श्रीर फल भगवान कृष्ण को भोग लगाये जाते हैं, श्रीर पुजारियों तथा मन्दिर के सेवकों द्वारा प्रसाद के रूप में भक्तों के बीच बेचे जाते हैं। नाथद्वारा के मन्दिर का राग-भोग प्रसिद्ध है। यह मन्दिर उदयपुर-राज्य में है। यहाँ प्रतिदिन राग-भोग में इजारों रुपये व्यय होते हैं। जन्माएमी, शरतपूनो, श्रन्नकृट श्रादि श्रवसरो पर श्रीर भी श्रिधिक व्यय होता है।

## (ट) चैतन्य-महाप्रश्च और उनका अचिन्त्य-भेद्भाव

यह एक नृहद्वेष्ण्य-सम्प्रदाय है। बंगाल में कृष्ण् की भक्ति के प्रचार का श्रेय चैतन्य-महाप्रभु को है। उनका जन्म १४०७ शकाब्द में नवद्वीप (बंगाल) में हुन्ना। वे बचपन से ही बड़े मेधाबी थे। सदा एकाम्रचित्त से भागवत का पाठ किया करते थे। यहस्था-श्रमी होने पर भी श्रीकृष्ण् की उपासना में निरन्तर लीन रहा करते थे। श्रन्त में उन्हें वैराग्य हो गया श्रीर उन्होंने २४ वर्ष की अवस्था में सन्यास महस्य कर लिया। किर छः वर्षों तक भिन्न-भिन्न स्थानों में घूमकर कृष्ण्मिक्त का प्रचर किया। इसके बाद जगन्नाथपुरी में १८ वर्षों तक निवास किया। वे सदा दःख-पीड़ितों का कप्ट दूर करने की चेष्टा में लगे रहते थे। रोगी को श्रीषध श्रीर शोकाकुल को सदा सान्त्वना देते थे।

चैतन्य का कथन था कि सब लोग समानभाव से ईश्वर-भक्ति कर सकते हैं। भक्ति द्वारा समस्त जातियाँ शुद्ध हो सकती हैं। यही कारण है कि उन्होंने सुसलमान तथा अन्यान्य विधार्मियों को भी दीज्ञा देकर अपनाया। उन्होंने

'शिष्टाष्टक' में अपने उपदेशों का सार दिया है, जिसका भाव इस प्रकार है— ''मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन का अधिक समय भगवान के सुमधुर नामों के कितिन में लगावे जो अन्तःकरण की शुद्धि का सबसे उत्तम और सुगम उपाय है। कितिन करते समय वह प्रेम में इतना मग्न हो जाय कि उसके नेत्रों से आँसुओं की धारा बहने लगे। उसकी वाणी गद्गद और शरीर पुलकित हो जाय। भगवन्नाम का कितिन करनेवाला अपने को तृण से भी तुच्छ समके। भगवन्नाम के उच्चारण में देशकाल का कोई बन्धन नहीं है। जहाँ, जब चाहे, भगवन्नाम का उच्चारण कर सकता है। भगवान ने अपनी सारी शक्ति और अपना सारा मः धुर्य अपने नामों के अन्दर भर दिया है। यों तो भगवान के सभी नाम मधुर और कल्याणकारी है, किन्तु—

> 'हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे॥'

महामंत्र सबसे श्रिधिक लाभकारी श्रीर भगवन्त्रम को बढ़ानेवाला है। भगवन्ताम का श्रद्धा के विना उच्चारण करने से भी मनुष्य संसार के दुःखों से छूटकर भगवान के परमधाम का श्रिधिकारी बन जाता है।"

उनके मत से भक्ति ही मोन्नप्राप्ति का मुख्य साधन है, जान और वंशस्य सहकारी साधन हैं। जान, वैराग्य श्रीर भक्ति के विना भगवत्-प्राप्ति नहीं हो सकती। वे शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य श्रीर मधुर—पाँचो भावों को स्वीकार करते थे; परन्तु इनमें मधुरस को ही सबसे श्रेष्ठ मानते थे। उनके मत से निष्कामधर्म में निर्लित वित्तवाला, सत्संग की इच्छा रखनेवाला, श्रद्धालु श्रीर शम-दमादि से सम्यन्त जीव ब्रह्म-जिशासा का श्रिधकारी है।

### वैष्णवों के कुछ उपसम्प्रदाय

वैष्णाव-सम्प्रदायों में भी कुछ उपसम्प्रदाय हैं जिनमें (१) राधावल्जभी सम्प्रदाय, (२) स्वामीनारायणी सम्प्रदाय, (३) परिणामी सम्प्रदाय श्रीर (४) सतानी सम्प्रदाय मुख्य हैं।

- (१) राधावल्लभी सम्प्रदाय स्वामी हितहरिवंशजी ने सवत् १६४२ के लगभग वृन्दावन में राधावल्लभी सम्प्रदाय का ख्रारम्म किया। वृन्दावन में ख्रवतक राधावल्लभ का मन्दिर मौजूद है जो इस उगमम्प्रदाय का मुख्य स्थान है। राधावल्लभ की उपासना इसकी विशेषता है। राधारानी मह शक्ति ख्रीर स्वामिनी हैं। भगवान् कृष्ण उनके ख्रालानुवर्ती हैं। उनकी ख्राला से ही विश्व को सृष्टि, भरण और इरण होता है। स्वामी हितहरिवंशजी की तीन पोधियाँ इस उपसम्प्रदाय के ख्राधारप्रस्थ हैं (१) 'राधा-सुधानिधि', जिसमें संस्कृत के पीने दो सौ श्लोक हैं; (२) 'चौरासी पद' ख्रीर (३) 'स्कृट-पद'। पिछते दोनों वजभाषा में हैं। वे ख्रष्टछाप के महाकवियों में एक थे।
- (२) स्वामीनारायणी सम्प्रदाय—गुजरात में राधाकृष्ण का उपासक स्वामी नारायणी सम्प्रदाय है। वल्लभ-सभ्प्रदाय के घोर श्रत्याचार से खिल होकर सवत् १८६१

१ हिन्दूत्व--पृष्ठ ७४०

के लगभग रशमी नारायण ने श्राना सम्प्रदाय चलाया । उन्होंने ऊँच-नीच के मेद को छोड़कर सभी जातियों के लोगों के लिए श्रपने पंथ का द्वार खुला रखा । इस्लाम मताव-लम्बी खोजा लोगों को भी पंथ में सम्मिलित किया । इस सम्प्रदाय के मन्दिरों में स्त्री-पुरुष का पारस्परिक स्पर्श न हो—ऐसा प्रवन्ध किया जाता है । वे श्रिधकाकांश मूर्त्ति के स्थान पर चित्रपट की पूजा करते हैं । श्रिधकांश श्रनुयायी एइस्थ हैं । इनका दार्शनिक मत विशिष्टाद्व त है । परन्तु उपासनाविध बल्लभकुल की है । इनके शिष्यों में (१) गुणातीतानन्द स्वामी, (२) गोपालानन्द स्वामी, (३) नित्यानन्द स्वामी, (४) शतानन्द स्वामी तथा (७) ब्रह्मानन्द स्वामी प्रसिद्ध संत हो गये हैं ।

- (३) परिणामी सम्प्रदाय—इस सम्प्रदाय के अनुयायी अपने को 'प्रणामी' भी कहते हैं। इसके प्रवर्त्त क महात्मा प्राणानाथजी परिणामवादी वेदान्ती थे और विशेषतः पन्ना (मध्यभारत) में रहते थे। ये अपने को मुसलमानों का मेहदी, ईसाइयों का मसीहा और हिन्दुओं का कल्कि अवतार मानते थे। इन्होंने मुसलमानों से शास्त्रार्थ भी किया था। सर्वधर्म-समन्वप्र इनका लक्ष्य था। इनका मत राधावल्लभी-सा था। ये मगवान् कृष्ण के सख्यभाव की उपासना की शिद्धा देते थे। इनकी रचनाएँ बहुत हैं। इनकी शिष्य-परम्परा का भी अच्छा साहित्य है। इनके अनुयायी वैष्णाव है और गुजरात, राजस्थान तथा बन्देलखण्ड में अधिक पाये जाते हैं।
- (४) सतानी सम्प्रदाय यद्यपि इसके सभी अनुयायी शृद्ध या शृद्धवत् समके जाते हैं; तथापि अाह्मणों से कुछ कर्त ॰ यों की शिक्षा लेने के ये अधिकारी होते हैं। ये शिखा-सूत्र-विहीन होते हैं और रामानुजाचार्य के समय के बहुत पहले से अति श्लाप कहलाते हैं। मैं तूर, आंध्रदेश और तिमलनाड में पाये जाते हैं। कई मिन्दरों में, विशेषतः हनुमानजी के मिन्दरों में ये पुजारी का काम करते हैं। इन मिन्दरों में ब्राह्मण भी दर्शनार्थ जाते हैं, किन्तु वे पूजा नहीं चढ़ाते। साधारणतः ब्राह्मण, श्रीवेष्णव-मिन्दरों में आवश्यकता पड़ने पर, मूर्ति को सवाहन ढों हैं और असवणों को जब श्रीवेष्णव की दीज्ञा दी जाती है, तब वे ही तम शख-चक्र से उन्हें अंकित करते हैं। श्रीरंगम् के मिन्दर में प्राचीन सतानियों का विशेष आदर होता है। सतानी लोग तिमल-वेद के अधिकारी माने जाते हैं।

इस प्रकार भक्ति का जन्म द्राविड्यदेश में आलवार-सन्तों द्वारा हुआ। कर्नाटक-प्रदेश में यह बड़ी हुई, और महाराष्ट्रप्रदेश में बहुत दिनों तक वास करके गुजरात में जीर्ण हो गई। मध्ययुग के भक्त लोग भी कहते हैं कि भक्ति द्राविड़ देश में उत्पन्न हुई थी और रामानन्द उसे उत्तरभारत में लाये थे।

१ हिन्दूत्व—पृष्ठ ७४०-४१ । २ हिन्दूत्व—पृष्ठ ७४०-४१ । ३ पद्मपुराण, उत्तर खराड ५०-५१

विश्व ०---३७

# पाँचवाँ परिच्छेद

## आचार्यों का दार्शनिक मत

श्रद्धीतवाद के प्रवलमेधावी प्रवर्ताक शंकराचार्य के मत के अनुसार जितना भी हश्यवर्ग है वह सब माया के कारण ही विभिन्न-सा प्रतीत होता है। वस्तुतः वह एक अल्बर्ड शुद्ध विन्मात्र ही है। सम्पूर्ण विभिन्न प्रतीतियों के स्थान में एक अल्बर्ड सिच्चिदान दंशन का अनुभव करना ही ज्ञान है। तथा उस सर्वाधिष्ठान पर दृष्टि न देकर मेद (माया) में सत्यता का बोध करना ही अज्ञान है। अतएय शंकर ने भिक्त को ज्ञानीत्यित्त का प्रधान साधन माना है। फल-रूप से तो उन्होंने ज्ञान को ही स्वीकार किया है। उनके मत से अपने शुद्ध स्वरूप का स्मरण करना ही भक्ति है।

शंकर का श्रद्धेतवाद भारत की विचारधारा के होत्र में तो सर्वोगिर श्रासन पर प्रतिष्ठित है ही, साथ ही पाश्चात्य दर्शन भी श्रव उसमें ही श्रपना लक्ष्यविन्दु खोजने लगा है। क्या श्राश्चर्य, यदि श्राधुनिक विज्ञान की श्राणु-परमाणु-सम्बन्धी खोज श्रन्ततः शंकर के ही इस निष्कर्ष पर पहुँ चे कि जगत् केवल एक भ्रांति श्रीर माया है; श्रीर जो कुछ है वह एक चेतन-तत्त्व है। शंकर का श्रद्ध तवाद या वेदान्त भारतीय दर्शन का सबसे गहन श्रीर प्रकारङ विषय है। उसपर संकड़ों विशद प्रन्थ लिखे जा चुके हैं। बहुतेरे लोगों के लिए उसकी बारीकियों को समक्त लेना कठिन है। यद्यपि 'श्रद्ध ब्रह्मास्मि' या 'तत्त्वमिंध' स्त्रह्म में उसका सार निचोडकर मानों भर दिया गया है तथापि इन्हीं स्त्र-वावयों की विशद व्याख्या के रूप में शंकर ने जो जगत् श्रीर जीव की नाम-रूपात्मक मिध्यापतीति करानेवाली माया या श्रविद्या की श्रसत्ता श्रीर उसकी उपाधि से रिहत निर्मुण निर्विरोप ब्रह्म की एकमात्र सत्ता का जो दार्शनिक वाद इमारे समज्ञ प्रस्तुत किया है उसके सभी पहलुश्रों पर प्रकाश डालना अत्यन्त दुष्कर कार्य है।

### विशिष्टाद्वे त

शंकराचार्य के मत में जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन होने के कारण सगुषा ईश्वर की भक्ति श्रायवा श्रावतारवाद की धारणा के लिए कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी। श्रातएब प्राचीन भागवतधर्म के श्रानुयायी वैध्यावों के लिए इस श्राह्म तवाद

के विरुद्ध, जिसे उन्होंने 'मायाबाद' के नाम से पुकारना शुरू किया था, आन्दोलन मचाना और आने मतविशेष की पृष्टि के लिए नवीन दार्शनिक भूमिका तैयार करना श्चावश्यक हो गया। एक बात श्रीर थी। शंकर की श्रद्ध तवादिनी विचारधारा सामान्य जन-मस्तिष्क-द्वारा प्राह्म नहीं थी। वह वस्तुतः शानियों की वस्त थी। साधारण नर-नारी तो उस ईश्वर की खोज में थे जो उनपर दया करता, विपत्ति के समय आकर रज्ञा करता तथा जिसके चरणों में अपने को समर्पित कर वे अपने ट:ख-दैन्य से छटकारा पा जाते। जन-साधारण की इस भावना से ही ज्ञान के बदले भक्ति-प्रधान धर्म की माँग प्रवल हाई। इसी माँग ने बौद्धधर्म के उत्कर्षकाल में उसमें भक्ति श्रीर उपासना की प्रधानता कायम की थी। इस माँग की पूर्ति के लिए ही रामानज ने शंकर के श्रद्धेतवाद को प्राचीन महाभारतकालीन भागवतधर्म के साथ संयुक्त करके विशिष्टाद्धेत नामक उस दार्शनिक धारा का जन्म दिया जिससे जीवात्मा, जगत् श्रीर ब्रह्म मूलतः तो शंकरमत के अनुसार एक ही रहे; किन्तु कार्यं रूप में एक दूसरे से भिन्न तथा विशिष्ट गुणों से युक्त माने जाने लगे। रामानुज ने ज्ञान श्रीर कर्म दोनों को भक्ति का ही उपादान बताया और इस बात पर जोर दिया कि ईश्वर के साजात्कार करने का सबसे उपयुक्त मार्ग भक्ति ही है। रामानुज ने जीव, ब्रह्म ऋौर शरीर की उपमा कृष्ण, रक्त श्रीर श्वेत धार्गों के संघात से बने हुए कपड़े से दी है। उनका कहना है कि तीनों प्रकार के धार्गों से बना हुआ कपड़ा श्वेत, कृष्ण और रक्त होता है । इसी प्रकार चेतन, जड़ श्रीर ईश्वर के संवात से बने हुए जगत की कार्यावस्था में भी भोका. भोग श्रीर नियन्ता रहते हैं श्रीर संकरता नहीं श्राती, धागे तो श्रलग-श्रलग रह सकते हैं श्रीर जलाहे के इच्छानुसार 'कारण' स्थानीय धार्ग के रूप में या 'कार्य' कपड़े के रूप में रहते हैं। परन्तु जगत् में चेतन श्रीर जड़, सब ब्रह्म के नित्य शरीर हैं श्रीर उसके प्रकार हैं। यही चेतन-जड़-पदार्थ-विशिष्ट परमात्मा शब्द से पुकारा जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि स्थल श्रीर सूक्ष्म श्रावस्थापन जगत् श्रीर जीव ब्रह्म के शरीर हैं। चित् श्रीर श्रचित् की सूक्ष्म समिष्टि ही स्थूल जगत् का उपादान है। इन दोनों-चित् श्रीर श्रचित-से ब्रह्म में विकार नहीं होता; क्योंकि नित्य व्यापक होने पर भी ब्रह्म सदा पृथक है, जैसे कृष्ण, रक्त श्रीर श्वेत धागे हर जगह पर एक नहीं हो जाते उसी प्रकार ब्रह्म, जीव श्रीर जड अलग-अलग रहते हैं।

शंकर ब्रह्म को सब प्रकार के गुणों से रहित—निगु ण—मानते हैं। रामानुज को यह स्वीकार नहीं है। इसलिए उन्होंने गुणों से ब्रह्म को समन्वित मानकर श्रद्ध ते के साथ 'विशिष्ट' शब्द का प्रयोग कर दिया। शंकर को सब प्रकार का द्वेत श्रमान्य था। वे गुण श्रीर गुणी के भेद को भी नहीं चाहते थे। दो शब्द ही क्यों रहे १ द्रव्य श्रीर गुण का द्वेतमाव ही क्यों हो १ इसीलिए उन्होंने ब्रह्म को सभी द्वन्द्वों से मुक्त कर दिया। परन्तु रामानुज का कहना है कि यह मनमानी बात तो नहीं है, कोई वस्तु विना गुणों के नहीं होती। गुणी के गुण रहते ही हैं। यदि ब्रह्म एक सत्ता है तो उसमें गुण होना ही चाहिए। इसलिए उन्होंने ब्रह्म को सगुण या सविशेष माना है श्रीर इस प्रकार श्रद्धित के साथ 'विशिष्ट' शब्द लगा दिया है।

### <u>ड</u>ेवाडत

निम्बार्काचार्य ने 'दौतादौत' मत का मितिपादन किया जिसका तार्त्य है कि ईश्वर, जीव श्रीर जगत्—तीनों ही ब्रह्म हैं। उन्होंने रामानुज के मत को स्वीकार नहीं किया; क्योंकि रामानुज ने ब्रह्म को केवल ईश्वरत्व का प्रतिपादक माना है। उनके मत से यद्यपि जीव, जगत् श्रीर ईश्वर भिन्न हैं तथापि जीव श्रीर जगत् का व्यापार तथा श्रास्तत्व ईश्वर की इच्छा पर श्रवलम्बित है, स्वतंत्र नहीं। श्रीर परमेश्वर में ही जीव तथा जगत् के सूक्ष्म तत्व रहते हैं। जीव ब्रह्म का अंश है, ब्रह्म श्रंशी है। ब्रह्म ही जगद्र प में परिण्यत हुआ है, जगद्र प में परिण्यत होने तथा जगत् के ब्रह्म में लीन होने पर भी उनमें कोई विकार नहीं होता। जीव श्रशु श्रीर श्रवन्त है, मुक्त जीव भी श्रशु है। मुक्त श्रीर ब्रह्म में यही भेद है कि मुक्त जीव ब्रह्म के साथ श्रपने श्रीर जगत् के श्रमिन्तव का श्रनुभव करता है; किन्तु बह्मजीव ऐसा नहीं करता। इस प्रकार द्वैताद्वैतमत एक तरह से भेदामदवाद है। इस मत के श्रनुसार द्वैत भी सत्य है श्रीर श्रद्वैत भी। इस सम्प्रदाय की एक विशेषता है कि इसके श्राचार्यों ने श्रन्य मतों के श्राचार्य की तरह दूसरे मत का खरडन नहीं किया है।

### श्रद्धाद्व त

· वल्ल मा वार्य रामानजाचार्य के विशिष्टाद त अथवा निम्बार्काचार्य के दौताद त से सममीता करने पर तैयार न थे। श्रातएव सबको श्रालग रखकर उन्होंने श्रापने मतवाद के लिए एक बिल्कल नई दार्शनिक भित्ति तैयार करने का निश्चय किया। यहाँ पर इस बात का उल्तेख श्रावश्यक है कि जहाँ शंकर, रामानुज, निम्बार्क श्रादि ने 'प्रस्थानत्रयी' श्चर्यात ब्रह्मसूत्र, दशोपनिषद श्चीर गीता को ही श्चपना श्चाधार बनाया था वहाँ वल्लम ने इनके अतिरिक्त 'भागवतमहापुराण' को भी अपना एक मख्य प्रमाणभूत आधार माना श्रीर श्रद्धाद्वीत नामक मुप्रसिद्ध दार्शनिक विचार-धारा का विकास किया। श्चनुसार उपनिषद् में वर्णित ब्रह्म की श्चाइ तैसना तो निर्मिवाद स्वीकार कर ली गई: किन्त शंकर के इस मत को कि एकमात्र निर्विशेष ब्रह्म की ही। परमाथित सत्ता स्वीकार्य है, शेव सब कुछ माया है, बिल्कुल उलट दिया गया । संजीत में, इसके अनुसार माया-रहित श्रद्ध जीव श्रीर परब्रह्म एक ही वस्तु है। वल्लम ने घोपणा की कि ब्रह्म की श्रद्ध तता तो माया की कलाना के बिना भी सिद्ध है। वस्तुत: श्रद्धेत ब्रह्म कारण श्रीर कार्य-इन दोनों ही रूपों में सत्य श्रीर एक है-वह विशुद्ध है। माया के उपर वह श्रवलियत नहीं है। यह सारा दृश्य जगत् इस ब्रह्म की कीड़ा-शक्ति का ही विस्तार है। जीवों में भी तो लीला के हेतु अंसरूर में सिवा उसके कौन पकट हुआ है ? इन प्रकार शंकर ने जहाँ ब्रह्म के निरुगित्र निर्विशेष की ही उसका यथार्थ रूप बताया था और सगुण को उसका मायिक रूप कहा था, वहाँ वल्लभ ने उसके सगुण्रू को ही यथार्थ श्रीर वास्तविक माना । सन्नेप में उनके मत में ब्रह्म कारण श्रीर जगत् कार्य है। कार्य श्रीर कारण दोनों श्राभिन्न है।

### द्वैतवाद

शंकर के ऋदै तवाद के विरुद्ध प्रतिकियास्त्र में मध्ययुग के उत्तरकाल में जो विविध दार्शनिक श्रीर धार्मिक विचारधाराएँ उन्छ्वसित हुई उनमें मध्याचार्य-द्वारा प्रवर्तित है तबाद का एक विशिष्ट स्थान है। रामानुज, निम्बार्क और वल्लभ ने जहाँ शंकर के मायावाद का विरोध किया है वहाँ साथ-ही-साथ, विशिष्टाह ते, ह ताह ते और शुक्राह ते नामक अपने मतबादों में परोज्ञरूप से अह ते की घारणा के साथ समम्मीता करने का भी प्रयास किया है। इसके विपरीत मध्वाचार्य के विशुद्ध ह तबाद में ब्रह्म, जीव और जगत् की एकता की घारणा के लिए कोई गुंजाइश ही शेष नहीं रह गई। इनकी दृष्टि में तो एक और स्वतन्त्र अदितीय चेतन ब्रह्म और दूसरी और अस्वतन्त्र जह प्रकृति या परतन्त्र जीव है। इन दोनों की ही यथार्थ सत्ता मानी गई है। उन्होंने इनके मेद को नित्य माना, अनित्य नहीं। उनका कहना है कि परब्रह्म और जीव को कुछ अशों में भिन्न मानना परस्यर-विरुद्ध और असम्बन्ध बात है। इसलिए दोनों को सदैव मिन्न मानना चाहिए, क्योंकि इन दोनों में पूर्ण अथवा अपूर्ण रीति से भी एकता नहीं हो सकती। आपके विचार में ब्रह्म और जीव में सेव्य-सेवकभाव है। सेवक कभी सेव्य से अभिन्न नहीं हो सकता। निरन्तर ब्रह्म का साजिध्य प्राप्त करना ही मक्ति है।

इन आचार्यों के मतानुसार ब्रह्मा, शिव आदि से विष्णु श्रेष्ठ हैं। सब देवता विष्णु के वश में हैं। वे ही लएा, पालक और संहारक हैं। वे ही मुक्ति देते हैं। रामानुज और मध्वाचार्थ ने विशेषकर दिल्ला भारत में, विष्णा की पूजा का परब्रह्म की पूजा के रूप में, प्रसार किया। वृत्दावन के निकट निम्बार्काचार्य श्रीर वल्लभाचार्य का कार्यक्षेत्र रहा। श्रतएव पश्चिम भारत में विष्णु के पुर्णावतार श्रीकृष्ण की पूजा परब्रह्म की पूजा के रूप में प्रचलित हुई। बाद में चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल के घर-घर में कृष्णामत का प्रचार किया। पश्वदा के रूप में श्रीराम के प्रचार का विशेष श्रेय स्वामी रामानन्द को है। आज अयोध्या एवं अन्य स्थानों के वैरागी कहानेवाले साध एव उनके अनुयायी रामोपासक इसी सम्प्रदाय के हैं। रामानन्द ने रामानुजी वंष्णव सम्प्रदाय की संक्रचित सीमा को तोड़कर उसे अधिक विस्तृत तथा उदार बनाया । अतरव उनके मुख्य शिष्यों में कबीर, पीपा, धन्ना और रेदास हुए। उन्हीं की शिष्य-परम्परा में गोस्वामी तुलसीदास हुए जिनके लिखे 'रामचरितमानस' को रामानन्द के सम्प्रद्राय का मण्य प्रन्थ मानना चाहिए। यद्यपि यह प्रन्थ सम्प्रदाय की चीज है तथापि इसमें किसी सम्प्रदाए की विशेषता की शिज्ञान होने के कारण यह प्रन्थ सार्वभौम हो गया है। श्रीरामानन्द के सम्प्रदाय की शिक्षा का सार यह है कि राम की भक्ति श्रीर उपासना से ही जीव सांसारिक कच्टों से तथा त्रावागमन से बच सकता है। 'इस उपासना का श्रिधकारी मनुष्यमात्र है। जाति-पाँति का भेद इसमें श्रवरोध उपस्थित नहीं कर सकता।

निदान, शंकर के श्रद्ध तवाद के विरोध में भारत के भिन्न-भिन्न भागों में द्वेत, विशिष्टाद्वेत, द्वेताद्वेत, श्रुद्धाद्वेत श्रोर उनके श्रन्तर्गत चैतन्य महाप्रभु का श्रचिन्त्य मेदाभेदवाद या चैतन्य-सम्प्रदाय श्रोर रामानन्द के रामानन्द-सम्प्रदाय श्रादि वैष्ण्व-सम्प्रदायों का प्रसार हुआ, जिनका सिद्धान्त है कि मोच की प्राप्ति का सबसे सुगम साधन मिक्त है। मगवान ने भी गीता में कहा है—श्रव्यक्त ब्रह्म में चित्त लगाना श्रद्धयन्त किटन श्रोर क्लेशमय है। यद्यपि गीता में निष्कामकर्म के महत्त्व का वर्णन है तथापि वह केवल साधन है श्रीर भितत ही श्रन्तिम निधा है। मिक्त की सिद्धि हो जाने पर कर्म करना श्रयवा न करना बराबर है।

# ञ्चठा परिच्छेद शैव-सम्प्रदायों की परम्परा

वैष्ण्य स्नालवार-सन्तों की तरह दिश्या भारत में रोव स्नालवार भी हुए, जिनकी संख्या चौंसठ मानी जाती है। इनमें माखिक वाचक, सम्बन्ध, वागीश श्रीर सुन्दर श्रिषिक प्रसिद्ध हैं। श्रालवारों की श्रमरवाणियाँ श्राध्यात्मिक साहित्य के दो महान संग्रह-प्रन्थों में सुरिद्धत हैं। उनमें से एक का नाम 'देवरन'—श्रथांत् भगवत्यों में के हार श्रीर दूसरे का नाम है 'निरुवाचकम्'—श्रथांत् पवित्रवाखी। परियपुराखम् तथा 'ईश्वरलीला' नामक महान ग्रन्थों में इनके पवित्र चरित्र का वर्षान है।

इतिहास श्रीर पुराणों में शेव-सम्प्रदायों का वर्णन नहीं है; किन्तु बाद में शैवमत के श्रन्तर्गत भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय हो गये।

शैवों के मुख्य पाँच भेद हैं—(क) स.मान्य शैव भस्म घारण करते हैं; भृष्रतिष्ठित शिविलिंग की अर्चना करते हैं; शिक्षभक्तों से भ्रातृभाव रखते हैं; शिवार्थ व्यापार करते हैं; शिव की कथा मुनते हैं एवं शिवध्यानादि अष्टिविधा भक्ति करते हैं।

(ख) मिश्ररीय उन्हें कहते हैं जो पीठस्थ लिंग की पूजा करते हैं। साथ-ही-साथ विष्णु, उमा, गगापति श्रीर सूर्य की भी पूजा करते हैं। ये शंकराचार्य के श्रनुयायी स्मार्त शैव हैं।

(ग) वीर शैव मानते हैं कि अखिलजगत्, कर्त्ता, भर्त्ता, हर्त्ता और ब्रह्मरूप शिव हैं। जगत् के उपादान और निमित्तकारण वे ही हैं। ये अपनेको वीर, नन्दी, भंगी, वृपभ और स्कन्द—इन पाँच गणाधीश्वरों के गोत में उत्पन्न बतलाते हैं। वीर शैव सम्पूर्ण जगत् को शिवमय मानते हैं। वीर शैवों की विशेषता इस बात में है—

### परब्रह्म इदं लिंगम् पशुपाशिवमोचनम्। यो घारयति सद्भक्त्या स पाशुपत उच्यते॥

इन प्रमाणों से निरन्तर मृत्यु-पर्यन्त शरीर पर ये लिंगधारण किया करते हैं। इसके विना एक इशा भी नहीं रहते। ये लिगायत के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। मद्रासप्रान्त में झौर विशेषकर हैदराबादराज्य ( दिख्ण ) में इनकी प्रधानता है। इस शैवमत का आरम्भ दृष्टि के आरम्भ से बताया जाता है। श्रतः यह मत पाशुपतमत से अभिन्न है और कालानुसार ही इसके नामों में भेद पड़ता गया है। इसमें सभी प्रकार के वेदान्तीय विचारों का समावेश है। शिवाद्देत, शक्तिविशिष्टाद्देत, द्वेताद्देत, भेदाभेदिवशिषाद्वेत—ये कई प्रकार के विचार समाविष्ट हैं।

वीरशैनों के पाँच बड़े-बड़े मठ हैं, जो एक-एक आचार्य के स्थान-विशेष हैं। कहते हैं कि, उन-उन स्थानों के प्रायः ज्योतिर्लिक्क से ही ये पाँचो त्र्याचार्य प्रकट हुए। इन पाँचो स्थानों में—(१) को जनुराक (२) अवन्तिका, (३) श्रीकेदार, (४) श्रीशैल श्रीर काशी में—वीरशैनों के बड़े-बड़े मठ हैं।

वीरशैवों में यह प्रथा है कि बालक जब आठ वर्ष का होता है तब उसे शिव-दी हा दी जाती है। वीरशैवों में वर्षाक्षमधर्म पूर्ण का से माना जाता है। सन्यासी विरक्त कहलाता है। ये लोग अपने गोत्र के अन्दर विवाह नहीं करते। इस मत के अनुसार कर्म से ही ज्ञान होता है, जिससे मुक्ति होती है। ये आचार्य से पाये हुए शिवलिंग की तीनों सन्ध्या में पूजा करते हैं। ये पशु-हिंसावृाले यज्ञ नहीं करते। मंत्र, भस्म, घटा आदि विषयों में इनमें और सामान्य शैंव में कोई मेद नहीं है। ये शिवलिंग से वियोग सह नहीं सकते, परम भक्त होते हैं, इसलिए वीरशैव कहलाते हैं। रामायण से ज्ञात होता है कि रावण भी वीरशैव था, क्योंकि सोने का शिवलिंग वह सदा साथ रखता था। वीरशैवों की संख्या सैतालिस लाख के लगभग कही जाती है।

- (घ) 'वसव'-पत्ती लिंगायत एक सुधारवादी शाखा है जिसका आरम्म 'बंखव' से सममा जाता है और जिसका आधार 'वसवेश्वरपुराण' है। वसवेश्वर ने लिंग-धारण की विशेषता तो स्थिर रखी, परन्तु वीरशैंवों के अनेक मन्तव्यों के विपरीत मत चलाये। इन्होंने वर्णाश्रमधर्म का खण्डन किया, ब्राह्मणों का महत्त्व अस्वीकार किया, बेदों को नहीं माना, भगवान शिव के खिवा किसी देवी-देवता को मानना अस्वीकार किया, जन्मान्तर को अखिद ठहराया, प्रायश्चित्त और तीर्थयात्रा को व्यर्थ बतलाया, सगोत्र विवाह को विहित बताया, अन्त्येष्टि किया को अनावश्यक और शीचाशीच के विचार को अमात्मक ठहराया, विधवाविवाह प्रचलित किया। इनके अनुयायी भी अपने को वोरशैंव और लिंगायत कहते हैं। परन्तु आचार-विचार में इतना अधिक भेद होने से प्राचीन वीरशैंव, पाशुपतशैंव और वसवपन्धी लिंगायत में भेद सहज में दृष्टि-गोचर हो सकता है।'
- (च) कापालिक शैवमत माननेवाले तांत्रिक साधु होते हैं जो मनुष्य की खोपड़ी लिये रहते हैं श्रीर मद्य-मांसादि का सेवन करते हैं। पहले ये नरविल करते थे। ये लोग भेरव या शक्ति को विल चढ़ाते हैं। ये स्पष्ट ही वाममार्गी शैव हैं, यहस्थों में इस मत का प्रचार नहीं है। ये श्मशान में रहकर बीमत्सरीति से उपासना करते हैं।
- (छ) प्रत्यभिशादर्शन के अनुयायी कश्मीर के शैव हैं। इनके अनुसार छिष्टमात्र शिवमय है। अद्भौतशान के साथ मुक्ति का योग इनकी विशेषता है। सिर्फ इस शान की आवश्यकता है कि जीव और ईश्वर एक है। इस शान की प्राप्ति ही मुक्ति का साधन है। जीवात्मा और परमात्मा में जो भेद दील पढ़ता है, वह अम है। यह मत शंकराचार्य के अद्भौतसिद्धान्त का पोषक और शिवस्त्रों पर निर्भर है।

१—हिन्दूत्व—पृष्ठ ६६७-६८

(ज) 'शिवाद तेवाद' भक्तिप्रधान मत है। इस मत में शिव को ही परब्रह्म माना गया है। शिव की उगासना करने से मुक्ति मिलती है। कहा गया है कि फल की कामना का त्याग करके काम करने से पाप का नाश होता है और पाप के नाश से चित्त की शिद्ध होती है। तब बोध होता है। इस मत के प्रवर्तक श्रीकण्ठ के अनुसार जीव की पापों से मुक्त करना ही प्रयोजन है और उपासना से प्रसन्न होकर शिव मुक्ति प्रदान करते हैं। इस मत के आवार्य ने ब्रह्म को सगुण और स्विशेष माना है। सर्वशक्तिमान, सर्वश्च शिव ब्रह्म हैं और जीवों को उनके कर्मानुसार भोग प्रदान करते हैं। आत्मा (जीव) अज्ञानक्षी वासनाओं से बद्ध है। जीव के बन्धन कर जाने पर यह परब्रह्म के समान पेरवर्ष प्राप्त कर असीम आनन्द का अनुभव करता है। यही मुक्ति है। इस प्रकार यह मत द्वैतवादी कर्म-भक्ति-प्रधान है और इसके आचार्य ने शङ्करमत का खण्डन कर शन-कर्म-समुच्चय की स्थापना करने की चेष्टा की है। "

श्रीनलदेव उपाध्याय--भारतीय दर्शन, १० ५७०-५७८ श्रीर ५८५-६३

# सातवाँ परिच्छेद

### वैष्णव संत और उनकी परम्परा

पहले समस्त प्रन्थ संस्कृत-भाषा में लिखे जाते थे। शंकर, रामानुज, मध्वाचार्य, निम्बार्क, रामानन्द, वल्लम ग्रादि समस्त धर्मप्रचारकों ने ग्रपने-ग्रपने अंथ संस्कृत-भाषा में लिखे। किन्तु मुसलिम संस्कृति की वृद्धि के साथ-साथ संस्कृत-भाषा का प्रचार घटता गया। इस्लाम की बढती हुई धारा को देखकर धार्मिक सम्प्रदायों के नेता ह्यों को जनता की भाषा के सहारा लेने की आवश्यकता प्रतीत होने लगी और पन्थों एवं सम्प्रदायों के प्रचारकों ने अपने मत के प्रस्थों को अपने-अपने प्रान्त की भाषा में लिखना श्रारम्भ किया । महाभारत श्रीर रामायण का भिन्न-भिन्न भाषाश्री में श्रनुवाद हश्रा । पुराणों में, विशेषरूप से, श्रीमद्रागवत का अनुवाद हुआ और उसका कृष्णचरित्र-सम्बन्धी दशमस्कन्ध 'मुखसागर' के रूप में सर्वमान्य हो गया। गीता के भी अपनेक श्रनुवाद हुए। पठन पाठन श्रीर प्रकाशन एवं धारणा के सुभीते से ये प्राकृतप्रन्थ श्रिधिकांश पद्यों में लिखे गये। सन्त-महात्माश्रों ने सर्वत्र इन प्राकृत श्रर्थात् प्रान्तीय भाषात्रों को अपनाया स्त्रीर पायः सबने पद्यमय प्रन्थ लिखे। साखी, शब्द, दोहरे, श्रमंग, भजन, गीत श्रादि के द्वारा ही उपदेश दिये जाने लगे। दिल्या में जानदेव की शानेश्वरी, नामदेव के पद, मुकुन्दराज के विवेकतिन्यु, महीरित के भक्तलीलामृत, एकनाथजी के इरिपाठ, त्रिलोचन के पद, तुकाराम के अमंग और रामदास के दासबीय श्रादि मराठी भाषा के प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं। सिक्खों का तो 'ग्रन्थसाहब' हो गुरु है। कर्णाटकी में पुरम्दरदास के पद, व्यासराज के परा, तिम्मध्यदास ख्रीर मध्यदास की रचानाएँ. चिदानन्द के हरिमिक्त-रसायन और हरिकथासार आदि ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं। इसी कल्लड में वेंगाय त्रार्थ का कृष्णुलीलाम्युदय (श्रीमद्भागवत के दशमस्कन्ध का अनुवाद) और लक्ष्मीशदेवपुर के जैमिनि-भारत अच्छे ग्रन्थ हैं। बंगाल में चएडीदास, कृत्तिवास, काशीरामदास श्रादि वैष्णात चैतन्य महाप्रभु के श्रानेक श्रानुयायी; तिरहत में विद्यापति ठाकर स्त्रीर उमापतिधर भक्तिरस के बड़े उद्भर कवि हो गये हैं। बंगाल में कृत्तिवास-रामायण का प्रचार तुलसी-कृत रामायण के समान है। नरसीमहता गुजरात में श्रीर मीराबाई राजस्थान में भक्तिरस के प्रमुख कवि हुए। प्रास्ताय, हित-इरिवंश आदि महात्मा

तथा वज के गोसाइयों में अञ्च्छापवाले प्राकृत के अच्छे किवयों में गिने जाने लगे। सारे भारत में धार्मिक भावों को व्यक्त करने की आवश्यकता ने मनोइर वाङ्मय की सृष्टि की। दृदय के ऊँचे-से-ऊँचे और बारीक-से-बारीक भाव और बुद्धि के सूक्ष्म-से-सूक्ष्म विचार व्यक्त करने के लिए इन प्राकृतों (लोक-भाषाओं) को इन महात्माओं की वाणियों ने सुधारा और सँवारा। भगवान राम, कृष्ण, विद्वल और पायहुरंग के गुण्यान के बहाने भाषा की शब्द-शक्ति अत्यन्त बढ़ गई तथा विमर्श की अभिव्यक्ति पर बक्ता का अच्छा अधिकार हो गया। धीरे-धीरे संस्कृत का स्थान प्राकृतों ने ले लिया और वे उसकी साहित्य-निधि के उपयुक्त माध्यम बन गये।

श्रानेक वैष्ण्य सन्तों ने धार्मिक विषमता श्रीर कटुता हटाने तथा भगवान की श्रीर भावक जनता को प्रवृत्त करने का प्रयत्न किया। नाभादास ने श्रपना भाव बहुत उदार रखा तथा श्रपने भक्तमाल में सभी सम्प्रदायों के महात्माश्रों की स्तुति की। सन्त शानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, नरसीमेहता, रामदास स्वामी, मीराबाई, सरदास, तुलसीदास एवं श्रालवार सन्तों ने किसी मत का प्रवार नहीं किया; किन्तु श्रपने भजनों तथा उपदेशों द्वारा भक्ति का प्रवार एवं तत्कालीन कटुता को हटाने का श्रथक प्रयत्न किया। भारत में संतों एवं सुधारकों की संख्या इतनी अधिक है कि उनके संदित्त वर्णन के लिए भी हजारों पन्नों की पुस्तक पर्यात नहीं होगी।

### वारकरी-पन्थ

महाराष्ट्र में पंढरपुर नामक एक प्रसिद्ध तीर्थस्थान है। यहाँ विष्टलनाथजी की मूर्ति है। यह मूर्ति बालक कृष्ण की है। आत्राह और कार्तिक की शुक्ला एकादशी को, साल में कम-से-कम दो बार, भक्तजन वहाँ विष्टल के दर्शनार्थ जाते हैं। इस यात्रा का नाम है बारी। अतः इस पुण्ययात्रा करनेवाले का नाम हुआ वारकरी। इसी कारण इस पंथ का नाम बारकरी-पंथ पड़ा।

वारकरी-सम्प्रदाय पूर्णतया वेदिक धर्मानुकूल है। यह बिल्कुल मागवत-सम्प्रदाय है। भगवान कृष्ण की भक्ति ही मोज्ञ का प्रधान साधन है। अब्बेतवाद के साथ भक्ति का मेल करा देना इस पंथ की विशेषता है।

इस मत के अनुसार भक्ति शान के प्रतिकृत नहीं है। एकनाथ महाराज के कथना-नुसार भक्ति मूल है और शान फल है। अतएव मूलरूपी भक्ति के विना शानरूपी फल पाना असम्भव है। इस प्रकार भक्ति तथा शान दोनों का समन्त्रय इस मार्ग में है। एकनाथजी कहते हैं—

भक्ति तें मुल ज्ञान ते फल। वैराग्य केवल तयीं चें फूल॥ मिक्त युक्त ज्ञान ते थें नाही पतन। भक्ति माता तथा करित से जतन॥

१ हिन्दूत्व--पृष्ठ ७२८-२६

इस पथ के चार सम्प्रदाय हैं—(१) चैतन्य-सम्प्रदाय, (२) स्वरूप-सम्प्रदाय, (३) ज्ञानन्द-सम्प्रदाय और (४) प्रकाश-सम्प्रदाय।

- (१) चैतन्य-सम्प्रदाय में दो भेद हैं। एक में 'राम-कृष्ण-हरि' यह वडच्चर मंत्र है स्वीर दूसरे में प्रसिद्ध द्वादशाच्चर मंत्र है।
- (२) स्वरूप-सम्प्रदाय का 'जय राम जय राम' मंत्र है। इसके छोटे-छोटे दो उप-सम्प्रदाय हैं।
- (३) आनन्द-सम्प्रदाय का तीन अज्ञर का मंत्र 'श्रीराम' और दो अज्ञर का मंत्र 'राम' है। इसके अन्तर्गत नारद, वास्मीकि, रामानन्द आदि संत माने जाते हैं।
- (४) प्रकाश-सम्प्रदाय का मंत्र है 'श्रोम् नमोनारायगाय'। इस प्रकार मंत्र के मेद से वारकरी-पंथ के इतने प्रभेद हैं।

यह पंथ प्रधानतया ऋष्णभक्तिमूलक होने पर भी शिव का विरोधी नहीं है। इसमें हिर श्रीर हर दोनों की एकता ही मानी जाती है। यह इस पंथ की विशिष्टता है। जब स्वयं पंढरनाथ के सिर पर शिव की मूर्ति विराजमान है तब पंढरनाथ के भक्त का शिव से भला कभी विरोध हो सकता है? ये लोग जिस प्रकार एकादशी के दिन वत रखते हैं उसी भाँति शिवरालि श्रीर सोमवार को भी। इसीलिए महाराष्ट्र में दिज्ञाभारत के सदृश श्रीव-विष्णव के मतभेद का नाम-निशान भी नहीं है।

ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ श्रीर तुकाराम—इस सम्प्रदाय के प्रसिद्ध महात्मा हो गये हैं। इनसे सम्बद्ध सब स्थान तीर्थ के समान पवित्र माने जाते हैं। इन सन्तों का संज्ञिस विवरण इस प्रकार है—

(क) ज्ञानेश्वर— आपका जन्म संवत् १३३२ में महाराष्ट्र के नेवास ग्राम में हुआ। आपके बड़े भाई श्रीनिवृत्तिनाथ, एक छोटा भाई श्रीसोगानदेव और एक छोटी बहन मुक्ताबाई थी। शानेश्वर के पिता सन्यासी होने के बाद पुन: गृहस्थ हुए थे; अतएव आ। जन्दी ब्राह्मणों ने उन्हें जाति से बहिष्कृत कर दिया। उपनयन संस्कार के समय बड़ी किठनाई उपस्थित हुई। अतएव चारो भाई-बहन इस कार्य के लिए पाटण आये। शानेश्वर की अद्भुत सामर्थ्य और विनय को देखकर पाटण के लोग चिकत और मुग्ध हो गये, और इनसे भगवन्नाम-कीर्तन और कथाश्रवण करने लगे। धर्मक ब्राह्मणों ने बड़ी नम्रता के साथ इन्हें शुद्धिपत्र लिखकर दिया। कुछ कालतक पाटण के निवासियों को अपना अपूर्व सत्संगलाभ कराकर शानेश्वर अपने भाई और बहन के साथ ब्राह्मणों का दिया हुआ। शुद्धिपत्र लेकर अपने ग्राम को लौटे।

'नेवास' में जानेश्वर ने गीता के जानेश्वरी माध्य का प्रवचन किया जो गीता के भाष्यों में सर्वांगसुन्दर एवं अपने ढंग का निराला माध्य है। जानेश्वर ने अपने बाल-जीवन में जो-जो चमत्कार दिखलाये, उनमें सबसे बढ़कर चमत्कार यह जानेश्वरी भाष्य है, जिसका प्रवचन उन्होंने केवल पन्द्रह वर्ष की आयु में किया था। उनके भाई और बहन भी अच्छे सन्त हुए। उन्होंने सारे भारत में अमशा कर हिन्दूधर्म का प्रचार एवं उसकी पृष्टि की। इकीस वर्ष तीन मास पाँच दिन की झल्प आयु में संवत् १३५३ में मार्गशीर्ष-कृष्ण-त्रयोदशी को शानेश्वर ने जीवित समाधि ली और उसी वर्ष उनके भाई और बहन भी परलोक सिधारे।

श्वानेश्वर के चार अन्य बहुत प्रसिद्ध हैं —शानेश्वरी भाष्य के श्वातिरिक्त श्रमृतानुभव, हुरिपाठ श्रभंग श्रीर चांगदेव पासठी।

(ख) नामदेव—'नरसी ब्राह्मणी' नामक स्थान में, संवत् १३२७ में, नामदेव का जन्म हुआ। वे कुल-परम्परा से दर्जी थे श्रीर थे विडल के मक्त । विडल-विडल कहना, विडल की मूर्ति का ध्यान करना तथा विडल नाम का जयजयकार करना—उनके बचपन का खेल था। बचपन में ही उनका विवाह हुआ, पुत्र श्रीर कन्याएँ हुई; पर उन्हें ग्रहाशक्ति कभी न हुई। वे भगवान की एकान्तमक्ति में सदा लीन रहते थे।

एक बार नामदेव शिवरात्रि के अवसर पर 'श्रौढ़िया' नामक स्थान पर 'नागनाथ' महादेव के दर्शन करने गये। भगवान शंकर के दर्शन-पूजन कर सम्मुख खड़े हो, हाथ जोड़, कीर्जन करने लगे। उस समय भगवान शंकर के अभिषेक करनेवाले ब्राह्मणों ने नामदेव के कीर्जन का तिरस्कार कर उन्हें वहाँ से हटा दिया। वे नम्रतापूर्वक वंसे ही हाथ जोड़े गर्भमन्दिर के पिछ्नवाड़े खड़े होकर कीर्जन करने लगे। कहा जाता है कि इस्पर भगवान शंकर ने घूमकर अभिषेक करनेवाले ब्राह्मणों की आरे पीठ फेर दी, श्रीर नामदेव के सम्मुख हो गये। अब भी इस घटना का चिह्न मिलता है। वहाँ नन्दी वृषम शंकर के सामने नहीं, किन्तु पीछ को आरे है।

भगवान विष्ठल की आजा से नामदेव शानेश्वर के साथ तीर्थयात्रा को गये। शानेश्वर के समाधि लेने के पश्चात् नामदेव लगभग चालीस-पचास साधुओं को संग लिये मधुरा-बृन्दावन पहुँचे और विष्ठलनाथ का संकीत न करते-कराते आगे बढ़े। इस प्रकार वे पंजाब पहुँच गये। पंजाब में उन्होंने भगवबाम का खूब प्रचार किया। पंजाबी हिन्दी में उनके पद अब भी पाये जाते हैं। गुरुप्रन्थसाहव में उनके साठ से अधिक पद मिलते हैं। पंजाब में उनकी वाखियाँ गाई जाने लगीं। उन्होंने मरी हुई गाय को जिलाकर मुसलमानों को भी प्रभावित किया था। प्रन्थसाहब में इस प्रसंग का बड़ा सुन्दर वर्षन है।

नामदेव ब्रहारह वर्ष पंजाब में रहे। पीछे पर्एउरपुर (महाराष्ट्र) लीट श्राये ब्रीर इपस्ती वर्ष की अवस्था में विङ्ल-मन्दिर के महाद्वार की सीढ़ी पर संवत् १४०७ में प्राराज्याग किया।

(ग) एकनाथ—एकनाथ का जन्म संवत् १५९० में हुआ था। बारह वर्ष की आयु में उनके अन्दर ऐसी भगवत्पीति जगी कि वे भगवान से मिलानेवाले सद्गुरु के लिए बेचैन हो उठे। उन्हें आकाशवाणी सुन पड़ी, जिसमें देवगढ़ में जनार्दन पन्त के यहाँ जाने का आदेश था। वहाँ पहुँचकर उन्होंने छः वर्ष पर्यन्त गुरु की सेवा की। अन्त में गुरुकुपा से उनकी भगवान दत्तात्रेय का साज्ञात्कार हुआ। एकनाथ ने देखा कि गुरुदेव ही दत्तात्रेय हैं और दत्तात्रेय ही गुरु हैं। सगुण-आज्ञात्कार के अनन्तर गुरु ने कुरुणोपासना की

१. श्रीरामचंद्र वर्मा ने ज्ञानेश्वरी का बहुत सुन्दर हिंदी अनुवाद किया है।

दीज्ञा देकर शूलभक्षन पर्वत पर रह्कर जप करने की आशा दी। उन्होंने उस पर्वत पर घोर तपस्या की। तप पूरा होने पर पुनः गुढ के पास लौट आये। गुढ ने उन्हें सन्त-समागम और भागवतधर्म का प्रचार करने के लिए तीर्थयात्रा करने की आशा दी। इसी बीच उनके पितामह ने गुढ से आशापत्र ले लिया था कि 'एकनाथ, अब तुम विवाह करके यहस्थाश्रम में रहो'। अतः गुढ की आशा के अनुसार अपनी तीर्थयात्रा समाप्त करके उन्होंने विवाह किया। उनकी धर्म ग्ली गिरिजाबाई बड़ी धर्म-परायणा और आदर्श यहिणी थीं। इस कारण उनका सारा प्रपश्च भी परमार्थ-परायण ही हुआ। उनका जीवन बद्धों को मुमुज्जु बनाने, मुमुञ्जु को मुक्त करने और गुक्तों को परामिक्त का परमानन्द दिलाने के लिए ही हुआ था। उनके परोक्तारभय निःस्ट्रह साधुजीवन की अनेक ऐसी घटनाएँ हैं, जिनसे उनके विविध देवी गुण प्रकट होते हैं।

परीपकारमय निःस्पृह सःधुजीवन से, उपदेश से, दान से सबका उपकार करते हुए ग्रहस्थाश्रम का दिव्य श्रादर्श सबंके सामने रखकर, श्रन्त में संवत् १६५६ की चैत्र-कृष्ण पछी को उन्होंने गोदावरी-तट पर शरीर त्याग किया। उस समय वे पूर्ण स्वस्थ थे। उन्होंने महाप्रयाण का दिन पहने ही बतला दिया था। श्रतः उसके कई दिन पहले से ही 'पैठण' में सर्वत्र भगवत्संकीर्तन हो रहा था। हरिकथाश्रों की धूम थी। दूर-दूर से श्राये हुए दर्शनाथियों की भीड़ जमी थी। श्राकाश भगवन्नाम-कीर्तन से गूँज रहा था। जब उस पछी तिथि का प्रातःकाल श्रारंभ हो रहा था तब उन्होंने गोदावरी में स्नमन किया श्रीर बाहर निकलकर सदा के लिए समाधिस्थ हो गये।

उनके प्रन्थों में सबसे लोक-प्रिय श्रीर प्रसिद्ध भागवत का एकादशस्कन्ध, रुक्मिणी-स्वयंवर श्रीर भावार्थरामायण हैं। सभी अन्य श्रद्धतप्रधान हैं। उनकी शैली भी मुबोध तथा चित्ताकर्षक है।

(घ) तुकाराम-इनका जन्म दिच्या के 'देहू' नामक ग्राम में संवत् १६६५ में हुआ। पिता के मरने और बड़े भाई के विस्क होने के कारण गृहस्थी का सारा भार उनपर श्रा पड़ा, जिसके कारण उन्हें श्रनेक कष्ट भोगने पड़े। वे सदा भगवद्भजन में, की त<sup>°</sup>न में या कहीं एकान्त में रहते। दिनभर पर्वत पर श्रथवा मन्दिर में नाम-स्मरण करते श्रीर सन्ध्या होने पर गाँव में लौटकर लगभग आधी रात तक हरिकी तर्न सुनते। इस प्रकार की कठिन साधनात्रों के फनस्त्ररूप उनकी चित्तवृत्ति अखारडनाम-स्मरण में लीन रहने लगी। बड़े-बड़े विद्वान बाह्मण श्रीर साध-संत उनकी प्रकारड ज्ञानमयी कविताश्रों को उनके मुख से प्रस्फुटित होते देखकर उनके चरणों में नत होने लगे। किन्त पूना से नौ मील दूर 'बाघोरी' नामक स्थान में वेद-वेदान्त के प्रकारड परिडत तथा कर्मनिष्ठ रामेश्वर भट्ट नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उनको तुकाराम की प्रतिष्ठा सह्य नहीं हुई। तुकाराम जैसे शूद्र के मुख से श्रुत्यर्थशेषक मराठी अर्थंग निकले श्रीर ब्राह्मण भी उनको संत जानकर मानें तथा पूजें — यह उन्हें तनिक भी पसन्द नहीं आया। उन्होंने 'देह' के द्दािकम से तुकाराम को 'देहू' छोड़कर अपन्यत्र जाने की आजा दिलाई। बाद में रामेश्वर भट्ट पूना के नागनाथजी के दर्शन करने जाते समय अनगढ़ शाह श्रीलिया की बावली में नहाने के लिए उतरे। नहाकर ज्यों ही वे ऊपर आये, एकाएक उनके सारे शरीर में भयावह जलन पैदा हो गईं। वे रोने-पीटने-चिल्लाने लगे। दवा-दारू से

उन्हें कुछ लाभ नहीं हुआ। श्रम्त में शानेश्वर महाराज ने उन्हें स्वप्न में तुकाराम की शरण में जाने को कहा। तब वे तुकाराम की शरण में गये श्रीर उनके पास जाते ही उनकी जलन गायब हो गई। छत्रपति महाराज शिवाजी उन्हें श्रपना गुर बनाना चाहते थे। पर उनके नियत गुरु समर्थ रामदास हैं—यह श्रम्तर्शि से जानकर तुकाराम ने उन्हों की शरण में जाने का उपदेश दिया। संवत् १७०६ चैत्र-कृष्ण को वे स्वर्ग सिधारे।

तुकाराम का अभंग-समुदाय उनका जीता-जागता स्मारक है और वह जगत् की अमूल्य एवं अमर आध्यात्मिक सम्पत्ति है।

### नरसी मेहता

पन्द्रहवीं शताब्दी में नरसी मेहता गुजरात के एक बहुत बड़े कृष्णभक्त हो गये हैं। उनका जन्म जूनागढ़-राज्य में हुआ था। उनके भजन आज भी श्रद्धा और आदर से गाये जाते हैं। उनका निक्निलिखित भजन गांधीजी को बहुत प्रिय था—

### बैद्याव जरा ते तेरों कहिए जे पीर पराई जारो रे।

बचपन में ही साधुश्रों का सत्संग प्राप्त होने से उनके हृदय में कृष्ण्यमिल का उदय हुआ। वे बराबर साधुश्रों के साथ रहकर श्रीकृष्ण श्रीर गोपियों की लीला गाने लगे! यह घरवालों को पसन्द नहीं श्राया! एक दिन उनकी भौजाई ने ताना मारकर कहा कि 'ऐनी भक्ति उमकी है तो भगवान से क्यों नहीं मिल श्राते?' इसका नरसी पर जादू की तरह श्रसर हुश्रा। वे महादेव के पुराने मन्दिर में जाकर उनकी उपासना श्रीर तास्या करने लगे। तपस्या पूरी कर घर श्राये श्रीर श्रपने बाल-बच्चों के माथ श्रालग रहने लगे। उनका हद विश्वास था कि श्रीकृष्ण मेरे सारे दुः लो श्रीर श्रभावों को श्रपने-आंप दूर कर देंगे। क्यों के भगवान ने गीता में कहा भी है —

### श्चनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते। तेषां नित्याभियुक्तानां योगचेमं वहान्यहम्॥ ६-२२

कहते हैं, उनकी पुत्री के विवाह में जो राये और अन्य सामिश्रयों की जलरत पड़ी, भगवान के अनुप्रह से वे सब अनायास पर्च गईं। पुत्र-पुत्री के विवाह हो जाने पर नरसी निश्चित्त हो गये और अधिक उत्साह से कीर्तन करने लगे। कुछ दिन बाद जब एकाएक उनकी स्त्री का देहान्त हो गया तब वे एकदम विरक्त हो गये और लोगों को भगवद्भिक्त का उपदेश देने लगे। भक्ति तथा प्राश्चिमात्र के साथ विशुद्ध प्रेम करने से सबको मुक्ति मिल सकती है,—पही उनके उपदेश का सार था। उन्होंने घूम-घूमकर जनता के हृदय को कृष्ण-भक्ति से प्लावित किया।

### स्वामी समर्थ रामदास

स्वामी रामदास का पूर्वाश्रम नाम नारायण था। उनका जन्म संवत् १६६५ की रामनवमी के दिन, गोदावरी के तट पर 'जम्बू' नामक स्थान में, एक ब्राह्मण के घर, हुआ या। बाल्यावस्था से ही राम के चरणों में उनका अनुराग था। उनके मन में वैराग्य उत्रक्ष हुआ, जिसे दूर करने के लिए माता-पिता ने उनका विवाह करना

चाहा । पर वे बिवाह-मरहप से उठकर भाग गये और नाशिक के पास एक गुफा में जाकर तपस्या करने लगे । बाद में बहुत दिनों तक इधर-उधर तीर्थयात्रा करते रहे । दिन्न पारत में उनकी साधुता की बहुत प्रसिद्धि हो गई, जिसको सुनकर छत्रपति शिवाजी उनके दर्शन के लिए आये और उनके भक्त हो गये।

संसार के दु:खद प्रपंच से वनराकर संसार-त्याग में ही सुख और मोज्ञ बतलानेवाले बहुत-से महात्मा मिलेंगे; किन्तु प्रवृत्ति तथा निवृत्ति—दोनों के द्वारा मोज्ञ का साधन बतलानेवाले महात्मा बहुत कम मिलेंगे। रामदासी सम्प्रदाय में प्रवृत्ति तथा निवृत्ति—दोनों का यथानुरूप मिश्रण किया गया है। 'मानपंचक' में रामदासजी ने कहा है—

### रामदासी ब्रह्मज्ञान सारासार विचारणा। धर्म संस्थापने साठं कर्मकंड उपासना॥

'सदा जागरूक रहना श्रीर यत्न करते रहना'--इन दोनों को स्वामीजी एक रूप से श्रावश्यक समक्तते थे; क्योंकि इनसे लोक-परलोक दोनों बनते हैं। रामचन्द्र का विश्वामित्र के साथ श्रयोध्या से प्रस्थान कर रावण-वध-पर्यन्त लोक-हितकर कार्य का एकमात्र उद्देश्य आर्य-संस्कृति को मुद्द एवं विस्तृत करना एवं ऋषियों और गुरुकुली की रज्ञा करनाथा। रामचन्द्र इस कार्य में पूर्णतया सफल हुए। श्राटर्व प्रवृत्ति श्रीर निवृत्ति—रोनों का श्राक्षय समानरूप से ग्रहण करनेवाले महात्मा रामदास की रामचन्द्र से बढ़कर त्यादर्श उपास्यदेव दूसरा कौन मिल सकता था ? इसलिए इस सम्प्र-दाय का मुख्य उद्देश्य यह है कि मनुष्य गीता में प्रतिपादित कर्मयोग के सब्चे मार्ग पर शुद्ध मन से चले, जिससे उसका दोनों लोक बन जाय। इस मत के अनुवायी गृहस्य श्रीर विश्क्त दोनो हैं। विश्क्तों के लिए ब्रह्मच।री रहते हुए भिन्ना से श्रापनी जीवका चलाकर, निष्कामबुद्धि से समाज की सेवा करना तथा साथ-ई-साथ आ मज्ञान प्राप्त करना ही कर्म निर्धारित किया गया है। शिवाजी उनसे प्रभावित होकर, समस्त राज-पाट उनके चरणों में श्रापित कर, भोली लेकर भिद्यादन करने चते। किन्त शिवाजी के द्वारा हिन्द-धर्म और त्रार्य-पंस्कृति की रक्षा अवश्यम्भावी समभकर उन्होंने शिवाजी को संन्यास-म्राश्रम में जाने से विरत किया। शिवाजी उनके मत्रखानुसार पुनः राजकाज सँभालने लगे। स्वामीजी ने रामनवमी का जो उत्तव श्रारम्भ किया वह श्राजतक बड़े समारोह से महाराष्ट्र में मनाया जाता है।

स्वामीजी ने राजमंत्र के ४६ श्लोक लिखे हैं, जो परम विख्यात हैं। मन को सम्बोधित कर संसार की माया छोड़ देने श्रीर भगवान की श्रोर लगन लगाने के जो विमल उपदेश श्रापने दिये वे भनबोधाँचे श्लोक' के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनका 'दासबोध' हिन्दूमात्र के पठन श्रीर मनन करने योग्य प्रनथ है। स्वनामधन्य शिवाजी के प्रतापशाली होने का एकमात्र श्रेय स्वामीजी को है। यह उन्हीं की शिचा का प्रभाव है कि शिवाजी हिन्दूधर्म श्रीर श्रार्यजाति की रच्छा में तत्यर रहकर विधर्मियों से हिन्दूधर्म श्रीर श्रार्यस्कृति को बचा सके।

### मीरावाई

परमभक्त प्रेमयोगिनी मीरा का नाम श्राज देश-विदेश में कौन नहीं जानता ? प्रभु के प्रेम में श्रपना सब-कुछ कैसे होम दिया जाता है, श्रीचरणों में सर्वात्मसमर्पण का क्या स्वरूप है—यह जानना हो तो प्रातःस्मरणीया चिरवन्दनीया परम सती मीरा के चरित्र से बढ़कर कोई साधन नहीं है।

मीरा का जन्म संवत् १५७३ के लगमग 'मेइता' के राठोर रतनसिंह के घर में हुआ। उनका विवाह उदयपुर के राणा साँगा के ज्येष्ठ पुत्र महाराजकुमार मोजराज के साथ हुआ था। परन्तु उनका अनन्त सम्बन्ध श्रीकृष्ण से हो चुका था और हसी कारण मन को भरमानेवाले सांसारिक सम्बन्ध का उनपर कुछ भी असर नहीं हुआ। बचपन से ही वे कृष्ण-भक्ति में लीन रहा करती थीं। विवाह के कुछ ही दिन बाद उनके पतिदेव का परलोकवास हो गया। परन्तु उनके वास्तविक पति जिनके साथ उनका अमर सम्बन्ध स्थापित हो चुका था, चिर अमर थे।

लोकलाज के मिथ्या आडम्बर को एक आर हटाकर, मीरा भक्तों और संतों के बीच मन्दिर में जाकर भगवान श्रीकृष्ण की मूर्ति के सामने आनन्दमग्न होकर नाचने और गाने लगीं। उनके स्वजन इस आचरण से तंग आकर उन्हें नाना प्रकार के कष्ट देने लगे। विप भेजा गया, वे भगवान का चरणामृत समक्तकर पी गई और भगवान की कृपा से विप भी अमृत हो गया। पिटारी में साँप भेजा गया, उसे खोलने पर मीरा को साँप के स्थान पर शालगाम की मूर्ति मिली। उन्होंने उस मूर्ति को हृदय से लगा लिया। उनके विरुद्ध नाना प्रकार के अप्वाद फैलाये गये, परन्तु उनका मन भगवद्धिक की ओर से न फिरा।

कहने के लिए तो घरवालों के व्यवहार से तंग आकर, परन्तु वस्तुतः भगवान से साक्षित्य प्राप्त करने के अभिप्राय से, वे महल से निकल पड़ीं। बृत्दावन पर्वचकर मिद्रों में घूग-घूम अपने हृदय-धन को भजन मुनाती रहीं। जहाँ-जहाँ जातीं, भक्त और संतजन उनके चरणों का स्पर्श कर अपने को धन्य मानने लगे।

श्चन्त में वृन्दायन की प्रेमलीला में छुकी हुई मीरा द्वारका पहुँचीं श्रीर वहाँ श्रीरण्-छोड़जी के मन्दिर में पैरों में घुँयह बाँधकर श्रीर हाथ में करताल टेकर भजन गा-गाकर भगवान् के सामने नाचने लगाँ। यहाँ वे श्रापने जीवन के श्रान्तिम दिन रण्छोड़जी की मूर्त्ति में समा गई।

'नरसीजी का मायरा', 'गीतगोविन्द-टीका', 'रामगोविन्द', 'राग सोरठ'—ये चार ग्रन्थ मीरा के बनाये कहे जाते हैं। मीरा के भजन श्रपनी मधुरता के कारण सर्वत्र प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि मीरा को गोस्त्रामी तुलसीदास का यह उपदेश प्राप्त हुआ था—

> जाके त्रिय न राम वैदेही। तिजये ताहि कोटि वैरी सम, जद्यपि परम सनेही॥

कल्यास-सर्वाक, प्रश्न ५२१-२२

### संत तुलसीदास

प्रातः स्मरणीय महात्मा तुलसीदास निर्विवाद रूप से हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ कि हैं। संसार के कियों में भी उनका विशिष्ट स्थान है। उनका 'रामचरितमानस' न केवल एक अमरकाव्य है; वरन् अपने ढंग का अदितीय प्रन्थ है। महात्मा गान्धी का कथन है कि गहरे अध्ययन के लिए यह गीता के समान ही मूल्यवान है। महामना मालवीयजी ने भी कहा है कि रामायण को सिर्फ काव्यग्रन्थ कहना उसका अपमान करना है; उसमें तो भक्तिरस का निर्मल प्रवाह है जो मानव-जीवन को पवित्र कर देता है। सर्वसाधारण की सुरुचि का विचार रखते हुए रामकथा के व्याज से युगधर्म के अनुकृत तत्त्वविवेचन की सब बातें कह जाना और सफल मानव-जीवन का सर्वाञ्च सुन्दर उत्कृष्ट चित्र अंकित करना ही उसकी अपूर्वता और विशेषता है। यह प्रन्थ सिर्फ भजनानिदयों के लिए ही नहीं लिखा गया है, वरन सर्वसाधारण को भगवान की मिक्त का रहत्य समकाने के लिए मी। प्रन्थ का उहे श्य राम-कथा का वर्णन और काव्य-चम कार प्रदर्शित करना ही नहीं है, वरन मानव-जीवन की चिरतार्थता के लिए मानवोचित कर्ज व्यों का निर्देश करना भी है।

"तुलसी-मत न केवल मानवधर्म श्रीर भारतीय मंस्कृति की श्रेष्ठ बातों को ही समेटे हुए है, वरन् वह गीता से छेकर गांधीवाद तक समग्र धर्म-प्रवर्त कों के सित्सद्धान्त को भी श्रपनो गोद में खेळा रहा है। गीता का श्रनासक्तियोग, बौद्धों श्रीर जैनों का श्राहंसा-वाद, वरणावों श्रीर शैवों का श्रानुराग-वेराग्य, शाकों का मंत्रजय, शंकराचार्य का श्रद्धतेन्वाद, रामानुज की भक्तिभावना, निम्बार्काचार्य का द्वैताद्वेतभाव, मध्याचार्य की रामोगासना, वल्लभाचार्य की बालक्योपासना, चैतन्य महाप्रभु का श्रानन्य प्रेम, गोरख श्रादि योगियों का संयम, कबीर श्रादि सन्तों का नाम-महित्स्य, रामकृष्ण परमहंस का समन्वयवाद, ब्रह्म-समाज की ब्रह्मकृप-प्रतीति, श्रार्यसमाज का श्रार्य-संगठन, गान्धीवाद की सत्य-श्रहिंसा-मूलक श्राह्मिकतापूर्ण लोकसेग श्रादि-श्रादि सभी कुछ तो उसमें हैं ही, साथ ही, मुसलमानों का विश्व-बन्धुत्व श्रीर ईसाइयों का श्रद्धा तथा कारुयय से पूर्ण सदाचार भी उसमें कीड़ा कर रहे हैं।" पे

तुलसीदास के 'रामचिरतमानस' पर सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया जाय तो शात होगा कि उन्होंने भाषा-रामायण लिखकर प्रसंगवश वर्णाश्रमधर्म, श्रवतारवाद, सगुणो-पासना, मूर्तिपूजा, गो-बाह्मण्-रज्ञा एवं प्राचीन संक्ष्कृति तथा वैदिक मार्ग का मण्डन तो किया ही है, साथ-साथ श्राने समय के विधर्मी शासकों के श्रव्याचारों श्रोर सामा-जिक दोगों एवं पन्थवाद की निन्दा भी की है। तुलसीदास खूब समसते ये कि भारत के पतन श्रोर विधर्मियों के श्राधित्य का मुख्य कारण हिन्दू-राजाश्रों को श्रापसी फूट तथा मत-मतान्तर के सगड़े एवं जातीय कड़ता ही है। 'रामचिरतमानस' में श्रादर्श पात्रों द्वारा उन्होंने भाई-भाई के श्रपूर्व प्रेम, स्वराज्य के सिद्धान्त, सुशासन के श्रादर्श, अत्याचारों से बचने श्रोर शत्रु पर विजय पाने के उपाय श्रादि सभी सामाजिक तथा राजनीतिक बातों को खुले शब्दों में बड़ी कुशलता से बतलाया है। इस अद्भुत प्रन्थ ने

१. डा० वलदेवप्रसादमिश्र-रचित—तुलसीदर्शन

वि० द०-- ३६

राजा से रंक तक सबके हृदय में स्थान बना लिया है। सारे उत्तर-भारत में, फोपकी से महल तक, इसकी गित है। मूर्ख से महापंडित तक के आदर-मान का यह अधिकारी है। भारत में आज कोई प्रन्थ इसके सहरा लोकप्रिय नहीं है। यह प्रन्थ साम्प्रदायिकता की सीमा को लाँघकर सारे देश में व्यास है और निर्विवाद-रूप से सभी मत-मतान्तरों को मान्य है।

तुलसीदास के समय में शैवों श्रीर वैष्णवों में जो विषम कटुता फैली हुई थी, जिसके कारण दोनों का परस्तर संहार हो रहा था, उसका बहुलांश में उन्मूलन करने में तुलसी-दास समर्थ हुए। श्रापन स्वष्ट घोषित कर दिया कि राम श्रीर शिव दोनों में कोई मेद नहीं है श्रीर एक का वैरी दूसरे का कुनापात्र हो ही नहीं सकता। रावणादि श्रानार्य यथि शिवमक्त ये तथापि रामद्रोही होने के कारण ही उनका वध हुआ। समस्त हिन्दू-समाज को बिखरी हुई शक्तियों को एक सूत्र में बाँबने का उन्होंने भगीरथ-प्रयत्न किया श्रीर बहुत-कुछ सकता भी हुए। परिणाम-स्वरूप स्मानों को संख्या बढ़ी श्रीर श्राधकांश हिन्दू पंच-देवोपासक बनकर सभी देवताश्रों की, समान रूप से, पूजा-प्रतिष्ठा करने लगे।

तुलसीदास ने भारत को विधर्मी होने से तो बचाया ही, सारे उत्तर-भारत को भक्ति-रस से परिष्तावित भी कर दिया। श्रातएव, यह कहने में श्रान्युक्ति नहीं कि उनका 'राम-चरितमानस' हिन्दु-जनता का जीवन-रज्ञक श्रीर मार्ग-प्रदर्शक है।

गोध्यामी तुजसीदास आदिकवि वाल्मीकि के अवतार माने जाते हैं। उनका आविर्माव संवत् १५५४ की अवण-गुक्जा-सतमी को, बाँदा जिले के यमुनातरस्थ 'राजा-पुर' गाँव में जो प्रयाग से ३० मील दूर है, एक सरयूरारीण ब्राह्मण के वर हुआ था। यहाँ उनके इस्तलिखित 'रामचरितमानस' का कुछ अरा अपतक मुरद्धित है।

विक्रम-संवत् १६३१ की रामनवमी को हनुमान की आजा से उन्होंने 'रामचरित-मानस' का प्रणयन प्रारम्भ किया। दो वर्ष, सात महीने, छुबीस दिन में वह पूरा हुआ। उनके रचे प्रन्थों में दोहावली, कवित्त-रामायस, गीतावली, रामचरितमानस और विनय-पित्रका विशेष प्रसिद्ध हैं। उन्होंने १२६ वर्ष की अप्रवस्था में, संवत् १६८० की आवस्य-कृष्ण-तृतीया (शनिवार) को, काशी के अस्सीघाट पर शरीर छोड़ा।

### श्रष्टछाप के सन्त

वल्लभाचार्य के बाद उनके पुत्र गोसाई विद्वजनाथजी गदी पर बैठे। श्रापने कृष्णभक्त किवरों में श्राट सर्वोत्तम किवरों को चुनकर श्रष्टछाप की प्रतिष्ठा की। श्रष्टछाप किव (१) सूरदास, (२) नन्ददास, (३) कुम्मनदास, (४) परमानन्ददास, (५) कृष्णदास, (६) छीतस्वामी, (७) गोविन्दस्वामी श्रीर (८) चतुमु जदास हैं। इनमें सूरदास ने तो सन्त तथा किव की दृष्टि से विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लिया है। श्रमेक विद्वान तो किवता की दृष्टि से सूर को तुल्ली से भी श्रेष्ठ समक्ति हैं। श्रष्टछाप के सन्तों-द्वारा रचित पदों के श्रया-भजन से चित्त शुद्ध श्रीर दृद्ध पित्र होता है, मन को शान्ति मिलती है।

(१) महात्मा सूरदास का जनम संवत् १५४० के लगभग दिल्ली के पास हुआ। ये वल्तभाचार्य के शिष्यों में प्रधान थे। इनके जनमांध होने के संबंध में विद्वानों में

मतमेद है। इनकी उपासना-पद्धति संख्यमाव की थी। ये संवत् १६२० के लगभग गोलोकवासी हुए।

गुद्ध की आजा से इन्होंने श्रीमद्भागदत की कथा की पदों में गाया। उन पदों का संग्रह सूरसागर के नाम से विख्यात है। इस समय तक स्रसागर के कुछ हजार पद ही प्रकाशित हुए हैं। जो प्रकाशित हुए हैं उनमें प्रधानतया श्रीमद्भागदत के दशम स्कन्ध की कथा वर्षित है। शृंगार और वात्सल्य का जैसा सरस और निर्मल स्रोत सूरसागर में है वैसा अन्यत्र कहीं नहीं दीस पहता। उसके बंगललीला-संबंधी और भ्रमरगीत-संबंधी पद बड़े अन्हें हैं। उनके पटन से आत्मर को वास्तविक सुख, शान्ति और तृप्ति मिलती है। उनके अनेक पद कृष्णभक्तों के हृदय में बराबर गूँजते रहते हैं।

उन्होंने भगवान कृष्ण की बाललीला और गोपियों के विरह् का जो स्वाभाविक और मर्मस्पर्शी वर्णन किया है वह विश्व-साहित्य में श्राह्तिय है। उनकी उद्भावना-शक्ति ने उनके लिलत काव्य को अत्यंत मधुर तथा आकर्षक बना दिया है। उनका 'दृष्टिकृट' काव्य भी हिन्दी-साहित्य में अनोखा है।

- (२) नन्ददास प्रायः स्रदास के समकालीन थे। गोस्वामी विद्वलनाथजी के पुत्र गोकुलनाथजी ने जो "दो सौ बावन वैष्णवों की वार्ता" लिखी उसमें इनका भी उल्लेख हैं। नन्ददास की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक 'रासपश्चाध्यायी' है, जो रोला छन्दों में लिखी गई है। इसमें भगवान कृष्ण की रासलीला का बहुत भावपूर्ण वर्णन है। वे परम भागवत, महान् भावक श्रीर उच प्रतिभावान् संत कि थे। उनकी रचना मर्भस्पर्शिनी, सरस श्रीर सजीव है। उन्होंने श्रत्यंत लिखत पदों में रासलीला का मार्मिक चित्र अंकित किया है। उनके सम्बन्ध में एक कहावत है—'श्रीर कि गढ़िया नन्ददास जिंद्या।' जैसे सोने के गहने में रतन-जड़ाई होती है वैसे ही भाषा में उन्होंने नकासी की है। उनकी भाषा की मधुरिमा ने रासलीला के माधुर्य को श्रीर भी बढ़ा दिया है।
- (३) कुष्णदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वे शह जाति के थे, परन्तु ब्राचार्य के बड़े कुपापात्र थे। इसीलिए वे मन्दिर के प्रधान हो गये। उन्होंने भी राधा-कृष्ण के प्रेम-शृ'गार-संबंधी बहुत मुन्दर पद गाये हैं। उनका गोलोकवास मंबत् १६६५ में हुब्रा।
- (४) परमानन्ददास का निवासस्थान कन्नौज था। ऋत्यन्त तन्मयता के साथ उन्होंने बढ़ी सरस कविता की है। वे बहुत ही सुन्दर कीर्तन करते थे। वजरज के प्रति उनकी विशेष ऋनुरक्ति थी।
- (५) कुम्भनदास गोवर्धन के निकट यमुनावत गाँव में रहते थे। वे पूरे विरक्त गृहस्थ थे। वे धन-मान-मर्यादा की इञ्छा से कोसों दूर थे। उनके फुटकर पद मिलते हैं जिनका विषय श्रीकृण की बाललीला और प्रेमलीला है।
- (६) चतुर्मु जदास कुम्भनदास के पुत्र थे। वे भगवान के ऐसे अनन्यभक्त थे कि श्रीर किसी दूसरे के आगे गाते ही नथे। उनके पद बहुत मनोहर श्रीर एक-से-एक अनुटे हैं।
- (७) ञ्जीतस्वामी पहले मधुरा के एक सुप्रसिद्ध और सुसम्पन्न पंडा थे--- बड़े श्रवस्तह श्रीर उद्गह। पीछे गोस्वामी विद्वलनाथजी से दीचा लेकर परम शान्त भक्त हो गये

अपेर श्रीकृष्य का गुणानुवाद करने लगे। उनके कुटकर पद संग्रहीत हैं जिनमें शृंगार के अतिरिक्त अजभूमि के पति श्रव्छी प्रेम-व्यञ्जना भी पाई जाती है।

(५) गोविन्द्रवामी का रचनाकाल १६०० से १६२५ है। वे भक्त श्रीर कि के श्रांतिरिक्त बड़े पक्के गवैया भी थे। तानसेन कभी-कभी उनका गान सुनने के लिए श्राया करते थे। वे गोकुल में रहते थे, पर यमुना में पाँच नहीं देते थे। वे यमुना को साज्ञात् राधा का प्रतिरूप मानते थे। यमुना का दर्शन करते, दराडवत् करते, उसका जलपान भी करते; किन्तु पाँच कभी नहीं धोते। श्रीनायजी की श्रान्तरंग-लीला में सम्मिलित होने के कारण गोस्त्रामी विद्वलनाथजी उनपर विशेष प्रेम करते थे।

#### ग्रुसलमान संत

मुसलमान सन्तों में विरागी रहीम और मक्त रसखान का स्थान अप्रगण्य है। दोनों समकालीन थे।

श्रव्युत्त रहीम खानखाना श्रकवर के दरवार के नवरत्नों में थे। वे सर्वधर्म-समन्त्रय की भावना से श्रोतप्रोत थे। भिन्न-भिन्न धर्मों के उन्तों श्रीर महापुरुषों को श्रादर की हिंह से देखते थे। उन्होंने सांसारिक माया-मोह को विप के समान त्याज्य बताया है। उनका ईश्वर पर श्रद्ध विश्वास था। उनकी धारखा थी कि जबतक मनुष्य में ईश्वर के प्रति अद्धा, भिक्त श्रीर श्रात्मसमर्थि की भावना नहीं होती तबतक उसका उद्धार नहीं हो पाता। उन्होंने लिखा है कि मनुष्य जब श्रपने को ईश्वर के हाथों में सींप देता है तब सब प्रकार से उसकी लजा रखने का भार वे ले ठेते हैं।

भक्त रसखान दिल्ली के पठान थे। उनका जन्मकाल संवत् १६१५ के लगभग माना जाता है। युवावस्था में व सांसारिक वासनात्रों में फँसे हुए थे; किन्तु भगवान श्रीकृष्ण की एक दर्शनीय मूर्ति के सीन्दर्य पर मुग्य होकर श्रीर गोपियों के कृष्णानुराग को कथा से प्रभावित होकर सांसारिक प्रपन्न से विमुख हो गये। उनका उत्कट वैराग्य श्रीर सच्ची लगन देखकर गोसाई विद्वलनाथजी ने विभर्मी श्रीर विज्ञाति का विचार छोड़कर उन्हें श्राना लिया। वे श्रीनाथजी के प्रेम में ऐसे रँग गये थे कि भावावेश में नित्य भगवान के साथ गाय चराने जाया करते थे। उनका मन भगवान कृष्ण की भिक्त में निरंतर तल्लीन रहता था। उनकी रचनाश्रों में उनकी गंभीर तन्मयता की स्वष्ट छाप है। परमभागवत वैष्णव कवियों में मुसलमान केवल रसखान ही है।

उपर्यु क श्रष्टछाप के किवयों श्रीर मुसलमान भक्त-किवयों ने श्रपनी रचनाश्रों के द्वारा भगवद्भिक्त का जनता में जो प्रचार किया, उससे हिंदू जाति का बढ़ा कल्याण हुआ। यदि ये भक्त किन न हुए होते तो विधिमयों के प्रभाव से हिंन्दू-समाज छिन्न-भिन्न हो गया होता।

# त्राठवाँ परिच्छेद

## सुधारक और उनके पंथ

लगभग १००० वर्ष हुए, भारत पर मुसलमानों का आक्रमण हुआ। हिन्दू छौर मुस्लिम संस्कृति का संघर्ष होने लगा। जहाँ हिन्दू-संस्कृति दार्शनिकता से आतिप्रोत है वहाँ मुस्लिम संस्कृति भक्तिप्रधान है।

विदेशी श्राक्रमणों से अपने को बचाने के लिए हिन्दश्रों ने कोई श्रापसी संगठन नहीं किया: बल्कि आपस में शास्त्रार्थ और मतभेदों में उलके रहे। बाहरी शतुश्रों से भिड़ने के बदले आपस में ही भिड़ते रहे। जिन लोगों का उहर श्य एकमात्र भगवद्धक्ति का प्रचार है उनके निकट तो जाति-पाँति का भेद ही नहीं होना चाहिए। मध्वाचार्यं श्रीर वल्लभाचार्यं का ध्येय था विजातीय प्रभावों से बचाकर हिन्दु-संगठन; किन्तु हिन्दुश्रों की श्रापसी फूट के कारण उनके उद्देश्य की सिद्धि में बहुत बाधाएँ पड़ीं। रामानन्द श्रीर चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णव सम्प्रदाय के ब्राचार्य होते हुए भी, भगवच्छरणागत विधर्मियों तक को श्रपनाकर, श्रपनी उदाराशयता तथा शुद्ध भावना का परिचय दिया । रामानन्द के शिष्य कबीर ने तो ऐसा पंथ चलाया जिसके अनुवायी होने में किसी हिन्दू या मुसलमान को भी कोई ब्रापत्ति नहीं हो सकती थी। इसी प्रकार पंजाब में गुरु नानक ने भारतीय श्रीर श्रभारतीय धार्मिक सिद्धान्तों के श्राधार पर श्रपना श्रलग पंथ चलया। उनका कथन था कि जब मुसलमान आकर भारत में बस गये और राजकाज भी करने लगे तब दोनों जातियाँ मिलकर एक राष्ट्रका रूप बनावें तभी शान्ति श्रीर कुशल है। दादू ने भी श्रपना लक्ष्य यही रखा। इस प्रकार कजीर-पंथ, नानक-पंथ श्रीर दादू-पंथ-ये तीन हिन्द-मुसलमानों को मिलानेवाले मुख्य पन्य हुए। इन सतौं ने राम-रहीम और मन्दिर-मसजिद की एकता प्रतिपादित की; मूर्तिपूजा श्रीर श्रवतारवाद को विवादास्पद बतलाकर हृदय की शुद्धता; मन की एकामता, जीव-दया और सर्वव्यापी ईश्वर की श्रहर्निश श्रनुभृति को मानव-जीवन की सफलता का श्राघार निश्चित किया । उन्होंने कुरान-पुराण को बराबर बताया। किन्तु इन सुधारकों के अनुयायी मुसलमान कम हुए; क्योंकि इन पन्थों के प्रवर्तकों ने अपने सम्प्रदाय की भित्ति एकमात्र हिन्द्-संस्कृति की नींव पर उठाई। मल्लों श्रीर परिष्ठतों ने इन पंथों से मतमेद प्रकट कर इनकी हँसी उड़ाने में कोई कोर-कसर नहीं रखी। इन पंथों के प्रचार का प्रभाव यह पड़ा कि विधर्मियों के प्रभाव से पथ-भ्रष्ट हुई जनता सहज में ही इनकी अनुयायिनी हो गई। वर्षाश्रमधर्म, अवतारवाद, मूर्तिपूजा आदि को विवादमस्त घोषित कर इन पंथों ने परमात्मा की उपासना-विधि को सरल और मुगम बनाया। परिखाम यह हुआ कि बहुत संख्या में हिन्दू विधर्मी होने से बच गये। अपने प्रजाजन में जो धार्मिक मतमेद था, उसे अशांति का कारख समम्कर सम्राट् अकबर ने दीन-इलाही पंथ चलाया। अकबर का कार्य स्तुत्य था; किन्तु यह मत फूला-फला नहीं।

सुधारक पंथों में मुसलमानों का जितना संघर्ष सिख-सम्प्रदाय से हुआ उतना अन्य किसी सम्प्रदाय से नहीं। सिख-धर्म ने संसार के धर्मों में आज विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लिया है।

#### (१) कबीर पंथ

कवीरदास का जन्म संवत् १४५६ में श्रीर उनकी मृत्यु संवत् १५७५ में मानी जाती है। उनका लालन-पालन जुलाइा-परिवार में हुन्ना था। उनके जीविकोपार्जन का व्यवसाय भी जुलाहे का था। कुछ विद्वानों का मत है कि वे जन्मजात मुसलमान थे श्रीर खयाना होने पर स्त्रामी रामान्द के प्रभाव में श्राकर हिन्द-धर्म के दार्शनिक श्रीर श्राध्यात्मिक सिद्धःन्तों को मान लिया तथा साम्प्रदायिक सिद्धान्तों को श्रमान्य कर दिया। वे पढ़े-लिखेन थे; किन्तु उनकी अन्तर्धि बड़ी निर्मल और पैनी थी। उनकी वाणियों का संग्रह 'बीजक' के नाम से प्रसिद्ध है। इसके तीन भाग हैं-(१) 'रमेनी', (२) सबद, श्रीर (३) साखी। इन तीनों में वेदान्ततत्त्व, धार्मिक पापएड, श्रंधविश्वास, मिथ्याचार, संसार की ज्ञामंगुरता, हृदय की शुद्धि, माया, छुन्ना छूत न्नादि श्रनेक प्रसंगी पर बड़ी मार्मिक उक्तियाँ हैं। भाषा ठेठ श्रीर देशज होने पर भी बहुत ही जोरदार श्रीर स्रष्टवादितापूर्ण है। उनको शान्तिमय जीवन बहुत प्रिय था। श्रहिंसा, सत्य, सदाचार, दया श्रादि सद्गुणों के वे उपासक थे। वे जनता के गुरु श्रीर मार्गदर्शक ही नहीं, साथी श्रीर मित्र भी थे। वे साम्प्रदायिक ऐक्य के प्रतिष्ठाता थे। उनका लक्ष्य सर्व-धर्म-समन्त्रय श्रीर विश्वबंधुत्व था। वे बुढापे में मगध में जाकर ११६ वर्ष की श्रायु में निर्वाणपद को प्राप्त हुए। हिंदुश्रों को धारखा के श्रानुसार मगध में मरना निपिद्ध है; किंतु कबीर की धारणा थी कि जिसका जीवन श्रीर मानस सर्वथा श्रद्ध हो. वह कहीं भी मरकर परम पद को पहुँच सकता है। उनके अनुयायियों में अधिकतर समाज की निम्न-श्रेंगी के अपढ लोग ही हैं। उनके पंथ के बहुत-से मठ और रमतायोगी संत देश के विभिन्न भागों में पाये जाते हैं।

# (२) रैदासी पंथ

मीरा के मार्गदर्शक, कबीर के समकालीन, धना-पीपा के संगी चिरवन्दनीय भक्त रैदास के जन्म की तिथि श्रवतक सन्दिग्ध-सी है। उनका जन्म काशी में हुन्ना था। वे प्रायः कबीर के सत्संग-समाज में सम्मिलित होते थे। वे श्रलमस्त फक्कड़ थे। लोक-परलोक की निन्दा-स्तुति की श्रोर उनकी दृष्टि गई ही नहीं। वे मामूली कोपड़ी में रहते श्रीर जूते बनाकर—श्रपनी जातीय पेशे से—श्रपनी जीविका चलाते थे। कहते हैं

कि उनकी श्राधिक दुरवस्था देखकर भगवान् ने साधुवेश में श्रांकर उन्हें पारस पत्थर दिया, जिसके स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है; किन्तु उन्होंने कभी उसका उपयोग न किया। वे १२० वर्ष की श्रायु में ब्रह्म-पद में लीन हुए। गुजरात-बिहार श्रादि प्रान्तों में लाखों श्रादमी ऐसे हैं जो अपने को रैदासी कहते हैं। वे निर्गुणवादी संत थे। हरिचरणों का अनन्य श्राश्रय हो उनकी साधना का प्राण् था। उनका शुद्ध नाम रिवदास था। उनकी जाति के लोग अपने को रिवदासी कहने में गौरव का श्रानुभव करते हैं। उनकी जाति के सिवा श्रन्थ हरिजन भी लाखों की संख्या में उनके श्रानुथायी हैं।

## (३) दाद्-पंथ

दादू दयाल का जन्म संवत् १६०१ में हुआ। वे कभी कीघ नहीं करते थे, सबपर दयाभाव रखते थे। इसीसे इनके नाम के साथ 'दयाल' जुड़ गया। सबको दादा-दादा कहने के कारण ये दादू कहलाये। ये कबीर की पीढ़ी के शिष्प थे। इन्होंने हिन्दू-मुसलमानों को मिलाने की चेष्टा की। इनके बनाये हुए 'सबद' और 'बानी' प्रसिद्ध हैं। इन बानियों में इन्होंने संसार की असारता और ईश्वरभक्ति के उपदेश दिये हैं। ये अपने शिष्यों को वेदान्त के तत्त्वों का उपदेश देते थे। दादूपन्थी या तो ब्रह्म-चारी साधु होते हैं अथवा यहस्थ जो सेवक कहलाने हैं। दादू-पन्थी शब्द साधुअों के लिए ही व्यवहृत होता है।

# (४) पलट्रदासी पंथ

पलट्दास भी एक पहुँचे हुए सन्त हो गये हैं। अयोध्या में इनके सम्प्रदाय का प्रधान मठ है। इस सम्प्रदाय के संत निर्मुण ब्रह्म को मानते हैं। वे मूर्तिपूजा नहीं करते। राम-नाम का स्मरण और योग-साधना को ही मोज्ञ का मूल मानते हैं। उत्तरप्रदेश और नेपाल में इत मत के अनुयायी अधिक हैं। इनका भजन भावपूर्ण होता था।

## ( प्र ) दीन-इलाही पंथ

विख्यात मुगल-सम्राट् श्रकबर धर्म की चर्चा ध्यानपूर्वक मुना करते थे। पृथक्पृथक् धर्म के कारण उनकी हिन्दू-मुसलमान प्रजा में परस्पर विरोध था। उसे दूर
करने के लिए उन्होंने यह नया पंथ चलाया था। हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई, यहूदी
प्रभृति धर्मों के सर्वमुलम सिद्धान्तों को मिलाकर ईसवी सन् १५७५ में उन्होंने इस मत
को प्रवर्तित किया। इसमें जाति-बन्धन न रखकर सबको सम्मिलित होने की स्वतंत्रता
दी गई। इस मत का सिद्धान्त इस प्रकार है—

'परमेश्वर एक है। उसकी मानसिक पूजा करनी चाहिए। किन्तु निर्वल हृदय के मनुष्य के लिए कुछ किया या साधना आवश्यक है। आतः उन्हें प्राचीन आयों की भाँति ईश्वर के मताप-दर्शक सूर्य या आग्नि की पूजा करनी चाहिए और उन्हें केवल ईश्वरीय शिक्ति इचक तथा उसके प्रतीकस्त्रस्प मानना चाहिए, ईश्वरस्वरूप नहीं। आपनी विवेक- सुद्धि से जो ज्ञान स्वयं प्राप्त किया जा सके, उसीके अनुसार भक्ति करनी चाहिए। पार- लौकिक कल्या ग्रा-स्वयं प्राप्त किया जा सके, उसीके आनुसार भक्ति करनी चाहिए। किसी

मनुष्य द्वारा निश्चित किये हुए धर्म का आधार नहीं प्रदश्च करना चाहिए। स्वाद-सुख से निर्लिप्त रहने पर किसी प्रकार का आहार अपस्य नहीं है; परन्तु उपवास करना और जितेन्द्रिय रहना आवश्यक है; क्योंकि इनसे मानसिक उन्नति होती है।

उन्होंने सलामवालेकुम ( श्राप शान्त रहें ) के बदले श्रल्लाही श्रकवर ( ईश्वर सबसे बड़ा है ) कहने की प्रथा प्रचलित की। हिन्दू श्रीर मुसलमानों का धर्म एक है—यह सिद्ध करने के लिए उन्होंने एक विद्वान से फारसी श्रीर संस्कृत-मिश्रित भाषा में श्रल्लाहो गिनषद् नामक एक गंध तैयार कराया। इस पंथ को मानने के लिए किसी को जबर्दस्ती विवश करना श्रथवा प्रलोभन देना हेय बताया। यह पंथ उनके जीवन की समाप्ति के साथ ही समाप्त हो गया।

#### (६) सतनामी पंथ

यह पता नहीं कि सतनामियों का आरम्भ कब और कंसे हुआ। संवत् १७३० के अन्त में नारनील में एक मामूली क्रगड़े में औरंगजेब से सतनामी साधु विगइ खड़े हुए। भयानक लड़ाई हुई। हजारों सतनामी मारे गये। पीछे संवत् १८०० में महात्मा जगजीवनदास दे इस पंथ का पुनरुदार किया। वे योगी और किव थे। प्रायः सवा सौ वपं पूर्व छतीसगढ़ के चमार गाजीदास ने इस पंथ को पुनः रचना की और सामाजिक सुधार के लिए चमारों में इस पंथ का प्रचार किया। इस पंथ के लोग सतनाम का जप करते हैं। सत्य को परमेश्वर मानते हैं। वे मानते हैं कि ईश्वर में ध्यान रखकर संसार का काम करना चाहिए; संसार दुःखरूप है; जबतक इम बात का अनुभव हमें नहीं हो जाता तबतक इम ईश्वर के मिलन का आनन्द कैसे पा सकते हैं? मरल रहने और ईश्वर का मानसिक जप करने से जान प्राप्त होता है। इस मत के अनुपायी दाहिनी कलाई पर सफेद या काला धागा बाँधते हैं, और महत दोनों हाथों में। मद्य-मांम वर्जित है। यह पंथ हरिजनों में ही प्रचलित है।

#### (७) किनारामी अघोरपंथ

किनारामजी का जन्म संवत् १६५८ में बनारस में हुआ था। वे गाजीपुर के महात्मा शिवदास के शिष्य होने के बाद गिरनार पर्वत पर गये। वहाँ उन्हें भगवान् दत्तात्रेय का दर्शन हुआ श्रीर उनसे श्रवभूतमत की दीवा ली। उनकी श्राज्ञा से वे काशी लीट श्राये श्रीर वहाँ बाबा कालूरामजी श्रघोरपन्थी से श्रघोरमत का उपदेश लिया। वैष्याव, भागवत श्रीर फिर श्रघोरपन्थी होकर उन्होंने इन तीनों का एक श्रद्भुत सम्मिश्रण किया। वेष्याव की रीति से रामोगासक हुए श्रीर श्रघोरपंथी की रीति से मय-मांसदि का सेवन करने लगे। साथ ही जाति-पाँति का मेद मिटा दिया। उनके शिष्य हिन्दू-मुसलिम—सभी हुए। उनके श्रव्यायी सभी जाति के लोग हैं। रामावतार की उपासना उनकी विशेषता है। ये देवताश्रों की मूर्ति की पूजा नहीं करते। इस पंथ की प्रधान गदी काशी में कृमिकएड पर है। देवन्त (गाजीपुर) में भी सीताराम का प्रसिद्ध श्रीर विशाल मठ है।

## ( = ) सत्यपथ (इमामशाही पंथ)

सत्यपथ के प्रवर्तक एक मुसलमान फकीर इमामशाह थे; किन्तु उनके अनुयायी आज एकमात्र हिन्दू ही हैं। यह कम कुत्इल की बात नहीं है। वे ईरान-निवासी थे और घूमते-फिरते गुजरात में आकर अहमदाबाद के पास रहने लगे। वे पहुँचे हुए सिद्ध थे। अतएव स्वभावतः इस भावुक देश के अनेक लोग उनके शिष्य हो गये, जिनमें मुख्य भामाराम, नागाकाका, साराकाका, और जिजीबाई हिन्दू और हाजरवेग मुसलमान थे। इस पंथ के अनुयायां काठियाबाइ, गुजरात और महाराष्ट्र के खानदेश जिने में विशेषरूप से हैं। इस मत में अधिक संख्या बनिया, कुनवी तथा नोनिया आदि जातियों की है और वे इमामशाही कहलाते हैं। विराराग नामक स्थान में इस सम्प्रदाय की गही है। गही पर ब्रह्मचारी के ही बैठने की चाल है। इस सम्प्रदाय के अनुयायी भागवत, रामायण, गीता आदि धर्मप्रयों के अतिरिक्त इमामशाह के लिखे गुरु-उपदेश का भी बड़ी अद्या-भिक्त से पाठ करते हैं। इस सन के अनेक अन्थ हैं जिनमें 'सतवचन' और 'ब्रह्म-प्रकाश' हिन्दी में भी प्राप्य हैं। इस सम्प्रदाय का गुरुमंत्र 'शिवोऽहम्' है।

#### (६) महानुभाव-पंथ

इस पंथ का भिन्न भिन्न प्रान्त में भिन्न-भिन्न नाम है। यह महाराष्ट्र में 'महात्मा पंथ' गुजरात में 'अच्युत-पंथ' श्रीर पंजाब में 'जयकृष्ण पंथ' के नाम से पुकारा जाता है। कृष्णभक्ति इस पंथ की प्रधानता है। इसके अनुयायी अपने धर्मप्रन्थों को अत्यस्त गुप्त रखते हैं। परन्तु द्धर इसका कुछ कख बदला है। लोकमान्य तिलक ने इस पंथ परश्चनेक पाणिड-पपूर्ण लेख छिखे थे। इतिहास ज राजवाड़े एवं यशवंत देशपाएडे के उद्योग से इस मत के सिद्धान्त-प्रन्थ तथा इतिहास का बहुत-कुछ प्रामाणिक पता चला है।

ये लोग मूर्ति-पूजा को नहीं मानते। अतः विधिमयों ने इन्हें मूर्तिपूजक हिन्दुओं से अलग समक्तर इनपर अल्याचार नहीं किया। इस मत ने ख्रियो और शृद्धों के लिए भी संन्यास की न्यतस्था दी है। इस मत के संन्यासी काला कपड़ा पहनते हैं। हिन्दुओं के वर्णभेद को मिटाकर सबमें समानता तथा मैत्री का प्रचार हो—यही इस पंथ का उद्देश रहा है। इसे वेद-शास्त्र सब-कुछ, मान्य हैं। इसके दो वर्ग हैं—उपदेशी और संन्यासी। उपदेशी गृहस्थ होते हैं, वर्ण-न्यवस्था मानते हैं और स्वजातियों में ही विवाह करते हैं। श्रीकृष्ण और दत्तात्रेय इनके उपास्य देवता हैं। गीता मान्य धर्मप्रन्थ है। इस पंथ के अनुयायी परमेश्वर को निर्णुण, निराकार मानते हैं जो भक्तों पर कृपा कर समय-समय पर सगुण रूप धारण करते हैं।

इस मत के प्रवर्तक भड़ोच (गुजरात) के राजा हरपालदेवजी संन्यास लेने पर 'चक्रधर' के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस सम्प्रदाय के अनेक प्रन्थ प्राप्य हैं, जिनमें 'शाने-श्वरी-लीला-चरित्र', 'शिशुपालवध' 'एकादश स्कन्य भागवत', 'कृष्णचरित्र' और 'सिद्धांत-स्त्रपाठ' प्रसिद्ध हैं। इस मत के अनुयायियों ने यवन-प्रधान पंजाब में अहिंसा का सफलता-पूर्वक प्रचार किया।

#### (१०) बाउल-सम्प्रदाय

यह सम्प्रदाय विशेषरूप से बंगाल में प्रचितत है। 'बाउल' शब्द का ऋर्य पागल होता है। इस मत के सिद्धान्त के ऋनुसार मनुष्य को संसार में रहते हुए भी इससे पूर्णरूप से बिरक्त रहना चाहिए। जबतक तृष्णा का पूर्णरूप से नाश नहीं होगा, निर्वाण सम्भव नहीं है।

बाउल-मत के अनुयायी यहस्य और विरक्त दोनों होते हैं। यह मत जाति-गाँति, मूर्ति-मन्दिर आदि में विश्वास नहीं करता। यद्यपि बाउल-सम्प्रदायी धार्मिक उत्सव में सिम्मलित होते हैं तथापि वे किसी मन्दिर में नहीं जाते। बाउल न अने को हिन्दू कहते हैं, न मुसलमान। अतएव हिन्दू और मुसलमान दोनों समानका से इस सम्प्रदाय में सिम्मलित हो सकते हैं। यह भी समन्त्रय का पंथ है। ऊँच-नीच, जाति-गाँति का मेद इसमें अवरोध उपस्थित नहीं करता। बाउल अपने वासस्थान में किसी प्रकार की प्रतिमा की स्थापना नहीं करते। उनका कथन है कि जब हमारे शरीर में हो मगवान का निवास है तो मन्दिर की क्या आवश्यकता? इस सम्प्रदाय के लोग सारे शरीर को दककर रखना आवश्यक समकते हैं। इस सम्प्रदाय के लोग गा-गाकर अपने मत का प्रचार करते हैं। इनके गीतों में बंगाल के आमीण जीवन की वास्तविक कलक मिलती है। किसी भी धर्मप्रन्थ पर वे विश्वास नहीं करते। आज यह सम्प्रदाय अवनित पर है।

उपर्युक्त निर्युगावादी श्रीर संत-मतों के द्वारा हिन्दू-धर्म की सांस्कृतिक विशेषता बहुत-कुछ सुरिक्ति रह सकी है श्रीर विधर्मियों के प्रभावों से हिन्दू-समाज की रज्ञा हुई है।

# नवाँ परिच्छेद सिख-धर्म

सिख-धर्म के आदिपवर्त क गुरु नानकदेव हैं। इनका जन्म राइमोइकी तलबंडी (आज का नानकाना) में वेदी कालूचन्द पटवारी के घर माता तृता के उदर से वैशाख एदी ३, संवत् १५२६ (१४ अप्रैल १४६६) में हुआ था। ये बचपन से ही बड़े शांत स्वभाव और एकांत-प्रेमी थे। इनको हिन्दी, संस्कृत और फारकी की शिच्चा मिली थी। ये खदा इरिचिंता में लवलीन रहा करते थे। अन्य काम-धंधों में ध्वान नहीं देते थे। पिता ने इन्हें व्यापार में लगाना चाहा और ४०) रुपये के खाथ इन्हें बाहर मेजा। इन्हें रास्ते में कई दिनों के भूखे संत मिले। इन्होंने सब रुपये उनके आदर-संस्कार में खर्च कर दिये। जब ये वापस लौटे तब पिता ने रुपये के बारे में पूछताछ की। इन्होंने उत्तर दिया कि आपने मुक्ते खरा सीदा खरीदने की आशा दी थी। मैंने भूखे संत-जनों को खिलाकर सच्चा सौदा खरीदा। इसपर कुद्ध होकर निता ने इन्हों पीटा भी। इससे इनकी बहन नानकी बहुत दुःखी हुई और अपने माई के साथ अपने पित के घर (मुलतानपुर) चली गई। वहाँ पर इन्होंने दौलत खाँ लोदी के यहाँ मोदीखाने का काम सँमाला। सं० १५४४ में इनका विवाह हुआ और इनके दो सुन्न-भीचन्द और लक्ष्मीदास—हुए।

यद्यपि ये काम मोदीलाने में करते थे तथापि इनका मन ईश्वर की क्रोर लगा रहता था। एक दिन ये क्राटा तौलते समय एक-दो-तीन गिनते हुए तेरह पर पहुँचे तो गिनती भूल गई ब्रौर 'तेरा-तेरा' कहते-कहते सब ब्राटा तौल दिया। उस दिन से इन्होंने नौकरी छोड़ दी। यदि कोई इनसे धर्म-सम्प्रदाय क्रादि के बारे में पूछता तो उसे यही उत्तर देते थे कि न कोई हिन्दू, न कोई मुसलमान। थे शब्द इनके मुख से इस वेग से निकलते कि लोग चिकत रह जाते। इन्होंने सोचा कि घर

बैठकर उपदेश करने से संसार का पूर्ण कल्याण न होगा। ईं॰र्या-द्वेष, वैर-विरोध, धर्मान्थता आदि को प्रचएड आग्नि से जलते हुए देश को ईश्वररीय अप्रमृत-वासी की वर्षा-द्वारा शांति प्रदान करने के लिए इन्होंने संवत् १५५४ में देशाटन आरम्भ किया।

इन्हें अपने गहरे अनुभवों से ज्ञात हुआ कि पृथक पृथक जाति और पृथक पृथक धर्मों में बढ होकर लोगों का पृथक पृथक रहना ठीक नहीं है। देवालयों में जाकर मूर्ति पृजा और यशादि कियाओं के करने तथा बाह्यणों को मालपूआ खिलाने से कोई फल नहीं मिलता। आत्मशुद्धि के बिना मुक्ति मिल ही नहीं सकती। इन्होंने बताया कि आत्मा ईश्वर का अंश है। सत्य बोलना, वेद के ज्ञानकांड को मानना, मांस मदिरा का त्याग करना और गुक की आजा को ईश्वर की आजा समकना परम कर्च व्य है। मूर्तिपूजा असत्य है। ईश्वर अवतार नहीं लेता। गुक-लिखित अंथ ही वेद है। अतः उसका पूजन उचित है। अधर्म का नाश करने से ईश्वर प्रसन्न होता है। ध्यान, धारणा और समाध से मुक्ति मिलती है। ईश्वर एक है। पृथक पृथक धर्म मनुष्य-कृत है। ईश्वर का कृपापात्र बनने के लिए संसार-त्याग या वैराग्य की आवश्यकता है। जिससे हृदय शांत हो, जिससे पित्रता प्राप्त है। जिससे उदार ईश्वरीय तत्वों का विकास हो यही ज्ञान जीवन का सार है। जिसका हृदय ऐसे ज्ञान में प्रकाशित हो रहा है वही सच्चा हिन्दू है और जिसका जीवन पित्र है वही सच्चा मुसलमान है। इन्होंने इन सिद्धान्तों का प्रचार करने हुए सिख-धर्म की स्थापना की। इनके अनुयायियों की संख्या पंजाब में विरोप रूप से बढ़ी।

इनकी चार यात्राएँ प्रसिद्ध हैं। पहली यात्रा में एमनाबाद गये ह्योर वहाँ एक बहुई भाई लालों के घर रहकर छूत्रा-छूत का अम दूर किया। किर हरिद्धार, देहली, काशी, गया ह्यादि स्थानों में धर्म प्रचार करते हुए जगन्नाधपुरी पहुँचे ह्योर वहाँ कर्त्तार की सची ह्यारती का उपदेश दिया। दूसरी यात्रा में इन्होंने दिन्छ की ह्योर ह्यात पर्वत, रामेश्वर, सिंहल (लंका) ह्यादि स्थानों में ईश्वरमिक का प्रचार किया। तीलरी यात्रा में सरमीर, गद्धाल, हेमकूट, गोरखपुर, सिक्किम, भृदान, तिन्वत ह्यादि स्थानों में परमात्मा की ह्यानय उपायना का प्रचार किया ह्योर चौथी यात्रा में बल्चिस्तान होते हुए मक्का प्रचे ह्योर किसी निश्चित दिशा की ह्योर मुँह करके सर्वन्यारी को नमाज पढ़ने का खडन किया। किर रूम, बगदाद, ईरान ह्यादि की सेर करते हुए कधार, काबुल ह्यादि में सल्यनाम का उपदेश दिया।

इनके उपदेश का ढंग विचित्र और नवीन था। ये मक्के में कावे की श्रोर पैर करके सो गये। जब काजी कुद्ध हुश्रा तब इन्होंने कहा—काजीजी, जिथर श्राल्लाह का घर न हो, मेरे पैर को उधर ही कर दीजिए। कहते हैं कि काजा ने इनके पैर को जिस श्रोर फेरा, काबा भी उस श्रोर ही फिर गया।

श्रपने पुत्र के बदले अपने सबसे योग्य शिष्य श्रीश्रंगद को गुरुगदी देकर ७० वर्ष की आयु में सं० १५६६ (सन् १५३६) में इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। इनकी उच्चरित तथा रचित सारी वाशियों को पंचम गुरु ऋजुंनदेव ने 'प्रन्य साइब' नाम से संकलित किया। इसके पढ़ने से पता चलता है कि गुरु नानक ने हिन्दू, मुसल-मान, जैन, बौद्ध, ईसाई श्रादि संतों के केन्द्रीय स्थान पर पहुँचकर उनका तत्त्व निकाल-कर स्पष्ट भाषा में संग्रहीत किया है। गुरु नानक के बाद कमशः श्रंगद, श्रमरदास, रामदास, श्रजुंनदेव ने उनका स्थान प्रह्णा कर धर्मप्रचार का काम जारी रखा। श्रजुंनदेव के खिलाफ दुश्मनों ने सम्राट् श्रकबर से शिकायत की। श्रकबर ने 'प्रन्थ साइब' को मँगा मेजा। जब प्रन्थ साइब को पढ़ने के लिए खोला गया तब उसमें ऐसा प्रसंग निकला जिसके एक-एक शब्द ने सम्राट् के दृदय पर सब धर्मों की एकता, निर्मुण ब्रह्म की उपासना, विश्वप्रेम, दृदय की श्रुद्धता श्रीर सरलता तथा दीन जन की सेवा-सहायता के संदेश की गहरी छाप लगाई। इससे प्रमावित होकर सम्राट् गुरु श्रजुंनदेव के दर्शन के लिए श्रमृतसर गये श्रीर गुरु साइब की बागी सुनकर मुग्ध हो गये। सम्राट् की मृत्यु के बाद चन्दूशाह तथा खुद श्रजुंनदेव के भाई ने भूठी चुगली खाई। परिणाम-स्वरूप जहाँगीर की श्राज्ञा से गुरु की हत्या चन्दूशाह ने बड़ी करूता से कर दी। इसी समय से सिख-मुगल-संघर्ष प्रारक्ष्म हुश्रा।

श्रर्जनदेव के पुत्र छठे गुरु हरगोविन्द सिंह ने निश्चय किया कि संत-स्वरूप के साथ-साथ वीरता का वेश धारण करना भी आवश्यक है। स्वरह्या एवं देशोद्धार के लिए उन्होंने खड़ा धारण किया और सब सिखों को शस्त्र धारण करने की अन्ता दी। भिक्त और ज्ञान के साथ साथ शरता का भी उपदेश देना आरंभ किया। अमृतसर को मुरिह्नत बनाने के लिए उन्होंने वहाँ एक किला बनवाया जो आज लोइगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। चन्तू के पड्यत्र से गुरु हरगोविंद सिंह कैद कर ग्वालियर के कित में रखे गये; किन्तु मुसलमान साध-फकीरों के सममाने पर जहाँगीर को चन्त्र का छल मालूम हुआ। और गुरु की इच्छा के अनुसार साट छोटे बड़े हिन्दू राजा, किव, पंडित आदि के साथ उन्हें मुक्त कर दिया।

जहाँगीर की मृत्यु के बाद शाहजहाँ ने सिखों से बैर ठाना । तीन लहाहयाँ हुईं, जिनमें सिखों की विजय हुई । गुरु हरगोविन्द की मृत्यु ३ मार्च, १६४४ ई० में हुई । सातवें गुरु हरिराय ६ ऋक्तूबर १६६१ में स्वर्ग सिखारे । अब उनके किनष्ठ पुत्र हरिकृष्ण गुरु हुए । किन्तु ढाई वर्ष के बाद उनकी मृत्यु हो गई । उन्होंने इतने थोड़े दिनों में ही ऋपनी प्रतिभा से लोगों को चिकत कर दिया ।

नवें गुरु तेग बहादुर हुए। वे आसाम-यात्रा के लिए चले। रास्ते में पटना में आपने परिवार को छोड़ राजा जयसिंह के साथ आसाम गये। उस समय आसाम की सीमा पर आसामवासियों और औरंगजेबी फीज में मुठमेड़ हो रही थी। गुरु ने इन दोनों में सुलह करा दी। इसी बीच पटना में उनके पुत्र गुरु गोविन्द का जन्म हुआ। बाद में तेग बहादुर कश्मीर गये। वह हिन्दू पंडितों का मुख्य स्थान था। औरंगजेब के आत्याचारों की वहाँ सीमा न थी। धर्मपरिवर्त्त न के लिए हिन्दू तरह तरह से तंग किये जाते थे। अब उन्होंने बादशाह को कहला मेजा कि यदि गुरु तेगबहादुर गुसलमान हो जायँगे तो

इम सब भी हो जायँगे। इसपर तेगबहादुर दिल्ली बुलाये गये। दिख्ली में गुरु को विश्वमीं बनाने की अपनेकों चेधाएँ की गईं। उनके साथ खुल किया गया। श्रीर उनकी इत्या ११ नवंबर १६७५ ई॰ में कर दी गईं। उसके बाद उनके उलरा-धिकारी गुरु गोविन्द सिंह ६ वर्ष की अपवस्था में गुरु हुए। ये सिखों के दसमें श्रीर अंतिम गुरु थे।

सन् १७५६ के वैशास की पहली तिथि को इन्होंने खालसा-सम्प्रदाय की सृष्टि की। इससे सिख जाति और मजन्त बन गई। इसके अतिरिक्त दादी-चोटी और मूँ छूँ रखना, हिन्दू देवालयों के प्रति द्वेपभाव न रखना, गोहत्या न करना आदि नियम बनाकर धर्म को सुज्यवस्थित बना दिया। एकाअचित्त से ईश्वर-भिक्त करना, अपनी जाति में मेद-भाव न रखना, एक पंक्ति में भोजन करना, परस्पर मेल रखना आदि उपदेशों-द्वारा सिखों के दृदय में नवजीवन का सैचार किया। परिश्वाम-स्वरूप हजारों नर-नारी खालसा-पंथी बन गये। मृत्यु के पूर्व गुरु गोविंद सिंह ने कहा—'भेरे बाद कोई सिख गुरु नहीं होगा। केवल गुरु-वाणी—अन्य साहव ही गुरु होगे।'

# सिख-धर्म का मूल सिद्धांत

(१) एक सर्व-शक्तिमान ईश्वर में विश्वास । (२) ईश्वरेच्छा पर अपने को पूर्णतया निछावर करना । (३) धर्म और सदाचार का पालन । (४) अत्माव । (५) ईश्वर को छोड़कर और किसी की पूजा नहीं करना । (६) ईश्वर-द्वारा निर्धारित कर्मों को, विना फलेच्छा के, आकांद्वा-रहित होकर पालन करना ।

## सिख-धर्म के पाँच चिक्र

(१) केश (२) कंघी (३) कृपास (४) कड़ा (लोहे का ) ऋौर (५) कच्छा--- ये सब सिखों के लिए अनिवार्य हैं।

#### ग्रन्थ-साहब

ग्रन्थ-साहत्र 'जपजी' के प्रकरण से शुरू होता है। जपजी में संज्ञेप में नानक ने श्रातिसरल श्रीर स्वच्छ भाषा में बतलाया है कि किस प्रकार श्रात्मा मुक्ति के पथ पर श्राप्रसर होती है।

इसके पाँच विश्राम या खरड हैं—(१) धर्मकारड (२) ज्ञानकारड (३) शरखकारड (४) कर्मकारड (५) सूत्रकारड।

(१) धर्मकाराड में कर्तव्य का दिग्दर्शन कराया गया है। कहा है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्तव्य का संपादन भली-माँति करना चाहिए। मृत्यु के बाद अपना कर्तव्य ही काम आवेगा।

- (२) दूसरा खरड ज्ञानकारड है। इस बात की जानकारी (ज्ञान) कि राम भ्रौर कृष्ण सहश महायुक्य कर्तव्य के पालन द्वारा चिरशांति की प्राप्त हुए। कर्तव्य-पालन ही प्रतिज्ञा को हह बना देता है!
- (३) शरणकार हर्योन्माद की अवस्था है। इस अवस्था में धर्म-कार्य स्वेच्छा-नुसार स्वामाविक रूप से होता है। यह मनुष्य के स्वभाव का एक श्रंग ही बन जाता है।
- (४) आत्मकारण्ड शक्ति का भएडार है। पूर्व की तीन अवस्थाओं में जो चरित्र-निर्माण् होता है, उसके परिणाम में शक्ति और धार्मिक निष्ठा प्राप्त होती है और साधक अजेय हो जाता है। मृत्यु का भय जाता रहता है और साधक आवागमन के चक्कर से छूट जाता है। ईश्वर में लीन संत इसी अवस्था में रहते हैं।
- (५) अंत में आत्मा सूत्रकार में पहुंचती है जहाँ निराकार परमात्मा का निवास है। यहाँ आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। फलतः इसका अपना अस्तित्व लुप्त हो जाता है।

# सिखों के प्रसिद्ध तीर्थ-स्थान

- (१) अमृतसर—चौथे गुरु ने यहाँ स्वर्ण-मंदिर स्थापित किया जिसकी नींव एक मुसलमान फकीर मियाँ पीर ने डाली।
- (२) स्नानन्दपुर (जिला—होशियारपुर)—इसी स्थान पर गुरु गोविन्द सिंह ने खालसा-पंथ कायम किया।
  - (३) पटना सिटी--गुरु गोविन्द सिह का जन्मस्थान ।
  - (४) इजौरी साहब जिला नादेर (हैदराबाद दिस्ण) गुरु गोविन्द सिंह का मृत्यु स्थान।
  - (५) नानकाना साहब (जिला शेखपुरा) गुरु नानक का जन्मस्थान। जपजी का मूलमंत्र इस प्रकार है। इसी मंत्र से प्रार्थना श्रीर जप किया जाता है:--

'एक थ्रां सतनाम कर्ता पुरुष निर्भो निर्वेर। श्रकाल मूरत थ्रजोनी सैभं गुरु प्रसाद जप। श्रादि सच जुगादि सच है भी सच। नानक होसी भी सच।

बाह् गुरु ॥'

अप्रांत्—'एक ही ईश्वर है। उसका नाम सत्य है। वह कत्ता है। वह भय और शत्रुता से परे है। वह असीम है। वह अमर, अजन्मा, निराकार और स्वयंभू है। गुरु की कृपा से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। वह संसार को सृष्टि से पूर्व था। युगारम्भ के पूर्व था। वह इस समय वर्तमान है और नानक कहते हैं, वह सब कालों में बर्तमान रहेगा।' यह तो हिन्दू वेदान्त का निचोड़ है।

#### उदासी मत

नानक के पुत्र श्रीचन्द ने उदासी मत की स्थापना की। किन्तु उनके सिद्धांत गुरु गोविन्द सिंह के खालसा सिद्धान्त से सर्वथा भिक्ष हैं। जगह-जगह उदासी नानकसाहियों के मठ हैं जहाँ गुरुमन्य साहब के साथ-साथ हिन्दू-देवतात्रों की भी पूजा होती है। इनके महंथ यहत्यागी होते हैं। शुद्ध सिख-सम्प्रदाय में उदासियों का स्थान नहीं है। ये उदासी नानकसाही कहे जाते हैं, सिख नहीं।

१ सिख-गुरुश्रों के प्रामाणिक वर्णन के लिए द्रष्टव्य—कल्याण्—'सताङ्क' में डा॰ जसवंत सिंह का लेख, ए॰ ५५१-५६९।

# छठा खण्ड

# प्रथम परिच्छेद शिन्तोधर्म

शिन्तोधर्म जापान-निवासियों का राष्ट्रीय धर्म है। इसमें प्रकृति-पूजा के साथ-साथ पूर्वजों की पूजा भी समाबिष्ट है। इस धर्म के अस्सी लाख देवताओं के समुद्द में प्रमुख रधान 'क्रनाटेरा सुक्रोमोकामो' क्रर्थात् सूर्यदेवी (१) को प्राप्त है। जापान के राजवंदा का जनम इसी देवी से हुआ था-ऐसा उन लोगों का विश्वास है। इसी कारण जापान में मेकेडो (सम्राट्) की प्रतिष्ठा ईश्वर-तुल्य है। यद्यपि जापान के देववृन्द में बहुत-से सुनक्र-तिक देवता तथा समुद्र, नदी, वायु, अनिन, पहाइ आदि अधिष्ठात्री देवियाँ, अनेक सुप्रसिद्ध योदा और राजवराने के राजभक्त अनुयायी भी सम्मिलित हैं तथापि शिन्तोधर्म राजवहा की प्रथम प्रवर्तिका देवी तथा उसके सम्बन्वियों और वंशजों की पूजा का ही सूचक हैं। शिन्तीधर्म के पूर्णतया समझने पर ही जापानियों के जीवन श्रीर सभ्यता का उचित शान हो सकता है। इस धर्म में न उल्कप्ट दर्शन है और न पेचीली क्रिया-पद्धति। एक तरह की प्रवल भावना है, जिससे तत्त्वविज्ञान या धर्मशास्त्र का कोई सम्बन्ध नहीं है। इसमें सुगम साहित्यिक विचार अथवा उच कलाना का अभाव है। पूजा एक प्रकार से शिष्टतामात्र ही है। यह हृदय का धर्म है। शिन्तो स्वामाविक और वास्तविक धार्मिक शक्ति है जो जापानियों के जीवन के रग रग में व्याप्त है। शिन्तो का सिद्धान्त जापानियों की सम्यता, नियम, पारिवारिक एवं जातीय गठन की पृष्ठभूमि है। शिन्तों ने जापानिबी के धार्मिक तथा सामाजिक व्यवस्था का नया संस्कार करके नृतन जीवन प्रदान किया है। श्चिन्तोधर्म बहुत अंश में हिन्दू-धर्म से मिलता-जुलता है न कि निकटवर्ती चीन के कनक्य्सियस अथवा ता-क्यो धर्म से।

#### देवता

शिन्तों के टिश्रोत् (श्रद्धेत श्राध्यात्मिक सिद्धान्त) के श्रतुसार 'श्रमेनोमीन कानुसी' सर्वशक्तिमान् सर्वव्यापी श्रात्मा ही है। इसके श्रन्दर दृश्य तथा श्रदृश्य जगत् व्यास है। यह गुर्खों के परे है। इसकी दुलना इस ऋग्वेद के 'हिरखयगर्भ' श्रथवा उपनिषद् के 'श्रक्ष' से कर सकते हैं।

इस धर्म के अनेक देवताओं में अतिप्राचीन काल से सूर्य देवता (अनाटेरा सुग्रोमी-कामो) की प्रतिष्ठा सबसे ऊपर है। इसके बाद वृष्टि के देवता (सुरतानो आनो मिकटो) का तथा चन्द्रदेवता (रसुकियोमीनो मिकटो) का स्थान आता है। इस त्रिमूर्ति का कमशः आकाश, समुद्र और रात्रि पर अधिकार है।

#### पूजा-पद्धति

इस धर्म में पूजा का अर्थ होता है नमन, नैवेच और प्रार्थना। नैवेच में मुख्यतः भोजन तथा पेय पदार्थ सम्मिलित हैं। पहले इसके साथ वस्त्र अर्थित करने की प्रथा थी। बाद में कागज के दुकड़ों को कपड़े का प्रतीक मानकर एक डरडे में लपेटकर वेदी पर रखने की प्रथा चल पड़ी।

पूजा के रहले पवित्रता का खपाल रखना जरूरी है। इसके लिए तीन तरीके बतलाये गये हैं—हराई, (मंत्रोचारण), मिसीगी ( ऋभिषेक ), इमी (मनोनिग्रह ऋथीत् ध्यान)। पवित्रता शिन्तोधर्म का सर्वमान्य गुण है। यदि मनुष्य की ऋन्तरिक पवित्रता है तो वह ऋवश्य ईश्वर को प्राप्त करेगा। निष्कपटता पवित्रता का मुख्य श्रंग है।

श्रारम्भ से शिन्तोधर्म में श्राचारशास्त्र की पद्धति न थी। वह मनुष्य के श्रान्तरिक सीजन्य पर जोर देता था। इदय के भीतर की सच्ची प्रेरखाश्चां का अनुगमन करो — यही इनकी नैतिक शिद्धा का सार था। काल कम से कनफ्यृसियस तथा बौद्धधर्म का प्रभाव शिन्तोधर्म पर पड़ा श्रीर यह धर्म इन दोनों धर्मों के श्राचार-विचार से विशेष प्रभावित हुआ।

#### शिन्तोधर्म का विकास

शिन्तोधर्म में माने गये देवगण केवल आंशिक अवतार या छायामात्र हैं। इन देवताओं के सिम्मिलत रूप में प्रत्येक 'कामो' (शिन्तो देवता) किसी बौद देवता की पिवल छाया समका जाता था। इस उभयरूपधारी शिन्तोधर्म को समक्तीते की प्रवृत्ति का स्वक ही समक्ता चाहिए। इस सिद्धान्त के अनुसार शिन्तोधर्म को समक्तीते की प्रवृत्ति का स्वक ही समक्ता चाहिए। इस सिद्धान्त के अनुसार शिन्तोमत के देवता, बुद के उन-उन मूलरूपों के ही अवतार बताये गये जो स्वर्ग में विराजमान हैं। उदाहरणार्थ, यह कहा गया है कि शिन्तोधर्म का सबसे महान देवता अनाटेरा सुओमीकामो (स्पर्देवी) है। यह धारणा लगमग १००० वर्ष तक रही। अठारहवीं शताब्दी में शिन्तोधर्म ने नया रूप धारण किया और एक बार इसका पुनः नव संस्कार हुआ। इस परिष्कृत शिन्तोधर्म का अगुआ एवं सुधारक माटा-ओरो नोरी गामा (१७३०-१८०१) नामक व्यक्ति था, जिसका कहना था कि विदेशी प्रभाव को निकाल देने से शिन्तोधर्म का जो रूप रह जाता है वह सबसे शुद्ध और सबसे अच्छी देन है जो मनुष्य को दिव्य युगों से प्राप्त हुई है।

#### वर्तमान शिन्तोधर्म

आजकल शिन्तोधर्म दो हिस्सों में बट गया है। एक इसका सनातन रूप है जिसका समर्थन वहाँ की सरकार भी करती है और दूसरा रूप, इसके भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों में, इष्टिगोचर होता है। १८६८ में सम्राट् की पुनः प्रतिष्ठा का एक बड़ा कार्या शिन्तो-मत का पुनरुद्वार भी था। रियोवृ (श्रद्धौत सिद्धान्त) की प्रतिष्ठा नष्ट हो गई श्रौर साथ-साथ देवताश्रों को बुद्ध का अवतार न कहकर उनका स्वतन्त्र अस्तित्व माना जाने लगा। राजकीय उत्सवों के समय होनेवाले अर्घधार्मिक कृत्य अब शिन्तोधर्म के अनुसार किया जाने लगा। शिन्तो-समाधियाँ सरकारी संरक्षण में ले ली गई। सारे जापान में छोटी-बड़ी लगभग एक लाख चौर्द्ध हजार समाधियाँ हैं।

धार्मिक विषयों में सरकार की ब्रोर से कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। राजकीय शासन-विधान के श्रनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विचार-स्वातंत्र्य प्राप्त है। सरकारी आँकड़ों से विदित होता है कि इस मत के अनुयायी करीब पौने दो करोड़ हैं। पुनःप्रतिष्ठा के बाद शिन्तोधर्म की सुख-समृद्धि का समय ब्राया। राष्ट्रीय भावना श्रीर प्राचीन बातों को श्रयनाने की नीति के कारण इसका श्रधिक प्रचार होना श्रनिवार्य था। अन्य मतावलिन्त्रयों को इस मत के श्रनुयायी बनाने का किश्चित् प्रयत्न भी किया गया श्रीर 'देवताश्रों के मत' का प्रचार करने के लिए धर्मदूतों की नियुक्ति की गई। इस मत की तीन बातें मुख्य बताई गई हैं—(१) देवताश्रों का सम्मान तथा देशानुराग के सिद्धान्त का श्रमुसरण करना; (२) स्वगं के मार्ग का तथा मनुष्य के जीवन का परिष्कार करना; (३) सम्राट् का शासनाधिकार कृतक्षतापूर्वक स्त्रीकार करना श्रीर उसकी इच्छा के श्रमुसार चलना।

## शिन्तोधर्म की विशेषता

शिन्तोमत के अध्ययन का क्रम अब भी जारी रहने के दो कारण हैं—एक तो इसका ऐतिहासिक महत्त्व; दूसरा इसका नैतिक तथा सामाजिक पहलू। इसमें धर्म के कुछ निश्चित सिद्धान्तों का न होना ही इसके बहुत-से अनुयायियों की निगाह में एक आकर्षक बात है, क्योंकि निश्चित धार्मिक सिद्धांतों के अभाव में, वे अपने अपने विचारों के अनुरूप, धर्म के स्वरूप का भिन्न-भिन्न तरह से प्रतिपादन कर सकते हैं।

कुछ लोग इसे राष्ट्रीय विश्वासों का संग्रह बनाना चाहते हैं, तो दूसरे लोग इसे सामाजिक संस्था बनाकर इससे ऐसे काम निकालना चाहते हैं जिन्हें अन्य संस्थाएँ नहीं कर सकतीं। इन नई बातों के कारण शिन्तोमत अब लोगों के विचार के निकटतर पहुँच जायगा।

सारांश, मेकाडो के प्रति, जो सूर्यदेवी के प्रतिनिधिक्ष्य समक्षे जाते हैं, पूर्ण राजमिक, पूर्वजों के प्रति आदर, माता-पिता के प्रति कर्त्तं व्यानिष्ठा, बच्चों के प्रति स्नेह—इस धर्म का मूलाधार है। दर्पण, तलवार तथा रत्न मेकाडों के राज्याधिकार के चिह्न हैं और वे शिन्तोधर्म के देवताओं की मूर्तियों के सम्मुख रखे जाते हैं।

## शिन्तो-प्रार्थना

्रहमारी श्राँखें भले ही श्रापितत्र वस्तु देखें, किन्तु हे भगवान, हृदय में श्रापितत्र भावों का उदय न हो। हम।रे कान भले ही श्रापितत्र बात सुनें, किन्तु हमारे चित्त में श्रापितत्र बातों का श्राप्तित न हो।

## शिन्तोंधर्म की दस आज्ञाएँ

(१) ईश्वरेच्छा के प्रतिकृत आचरण न करो। (२) पूर्वजों के प्रति अपना कर्त व्य न भूलो। (३) राजनियम का उल्लंघन न करो। (४) दैवताओं के आगाध गुणों को न भूलो। उन्हीं की कृपा से विपत्ति टलती है और रोग का शमन होता है। (५) यह कभी न भूलों कि संसार एक बड़ा परिवार-सहरा है। (६) अपनी परिमितता को न भूलो। (७) यद्यपि अन्य कुद्ध हो जायँ तथापि स्वयं कुद्ध न हो। (८) अपने कार्य में आलसी न बनो। (६) शिक्षा पर लांछन न लगने दो। (१०) बाहरी शिक्षा के प्रलोभन में न पड़ी।

## शिन्तोधर्म के कुछ कथन

(१) तुम्हारे सम्मुख जो मनुष्य है उसका हृदय आईना है, अपन (रूप उसमें देखो। (२) एक ही निष्कपट पार्थना स्वर्ग को हिला देती है। निष्कपट प्रार्थना से ही तुके ईश्वर की उपस्थिति का अ।मास मिलेगा। (३) पाप-पुरुष का परिग्तम परछाई की तरह अवश्यम्मावी है। (४) भला काम करना पवित्र होने के तुल्य है और बुरा काम करना अपवित्र होना है। (५) परमात्मा को प्राप्त करने का पहला और निश्चित मार्ग निष्कपटता है। (६) त्रात्म-विजय परोपकारिता की जड़ है। (७) सदाचार में हढ रहो। यह जीवन संभी मृल्यवान है। (८) न बुरा देखो, न सुनो श्रीर न बोलो। (६) किसी मन्दिर में तीन दिन उपवास करने की तुलना में एक उत्तम कार्य करना भला है। (१०) इसा समस्त धन-धान्य से कीमती है। संतोप का यह आधार है। (११) स्वर्ग श्रीर नरक मनुष्य के हृदय में हैं। (१२) यदि हृदय पवित्र है तो कार्य श्रच्छा होगा। (१३) इमारा जीवन बत्ती की ली की तरह है। (१४) देवता श्री को निष्कपटता श्रीर सदगुरा प्रिय होता है न कि पूजा-श्रर्चना की वस्तु । (१५) जबतक मनुष्य का चित्त सत्य पर अवलंबित है, ईश्वर उसकी रज्ञा करेंगे। (१६) देश में शान्ति, नागरिकों की रज्ञा, धन-धान्य की प्राप्ति की कामना, शिन्तो पार्थना का अंग है। (१७) अपने माता-पिता की आज्ञा और शिचकों के उपदेश का अच्चरशः पालन करो। उदार-हृदय बनो। भूठ त्यागो । पहने में परिश्रमी बनो, जिससे तुम ईश्वरीय इच्छात्रो का पालन कर सकी ।

# द्वसरा परिच्छेद आधुनिक काल के सुधारक

नानक, कबीर ब्रादि सुधारकों एवं जानेश्वर, रामदास, तुकाराम, नरसी ब्रादि धर्म-प्रचारकों के सद्योग से इस्लामधर्म की श्रोर मुकी हुई हिन्दूजाति सँभल गई। फिर भी अन्त्यजों की विचारधारा बदलने लगी थी। इसी समय भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य का दूसरा आक्रमण हुआ। फलस्वरूप ईसाई धर्म के भावुक प्रचारकों का जोर बहा। किन्तु इस्लाम श्रीर ईसाईधर्म के भावुक प्रचारकों में विशेष रूप से विभिन्नता थी। अधिकारा मुसलमान बादशाह और नवाब एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कुरान लेकर श्रपने धर्म का प्रचार करते थे। हिन्दुश्रों पर भिन्न-भिन्न प्रकार के विशेष कर लगाते थे, जगह-जगह उन्हें अपमानित करते थे। इन कारणों से जीवन की रज्ञा, आर्थिक स्वतंत्रता श्रीर श्रपमान-निवारण के हेतु श्रनेक हिन्दू मुसलमान होने के लिए विवश हो जाते थे। जात-गाँत, लुब्राल्यत ब्रादि की प्रया अग्रि में घी का काम करती थी। मुसलमानों का एके-श्वरवाद, एकमात्र धर्मशास्त्र कुरान श्रीर ऊँच-नीच के भेदभाव का सर्वेथा श्रभाव, पीड़ित शहों क्रीर ब्रह्तों को इस्लामधर्म की ब्रोर ब्राइह करने में सफल हुआ था। इन्हीं बातों को देखकर नानक, कबीर ब्रादि ने सीधे-सादे पन्थ चलाकर, न केवल मुसलिम धर्म का मुकाबला किया; बल्कि इन्द्र-संस्कृति के साँचे में इस्लामधर्म को ढालने का प्रयत्न किया। उन्होंने मुखलिम धर्म की अपने निर्गेष्पंथ में पचा लेने की भरपूर कोशिश की; परन्तु उन्हें यथेष्ट सफलता न मिली। मुसलमानों ने अपनी संस्कृति की यथासाध्य रज्ञा की श्रौर उनका राज्यवल इस रज्ञा-कार्य में उनका सद्दायक हुन्ना। किन्तु मुसलिम-धर्म-प्रचारकों के वेग को उक्त संत-महात्माश्रों ने बहुत-कुछ रोका। अनेक शुद्र एवं श्रद्धत नानक, कबीर, दाद श्रादि के सम्प्रदाय में सम्मिलित होकर श्रपनी संस्कृति की रज्ञा करने में सफल हुए।

ईसाई यहाँ व्यापार के लिए आये थे। किन्तु घटनाचक से विशाल भारत पर उनका अधिकार हो गया। उनके दाहिने हाथ में तराज और वार्ये हाथ में नाइवल था। उन लोगों ने व्यापार करना और धर्म फैलाना अपना मुख्य कत्त व्य समका। वे अपने देश में इस वात का प्रचार करते थे कि ईसाई धर्म के प्रचार और हिन्दुस्तानियों को सम्य बनाने के

उद्श्य से वे भारत में आये हैं। श्रतः उनके देशवािंखों ने जी खोलकर उन्हें आर्थिक सहायता दी। ईसाइयों ने खियों और बालकों की शिक्षा के बहाने ईसाई धर्म को परिवारों में और स्कूलों में फैलाना शुरू किया। जगइ-जगह श्रस्थताल खोलकर श्रीर पीइत जनता की सेवा कर उसे श्राकृष्ट किया। व बाजारों में श्रीर बित्यों में दिंदोरा पीट-पीटकर सचित्र और सुन्दर खपी कितार्ने सुफ्त बाँटा करते थे। शिक्षा-प्रेमी हिन्दू इस जाल में आसानी से फँसने लगे। आधुनिक शिक्षित अपनी संस्कृति को उनके प्रभावक्षेत्र में आकर बहुत अशों में खो बैठे। ईसाई साधारणतः बल-प्रयोग नहीं करते थे। बल-प्रयोग सिर्फ पोर्तुगीजों द्वारा ही किया गया। दिख्याभारत के हिन्दू सबसे श्रिषक कहर थे। अन्त्यां पर उनका श्रत्याचार श्रम्ख था, जिसके परिशामस्वरूप दिख्याभारत में ईसा-इयों की संख्या सब जगहों से अधिक है। किन्तु ईसाई धर्म के श्रन्यायी होने पर भी उनका रहन-सहन श्रिषकतर हिन्दुश्रों-सा ही है। जिस प्रकार नेपाल के हिन्दुश्रों श्रीर बौदों की वेश-भूषा एक तरह की होने के कारण उन्हें पहचानना कठिन है उसी प्रकार दिख्ण-भारतीयों में भी ईसाइयों और हिन्दुश्रों को पहचानना कठिन है।

उत्तरभारत में ईसाई धर्म का प्रचार विशेष रूप से श्रादिवासियों तक ही सीमित रहा। यद्यपि श्रिधिकांश श्रेमें पढ़े-लिखे हिन्दू भले ही ईसाई न हों श्रीर बाइयल का श्रादर धर्म-पुस्तक की तरह न करते हों तथापि उनकी विचारधारा श्रपनी संस्कृति के प्रति बहुत श्रंशों में श्रश्रदा श्रीर कुछ श्रंश तक पृणा के रूप में परिवर्तित हो गई। श्रिधकांश श्रंमेजी शिच्चित-समुदाय चार्वाक सिद्धान्त को गीणरूप से मानने लगा। विदेशी शिच्चा-पद्धित ने इस प्रवाह को श्रत्यन्त वेगवान कर दिया है। बहुतेरे हिन्दू धर्म श्रीर संस्कृति की श्रोर से उदासीन होने लगे। ऐसी श्रवस्था में हिन्दूत्व की रज्ञा के लिए (१) ब्रह्मसमाज, (२) श्रार्यसमाज, (३) राधास्त्रामीमत, (४) ब्रह्म-विद्यासमाज (थियोसोफिकल सोसाइटी), (५) रामकृष्ण-मिसन, स्त्रामी विवेकानन्द, (६) स्वामी रामतीर्थ श्रादि तत्यर हुए। स्वामी विवेकानंद श्रीर स्वामी रामतीर्थ ने केवल भारत में ही नहीं, बल्कि स्तृद्र पाश्चाल्य देशों में भी श्रार्य-संस्कृति का खंका पीट दिया।

# तीसरा परिच्छेद

#### ब्रह्म-समाज

इस धर्म के संस्थापक राजा राममोइनराय का जन्म हगली जिले के राधानगर प्राम में १७७४ ई० में एक ब्राक्षण के घर हुआ था। १८३३ ई० में उनकी मृत्यु हुई। आरम्भ में उनकी शिका, पटना में अरबी-फारसी की हुई। इस कारण मुसलिम मत का उनपर बहुत प्रभाव पड़ा। फिर उन्होंने काशी में संस्कृत का अध्ययन किया। एक स्रोर सूफी मत का श्रीर दूसरी श्रोर वेदान्त का श्राध्ययन करने के कारण वे स्वभावतः ब्रह्मवादी हो गये। अंग्रेजी का अध्ययन करके ईसाइयों के सम्पर्क में आये। बाइबल को मूलभाषा में समभने के श्रमिप्राय से उन्होंने हिब्र श्रीर बीक भाषा का अध्ययन किया। हिन्दुश्रो के अवतारवाद, जाति-गौति, मूर्त्तिपूजा, बहुदेववाद एवं ईसाइयां के त्रित्ववाद (श्रर्थात् God the Father, God the Son and God the Holy Ghost) आदि का खरडन करते हुए उन्होंने ब्रह्मसमाज की स्थापना की। दशोपनिषद में जिस ब्रह्म की चर्चा है उसी एक सर्वव्यापी परमात्मा की उपासना को अपना इप मानकर उन्होंने ब्रह्मसमाज की स्थापना की। बिना किसी नवी, पैगम्बर, देवदृत, ब्राचार्य श्रथवा पुरोहित की माध्यम माने सीवे एक ईश्वर की उपासना ही मानव-कत्त व्य मानी गई। पुनर्जन्म के प्रत्यक्त प्रमास के अभाव में ब्रह्मवादी पुनर्जन्म नहीं मानते। निदान, उन्होने मुसलमान श्रीर ईसाइयों से भी कहीं श्रधिक सरल श्रीर तर्क-सङ्गत मत चलाया। मन्दिर, मस्जिद, गिरजा-सबमें वे लोग ब्रह्म को स्थित मानते हैं। वे सर्वव्यापक ब्रह्म को मानकर सभी मतो का श्रादर करते हैं। यदारि ब्रह्मसमाज ने वर्णः व्यवस्था, छुत्राछून, जाति पाँति, जप-तप, होम-ब्रत, उपनासादि को न माना, और न हिन्दुत्रों की तरह श्राद्ध प्रेतकर्म आदि का विधान ही रखा तथापि वेश-भूवा, वेदादि-पाठ, यज्ञोपवीत के कारण उनपर हिन्द्र-संस्कृति की छाप बनी रही। भिन्न-भिन्न धर्मी की बुद्धिग्रह्म श्रीर उपयोगी बातें निःसंकीच भाव से मह्या की गईं। श्रतएव ब्रह्म-समाज वेद, बाइबल, कुरान श्रादि सभी धर्मग्रन्थों का समान सम्मान करता है एवं संसार के सभी धर्म-शिक्षकों का समान आदर करता है। इस प्रकार ब्रह्मसमाज ने हिन्दू-संस्कृति को इतना विस्तृत कर दिया कि इसका द्वार संसार के सर्व-धर्मावलम्बियों के लिए समान रूप है खुल गया।

इस धर्म का प्रभाव ईसाई एवं इस्तामधर्म पर नहीं पड़ा, किन्तु हिन्दू-समाज का इसने बहुत बड़ा उपकार किया। सामयिक शिक्तित-समुदाय की रक्ता हुई। श्रंग्रेजों का राज्य सर्वप्रथम बंगाल में स्थापित हुआ था और ईसाई धर्म के प्रभाव एवं श्रंग्रेजों के स्वान-पान, रहन-सहन की पद्धित से बंगाल के निवासी विशेष प्रभावित हो रहे थे। ऐसी अवस्था में ब्रह्म-समाज में बड़ी संख्या में हिन्दू सम्मिलित हो गये; क्योंकि बंगाल के शंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों को एक ऐसा धर्म मिल गया जिसको स्वीकार कर हिन्दू-धर्म एवं संस्कृति को बिना परित्याग किये वे खान पान, रहन-सहन आदि में समाज के बन्धन से स्वतन्त्र रह सकते थे।

कवीन्द्र रवीन्द्र के पिता महर्षि देशेन्द्रनाथ ठ.कुर के जीवन के अवसानकाल में के सवचन्द्र सेन नामक प्रतिभाशाली व्यक्ति ब्रह्मसाज में दीचित हुए श्रीर उन्होंने अपनी अपूर्व वक्तृत्व-शक्ति एवं प्रतिभा के कारण समाज में विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लिया। १८६२ ई० में महर्षि ने केशवचन्द्र सेन को समाज का पुरेहित नियुक्त किया। इससे समाज के पुराने सदस्यों को छोभ हुआ; क्योंकि इसके पूर्व सिर्फ यक्षोपवीतधारी आहरण ही आचार्य का काम करते थे। नवयुवक विजयक्षण्य गोस्वामी ने जैसीर जिला के समाजच्युत पिराली ब्राह्मण्य के तेईस परिवार के लोगों को ब्रह्म-समाज में दीचित किया। इस कार्य से प्रभावित हो केशवचन्द्र ने इन्हें समाज का मंत्री, और अपने मित्र प्रतापचन्द्र मजुमदार को सहायक मत्री नियुक्त किया। इस प्रकार समाज का संचालन नवयुवकों के हाथ में आ गया। इससे पुराने सदस्य बहुत अमंतुष्ट हुए। तत्यश्चात् कन्हाईलाल पाइन के नेतृत्व में कुछ पुराने सदस्या ने महर्षि देवेन्द्रनाथ के कार्य से असंतुष्ट हो समाज से अलग होकर १८६४ ई० में नया समाज कायम किया, जो 'उपासना-समाज' के नाम से विख्यात हुआ।

#### ब्रह्म-समाज के विभिन्न मत

श्रगस्त १८६४ में केरावचन्द्र तथा उनके नयपुवक श्रनुपायियों ने भिन्न-भिन्न जाति के पुन्न श्रीर नारी के बीच विवाह सम्पन्न कराने की च्यवस्था की । समाज के वृद्ध सदस्यों को इससे बहुत श्रावात पहुँचा श्रीर इसमे श्रापस के मनोमालिन्य का एक नया कारण उपस्थित हुआ। इसी बीच विजयकृष्ण गोस्तामी ने यज्ञोपवीतधारी पुरोहितों के विरुद्ध श्रान्दोलन किया, जिसके परिण्,म-स्वरूप पिछत श्रयोध्यानाथ पाकराशी तथा श्रन्य यज्ञोपवीतधारी पुरोहित पदच्युत किये गये श्रीर यज्ञोपवीत होन पुरोहित नियुक्त हुए। इन सब घटनाश्रों से नवयुवक तथा वृद्ध सदस्यों के बीच की खाई चोड़ी होती गई। इसका परिण्याम यह हुआ कि महर्षि देवेन्द्रनाथ ने मंत्री तथा सहायक मंत्री को पदच्युत कर उनके स्थान पर क्रमशः दिजेन्द्रनाथ ठाकुर तथा परिद्धत श्रयोध्यानाथ पाकराशी को कमशः मंत्री तथा सहायक मंत्री नियुक्त किया। केरावचन्द्र सेन को श्रानेवाले संघर्ष का श्रामास हो गया श्रीर उन्होंने समाज की सम्पत्ति को कायम करने का निश्चप किया। इस बीच श्रापस के सममीते का प्रयत्व जारी रहा। दोनों का दृष्टिकोण सर्वथा भिन्न था। महर्षि देवेन्द्रनाथ तथा उनके श्रनुया-पियों में हिन्दू-संस्कृति के प्रति श्रासिक्त थी, किन्तु केरावचन्द्र श्रीर उनके नवयुवक साथी श्रामूल परिवर्षन के पन्न में थे। श्रतएव सममीते का प्रयत्व श्रामस हा एक रहा। श्रन्त में ११

नवम्बर १८६४ को केशवचन्द्र तथा उनके श्रनुयायियों की एक सभा हुई जिसमें भारत-वर्षीय ब्रह्मसमाज के नाम से एक नया समाज कायम किया गया। महर्षि देवेन्द्रनाथ का ब्रह्मसमाज 'झादि-ब्रह्मसमाज' के नाम से विख्यात हुआ। किन्तु सद्भावना कायम रखने के उद्देश्य से नये समाज ने एक प्रस्ताव द्वारा महर्षि देवेन्द्रनाथ के प्रति नवयुवक सदस्यों का प्रेम श्रीर सम्मान प्रदर्शित किया।

केशवचन्द्र श्रीर उनके मित्रों-द्वारा श्रलग समाज कायम करने के कारण महर्षि बहुत खिल्ल हुए श्रीर 'श्रादि ब्रह्मसमाज' का कार्यभार राजनारायण बोस को सौंपकर श्रपना समय देशभ्रमण तथा एकान्त उपासना में ब्यतीत करने लगे।

राजा राममोहनराय के बाद महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर ब्रह्मसमाज के अधिष्ठाता हुए थे। उनका हृदय हिन्दू संस्कृति से आत-प्रोत था। वे यज्ञोगवीत धारण करते और रहन-सहन में हिन्दू-आचार बरतते थे। उनकी एकमात्र प्रार्थना थी—'तमसो मा ज्योतिंगमय' अर्थात् भगवन्, मुक्ते अन्धकार से प्रकाश में लाओ। 'गायत्रीमंत्र जप' का उनको बहुत सुन्दर अभ्यास था। कहा जाता है कि गायत्रीमंत्र का जप करने-करते उन्होंने प्रभुचरणों में अपने प्राण् का विसर्जन किया।

केशवचन्द्र सेन पाश्चात्य रंग में रँगे हुए थे। उनके मन में हिन्दू संस्कृति के प्रति श्रद्धा नहीं थी। वे जाति-पौति, शिखा-सूत्र, सजातीय विवाह ग्रादि हिन्दू-पद्धित के घोर विरोधी थे। उन्होंने पूजा-पद्धित से संस्कृत के वाक्यों को हटा दिया। उनकी प्रतिभा एवं वश्तृत्व-शैली ग्रद्धात थी। परमहस रामकृष्ण के प्रति उनकी बड़ी श्रद्धा थी, जिसके परिणाम-स्वरूप वे सभी धर्मों का श्रादर करने लगे श्रोर सभी धर्मों का सारतत्त्व श्रपने धर्म में सम्मिलित किया।

वर्षीं बाद केशवचन्द्र के ब्रह्मसमाज में भक्ति की भावना प्रवल हो उठी। समाज के सदस्य भक्तिरस से श्रोत-प्रोत होने लगे। भक्ति की भावना से प्रेरित होकर, केशवचन्द्र के अनुयायी उन्हें साष्टांग प्रणाम करने लगे। केशवचन्द्र की प्रतिष्ठा पराकाष्ट्रा पर पहुँच गई। इसी समय एक ऐसी घटना हुई जिससे सिर्फ केशवचन्द्र सेन की मान-मर्यादा ही नहीं घटी; किन्तु उनका 'ब्रह्म-समाज' छिन्न-भिन्न हो गया।

कुचिवहार के नवयुवक महाराज से केशवचन्द्र की कन्या का विवाह-सम्बन्ध निश्चित हुआ। वर-कन्या दोनों अल्पनयस्क थे। ब्रह्म-समाज का नियम १४ वर्ष से कम की कन्या श्रीर १८ वर्ष से कम के वर के निवाह के प्रतिकृत्न था। केशवचन्द्र की धारणा थी कि राजधराने में सम्बन्ध हो जाने से 'समाज' के प्रचार में विशेष प्रगति होगी। दूसरी कठिनाई यह थी कि महाराज ब्रह्मसमाजी नहीं थे और विवाह ब्रह्मसमाज की विवाह-पहात के अनुसार नहीं हुआ। बात,वरण अत्यन्त चुन्ध हो गया। अन्त में १८७८ की १५ वीं मई को कलकत्ता टाउनहाल में 'भारतीय ब्रह्मसमाज' के अनुयायियों की सभा हुई जिसमें 'साधारण ब्रह्मसमाज' की स्थापना की गई। बंगाल के २५० आनुष्ठानिक ब्रह्मसमाजी परिवारों में से १७० परिवार 'साधारण ब्रह्मसमाज' की स्थापना के पद्म में हो गये। 'आदि-ब्रह्मसमाज के सभापति राजनारायण बोस समाज की श्रोर से प्रतिनिधि- ह्म में उपस्थित थे। महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर की शुभकामना भी पढ़ी गई। इस प्रकार जो 'भारतीय ब्रह्मसमाज' 'श्रादि-ब्रह्मसमाज' से श्रलग होने पर केशवचन्द्र सेन की प्रतिभा श्रीर उद्योग से सफलता की चरम सीमा पर पहुँच गया था वह समाज के नियमोल्लंधन के कारण उन्हीं के जीवनकाल में छिन्न-भिन्न हो गया।

'ब्रह्मसमाज' का आधार-ग्रंथ दशोपनियदें हैं और उसकी विचारधारा बहुत आंशों में श्रद्धौतवादिनी है।

# चौथा परिच्छेद आर्यसमाज

श्चार्य-समाज के प्रवर्ष क स्वामी दयानन्द सरस्वती का जन्म १८८१ ई० में, गुजरात-प्रान्त के 'मोली' राज्य में हुआ । उनके पिता ने जब उनका विवाह करना निश्चित किया तब वे घर से भाग निकले और उन्होंने संन्यास ले लिया। संन्यासी का वेश घारण कर वे सब्चे गुरु की खोज में भ्रमण करने लगे । वे इजारों कोस नंगे पाँव पर्वत, जंगल आदि में घूमते रहे। भयानक कष्टी श्रीर कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ा श्रित में पता चला कि मथुरा में स्वामी विरजानन्दजी प्रजाचक संन्यासी हैं। स्वामीजी वेदों के श्रद्वितीय जाता थे। दयानन्दजी वहाँ पहुँचे श्रीर उन्होंने अपने को स्वामीजी के चरणों में अपित कर दिया। उन्हें आजा मिली कि जो पुस्तकें तुम्हारे पास हैं, यमना में वहा दो। प्रायः ढाई वर्ष वे गुरु की सेवा में रहे। वेदो का प्रचार करने की प्रतिज्ञा कर कार्य होत्र में उतरे। उन्होंने गुरु के सम्मुख मुर्तिपूजा के खरडन की प्रतिज्ञा की। उस समय उनकी श्राय ३६ वर्ष की थी। हरिद्वार में कुम्भ के श्रवसर पर बड़े-बड़े पंडितों से उनका शास्त्रार्थ हुआ। वहाँ लोगों ने उनपर पत्थर बरसाये, गालियाँ दीं, किन्तु वे हुढ रहे। उनको धर्म-भ्रष्ट करने के लिए मधुरा में उनके पास एक अत्यन्त सुन्दरी वेश्या भेजी गई, किन्तु वह उन्हें देखते ही भय से काँपने लगी। उन्हीं दिनों बंगाल में ब्रह्म-समाज के नेता महर्षि देवेन्द्रनाथ श्रीर केशवचन्द्र सेन से उनकी भेंट हुई । वे दोनों उनसे बहुत प्रभावित हए । तत्पश्चात् वे बम्बई गये श्रीर वहाँ श्रार्य-समाज को स्थापना की। श्रमृतसर में व्याख्यान देते समय लोगों ने उनपर ईंट-पत्थर फेंके। इसपर उन्होंने कहा- जो लोग आज मुम्मपर पत्थर फेंक रहे हैं वे दी एक दिन पुष्पों की वृष्टि करेंगे। उनके जीवन-काल में तो नहीं, किन्तु त्राज पंजाब की ऋषिकांश हिन्दू जनता उनकी अनुयायिनी है श्लोर उनके अमृतमय उपदेशों पर श्रद्धा रखती है। आर्यसमाजियों की संख्या पंजाब की अपेजा अपन्य प्रांतों में बहुत कम है। यह धर्म केवल वैश्यों और शद्रों को ही आकृष्ट कर सका।

स्वामी दयानन्दजी ने जब देखा कि भारतीय संस्कृति की रच्चा में ही राष्ट्रकी रच्चा है और यह रच्चा किसी भी अप्रभारतीय भाषा-द्वारा नहीं हो सकती तब उन्होंने समाज-सुधार के सारे कामों के लिए आर्थभाषा हिन्दी को अप्रनाया। आर्थसमाज के मुख्य अन्थ

'सत्यार्थप्रकाश' को उन्होंने हिन्दी भाषा श्रौर नागरी लिपि में लिखा। इस प्रकार स्यामीजी सर्वप्रथम भारतीय थे जिन्होंने हिन्दी को सिर्फ राष्ट्रभाषा ही नहीं माना; बल्कि उसको राष्ट्रभाषा बनाने के प्रयन्न का श्रीगर्णेश किया।

वेदों के उद्घार श्रीर प्रचार का कार्य उनका श्रद्भुत हुन्ना। बड़े-बड़े पाश्चात्य विद्वान उनकी प्रतिमा पर मुग्ध थे। हम पहले कह श्राये हैं कि वेदों की माधा श्रत्यन्त लचीली है। उनके मतानुसार सायण एवं पाश्चात्य भाष्यकारों ने वेदों के श्रयं करने में श्रनर्थं कर डाला है। श्रतएव उन्होंने स्वयं वेदों का भाष्य लिखा। 'ऋवेदादिभाष्य-भूमिका' लिखकर उन्होंने वेदों को श्रयौरुपेय प्रमाणित किया। वैदिक धर्म की तुलना में संसार के प्रायः समस्त धर्मों की समीज्ञा की। वैदिक साहत्य के प्रचार में उनके श्रनुयायी श्रार्थसमाजियों का कार्य भी श्रत्यन्त स्तुत्य हुन्ना है।

स्वामी दयानन्द ने लाखों हिन्दुओं को विधर्मी होने से बचाया। संज्ञेप में दयानन्द नानक, कबीर, राममोहनराय ब्रादि सुधारकों से ब्रागे बढ़ गये। उन्होंने केवल संस्कृति की रखा ही नहीं की; बल्कि बहुत बड़ा काम यह किया कि करोड़ों बिछुड़े भाइयों के लिए हिन्दू-समाज का द्वार खोल दिया। एक बार जो मुसलमान अथवा ईसाई हो जाता का बह हिन्दू-समाज में लौट नहीं सकता था। इस करूर ब्रीर हृदयहीन स्थिति को बदलने का अय एकमान ब्रार्थसमाज को है।

#### सिद्धान्त

श्चार्य-समाज कर्मानुसार वर्गाश्रम का सिद्धान्त मानता है, जन्मगत नहीं। वह किसी को श्चछूत नहीं मानता। वेद का पहना सबका श्चिषकार मानता है।

आर्थ-समाजी आरम्भ में बहुत उत्साह और जोश से मूर्तिपूजा का खरडन करते थे; किन्तु आज इस समाज का ध्येय विशेष रूप से आपस की कटुता को बचाते हुए हिन्दू-धर्म और हिन्दू-जाति को मुद्दढ़ बनाना है। यद्यपि आज आर्यसमाजियों की संख्या कम है तथापि जो लोग आर्य-समाज के विचारों से लामान्वित हुए हैं और जिनको किसी प्रकार के मतमेद के बिना आर्यसमाज के कामों से सहानुमृति है, उनकी संख्या करोड़ों है। यद्याप आर्य-समाज से सनातनधर्मी हिन्दुओं का मतमेद है तथापि हिन्दू-समाज आर्य-समाज द्वास अपने को सुरक्ति और गौरवान्वित समकता है।

श्रार्थसमाज ने वेदों के प्रचार के श्रातिरिक्त हिन्दू-संस्कृति-सम्बन्धी श्रामेक पुस्तकें लिखकर उनके द्वारा जनता के हृदय पर श्रामिट प्रभाव डाला है। श्रार्थसमाज का पूर्वकाल भिन्न-भिन्न मतों के खरडन में लगा श्रीर उसका उत्तरकाल विशेष रूप से रचमान्सक काल है। इस उत्तरकाल में श्रार्थसमाज द्वारा श्रामेक प्रमुख स्थानों में गुरुकुल, दयानन्द स्कूल, दयानन्द कालेज, श्रानाथालय, विधवाश्रम श्रादि बने, जो श्राज भी चल रहे हैं। पंजाब, सिन्ध तथा पश्चिमोत्तरप्रदेश में श्रार्थसमाज का कार्य विशेष रूप से हुआ।

श्चार्यसमाज सनातन-हिन्दुश्चों के पुरास, उप-पुरास, तंत्रादि के सिवा सभी हिन्दू-प्रन्थों को मानता है। वह श्चवतार नहीं मानता। राम, कृष्ण श्चादि श्चवतारी पुरुषों का, विशिष्ट पुरुष के रूप में वह श्चादर करता है। भिन्न-भिन्न धर्मों में प्रतिपादित पापन्नमा के किसान्त को भी वह नहीं मानता। 'सत्यार्थप्रकाश' के सप्तमोल्लास में कहा है कि 'जो शाप (देशवर) समा करे तो उसका न्याय नष्ट हो जाय और सब मनुष्य महापापी हो जायँ; क्योंकि स्तमा की बात सुनकर ही उनको पाप करने में निर्भयता श्रीर उत्साह हो जाय।'.

स्वामी दयानन्द के हृदय में स्त्रीजाति के प्रति बड़े ही द्यादर तथा श्रद्धा का भाग था। उनकी निर्भयता देखकर लोग दंग रह जाते थे। लोगो के पड्यन्त्र में पड़कर एक ब्राह्मण ने उनके भोजन में विष दे दिया; किन्तु उनके मन में उसके प्रति होष नहीं हुआ क्रीर उसे अपनी श्रोर से रुपया देकर नेपाल भाग जाने को कहा। विष के परिणामस्वरूप तीत्र वेदना श्रीर श्रसहा कप्ट भोगने के बाद श्रवत्वर १८८३ की दीपावली की रात में वे परलोक सिधारे। उनके श्रन्तिम वचन ये थे—'हे दयामय! हे सर्वशक्तिमान! तेरी यही इच्छा है। तेरी इच्छा पूर्ण हो। श्राह! तृने श्रच्छी लीला की। श्रोम्!'

#### दयानन्द के उपदेश

- (१) ईश्वर को वही प्रिय है जिसको सत्य प्रिय है। जो सत्य का अपाचरण करता है यह ईश्वर का प्रिय है। सत्य ही ज्ञःन का सबसे बड़ा आधार है।
- (२) न्याय-प्रियता को कभी द्वाथ से न जाने दो, किसी का अनुचित पद्धपात मत करो श्रीर धर्मान्धता को श्रापने हृदय में स्थान न दो।
  - (३) मनुष्यमात्र से प्रेम करना चाहिए। प्रेम करना मनुष्य का जन्म-सिद्ध अधिकार है।
  - (४) प्राणिमात्र पर दया करनी चाहिए।
  - (५) स्त्रीजाति का आदर करना उचित है।
  - (६) गौ की रक्ता श्रीर सेवा करनी चाहिए।
  - (७) किसी का मन दलाना संसार में सबसे महान् पाप है।
  - (८) आतमा नित्य और अविनाशी है। इसको कोई नहीं मार सकता।
- (६) अनायों, विधवास्त्रों तथा दीन दुःखी जनो की सहायता श्रीर सामाजिक सुधार करने का प्रयत्न करना चाहिए।
- (१०) भारतवासियों के लिए एक ही भाषा, एक ही वेश तथा एक ही प्रकार के भाष होने चाहिए।

## दार्शनिक विचार

श्चार्यसमाज ने जीव, प्रकृति श्चीर ब्रह्म को भिन्न-भिन्न माना है। श्चाग्वेद के एक मंत्र में कहा है कि दो पत्ती (जीवात्मा श्चीर परमात्मा) मित्रता के साथ एक वृद्ध (शारीर) में रहते हैं। उनमें एक (जीवात्मा) सुस्वाद भिष्यल के कल का भद्धाण करता है श्चीर दूसरा (परमात्मा) कुछ भी भद्धाण (भोग) नहीं करता; केवल द्रष्टा है।

त्रार्थसमाज के मतानुसार टुःख का त्रात्यन्तिक विच्छेद हो मोत् कहलाता है।
मुख्डकोपनिपद (३।२।६) का हवाला देते हुए 'सत्यार्थप्रकाश' कहता है कि मुक्त जीव
मुक्ति को प्राप्त कर ब्रह्मानन्द का उपभोग कर महाकल्प के पश्चात् पुनः मुक्ति-मुख को
खोड़कर संसार में त्राता है। श्रातएव श्रार्थसमाज ने मुक्ति को पुराणों में विधित स्वर्ग-

मुखभोग के सदृश ही माना है। आर्थ-समाज को वेदान्त का यह मत भी मान्य नहीं है कि शानामिन से कर्म और अकर्म के दग्व होने पर आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है और उसका अस्तित्व नहीं रह जाता।

इस प्रकार, इस समाज को वेदान्त के ये महावाक्य 'सर्वे खिलवर' ब्रह्म' (यह सब निश्चय करके ब्रह्म है) 'नेह नाना रित किञ्चन' (इसमें नाना प्रकार के दूसरे पदार्थ कुछ भी नहीं हैं, किन्तु सब-कुछ ब्रह्मय है) मान्य नहीं हैं। श्रीर ब्रह्म में लय होने का सिद्धान्त भी मान्य नहीं है।

श्चार्यसमाज के अनेक मन्तर्थों को तो आज स्मार्त हिन्दू भी कार्यरूप में परिस्त कर रहे हैं।

# पाँचवाँ परिच्छेद

# राधास्वामी-मत

इस मत के प्रवत्त का ग्रागरा-निवासी लाला शिवदयाल सिंह साहब थे। उनके अतु-यायी उन्हें परमगुर स्वामीजी महाराज कहकर सम्बोधित करते हैं। उनका जन्म आगरा में, संवत् १८७५ में, हुआ था। अपनी जीविका के निमित्त उन्होंने अध्यापन किया, श्रीर गृहस्थाश्रम में रहे । १५ वर्ष तक लगातार ऋपने घर के एक कमरे में बैठकर 'स्रत-शब्द-योग' का वे श्रभ्यास करते रहे। संवत् १९१७ की वसन्तपञ्चमी से उन्होंने सत्संगकार्य श्रारम्भ किया। घर पर हो वे जिज्ञामुश्रों से धर्मचर्चा करते श्रीर उपदेश देते रहे। सत्संग सन्नह वर्षों तक निरन्तर चलता रहा श्रीर इस काल में भिनन-भिन्न जाति के लगभग तीन हजार व्यक्तियों ने उनकी दीन्ना स्त्रीकार की। उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए अनेको विद्वान दूर-दूर से ब्राते, किन्तु सन्तापजनक उत्तर पाने पर रायं निरुत्तर होकर वापस चले जाते थे।

स्वामीजी महाराज, पूर्ववत्तीं अन्य सन्तोकी भाँति ही, सत्य-नाम का उपदेश दिया करते थे। राषास्वामी नाम को उनके उत्तराधिकारी द्वितीय गुरु हजूर साह्य ( राय शालप्राम सिंह बहादर) ने प्रकट किया श्रीर तब से 'राधास्त्रामी' नाम का ही उपदेश दिया जाने लगा। इस 'राधास्त्रामी' शब्द का श्राधार कबीर का निम्नलिखित वचन है-

#### "कबीर धारा श्रगम सत गुरु दई लखाय। उलट ताहि सुमिरन कर, स्वामी संग लगाय॥"

उनका निधन संवत् १६३५ की ब्रापाइ-कृष्ण-प्रतिपदा को हुन्ना । उन्होंने 'सारवचन' नामक पुस्तक पद्य में लिखी है जो इस मत का प्रामाणिक प्रनथ है। दूसरे गुढ़ राय शालग्राम सिंह पोस्ट मास्टर जेनरल थे। वे प्रथम भारतीय थे जिन्हें इस उच्च पद को सुरोभित करने का अप्रवसर मिला। उनकी भक्ति उच्च एवं आदर्श कोटि को थी। पेनशन पाने के बाद तथा नौकरी करते समय भी वे अधिक-से-अधिक समय अपने प्रियतम हजूर राधास्यामी दयाल की भक्ति में ही व्यतीत करते थे। उन्होंने एव मिलाकर ग्यारह पुस्तकें लिखी हैं। लगभग २० वर्ष तक वे गुरु रहे। उनकी मृत्यु ६ दिसम्बर १८९६ ई० में हुई। उनके आदेशाबुसार पं ब्रह्माशंकर मिश्र 'महाराज साहब' नाम से तीसरे गुरु हुए।

वे थिर्फ छ: वर्ष १६०१-१६०७ तक कार्यभार-महरण कर सके; क्यों कि उनकी मृत्यु संवत् १९६४ की म्राश्विन-शुक्ल-पद्ममी को हुई। उन्होंने म्रंमेजी में डिसकोर्सेज म्रान राषा स्वामी फेप (Discourses on Radha Swami Faith) लिखा।

प्रायः है वर्ष के मीतर ही श्रमली गद्दी के सिवा सात गद्दियाँ श्रीर स्थापित हो गईं। इनमें मुरार, जिला शाहाबाद (बिहार) के बक्सी कामताप्रसाद उर्फ 'सरकार साह्व' द्वारा संचालित गद्दी बहुत प्रसिद्ध हो गईं। उन के बाद इस गद्दी पर सर श्रानन्दस्वरूप उर्फ 'साह्वजी' गुरु हुए। उन्होंने श्रादि गुरु शिवदयालिंदि जी की जन्मभूमि श्रागरा के पास 'दयालवाग' नामक एक संस्था कायम की। इसमें मिन्न-मिन्न उद्योगों के संमिश्रण के साथ-साथ स्कूल श्रीर कालेज भी सम्मिलित हैं। दयालवाग मीलों के घेरे में स्थित है। श्रमेक सत्संगी यहाँ स्थायी रूप से रहते हैं। साह्वजी तथा उनके बाद वर्ष्क मान गुरु मेहताजी यहाँ रहते हैं श्रीर श्रपने उपदेशामृत से सत्संगियों को तृप्त करते हैं। राधास्वामी-मत के प्रवर्ष क परमगुरु 'स्वामीजी महाराज' का समाधि-मन्दिर संगमरमर का बन रहा है जिसकी कारीगरी श्रद्भुत है। सममा जाता है कि तैयार होने पर श्रागरे में यह ताजमहल का प्रतिद्वन्दी होगा।

इस मत के प्रवर्त्त क तथा समस्त गदीधारी प्राय: गृहस्य ही हुए हैं और कर्मयोगी की तरह आस्मोन्नति के साथ-साथ जगत का धार्मिक एवं आर्थिक कल्याण भी करते रहे हैं।

#### योगमत

इस मत के गुरुश्रों का उपदेश है कि जिज्ञामुश्रों को चाहिए कि सर्वप्रथम एक ऐसे गुरु को दूँ है जो अपध्यात्मिक होत्र में सर्वोच्चशिखर को प्राप्त कर चुके हों। यदि जिज्ञासु ऐसे गुढ़ के सत्संग तथा दीज्ञा के बिना श्राध्यात्मिक उन्नति करना चाहता है तो उसे सफलता नहीं मिलती; क्योंकि विना योग्य और अनुभवी गुरु के उसे वास्तविक मार्ग का पता नहीं चतेगा और न वह माया-बन्बन से लुटकारा पाने में समर्थ होगा। गुरु की नितान्त आवश्यकता के कारण इस मत की 'गुरुमत' भी कहते हैं। इस मत के श्चनुयायियों को 'सुरत-शब्दयोग' के अभ्यास का उपदेश दिया जाता है। 'सुरत-शब्दयोग' को हम संज्ञेष में 'श्रन्तर्नादयोग' कह सकते हैं। इस योग का साधन एक विशेष अ।सन में बैठकर किया जाता है। इसकी युक्ति जिज्ञासत्रों को दीजाकाल में बताई जाती है। इस मत में प्राणायाम तथा हठयोग का कोई स्थान नहीं है। इस मत के श्राचार्यों का मूल मंत्र 'राधासोत्रामी' है। इसी को 'श्रादिनाद' बताया गया है। इस मत के अभ्यासी को सफलता के मार्ग में यह शब्द सुनाई पड़ता है। निर्गुण-सम्प्रदाय के नाम से प्रधिद्ध होने पर भी इस मत में वर्त्त मान सद्गुर के रूप की पूजा तथा उन्हीं के स्वरूप का ध्यान किया जाता है। वस्तुतः यह मत न तो निर्गुण की उपासना करता है न सगुण की; किन्तु निर्मुण श्रीर सगुण दोनों के परे की उपासना करता है। राधास्त्रामी मत के प्रायः सभी संतों ने इस बात पर विशेष जोर दिया है।

इस मत में चार मुख्य बातें हैं—(१) सत्गृह (२) सत्नाम (३) सत्संग तथा (४) अनुराग। सत्संग दो प्रकार का होता है। आध्यन्तर सत्संग में अध्यासी अधनी सुरत अथवा जीवात्मा को अन्तरतम में चढ़ाकर सत् पुरुष राधास्वामी के चरणों में लगाता है और बाह्य सत्संग में सन्तों और साधुओं का दर्शन और उपदेश प्राप्त करता है।

इस मत को भी हम सुधारवादी कहते हैं; क्योंकि इसमें प्राचीन योगमत का सुधार है और जाति-पाँति, परिवत-पुरोहित, श्राद्धादि कर्मों की यहाँ गुआहरा नहीं है।

#### सिद्धान्त

इस मत के अनुसार सृष्टि के तीन मुख्य भाग हैं—(१) पिएड, (२) ब्रह्मायड और (३) दयाल-देश । इन तीन भागों के अन्तर्गत १८ भाग हैं। इसकी प्रथम अवस्था में सांसारिक विषय प्रधान और धार्मिक विषय गौण रहता है। दूसरी अवस्था में धार्मिक विचार प्रधान हो जाता है और सांसारिक वासनाएँ गौण । तीसरी अवस्था में सांसारिक भावनाओं का पूर्णनाश होकर एकमात्र शुद्ध धार्मिक भावना जागरित रहती है।

तीर्थ, वत, मन्दिर, मूर्तिपूजा, जप श्वादि व्यर्थ समका जाता है; क्योंकि इनमें मन श्रीर जीवात्मा सम्मिलित नहीं होते श्रीर श्राहंकार हो जाता है। जीवात्मा 'राधास्वामी' का श्रंश है। इस श्रंश को श्रपने वास्तविक मूल की श्रोर प्रवृत्त करना चाहिए। जीवात्मा का शरीर के भीतर स्थिर रूप से रहने का स्थान श्रांखों के पीछे, है। वहीं से वह सम्पूर्ण शरीर में फैला हुआ है। 'श्रादि-शब्द' सबका कर्ता श्रीर स्वामी है। श्रादि सुरत या जीव का नाम 'राधा' है। साधक धारा को श्रपने साधन से उलटकर राधास्वामी को प्राप्त होता है। इस सन्त-मत का मार्ग श्रुह भक्तिमार्ग है। प्रभु के चरणों में प्रेम, प्रीति श्रीर प्रतीति ही उपासना है। वास्तविक सन्त, सत्पुक्प श्रथवा परब्रह्म में भेद नहीं है।

यह मत पहले गुप्त था। पहले-पहल लाहीर के विख्यात पादरी श्रीर लेखक ग्रिस-वल्ड साहब को, तृतीय गुरु के जीवनकाल में ही, एक विद्यार्थी से राधास्वामी के तत्त्व के सम्बन्ध में जानकारी हुई। उन्होंने १८६८ ई० के १४ श्रवन्त्वर के 'श्रक्तसान' में इस सम्बन्ध का एक लेख छुपवाया। इसके बाद उन्हें एक ऐसे सजन से विशेष जानकारी हासिल हुई जिसने १३-१४ वर्ष तक राधास्वामी-मत में रहकर १६०२ में ईसाई धर्म को स्वीकार किया था। उन्होंने इन्हीं सबके श्राधार पर 'राधा-स्वामी सेक्ट' नामक पुस्तक श्रंमेजी भाषा में लिखी।

इस पन्थ के मूल प्रवर्तक के मत का प्रायः उन्हीं के शब्दों में निर्देश किया गया है। इस मत का बहुत बड़ा साहित्य है, जो प्रायः उन्हीं को उपलब्ध होता है जो इस सत्सग में सम्मिलित होते हैं। किन्तु इधर सारवचन, शब्द-संग्रह, संतवानी-संग्रह, प्रेम-समाचार श्रादि पुस्तकों हिन्दी में प्राप्य हो गई हैं। इस मत की पुस्तकों में जहाँ-तहौँ कबीर, नानक, पलद्र, दादू श्रादि की श्रानेक 'वासी' सम्मिलित हैं। गुरुवासी को पाठ करने की प्रथा इस मत में है।

# ञ्चठा परिच्छेद ब्रह्मविद्या-समाज (थियोसोफिकल सोसाइटी)

इस समाज के आदि-संस्थापक मैडम ब्लावडस्की और कर्नल आलकट हैं। सर्व-धर्म-समन्त्रय-द्वारा विश्व में बन्धुत्व स्थापित करना; विश्ववन्धुत्व के साथ-साथ गुप्त शक्तियों का अनुसंधान एवं समन्त्रय करना; धर्म, जाति, सम्प्रदाय, वर्ण, राष्ट्र, वर्ग आदि किसी प्रकार का भेद-भाव न रखकर सारे विश्व को एक प्रेमसूत्र में गूँथना इसका ध्येय है। अतः इसमें आस्तिक, नास्तिक, ईश्वरवादी, अनीश्वरवादी आदि सभी तरह के स्त्री-पुरुप सम्मिल्ति हो सकते हैं।

जन्मान्तरवाद, कर्मवाद, अवतारवाद जो हिन्हू-धर्म की विशेषताएँ हैं वे इस धर्म में भी मान्य हैं। गुरु की उपासना अप्रैर योगसाधन इसके सिद्धान्तों में सिब्बिहत हैं। जप, तप, कत आदि भी इसमें मान्य हैं। अतएव इसकी बुनियाद आर्यधर्म और भारतीय संस्कृति है—इसमें सन्देह नहीं।

इस समाज की शाखाएँ समस्त संसार में वर्तमांन हैं। संसार के एक कोने का सदस्य दूसरे कोने के समस्त सदस्यों को श्रयना बन्धु समभता है श्रीर पारस्परिक पत्र-व्यवहार में बन्धु (brother) से एक दूसरे को संबोधित करता है। यह इस समाज की विशेषता है।

इस संस्था का प्रधान कार्यालय मद्रास शहर से प्राय: सात मील दूर अद्रयार नदी के तट पर अद्रयार नामक स्थान में है। यहाँ का पुस्तकालय समूचे भारत में प्रसिद्ध है। जो पुनर्जन्त को न मानने तथा समाज से विद्रोह करने में असमर्थ होने के कारण 'ब्रह्मसमाजी' नहीं हो सकते ये और जिन्हें 'आर्यसमाज' की तरह अन्य मतों का खरडन करना इष्ट न था; और जो भारतीय संस्कृति के हामी थे; वे भी अपनी सत्ता और संस्कृति को खोये विना इस संस्था में सिम्मिलत होने रहे हैं।

#### सिद्धान्त

श्रन्य धर्मों की भाँति ही इस संस्था के मत से भी मनुष्य का श्राचार-विचार शुद्ध रहना चाहिए। सांसारिक प्रपन्नों में लिस रहकर भी श्राध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। जनतक मुक्त-स्थिति प्राप्त नहीं हो जाती, सभी विकारों का श्रनुभव करना जीवात्मा का कर्तव्य है। इसलिए जीवात्मा को कमशः पृथक् पृथक् गोनियों में जन्म लेना पड़ता है। समस्त संसार

पुरुष और प्रकृति के योग से उत्पन्न हुआ है। ये दोनों अनादि हैं। अह त बस ही सत्य है; परन्तु संसारोत्पत्ति के लिए उसी बहा का—पुरुष और प्रकृति का—हे तरूप में संयोग होता है। वेदान्त में आहिविधि नहीं है, किन्तु मृत प्राची की जीवात्मा, पुनर्जन्म होने तक, स्वकर्म-वन्यन से कर्मलोक में रकी रहती है। मंत्रों की ध्विन में गित, रंग और रूप है। अतः उसमें अनेक प्रकार की सामर्थ्य भी है। मंत्र-फल तबतक सिद्ध नहीं होता जबतक यथाविधि एकाअचित्त होकर ध्यानपूर्वक उसका प्रयोग नहीं किया जाय। कल्याच की हिष्ट से दूसरों में दोष दिखाने में जो दूसरों को दुःख होगा उसमें दोप-दर्शक हितैषी के लिए कोई पाप नहीं है; बल्कि दोष न दिखाना ही पाप है। इस मत के लोगों को पुराचा मान्य हैं। उनका कहना है कि धर्मशास्त्रों और पुराचों में अनेक स्थलों पर रूपक अथवा कथा के रूप में विचार प्रदर्शित किये गये हैं। हमकी चाहिए कि उन प्रसंगों का शब्दार्थ छोड़कर रहस्य जानने की चेष्टा करें। मनुष्य के विचारानुसार उसका कर्म होता है और कर्म के अनुसार भाग्य निर्मित होता है। अतएव मनुष्य ही अपने भाग्य का विधाता है। भाग्य के भरोसे आलसी होकर बैठ रहना मूर्खता है। ईश्वर जगत् के कल्याचा अथवतार लेता है और महात्मा भी गुप्त रूप से विद्यमान हैं। कृष्ण, बुद्ध, ईसा, जरशुस्त्र, मेनेय इत्यादि नाम और शरीर धारण करनेवाले महात्मा मूल में एक ही आत्मा हैं।

मृत्यु के पश्चात् जीवन के सम्बन्य में इस समाज का मत है कि मृत्यु होने के कुछ ज्ञाण पूर्व जीव अपने इस जन्म की सारी कार्रवाइयों का सिंहावलों कन करता है। इस अवसर पर उचित है कि उस जीव को निश्चिन्त छोड़ दिया जाय, ताकि वह अपने जीवन भर का लेखा समम ले। इसलिए यदि इम अधिक न कर सकें, यदि हम विशेष सहायता न पहुँचा सकें, तो कम-से-कम हमें इतना तो अवश्य करना ही चाहिए कि उस जीव के रास्ते में इम बाधाएँ उपस्थित न करें। और यह तभी सम्भव है जब इम वृथा रोने-पीटने तथा शोक-विलाप करने से परहेज करें।

#### परलोक-सम्बन्धी विचार

छाया श्रीर स्थूल शरीर में इतना घनिय सम्बन्ध है कि दोनों का नाश प्राय: एक ही समय होता है। छायादेह के नष्ट हो जाने पर मनुष्य श्रपने को भुवलोंक में पाता है। भुवलोंक में भूलोक (पृथ्वी) के द्रव्य की बनी कोई वस्तु नहीं है। श्रीर, न मनुष्य ही श्रपने स्थूल शरीर में रहता है जिसमें कीड़े उसे काट सकें श्रथवा श्राग उसे जला सके। वहाँ की यातनाश्रों का वर्णन करने के लिए उपमाएँ केवल सांकेतिक रूप में व्यवहार में लाई जाती हैं। सारांश यह है कि भुवलोंक वासनाश्रों का खुला स्थान है। स्थूल शरीर से पृथक् होने पर मनुष्य की वासनाश्रों का वेग श्रीर श्रविक बढ़ जाता है, क्योंकि उस समय उन वासनाश्रों को स्थूल शरीर के तत्त्वों को प्रभावित करके श्रपना कार्य करना नहीं पहता है। जीवित श्रवस्था में, इस प्रकिया के कारण, वासनाश्रों का वेग स्वभावत: बहुत कम हो जाता है। इस प्रकार जिन वासनाश्रों में मनुष्य इह लोक में श्रपना जीवन बिताता है, मरने के बाद भुवलोंक में वे यहाँ की श्रपे हा कई गुना श्रविक प्रवल तथा वेग-विती हो जाती हैं। ऐसी दशा में मनुष्य उनको सन्तुष्ट करने के लिए श्रागे बढ़ना चाहता है; पर ऐसा करने से वह श्रपने को लाचार पाता है। इसका कारण यह है कि उन

वासनात्रों की तृप्ति स्थूल शरीर की इन्द्रियों को व्यवहार में लाये विना नहीं हो सकती श्रीर उस श्रवस्था में स्थूल शरीर तो उसके पास रहता ही नहीं है। इसीलिए उनको त्म करने से वह जिलकल मजजूर रहता है। श्रतएव साधारण दृष्टि से मुवलॉक का यह जीवन श्रमहा द:खों से भरा हुआ जान पढ़ता है। इसका श्रन्त नहीं; क्योंकि इस दशा में मनुष्य के भीतर प्रतिदिन एक ही वासना बनी रहती है और उसकी तृप्ति का कोई साधन नजर नहीं आता। इसी कारण कुछ धर्मों में भुवलोंक के सुख-द:ख श्रनन्त माने गये हैं। पर, वास्तव में दोनों का अन्त होता है। मनुष्य भूलोक में श्रपना जीवन जितना ही बुरी वासनात्रों में बिताता है, उतना ही, श्रधिक दिनों तक भुवलौंक में उन वासनाओं की अतुप्ति-द्वारा जीवन व्यतीत करना पहता है। इस प्रकार मनुष्य को हठात अपनी इन्द्रियों के वशा में करने का अवसर मिलता है। भुवलों क के जीवन की यही विशेष अपयोगिता है। यहाँ रहकर मनुष्य ब्रात्म-संयम का पाठ सीखता है। इस आतम-संयम के कारण जब मतुष्य पुनर्जन्म धारण करता है तब पूर्वजन्म की दष्ट-प्रवृत्तियों की श्रोर भुकाव रहने के साथ-साथ श्रात्म-संयम की रोक भी उसमें लगी रहती है और इसलिए इस बार पहले से कुछ अच्छा जीवन व्यतीत करने का श्रवसर उसे मिलता है। मनुष्य के भुवलों कि का जीवन, इस समाज के विद्वानी के मत से, साधारणातः पाँच से चालीस वर्ष तक का होता है। उसी प्रकार पुरुयात्मा स्वर्गलोक में रहते हुए अपनी समस्त अभिलापाओं को पूरा करने में समर्थ होते हैं।

पुनर्जन्म

हिन्द-धर्म का विश्वास है श्रीर पुराखों में स्वष्ट वर्णन है कि, यदि मन्ष्य नरजन्म पाकर भगवान की भक्ति में चुक गया तो उसे चौरासी लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा अर्थात् भाँति-भाँति के पशु, पन्नी, कीड़े आदि की योनियों में जीव को घूमना पड़ेगा श्रीर श्रन्त में श्रनेक जन्मों के बाद ही कहीं मनुष्य का तन पुनः प्राप्त हो सकेगा। यह धारणा इस समाज को मान्य नहीं है। इसका विचार है कि पशु-योनियों के अनुभव पूर्ण होने पर जीव को मनुष्य-योनि में स्थान मिलता है। अत्यन्त दर्लम एवं असाधारण परि-स्थिति में ही मन्ष्य का जीव पश स्थादि योनियों में गिर सकता है। इसलिए मन्ष्योचित श्रवस्था प्राप्त कर लेने पर साधारणतः मनुष्य का पुनर्जन्म मनुष्य योनि में ही होता है। पापी मनुष्य का जन्म ऐसे ही कुछ, परिवार अथवा परिस्थित में हुआ। करता है जहाँ उसकी श्रीर श्रधिक उन्नति करने में सहायता मिलती है। जो हो, दूसरे जन्म में चाहे श्च-छी परिस्थिति मिले श्रथवा बुरी; पर साधारणतः मनुष्य का पुनर्जन्म मनुष्य योनि में ही हुआ करता है। वास्तव में भिन्न-भिन्न जन्मों के अनुभव-द्वारा क्रमश: विकास होता रहता है। जिस प्रकार शैशव, कौमार, यौवन, वार्ड क्य ब्रादि अवस्थात्रों के बदलते रहने पर भी शरीर एक ही रहता है उसी प्रकार उन्नतिशील अर्थात् परिवर्तनशील होने पर भी प्रत्येक मनुष्य का एक-एक विशोप व्यक्तित्व होता है जिसे उसका 'जीव' कहते हैं। प्रत्येक बार मृत्यु के बाद स्थूल, खाया, वासना तथा लवु मानसिक शारीरों का नाश हो जाता है श्रीर प्रत्येक बार पुनः जन्म धारण करने के समय नये स्थूल शरीर, लयु मानसिक वासना ख्रीर छाया को धारण करना पढ़ता है। ये नये नये शरीर पूर्वजन्म के

शरीरों की नाईं उन्निति प्राप्त नहीं करते। जैसे-जैसे उनका विकास होता जाता है वैसे-वैसे पूर्वजन्म के गुरा भी धीरे-घीरे उनमें प्रकट होते जाते हैं।

इस घार्मिक संस्था के भूतपूर्व सभापति श्रीमती एनीवेसेएट थीं। उनके सहकारी लेडविटर साइव ने एल्फियोनी के जीवनचरित (Life of Alfeyoni) नामक पुस्तक में अनेक मनुष्यों के पूर्वजन्मों के विषय में स्वतन्त्र अनुसंधान किया है। उसमें उन्होंने पुनर्जन्म-सम्बन्धी अनेक बातों का पता लगाया है। पहली बात यह है कि भिन्न-भिन्त श्रेणी के मनुष्यों के स्वर्गीय जीवन की अवधि किस प्रकार चन्द वर्षों से लेकर सादे इक्कीस सौ वर्षों तक पाई जाती है। दूसरे तथ्य का पता लगा है कि प्रत्येक मनुष्य का पुनर्जन्म भिन्न-भिन्न देशों तथा भिन्न-भिन्न धर्मों में हुन्ना करता है। जीव तो एक यात्री है, जो हर जगह घमकर प्रत्येक प्रकार के अनुभव को प्राप्त करता है। तीसरे तथ्य का पता चला है कि जीव का कोई जिंग नहीं होता। एक ही जीव कुछ जन्मों में नर-तन धारण करता है श्रीर कुछ में नारी-तन। जीव के विकास के लिए जो तन अत्यन्त उपयोगी समभा जाता है उसी के अनुसार उसको नर अथवा नारी का तन मिलता है। पुनर्जन्म का सच्चा ज्ञान होने से हमारे हिंग्डिकी ए में ऋौर हमारे जीवन में बहुत बड़ा अन्तर आ सकता है। धार्मिक भगड़ों का तो प्राय: अन्त ही हो जा सकता है। क्योंकि कोई भी धर्म एक दूसरे से बड़ा या छोटा नहीं है; बल्कि प्रत्येक का कुछ विशेष गुण है; श्रीर उस विशेष गुण को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को सभी धर्मों में एक जन्म में रहना पड़ता है। इसी प्रकार यदि पुरुपों को इस बात का हह 'ज्ञान हो जाय कि आज की स्त्रियाँ दूसरे जन्म में पुरुप बन सकती हैं ब्रीर पुरुप दूसरे जन्म में स्त्रीरूप में ब्रा सकते हैं तो सम्भवतः स्त्रियों के साथ पुरुष अत्याचार नहीं, किन्तु आदर करेंगे।

# कर्म-सिद्धान्त

कर्म-व्यवस्था के सम्बन्ध में इस समाज की राय है कि कर्म का लेखा रखने तथा उसका आवश्यकतानुसार संचालन करने का भार आत्यन्त उच श्रेणी के देवता के जिम्मे रहता है। वे प्रत्येक मनुष्य की शक्ति और उसके विकास की आवश्यकताओं को भली-भाँति जानते हैं। उन्हों के अनुकूल मनुष्य के जन्म लेने के समय उसके साथ संचित कर्म का उतना हो भाग वे उसके प्रारच्ध में देते हैं जितनी भोगने की शक्ति वह रखता है। और, साथ ही ऐसी परिस्थितियों में उसको भेजते हैं जहाँ उसका उत्तमोत्तम विकास हो सकता है। प्रत्येक मनुष्य को अपने सभी कर्मों का पूरा-पूरा फल अवश्य भोगना पहता है। पर कौन कर्म उसे कब भोगने के लिए दिया जाय, इस बात के निर्याय करने में उसके क्रिक विकास पर पूरा ध्यान दिया जाता है। कर्म का नियम हमें आकर्मस्यता नहीं सिखलाता; बिल्क दुःखों को सहर्ष स्वीकार कर कठिन परिस्थिति में भी बहादुरों की तरह, निश्चिन्त रहकर, आगे बढ़ते जाने की शिचा देता है। कर्म (भाग्य) की शक्ति के साथ पुरुपार्थ की शक्ति को लगा देने से भाग्य के दुष्परिणाम बहुलांश में बदल दिये जा सकते हैं; बहुलांश ही क्यों, उसका रख एकदम पलट भी दिया जा सकता है। कर्म के नियम हमें यही सिखलाते हैं कि बाहर से कोई वस्तु—सुख अथवा दुःख—किसी के पास नहीं आती है, अपने ही कर्मों के परिणाम अपने सानने आते हैं। यदि अतीत काल के कर्मों के परिणाम

श्राज इमारे सामने श्रा रहे हैं तो श्राज के कमों के परिग्हाम भी भविष्य में इमारे सामने श्रावेंगे। श्रांनेवाली परिस्थितियों को इम श्रवश्य बदल सकते हैं। क्योंकि उनके स्वरूप का निर्माण वर्तमानकाल के कायों द्वारा ही होता रहता है। यह वर्तमानकाल इमारे हाथ में है, इसलिए इसको श्रव्छे श्रव्छे कामों में लगाकर, जैसा इम चाहें, वैसा भविष्य का निर्माण कर सकते हैं।

#### अवतार-तत्त्व

दशावतार के सम्बन्ध में इस समाज का मत है कि दशावतार के कम में विकास का सर तत्त्व छिपा है। जीवन के जिस विभाग में जीव रहता है उसी विभाग के शरीर द्वारा उसकी सहायता की जा सकती है। इस अवतार-प्रणाली में यह दिखलाया गया है कि जब विश्व में पृथ्वी के तत्त्व का उद्भव नहीं हुआ था—संसार केवल जलमय ही था, तब से लेकर आजतक पृथ्वी का उद्भव होने पर मनुष्य की कोटि तक पर्चते-पहुँचते जीव को किन-किन प्रधान अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ा है।

इस समाज का स्वच्ट विचार है कि संसार के आध्यात्मिक संचालन के लिए महातमाओं का संघ है, जिसे ऋषि-संघ कहते हैं। इस संच का केन्द्र म रतवर्ष के उत्तर में पर्वतराज हिमालय पर है। हिमालय के उत्तरी माग में मध्य एशिया की और एक स्थान है, जिसको एवेत द्वीप कहते हैं। वह ऐसे दुर्गम स्थान पर है कि कोई मनुष्य अपनी स्थूल देह से वहाँ नहीं प्रृंच सकता; पर सूक्ष्म शारीर द्वारा अनेक अधिकारी पुरुप वहाँ गये हैं और अपने निजी अनुभव-द्वारा उसके अस्तित्व का समर्थन करते हैं। यहीं पर संसार के आध्यात्मिक राजा का निवास-स्थान अर्थात् आश्रम है। उस उच्च पद पर एक अत्यन्त उच्च कोटि के महात्मा रहते हैं जिनका नाम है भगवान सनत्कुमार। उन्हीं की स्वीकृति मिलने पर कोई मनुष्य ऋषि-संघ में दाखिल हो सकता है।

#### जगद्गुरु

इसके अनुसार प्रत्येक मूल जाति के लिए एक जगद्गुह होते हैं। वर्तमान जगद्गुह महर्षि मेत्रेय हैं। इनका भी आश्रम हिमालय पर है। इनके पहले जगद्गुह के पद पर वही महात्मा थे जो अपने अन्तिम जन्म में सिद्धार्थ गीतम होकर इस पृथ्नी पर उतरे और जिन्होंने बुद्ध का परम पद प्राप्त कर इस सवार में बौद्धधर्म की सस्थापना की। बुद्धत्व प्राप्त करने का अर्थ है जगद्गुह पद से भी एक पद और ऊपर उठ जाना। उस समय से महर्षि मैत्रेय ही जगद्गुह हैं।

इस समाज का साहित्य विशद और गहन है। प्रायः समस्त साहित्य अप्रेजी भाषा में सुलम मूल्य पर प्राप्य है। उस साहित्य में अपनेक विषय हैं, किन्तु (१) पुनर्जनम, (२) युगधर्म और विकास-कम, (३) महान् ऋषिसंघ, (४) मगवान की लीला, (५) सद्गृह की प्राप्ति का साधन, (६) मृत्यु के पश्चात् जीवन-सम्बन्धी विचार-धारा आदि मनन करने योग्य हैं। इस समाज के अनेक योगी दिन्य दृष्टि-द्वारा इन समस्याओं पर प्रकाश डालने में समर्थ हुए हैं।

# सातवाँ परिच्छेद

# स्वामी रामकृष्ण श्रोर उनका समन्वयवाद

स्वामी रामकृष्ण परमहंस का जन्म हगली जिला के कामारपुकर शाम में हुआ। था। चाल्यावस्था में पिता के मर जाने से बालक रामकृष्ण के परिवार को आर्थिक कर्षों का सामना करना पड़ा। फलस्वरूप उन्हें बाल्यावस्था में ही अपनी जीविका का प्रबन्ध स्वयं करना पड़ा। कलकत्ता के समीप एक मन्दिर में वे पुजारी हो गये। उन दिनों किसी मन्दिर का पुजारी होना एक ब्राह्मण के लिए कोई गौरवपूर्ण कार्य नहीं समका जाता था। बचपन में ही उनमें धर्मानुराग के चिह्न प्रकट दीखने लगे थे। वे किसी साधु या संन्यासी को देखते ही उसके पास जा बैठते । जिस मन्दिर में उन्होंने पूजा का भार प्रहण किया था उसमें श्रानन्दमयी जगन्माता की एक मूर्ति थी। वे उस मूर्ति की पूजा में श्रहर्निश व्यस्त रहा करते थे। धीरे-धीरे उनके मन में इस विचार ने अधिकार जमा लिया--क्या इस इस मूर्ति में किसी का वास है ? क्या यह सत्य है कि इस संसार में आन-दमयी जगन्माता हैं। क्या यह सत्य है कि इस विश्व का सारा व्यवहार वही चलाती हैं ? क्या धर्म में सचमुच सत्यता है। इस प्रकार के तर्क-वितर्क उनके मन को सदा आन्दोलित किया करते थे। फलतः वे अशांत होकर रो पड़ते और जगन्माता को पकारकर कहते-माँ, क्या यह सत्य है कि तुम्हारा श्रस्तित्व है श्रथवा यह सब कलानामात्र है ! उनका हृदय दर्प या-जैसा स्वच्छ था। इसलिए धीरे-धीरे उनके हृदय में यह भावना हुढ हो गई कि भगवती माँ को इन्हीं श्रांखों से देखा जा सकता है। वे इस भावना में यहाँ तक निमग्न हो गये कि ठीक तरह से पूजा भी नहीं कर शकते थे। बहुधा वे जगन्माता की मूर्ति के सम्मुख नैवेद्य रखना भी भूल जाते और कभी-कभी आरती उतारना भी, और कभी-कभी तो वे घंटों आरती ही उतारते रहते । उस समय उनके दृष्टि-पथ से जगन्माता के सिवा सब-कुछ इट जाता था-यहाँ तक कि वे अपने-आपको भी मृल बैठते थे।

मितिदिन एक ही विचार उनके मन में रहा करता था कि क्या माता का श्रस्तित्व सत्य है ? यदि है तो किर वह बोलती क्यों नहीं ? श्रन्त में रामकृष्ण के लिए उस मिद्रिर में काम करना श्रसम्भव हो गया। उन्होंने उस मिद्रिर को छोड़ दिया श्रीर समीपवर्ती एक छोटे-से जंगल में जाकर रहने लगे। उनके सम्बन्ध में स्वामी विवेकानंद (उस समय उनका नाम नरेन्द्र था) कहा करते थे कि उन्हें यह नात जात नहीं रहती थी कि स्येरिय या स्योस्त कब हुआ। यहाँ तक कि भोजन करने का भी उन्हें कभी ध्यान नहीं रहता था। इन दिनों उनके एक सम्बन्धी ने बड़े प्रेम से उनकी देख-रेख की। वह उनके मुख में भोजन डाल दिया करता था। वे केवल निगल जाते थे। इस प्रकार उनके अनेक दिन बीत गये। जब एक पूरा दिन बीत जाता और संध्या के समय मन्दिरों से धंटे की मंकार तथा भजनों की गूँज उनके कानों में सुनाई देती तब वे दुखित होकर कलपते हुए चिल्लाने लगते। कहते—हे माता! आज का दिन भी व्यर्थ चला गया और त्ने दर्शन नहीं दिये। इस छोटे-से जीवन का एक दिन यों ही नष्ट हो गया, फिर भी मुफ्ते तेरा ज्ञान नहीं हुआ। इस हार्दिक वेदना के कारण कभी-कभी वे अपना मुँह जमीन पर रगड़ने लगते और विलखते-विलखते उनके मुख से यह प्रार्थना निकल पड़ती— "हे माता! तृशींच प्रकट हो जा—देख, में तेरे लिए कितना तड़प रहा हूँ, मुफ्ते और कुछ नहीं चाहिए।" वास्तव में अपने ध्येय में वे एकनिष्ठ हो गये थे।

उन्हें यह ज्ञात था कि जबतक जगन्माता के लिए सर्वस्व-त्याग नहीं किया जाता तबतक वह दर्शन नहीं देती। अतः वे इस भावना में लीन होने का यक करने लगे और उन्होंने साधन के नियमों को, पूर्णरूप से, पालन करने का निश्चय किया। जो कुछ थोड़ी-बहुत सम्पत्ति थी, उन सबको उन्होंने छोड़ दिया श्रीर धन को कभी न छूने का प्रामुक्त कर लिया। दूसरा विचार जो उनके मन में उत्पन्न हुआ वह यह था कि काम-वासना एक प्रवल शत्र है। मनुष्य वस्तुत; श्रात्म-स्वरूप है श्रीर यह श्रात्मा न तो स्त्री है और न पुरुष। उन्होंने सोचा कि कामिनी तथा कंचन ही ऐसे दो कारण हैं, जो उन्हें जगन्माता के दर्शन नहीं होने देते। अन्तत: उन्हें यह ज्ञान हुआ कि सारा विश्व जगन्माता का ही इश्य रूप है। स्त्रीमात्र जगन्माता का रूप है। यह विचार उनके मन में पूर्णरूप -से जम गया कि प्रत्येक स्त्री इमारी माता है तथा हमें उस अवस्था की पहुँचना चाहिए जहाँ प्रत्येक स्त्री में केवल जगन्माता का ही रूप दीखे। अन्त में तीव साधना के अनन्तर जगन्माता ने ही प्रत्यक्त होकर गुरु का स्थान प्रहण किया और उन्हें सत्य-मार्ग दिखला दिया, जो वे ढ्ँढ रहे थे। इसी समय उस स्थान पर एक ऋदितीय प्रतिभा-सम्पन्न सुन्दरी स्त्री आ पहुँची। तुरत ही वह उनके क्लेश का कारण ताइ गई। उसने कहा-"भीरे बेटे, वह पुरुष धन्य है जिसपर इस प्रकार का पागलपन सवार होता हो। वैसे तो सारा संसार ही पागल है-कोई धन के लिए, कोई सुख के लिए, कोई कीर्ति के लिए श्रथवा दूसरों पर जल्म करने के लिए; किन्तु भगवान के लिए कोई पागल नहीं होता । जो भगवान के प्रति पागल है, उसके विषय में लोग विचार करने लगते हैं कि उसका सिर फिर गया है। यही कारणा है कि वे तभे पागल कहते हैं। किन्त तेरा ही पागलपन ठीक है।" वह स्त्री रामकृष्ण के पास वर्षों रही श्रीर उसने उन्हें भारत-वर्ष के विभिन्न धर्म-प्रखालियों और अनेक प्रकार के योग-साधनों की शिज्ञा दी। बाद में एक श्रद्धत श्रद्धतवादी संन्यासी श्राये। वे उन्हें वेदान्त की शिक्षा देने लगे। शीघ ही संन्यासी को यह आश्चर्यजनक बात मालूम हुई कि रामकृष्ण कुछ विषयों में

उनसे भी बढ़े-बढ़े हैं। संन्यासी कई महीनों तक उनके साथ रहे और र्यंत में सत्य की दीजा देकर उन्होंने प्रस्थान किया।

रामकृष्य का विवाह बचरन में हो हो चुका था। जब तहणी पत्नी अपने पति के सम्मुख आकर खड़ी हुई तब रामकृष्य उनके चरणों पर गिर पड़े और कहने लगे—'जगम्माता ने मुक्ते दर्शन दिये हैं। वह प्रत्येक स्त्री में निवास करती है। मैंने यह प्रया किया है कि प्रत्येक स्त्री को में मातृबत् समभूँ। यही एक दृष्टि है जिससे मैं तुम्हें देख सकता हूँ। परन्तु यदि तुम्हारी इच्छा मुक्ते संसारक्षी मायाजाल में, पत्नी होने के नाते, खोंचने की हो तो मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित हूँ।' अपने पति की आकांचा जानकर उनकी धर्मपरायणा पत्नी ने उत्तर दिया कि वह नहीं चाहती कि अपने पूज्य पतिदेव को सांसारिक जीवन में घसीटे; किन्तु उसकी यह मनःकामना अवश्य है कि वह उन्हों के समीप रहकर उनकी सेवा करे। आगे चलकर वह उनके भक्तों में प्रधान हो गई और सदेव उनकी सेवा करती रही।

कुछ दिनों के बाद रामकृष्ण की इच्छा हुई कि वे भिन्न-भिन्न धर्मों के सत्य-स्वरूप की जानें। श्रातः उन्होंने विभिन्न धर्मों के गुरुश्रों को दूँ द्वा श्रारंभ किया। सबसे पहले उन्हें एक मुसलमान साधु भिल गये। उनसे दीजा लेकर वे तीन दिनों तक उनके साथ रहे श्रीर जो-जो भिक्तमावात्मक साधनाएँ उन्होंने बतलाईं उन सबको रामकृष्ण ने पूर्ण किया। उन तीन दिनों तक न तो वे काली के मन्दिर में गये श्रीर न उन्होंने काली का प्रसाद ही प्रहण किया। उनके भीतर से हिन्दू त्व के भाव तक लुप्त हो गये थे। इस्जाम की साधना द्वारा उन्हें श्रनुभव हुश्रा कि हिंदू-मुस्लिम धर्मों में कोई श्रांतर नहीं। इसी प्रकार उन्होंने तीन दिनो तक ईसाई धर्म धारण किया। ये घर में बैठे-बैठे पादरियों के उपदेश मुनते रहे। इस साधना के समय उनके मुख से काली, कृष्ण, शिव या राम—कोई नाम नहीं निकला, इनका उन्हें स्मरण ही नहीं हुश्रा। इन दोनों धर्मों की साधना से उन्हें उसी लक्ष्य की प्राप्ति हुई जिसे वे पहले पा चुके थे। इस प्रकार के श्रनुभव-द्वारा उन्हें ज्ञात हुश्रा कि प्रत्येक धर्म का ध्येय एक ही है श्रीर सब एक ही सत्य की शिज्ञा देते हैं—श्रन्तर केवल मार्ग का तथा विशेषरूप से भाषा का है।

रामकृष्ण पूजा-अर्चना श्रादि से भी धीरे-धीरे मुक्त हो गये। पहते वे दिन भर फूल चुनते रहते, फिर उन फूलों से कालो को पूजा करते। एक दिन उन्होंने श्रमुभव किया कि जिनके लिए फूल तोड़ रहे हैं उन्हीं का शरीर तो यह विश्व है। यह सोचकर वे हुँस पड़े और कहने लगे—'ये फूल तो माता को चढ़ चुके हैं। फिर इन्हें दुवारा कैसे श्रापित किया जाय।' तब से उनकी पूजा भी बन्द हो गई। श्रम वे प्रवाह की तरह निर्वेध होकर अपने-श्रापको भी मूल गये। कभी मन्दिर में चँवर दुलाते तो कभी ताली बजाकर भजन गाते। कभी 'जय माँ, जय माँ' कहकर समाधिस्थ हो जाते श्रीर कभी जगत् को ब्रह्मय जानकर सबको प्रशाम करते।

जहाँ वे रहते थे, वह चाएडालों की बस्ती थी। उन्होंने उनकी सेवा करनी चाही। किन्दु ब्राइस्यों से सेवा लेना पाप होगा,—यह समझकर उन्होंगों ने उसे स्वीकार नहीं किया। किर भी ब्राधी रात को जब चारडाल सोते रहते थे, तब उनके घर में वे

पुस जाते और भ्रापने बड़े-बड़े बालों से ही सारी जगह माह डालते वे भीर यह कहते वे—'हे जगन्माता, मुक्ते चारडाल का दास बनाओ। मुक्ते यह अनुभव कर लेने दो कि मैं उससे भी हीन हूँ।' जिन त्त्रियों को समाज तिरस्कृत सममता है उनके चरणों पर वे गिर पहते ये और रोते-रोते कहते—'हे जगन्माता, एक रूप में तुम सहकों पर धूमती हो और दूसरे रूप में संसार को ज्याप्त किये हो। हे माता, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ।' आत्मशुद्धि के लिए इस प्रकार की उनकी अन्य अनेक साधनाएँ भी थीं। उनके जीवन के अशु-अशु में पवित्रता परिज्याप्त थी। सामान्य मनुष्य के जोवन में जो नाना प्रकार के द्वन्द्व होते हैं वे उनके लिए नष्ट हो गये थे। अपना तीन-चतुर्योश जीवन व्यतीत करके उन्होंने उम तपस्या-द्वारा जो आध्यात्मिक सम्पत्ति एकत्र की थी, मानव-जाति के कल्याणार्थ उसे वितरित करने में उन्होंने अपने जीवन का शेष अंश भी लगा दिया।

#### सिद्धान्त

स्वामी रामकृष्ण ने विभिन्न धर्मों को मथकर जो सिद्धान्त निकाला, वह यह या कि मनुष्य को सर्वप्रथम चिरवान होकर श्रात्मकान प्राप्त करना चाहिए। वे बहुधा यह दृष्टान्त दिया करते थे कि जब कमल खिलता है तब मधुमक्खी स्वयं उसके पास मधु लेने के लिए श्रा जाती है। इसी प्रकार श्रपना चिरवरूप कमल पूर्णरूप से खिल जाने दो श्रीर फल श्रपने-श्राप ही प्राप्त हो जायगा। यह हम सबके लिए बहुत बड़ी शिक्षा है। विचारों-द्वारा उत्पन्न प्रचएड शक्ति को बहुत थोड़े लोग समझ पाते हैं। यदि कोई मनुष्य किसी गुफा के श्रन्दर चला जाता है श्रीर उसमें श्रपने को बन्द कर किसी गहन तथा उदात्त विषय पर एकान्त में, निरन्तर एकामचित्त होकर, मनन करता है एवं उसी रूप में मनन करते हुए प्राण त्याग कर देता है तोभी उसका वह विचार गुफा की दीवाल में घिरकर नहीं रहता, उस विचार की तथेंगें वहाँ के वातावरण में फेल जाती हैं श्रीर श्रन्त में वे तरेंगें सारी मनुष्यजाति में प्रवेश कर जाती हैं। विचार में ऐसी प्रचरड शक्ति है कि वह प्रचार की श्रपेका नहीं रखता। पहले इमें इस योग्य बन जाना चाहिए कि इम दूसरों को कुछ दे सकें। मनुष्य में शान का प्रसार केवल यही कर सकता है जिसके पास देने के लिए कुछ हो। वयोंकि शिक्षा देने का श्रर्थ है श्रपनी श्राध्यात्मिक शक्ति को किसी दूसरे पर प्रेरित करना।

#### समन्वय-साधना

स्वामी रामकृष्ण के सब धमों के प्रति समान श्रद्धा के विषय में स्वामी विवेकानन्द कहते हैं—'वर्षों' में उनके समीर रहा; परन्तु उनके मुँह से कभी किसी दूसरे धर्मप्रन्थ के विषय में मैंने बुराई नहीं सुनी। सब धर्म-प्रन्थों पर उनकी समान श्रद्धा थी श्रीर सबमें उन्होंने ऐक्यभाव दूँ द लिया था। मनुष्य ज्ञानमार्गी, भक्तिमार्गी, कर्ममार्गी श्रथवा मार्गत्रयोपासक हो सकता है। विभिन्न घर्मों का यही मार्ग है। यह भी सम्भव हो सकता है कि चारो गुण एक ही मनुष्य में पाये जायँ। भविष्यकाल में मानवजाति में वही होनेवाला है—यही स्वामी रामकृष्ण का विश्वास था। उन्होंने किसी को बुरा नहीं कहा; बल्कि सबमें श्रन्छाहयाँ ही देखीं। इस प्रकार उन्होंने सारे प्रचलित मत-मतान्तरों श्रीर सम्प्रदायों के

मूल में एक ही प्रभु की छत्ता की अनुभूति की । उनके दर्शन तथा उपदेश युनने के लिए हजारों मनुष्य आते थे । वे बोलचाल की भाषा में ही उपदेश देते थे । उनका प्रत्येक शब्द सरल, किन्तु ओजस्वी होता था । उनके जीवन का पूर्वार्थ आध्यात्मिक शक्ति के संचय में लगा तथा उत्तरार्थ उसके वितरण में । वास्तव में वे परमहंसत्व के सजीव मूर्ति थे, जिनको देखने पर नास्तिक से नास्तिक को भी जीवन की दिव्य ज्योति की काँकी मिलती थी ।

श्चाल भी परमहंस रामकृष्ण का नाम भारत में लाखों पुरुषों की जीम पर है। इतना ही नहीं, वरन् इन महापुरुष की ख्याति भारतवर्ष के बाहर भी गई है। उनका सन्देश श्राधुनिक संसार को यह है—"धार्मिक मतों, श्राचारों, पंथों तथा गिरलाघरों एवम् मन्दिरों को महत्त्व मत दो। प्रत्येक मनुष्य में वास करनेवाले चैतन्य तथा श्रात्मशक्ति की श्रेपेला इनका मूल्य कुछ नहीं है श्रोर जिस मनुष्य में जितनी ही श्रात्मशक्ति होगी वह उतना ही जगत् का कल्याण कर सकेगा।" श्रात्मण्य प्रसिद्ध दार्शनिक रोग्या रोलां ने लिखा है कि रामकृष्ण परमहंस भारत के चालीस करोड़ नर-नारियों की दो हजार वर्ष की श्राध्यानिक तपस्या के चिरवांछित वरदान के रूप में प्रकट हुए थे।

१५ श्रगस्त, १८८६ ई० को स्वामी राकृष्ण परमहंस ने इहलीला संवरण की। उनके शिष्यों श्रोर भक्तों की संख्या बहुत श्रिषक है। उनमें सबसे श्रिषक प्रसिद्ध स्वामी विवेकानन्द की हुई। स्वामी विवेकानन्द ने रामकृष्ण भिशन की स्थापना की। मिशन के कार्य का संचालन बड़ी कुशलता से हुश्रा। उन्होंने भिशन की जो परम्परा कायम की, वह श्राज तक श्रपने गुरु का कार्य बड़ी निपुणता से करती जा रही है। श्राज भारत के कोने-कोने में रामकृष्ण-भिशन की शाखाएँ हैं। इस संस्था का सेवा-सम्बन्धी कार्य संसार-प्रसिद्ध है। इस संस्था ने विद्या-प्रचार, रोगियों की शुश्रुणा तथा श्रकाल-दुर्भिन्न श्रादि में श्रपूर्व सेवा द्वारा भारत में कर्मयोग का एक नृतन श्रादर्श उपस्थित कर दिया है जो श्रन्य संस्थाशों के लिए भी पथ-प्रदर्शक है। इस मिशन के श्रिकांश संन्यासी विद्वान एवं प्रतिभाशाली हैं। श्रक्तें ने श्रपनी प्रतिभा की छाप दूर देशों पर भी डाली है। मिशन की विभिन्न शाखाएँ श्रमेरिका, इक्कलैंड, जर्मनी, फांस, स्विटजरलैंड, सिंगापुर, लंका श्रादि देशों में स्थापित हैं। इनके द्वारा दूर देशों के ज्ञान-पिपासुश्रों की पिपासा-निवारण के साथ-साथ भारतीय संस्कृति को भी फैलाने में श्रपूर्व सफलता प्राप्त हुई है।

कलकत्ते के पास गंगा के तट पर बेलूर मठ में सात-ग्राठ लाख की लागत से एक भन्य मन्दिर बनाया गया है, जिसमें परमहंसजी की प्रतिमा प्रतिष्ठित है। वहाँ नियमित रूप से सेवा-पूजा की सुन्दर ब्यवस्था है। वह मठ परम पवित्र श्रीर दर्शनीय है। उक्त मन्दिर के बनवाने का प्राय: सारा खर्च होनोलूलू की एक महिला ने दिया था।

# **आठवाँ परिच्छेद** विवेकानन्द और रामतीर्थ का धर्मप्रवार

भारत में श्रंप्रेजों के श्रागमन के बाद पाक्षात्य सम्यता ने श्रपने प्रकाश से यहाँ चका-चौंध पैदा कर दी श्रौर यहाँ की संस्कृति श्रौर प्रकृति के प्रतिकृत एक उत्तरी धारा वहा दी। पाक्षात्य भावों श्रौर श्रादशों के भयंकर श्राक्रमण का परिणाम यह हुश्रा कि भारतीयों का मस्तिक भ्रमित हुश्रा श्रौर ऐसा प्रतीत होने लगा, मानो भारतीय जीवन में सम्भवतः इस नई लहर का सामना करने की शक्ति विलकुत लुप्त हो गई। नवीन धारा को पलटने की तो बात ही दूर रही। इस प्रकार के विचारों से श्रमिभूत होकर पाश्चात्य श्रादशों की श्रोर पढ़े-लिखे लोग भुकने लगे। किन्तु इन्हें सञ्जीवनपथ पर लाने के लिए, जैसा हम इस खण्ड के श्रारम्भ में कह चुके हैं, बझ-समाज, श्रार्यसमाज, राधास्त्रामी-मत, ब्रह्म-विद्या-समाज श्रादि की स्थापना हुई एवं रामकृष्य परमहंस का प्रार्थमंव हुश्रा।

रामकृष्य के सुयोग्य शिष्य स्वामी विवेकानन्द तथा उनके बाद स्वामी रामतीर्थ ने हिन्दू धर्म श्रीर हिन्दू-संस्कृति की पताका दूर देश—श्रमेरिका, यूरोप श्रादि—में फैलाई। पाश्चात्य संसार में श्राध्यात्मिकता की नईधारा प्रवाहित करने में वे पूर्णतः समर्थ हुए।

## (क) स्वामी विवेकानन्द

७ जनवरी, सन् १८६२ को कलकत्तों के निकट नरेन्द्रनाथ दत्त का जन्म हुआ था। आपके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। वे वारिष्टर थे और कलकत्ता हाईकोर्ट में चकालत करते थे।

बाल्यावस्था में नरेन्द्रनाथ ने अपने अनुपम विचारशक्ति, प्रखर बुद्धि और चामत्कारिक प्रतिमा से सबको चिकत-स्तिमित कर दिया था। छात्रावस्था में ही उन्होंने यूरोपीय दर्शनशास्त्र में अच्छी जानकारी प्राप्त कर ली थी। कालेज में पढ़ते समय ही उन्होंने ह्वर्थटेस्पेन्सर के दार्शनिक विचारों की आलोचना की श्रीर अपनी वह आलोचना हवंट स्पेन्सर के पास मेज दी। महात्मा स्पेन्सर उस आलोचना को देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुए और सत्य के अनुसन्धान के लिए उन्होंने आलोचक नरेन्द्र को उत्साहित किया।

कालेज में अध्ययन करते समय नरेन्द्र नास्तिक हो गये थें । ईसाई मत की उत्ताल तरंगों को रोकने के लिए बंगाल में ब्रह्म-समाज की नीव पड़ चुकी थी। नवयुवक नरेन्द्र भी ब्रह्म-समाज के विचारों की श्रोर मुक गये थे। परन्तु ब्रह्म-समाज से उनकी तृति नहीं हुई। इसी बीच बी० ए० परोज्ञा पास कर वे कानून की परीज्ञा की तैयारी करने लगे। साथ-ही-साथ श्रपने संशयों की निवृत्ति के लिए वे कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के पास जाते रहे; पर कहीं भी उनकी शंका का समाधान नहीं हुआ। संयोगवश, एक दिन उनके चाचा उन्हें श्रपने साथ रामकृष्ण परमहंस के पास ले गये। श्रीर ठीक उसी दिन नरेन्द्र के जीवन में श्रपकट रूप से एक नई घारा प्रवाहित होने लगी।

रामकृष्य परमहंस ने प्रथम दर्शन में हो नरेन्द्रनाथ में कुछ ऐसी वस्तु देखी जिससे वे परम प्रसन हुए और उन्हें देखते ही पूछा—क्या तुम धर्म-विषयक कुछ भजन गा सकते हो १ उसके उत्तर में नरेन्द्र ने कहा—हाँ, गा सकता हूँ । और, दो-तीन भजन अपनी स्वामाविक मधुर ध्वनि में गाये। उनके गान से वे बहुत प्रसन्न हुए। उनकी प्रसन्नता पर नरेन्द्र को भी तृति मिली और वे परमहंस की श्रोर श्राकृष्ट हुए। तब से वे नित्य उनके दर्शन श्रीर सत्संग के लिए श्राने लगे।

नरेन्द्रनाथ ने १८८१ से १८८६ ईसवी तक परमहंस से आध्यात्मिक शिचा प्राप्त की। पिता उनका विवाह करना चाहते थे; किन्तु उन्होंने अस्वीकार कर दिया। फलस्वरूप उन्हें बड़ी-बड़ी आपित्तियाँ फोलनी पड़ीं। वे परमहंस रामकृष्ण के उपदेशों से वहाँ तक प्रभावित हुए कि उन्होंने संन्यास की दीचा ली, स्वामी विवेकानन्द कहलाये और ईश्वर तथा मानवजाति की सेवा में अपने को समर्पित कर दिया।

संन्यास लेने के बाद स्वामी यिवेकानन्द अनेक साधनाओं में लग गये। किन्तु निर्विकल्य समाधि में सफलता प्राप्त न करने के कारण वे बड़े बेचैन रहने लगे। अंत में परमहंसजी ने अपने प्रिय शिष्य को निर्विकल्य समाधि का न केवल आस्वादन ही कराया, वरन् उन्हें पूर्णत्या योग्य समक्तकर अपनी समस्त आध्यात्मिक अनुमूतियों की निधि प्रदान करते हुए बोले—'अपनी सारी साधना का फल तुम्हें देकर अब में वास्तव में फकीर हो गया। मुक्ते विश्वास है, तुम इनका सदुपयोग करोगे।' इस घटना के तीन-चार दिनों के बाद ही परमहंसजी ने चिर-समाधि ले ली।

सबसे पहले स्वामी विवेकानन्द हिमालय के शिखर पर छः वर्ष तक एकान्तवास में रहे। फिर वहाँ से तिब्बत गये श्रीर वहाँ बौद्धधर्म-सम्बन्धी शान प्राप्त किया। फिर भारत-वर्ष के श्रिपकांश भागों में भ्रमण कर लोगों की रीति-नीति, रहन-सहन श्रीर सामाजिक श्रावश्यकतात्रों श्रादि का गहरा श्राध्ययन किया। उन्होंने एक बार श्रपने मित्रों से कहा था कि देश की शोचनीय श्रवस्था उन्हें पाँच मिनट भी चैन नहीं लेने देती।

#### अमेरिका-यात्रा

इसी बीच शिकागो (अमेरिका) में विश्वधर्म-सम्मेलन की आयोजना का संवाद पत्रों में प्रकाशित हुआ। स्वामीजी को शिकागो जाने की प्रवल इच्छा हुई। अंत में बड़ी कठिनाई के बाद, उन्होंने अमेरिका की यात्रा की। वहाँ पहुँचकर उन्होंने विश्वधर्म-सम्मेलन में जो पहला व्याख्यान दिया, उससे ही अमेरिका में उनकी विशेष ख्याति हो गई। अमेरिकनो पर उनके व्यक्तित्व का सिका जम गया। उनकी अलौकिक वक्तृत्व-शक्ति, विचारशैली तथा मधुर वार्तालाप ने अमेरिका को अपनी ओर आकर्षित कर लिया।

स्वामी विवेकानन्द का शिकागो के सर्वधर्म-सम्मेलन में भाषया देने के पूर्व, साम्राज्य-याद के दृषित प्रचार के कारण, पाश्चात्य देशवासियों की धारणा थी कि भारत असम्य मूर्तिपूजको का देश है; किन्तु जब स्वामीजी ने साधारण हिन्दू-पदित के अनुसार अमेरिका के निवासियों को 'अमेरिका के मेरे प्यारे माइयो और बहनो' कहकर संबोधित करते हुए भाषया आरम्भ किया तब दो मिनट तक तालियों की गइगढ़ाइट होती रही। परियाम यह हुआ कि सम्मेलन के सदस्यों ने उनका भाषण वही उत्सुकता और भदा के साथ सुना। स्वामीजी का यह क्यन था कि हिन्दुखों के विचार से, भिन्न-भिन्न धर्म भिन्न-भिन्न नर-नारियों को रुचि तथा अवस्था के अनुसार बने हैं, जो सब एक ही लक्ष्य की ओर जा रहे हैं और कोई भी नहीं दिखा सकता कि हिन्दू-धर्मग्रनथों में कहीं भी लिखा हुआ है कि केवल हिन्द्रधर्मावलम्बी ही मुक्ति के ऋधिकारी हैं, अन्य कोई धर्मावलम्बी नहीं। स्वामीजी के इस विचार से उपस्थित जन-समुदाय में खनवली मच गई। समाचारपत्रों में उस मापण की बड़ी प्रशंसा निकली। सारे अप्रेमेरिका में उनके भाषण की बड़ी प्रशंसा हुई। 'न्युयार्क क्रिटिक' नामक पत्र ने लिखा था-'वे (स्वामी विवेकानन्द) ईश्वर के उत्पन्न किये हुए महान बक्ता हैं। उनका सौम्य और चमत्कारपूर्ण मुखमंडल, उनके पीले और नारंगी वस्त्र, उनके सच्चे वचन श्रीर बहुमूल्य भाषण से कम चित्ताकर्षण करनेवाले न हैं।' 'न्युयार्क हेरलड़' ने लिखा था--'इसमें संदेह नहीं कि पार्लियामेंट आफ रिलिजन्स में स्वामी विवेकानन्द एक महान पुरुष हैं, उनका भाषण सुनकर हम सोचने लगे हैं कि **ऐसी सांस्कृ**तिक जाति के लिए पादरियों को मेजना कैसी मुर्खता है !'

श्चनेक नगरों में स्वामीजी के व्याख्यान हुए। वहाँ उनके श्चनेक शिष्य हुए। उनमें मैडम लईसी (स्वामी श्चभयानन्द) तथा मिस्टर सगडसवर्ग (स्वामी ऋपानन्द) मुख्य थे।

श्रमेरिका से स्वामीजी ने श्रवटूबर सन १८६५ में इंगलैयद की यात्रा की। वहाँ वे तीन मास तक रहे। वहाँ भी उनके व्याख्यानों की खूब धूम रही। वहाँ मिस मारगेट नोविल, जो पीछे, भिगनी निवेदिता के नाम से विख्यात हुई, उनकी शिष्या हो गई। इसके श्रितिरिक्त, स्वामीजी के श्रीर भी दो श्रंग्रेज शिष्य हुए थे। उनमें से एक स्वर्गीय जे० जे० गोविन था। वह जहाँ स्वामीजी जाते थे, साथ जाता था। दूसरा कतान सेवियर या जिसने हिमालय के मायावती नामक स्थान में श्रद्धताश्रम स्थापित करने में सहायता दी थी।

इस भौति श्रमेरिका-इंगलैएड में वेदान्त की ध्वजा फहराकर स्वामीजी १६ दिसम्बर १८६६ ई० को भारत वापस आये। उनके साथ कतिपय पाधात्य स्त्री-पुरुष भी आये जो उनके शिष्य थे।

भारत में आकर भी वे निश्चित बैठे न रहे । १८६७ ई० के आकाल में दुर्भिन्न-पीडितों की सहायता में तल्लीन हो पड़े। फलस्करप उनका स्वास्थ्य विगड़ गया। डाक्टर की सलाह से वे आवहवा बदलने के लिए इंग्लैगढ़ और वहाँ से अमेरिका गये। कालिफोर्निया में थोड़े दिन रहने पर उनका स्वास्थ्य सुवर गया। फिर वहीं वे उपदेश करने लग गये।

उन्होंने सानक्रांसिस्को में 'वेदान्त-सोसाइटी' और एक 'शान्ति-आश्रम' स्थापित किया । न्यूयार्क में रहते समय उनको पेरिस से 'काँग्रेस आफ रिलाजन्य' का निमन्त्रसा मिला था जो सन् १६०० ई० में होनेवाली थो। वहाँ फ्रेंचभाषा में उन्होंने हिन्दू-दर्शन पर कईं व्याख्यान दिये थे।

स्वामी विवेकानन्द वहाँ से भारतवर्ष लौट श्राये। उनका स्वास्थ्य बहुत बिगइ सुका था, फिर भी वे श्रपने स्वास्थ्य की जरा भी चिन्ता न करके निरन्तर कार्य करते ही रहे। १६०२ ई० की ४ जुलाई को वे सदा के लिए श्रस्त्रगढ ज्योति में लीन हो गये।

स्वामी विवेकानन्द की प्रतिमा सर्वतोमुखी थी। वे प्रतिमावान योगी, तस्वदर्शी गुढ, नैता, मक्त, ज्ञानी, धर्मप्रचारक ग्रौर एक महान राष्ट्रनिर्माता थे। उनमें श्रीशंकराचार्य की महती संगठन-शक्ति तथा मगवान बुद्ध के हृदय का विस्मयजनक सम्मिश्रण था। उनमें ग्राक्ष्यंजनक तेजस्विता थी। उन्होंने पाश्चात्य देशों के निवासियों में भारतीय धर्म का प्रचार कर ग्रौर ग्रमनेकों शिष्य बनाकर भारत का सिर जँचा किया था। उनका कथन था कि पाश्चात्य देशों के रक्त में राजनीति की प्रधानता है ग्रौर भारत के रक्त में धर्म की। इसे छोड़ देने से भारत विलुप्त हो जायगा। उन्होंने ग्रपने गुढ़ की स्मृति में, देश के विभिन्न भागों में, 'सेवाश्रम' स्थापित कर 'प्राण्यमात्र की सेवा ईश्वर की सची पूजा है'—श्रपने इस कथन को चरितार्थ कर दिखाया।

# स्वामी विवेकानन्द और वर्त्तमान शिचा

स्वामी विवेकानन्द का समस्त पुरुपार्थ भारतीय राष्ट्र-निर्माण की श्रोर विशेष रूप से रहा। राष्ट्र निर्माण का प्रथम साधन राष्ट्रीय शिज्ञा है। पर उस शिज्ञा के अभाव में भारत की वर्तमान शिज्ञा-प्रणाली का दृष्परिणाम देखकर उनका हृदय विह्नल हो गया था। इस सम्बन्ध में मद्रास के अपने एक भाषण में उन्होंने कहा-'हमें धार्मिक श्रीर गाईस्थ्य शिक्ता की प्रश्रय देना होगा। इस शिक्ता में, जो तुम प्राप्त कर रहे हो, कुछ ब्रन्छी वार्ते हैं, किन्तु उसमें एक बहुत भारी बुराई है, ब्रीर वह बुराई ऐसी है कि उससे सभी अच्छी बातें दब गई हैं। पहली बात तो यह है कि यह शिज्ञा मनुष्य बनाने-वाली नहीं है चूँ कि यह निर्पेधात्मक शिक्षा है। जिस शिक्षा में अभावात्मक दोष भरा हो. वह मृत्यु से भी बुरी है। इमें मनुष्य का जीवन बनाना, उनका चरित्र-गठन करना श्रीर उनके विचारों को एक-सा करना है। यदि तुमने पाँच विचार एक-से कर लिये श्रीर श्रपना जीवन तथा चरित्र-गठन कर लिया तो तुम उस मनुष्य की श्रपेना श्रधिक शिक्ति हो जो पुस्तकालय की पुस्तकों को रटकर शिचा दे सकता है। शिचा शब्द का बहुत व्यापक अर्थ है। विस्तृत विवेचन और ज्ञानदर्शक शब्दों का बढ़ा संग्रह मस्तिष्क में कर लेना शिज्ञा नहीं है। जिस पठन, मनन अथवा अ।चरण से इस अपनी इच्छा शक्ति का निम्रह करके उसे योग्य मार्ग पर ला सकते हैं और उसे प्रत्यज्ञ फलपद बना सकते हैं. उसे ही शिचा कहते हैं। समस्त देश की शिचा का धार्मिक श्रीर गाईस्थ्य श्रादर्श होना चाहिए, और जहाँ तक हो सके, यह शिका राष्ट्रीय पदित और राष्ट्रीय प्रवाली पर होनी चाहिए।

वि० ६०--४५

#### सची उपासना

स्वामी विवेकानन्द के जितने उपदेश और व्याख्यान हैं उनसे यही निष्कर्ष निकलता है कि दीन-दुखियों और पीड़ितों की सहायता करना परम धर्म है। उपासना के संबन्ध में उनका कथन था—'समी उपासना का पवित्र उद्देश्य यही है कि स्वयं पवित्र रही और दूसरों की मलाई करो। जो दीन-दुखियों में तथा पीड़ितों में शिव को देखता है, वही वास्तव में शिव की उपासना करता है। जो केवल मूर्ति में शिव को देखता है, उसकी उपासना प्रारम्भिक है। शिव उसीसे अधिक प्रसन्न होते हैं जिसने एक दीन-दुःखी में शिवरूप को देखकर, विना उसके धर्म, जाति-पाँति का विचार किये उसकी सहायता और सेवा की है। निःस्वार्थ भाव ही तो धर्म का परीच्या है। जिसका जितना निःस्वार्थ भाव है, वह उतना ही धर्मात्मा और शिव के निकट है—चाहे वह विद्वान हो या मूर्ख। स्वार्थी मनुष्य ने चाहे जितने मन्दिरों में देवदर्शन किया हो, चाहे जितने तीर्थ-स्थानों में अम्या किया हो, वह तब भी शिव से बहुत दूर है।'

लाहीर में भक्ति पर भाषण देते हुए स्वामी विवेकानन्द ने कहा था— 'वर्त्त'मान समय में सबसे श्रन्छा धर्म यह है कि प्रत्येक मनुष्य बाजार में जाय श्रीर वहाँ श्रपनी शक्ति के श्रनुसार एक-दो, छः-सात, दस-बारह भूखे नारायण की तलाश करे। उन नारायण को सदेव स्मरण रखना चाहिए। हिन्दू-धर्म के श्रनुकृल जिसको दिया जाता है वह दाता से बहा है श्रीर उस थोड़े समय तक दान प्राप्त करनेवाला परमेश्वर है।

#### धार्मिक विचार

स्वामी विवेकानन्द का कथन था कि वेदान्त वेद का ही निचोड़ है। वे वेद से परे वेदान्त को नहीं समकते थे। वेदों को वे अपनादि मानते थे। द्वैत, विशिष्टाद्वैत श्रीर श्रद्धैत में परस्पर कुछ विरोध उन्हें नहीं जान पहता था। उन के विचार से श्रद्धैत द्वौत का प्रतिवादी नहीं है। द्वेत तीनों सीदियों में केवल पहली सीदी है। अप्रतएव तीनों आपस में प्रतिवादी नहीं, बल्कि एक ही उद्देश्य को पूरा करते हैं। चेदान्त एक ऐसा दर्शन है जो मनुष्य को पूर्णतः नीति विखलाता है। वेदान्त की शिक्षा न तो निराशा-बादी ( Pessimistic ) है ऋरि न आशावादी ( Optimistic ) । वेदान्त इन दोनों की ही शिक्षा देता है और जो पदार्थ जैसा है यह उसे वैसा ही बतलाता है। भक्ति-योग' नामक पुस्तक में उन्होंने लिखा है- 'मनुष्य पुस्तकों के महारे सची श्राध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकता है। इसके लिए गुरु की आवश्यकता है। स्वामीजी ने इस युस्तक में गुरु श्रीर शिष्य में किन श्रावश्यक गुणों का प्रयोजन है, दर्शाया है। श्रवतार श्रीर मूर्तिपूजा भी उन्हें मान्य थी। मूर्तिपूजा के सम्बन्ध में उनका कथन था-'तुम सभी मूर्ति-पूजक हो, श्रीर मूर्जि-पूजा श्रच्छी चीज है। क्योंकि यह मनुष्य-स्वभाव के अनुकृत है। इसके परे कीन जा सकता है ? केवल पहुँचे हुए योगी-महात्मा हो। शेष सब मूर्तिपूजक हैं। रवामीजी कहा करते थे कि कभी किसी अन्य धर्मों के विश्वासों के प्रति विरोध न करना चाहिए। संसार में जितने धर्म हैं वे एक दूसरे के न तो विरुद्ध हैं, न रात्र-एक ही अनन्त धर्म की बहुत-सी शकलें हैं। एक अनादि धर्म ही सदैव

स्थित रहेगा। यह धर्म अपनेक देशों में अपनेक ढंग से प्रकट हो रहा है। इसलिए हमें सब धर्मों की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। किसी मत (धर्म) के द्वेषी होने की अपेदा समस्त धर्मों से हमारी असीम सहानुभृति होनी चाहिए।

#### सामाजिक विचार

स्त्रामी विवेकानन्द हिन्दू-जाति की वर्ष मान बहुत-सी रीतियों में सुधार चाहते थे; पर पश्चिमी विचारों के आधार पर नहीं, बल्कि भारतीय वेद-शास्त्रों के आधार पर । उन्होंने स्त्री-शिक्षा की आवश्यकता को मुक्तकगढ़ से स्त्रीकार किया । विधवा-विवाह के प्रति उन्होंने खुल्लमखुल्ला न तो सहानुभूति दिखलाई है और न उसकी निन्दा की है । भोजन-सम्बन्धी छूआछूत के विषय में उनका सञ्यक्त कथन था—'हमार धर्म को रसोई-एह में परिसात हो जाने का भव है । अब हममें से न कोई वेदान्ती है, न पौरासिक और न तांत्रिक । ठीक है—मत छुओ, हम अस्प्रश्य हैं, हमारा धर्म रसोई-एह है । हमारा परमेश्वर रसोई का बर्तन है और हमारा धर्म 'हमें मत छूओ, हम पतित्र हैं' में है ।'

श्रक्त जातियों के प्रति स्वामीजी के हृदय में निरन्तर दया का स्रोत बहता रहा। उनका कथन था— 'मारतवर्ष में विधमियों की विजय, पददिलत दीनों के लिए मुक्ति थी। यही कारण है कि हमारी जाति में से पाँचवाँ हिस्सा विधमीं हो गया है। जाति-पाँति के विपय में वाद-विवाद नहीं होना चाहिए। इसका निर्णय कँचों को नीचे गिराने से नहीं होगा, बल्कि नीचों को ऊपर उठाने से होगा। एक श्रोर श्रादर्श बाह्मण है तो दूसरो श्रोर श्रादर्श चारहाल है। इसलिए चारहाल से लेकर बाह्मण तक को उठाने का कार्य होना चाहिए।

## नवीन भारत के प्रति सन्देश

स्वामीजी के उपदेश के श्रज्ञर-श्रज्ञर में नवीन मारत के प्रति सन्देश है,—मारतीय राष्ट्र निर्माण की प्रथल श्राकांज्ञा है। उन्होंने नवीन भारत से यही प्रार्थना की है कि 'उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वराजिबीधत'—उठो, जागो श्रीर श्रपनी मातृभृमि की सेवा करो। सेवा नीवमाव से न करो, बल्कि उच्चमाव से करो। मनुष्यमात्र की सेवा करो; दुखियों की सेवा श्रीर सहायता करके ही परमित्रता परमेश्वर की कृपा प्राप्त करो। मनुष्यमात्र को विचार-स्वातन्त्रय प्रदान करो। किसी के विचार श्रीर कार्य पर रोक श्रीर छाप मत लगाश्री। स्मरण रखो कि जैसा हमको स्वतन्त्रतापूर्वक श्रपने विचार प्रकट करने श्रीर कार्य करने का श्रधिकार है वेसा ही दूसरो को भी है।

उनका दूसरा सन्देश नवीन भारत के प्रति यह है कि अपने घोंसलों में ही बैठे मत रहो। कृपमण्डूक मत बने रहो। बाहर जाकर देखो कि किस भाँति अन्य जातियाँ उन्नति के निमित्त आगे बढ़ रही हैं।

उनका तीसरा सन्देश है कि धूप न देखो, बादल न देखो, भृल न देखो, प्यास न देखो- ऋषिक क्या, यह देह भी ऋपनी मत समसो। इसे परमेश्वर के कार्य में ऋपैश करो। पीछे मत देखो। इमारे पीछे-पीछे कोई आता है या नहीं—यह विचार भी न हाओ। बराबर आगे बढ़ो।

उतका वीथा सन्देश है कि दुर्जलों की रज्ञा करो, बलवानों का अत्याचार उनपर मल होने दो। न्याय और सत्य की सदैव शरण अहरा करो। अज्ञानियों के हृदय में ज्ञान की ज्योति का प्रसार करो; मृद्ध जनों को चेतावनी दो कि वे उस महाप्रमु की मंगलमय सृष्टि में अपने स्वत्वों को पहचानें; अपने अधिकारों को नष्ट न होने दें। अपने कर्ता व्य-पालन में हृद्ध रही। जीवन-संग्राम में सँभल-सँभलकर अपना डग बद्धाओ। बस, धर्म का यही सारतस्य है। इस सारतस्य को मृल जाने से ही तो हमारी अधीगति हुई है। आत्मरज्ञा तथा देशरज्ञा से बद्कर और कोई धर्म नहीं है।

पाँचवें सन्देश में वे कहते हैं कि धेर्य न छोड़ो। 'कर्मस्येताधिकारस्ते मा फलेखु कदाचन'—तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है, फल में नहीं — भगवान कृष्णा का यह वाक्य स्मरणा करी और काम के लिए कमर कसो।

# ( ख ) स्वामी रामतीर्थ

रामतीर्थ गोस्वामी का जन्म, पंजाब के एक गोस्वामी ब्राह्मण-कुल में, सन् १८७३ ई० की दीवाली के दिन हुआ। पढ़ने-लिखने में उनकी विलक्षण बुद्धि और अप्रतिम मेघा देखकर सभी चिकत हो जाते। बी० ए० की परीज्ञा में सर्वप्रथम आने पर उन्हें साठ राये की छात्रवृत्ति मिलने लगी। गणित में एम० ए० करने के बाद वे मिशन कालेज, लाहीर में प्रोफेसर हुए।

इन दिनों गोलाई जी के हृदय में कृष्ण-भक्ति का स्रोत बड़े वेग से उमड़ रहा था।
उन्होंने गीता का विधिवत् अनुशीलन किया। उनपर कृष्ण-प्रेम का नशा छाने लगा। रावी के किनारे सार्यकाल घंटों बैठकर प्रेम में वे तन्मय हो जाते। होश में आते ही 'हा कृष्ण ! हा कृष्ण !' कहकर रोने-तहपने लगते। छुट्टियों में मथुरा-तृन्दावन पर्चकर कृष्णभक्ति का अमृत पीते। उन्हें उपनिपद्-वेदान्त आदि अन्यों के अनुशीलन के साथ-साथ उत्तरा-खाड में जाकर एकान्त-सेवन का चसका लग गया। इसके बाद उन्होंने सूफी-मत का भी गहरा अष्ययन किया। अजमर, शिमला, लाहौर, अमृतसर, पेशावर, स्यालकोट आदि स्थानों की सनातनधर्म-सभाओं में जो उनके व्याख्यान हुए, उनमें उन्होंने प्रेम और ईरवर-भक्ति की होतिस्तिनी प्रवाहित कर ओताओं की निमन्न कर दिया था। व्याख्यान देते समय उनके अनुरागपूर्ण नेत्रों से अविरल अधुधारा प्रवाहित होती थी। लाहौर में 'इर्के-इलाही' (भगवत्प्रेम) पर उनका जो भाषण हुआ, उसमें प्रेम के आवेश में वे हतना रोये कि हिचकियाँ आने लगीं। पेशावर में जो उनका 'तृत्ति' पर भाषण हुआ, उसमें तो वे इतने विद्वल हुए कि बहुत देर तक उनके मुँह से शब्द ही न निकल सका। ऐसे ही भाषणों को मुनकर शीमकारायण स्वामी का मन-मधुकर भी गोसाई'जी के पादपत्तों में लुम्ब हो गया।

इन्हीं दिनों द्वारका-मठ के ऋषीश्वर जगद्गुक श्रीशंकराचार्यजी महाराज लाहीर पक्षारे । उनके सत्संग का गोसाई जी के पवित्र ऋन्तःकरण पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उनका भक्ति-विगलित चित्त शान की ऋगिन में तपकर चमकने लगा। उनकी कृष्ण-दर्शन की साससा आत्म-साज्ञात्कार में परिणत हो गई। गर्मियों की छुटियों में प्रतिवर्ष मथुरा-वृन्दावन की यात्रा करने के स्थान में श्रव वे उत्तराखयड के वन-मान्तर श्रीर ध्कान्त गिरि-गुहा का निवास दूँदूने लगे। श्रव वे श्रात्मविचार, श्रात्मचिन्तन, एवं श्रात्मिनिदिध्यासन में निमग्न रहने लगे। श्रवएव ईसवी सन १८८८ की गर्मी की छुट्टियों में, एकान्त-सेवन के विचार से, गोसाई जी हरिद्वार से हुबीकेश होते हुए तशेवन पधारे। हुबीकेश से वनगमन करते समय गोसाई जी के पास जो कुछ पैसे थे वे सब उन्होंने साधु-महात्माश्रों की सेवा में अप्रण कर दिये श्रीर श्रकेले, उपनिपदादि ग्रंथ साथ लिये, ईश्वर के भरोसे, तपोवन की श्रोर चल दिये। वहाँ वे एकाग्र चित्त होकर श्रात्म-साझात्कार में लीन हो गये।

श्चन रामतीर्थ का नर-नारियों के कोलाइलपूर्ण नगर में रहना श्चसंभव हो गया। जब वैराग्य का होत किसी तरह उनके भीतर न समा सका तब उन्होंने गंगातर पर संन्यास ले लिया श्चौर गोसाईं रामतीर्थ से स्वामी रामतीर्थ हो गये। १६०० ई० के जुलाई मास में नौकरी छोड़ दी श्चौर स्त्री-पुत्र के साथ वें वन को सिधारे। जो कुछ पैसे पास थे उन्हें गंगा में फेंकवा दिया श्चौर सबको एकान्त स्थान में श्चलग-श्चलग बैठकर, ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करके, निश्चित्त होकर, 'श्चइंग्रह-उपासना' करने का श्चादेश दिया। रामतीर्थ के इस श्चटूर ईश्वर-विश्वास से लोग बड़े विस्मित हुए। वहाँ रहकर रामतीर्थ की लेखनी से जो धारा प्रवाहित हुई, वह 'वनवास' के नाम से छुपी। रामतीर्थ श्चव 'राम वादशाह' वन गये। श्चव वे सदा उन्मुक्त होकर 'श्चोम्-श्चोम्' गुनगुनात रहते श्चौर श्चाने-श्चापको ईश्वर में खोये रहने। जो भी उनकी मस्ती देखता, मुख हो जाता।

१६०२ ई० की जुलाई में महाराज टिहरी (गढ़वाल ) ने किसी श्रंग्रेजी समाचारपत्र में यह समाचार पढ़ा कि 'शिकागो की तरह जापान में भी संसार भर के धर्मों का एक धर्म-महासम्मेलन होगा, जिसमें भारतवर्ष के भी सब धर्मों के विद्वानों को श्रामंत्रित किया गया है।' उन्होंने स्वामीजी से जापान जाने की प्रार्थना की। उस प्रार्थना पर उन्होंने जापान के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में हांगकांग श्रादि बन्दरों में टहरते, व्याख्यान देते श्रीर लोगों को मोहित करते हुए श्रवद्वर में वे जापान पर्चे। इस जलयात्रा के समय उनके वित्त की जो दशा थी उसका श्राभास उनकी निम्नलिखित कियता से मिलता है—

यह सेर क्या है अजब अनोखा कि राम मुक्तमें, मैं राम में हूँ। बगैर सूरत अजब है जल्वा कि राम मुक्तमें, मैं राम में हूँ॥ जमान आईना राम का है, हर एक सूरत से है वह पैदा। जो चश्मे-हक्ष बीं खुली तो देखा कि राम मुक्तमें, मैं राम में हूँ॥ बसा है दिल में मेरे वह दिलबर, है आईना में खुद आईनागर। अजब तह प्यर हुआ है कैसा? कि राम मुक्तमें, मैं राम में हूँ॥ मुक्तम पूछो तो लामकाँ था, न राम ही था, न मैं वहाँ था। लिया जो करवट तो होश आया कि राम मुक्तमें, मैं राम में हूँ॥

१ स्वामी रामतीर्थ के लेख और आदेश

२ चश्मे-इक्तवीं = तत्त्वदृष्टि का नेत्र । आईनागर = ईश्वर

जापान पहुँचने पर शात हुआ। कि किसी ने धर्म-सम्मेलन-सम्बन्धी सूटमूट समाचार हिन्दुस्तान के अवलवारों में छपवा दिया था। फिर भी जापान में हरामीजी के अनेक भाषण हुए। टोकियों के हाई कमर्शल कालेज में 'सफलता के रहस्य' पर उनका जो अत्यन्त युक्तिपूर्ण भाषण हुआ। उससे जापानी विद्यार्थियों और अध्यापकों के हृदय पर विलक्षण प्रभाव पड़ा।

वहाँ से अमेरिका पहुँचकर, कुछ दिनों तक, स्वामी रामतीर्थ कुछ अध्यापकों और छात्रों के साथ धूमते और व्याख्यान देते रहे। बाद, कालिफीर्निया में डाक्टर एलवर्ट हिल्लर के साथ रहे। डाक्टर महोदय ने डेढ़ वर्ष तक बड़ी श्रद्धा के साथ उन्हें अपने पास रखा। उनसे नित्यप्रति सत्स्या का लाभ उठाने के लिए 'Hermatic Brotherhood' (साधु का भाईचारा) नाम की एक संस्था स्थापित की गई। इसमें अधिकतर स्वामीजी के उपदेश होते थे। इन उपदेशों का इतना प्रभाव पड़ा कि वहाँ के कई समाचार-पत्रों ने उनका चित्र छापकर, Living Christ has come to America (जीवत ईसा अमेरिका आये हैं) शर्षिक देकर, अपने लेखों में उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की। अमेरिका में स्वामीजी की इतनी ख्याति हुई कि तत्कालीन अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी उनके दर्शन किये।

सेंट लुईस (St Louis) की धार्मिक कान्तरेन्स में उनके भाष्या के सम्बन्ध में वहाँ के एक पत्र ने लिखा—'इस समारोह में प्रफुल्ल मुखमंडल केवल स्वामी रामतीर्थ का था, जो एक भारतीय तत्त्ववेत्ता के नाते हमें ज्ञान सिखाने श्राया है।'

रामतीर्थ के दर्शनों में इतना प्रभाव था कि श्रमेरिका में एक बार एक नास्तिक-समाज (Atheist Society) की एक विदुषों महिला स्वामीजी के पास वाद-विवाद करने श्राई। उस समय वे समाधिस्थ थे। जबतक वे समाधि की श्रवस्था में थे, नास्तिक महिला खुपचाप बेठी उनकी श्रोर देखती रही। समाधि टूटने पर जब उन्होंने उसकी श्रोर देखकर श्रपना श्रमिप्राय प्रकट करने का संकेत किया सब वह उस नीरवता को भंग करती हुई बोली—'माई लार्ड! मैं नास्तिक नहीं हूँ। श्रापके दर्शन से मेरे सब सन्देह दूर हो गये।'

श्रीमती वेलमैन श्रमेरिका में एक अत्यन्त प्रेमपूर्ण महिला थीं। वे राम-बादशाह के 'श्रोम्-श्रोम्' की हृदय-हारिणी ध्विन सुनकर ऐसी पुलिकत हुई कि अपने पश्चिमीय वेश-मृषा उतारकर संन्यासिनी बन गई, श्रीर भारतीय सन्यासियों की तरह बिना पैसा-कोड़ी पास रखे ही नगर-नगर विचरण करने लगीं। वे भारतवर्ष भी श्राई श्रीर रामतीर्थ की जनमभूमि मुरारीवाला को निरस्कर ह्वांतिरेक से गद्गद हो गई।

उन्होंने श्रमेरिका में लाखों पवित्र हुद्यों में वेदान्त का भाव भरकर श्रीर जिस कार्य को स्वामी विधेकानन्द ने कुछ वर्ष पूर्व श्रारम्भ किया था उसको सुदृद्द बनाकर जिब्राल्टर के मार्ग से मिख के लिए प्रस्थान किया। इन दो सन्तों के वेदान्त-प्रचार का प्रभाव यह हुआ कि श्रमेरिका की जनता भारत को श्रद्धा की दृष्टि से देखने लगी।

मिल पहुँचकर स्वामी रामतीर्थ ने एक मसजिद में फारसी भाषा में एक जादू-भरा ज्याख्यान दिया, जिसका श्रोताश्चों पर बहुत प्रभाव पड़ा। इस प्रकार अस्य देशी में वैदान्त का सिंहनाद करते हुए स्वामी रामतीर्थ प्रायः ढाई वर्ष बाद प्र दिसम्बर, १६०४ ई० में बंगई में उतरे। सब सम्प्रदायों के समाचार-पत्रों ने उनका अत्यन्त प्रेमपूर्ण शब्दों में स्वागत किया। उनके उदार विचारों के कारण उनके स्वागत में आर्यसमाजी, सना-तनधर्मी, ब्रह्मसमाजी, सिख और ईसाई-मुसलमान सभी सम्मिलित थे।

श्रमेरिका से वापस श्राने पर जब स्वामी रामतीर्थ मधुरा पहुँचे; तब उनके कुछ भकों ने उनको परामर्श दिया कि श्रव श्राप किसी नये नाम से किसी संस्था की स्थापना कीजिए। उस समय उज्ञतमना राम-बादशाइ ने जिन श्रनमोल बचनों का उचारण किया, उन्हें प्रत्येक देशभक्त भारतवासी को श्रपने श्रन्तःकरण में श्रकित कर लेना चाहिए। स्वामीजी ने उत्तर दिया—

"भारतवर्ष में जितनी सभा-समितियाँ हैं वे सब राम की हैं, राम उनमें काम करेगा। ईसाई, आर्य, सिख, हिन्दू, पारसी, मुसलमान और वे सब लोग जिनके अंग—हिंहुयाँ, रक्त और मितिष्क—मेरे इष्टदेव भारत-देवता के अन्त-जल से बने हैं, वे मेरे भाई हैं—मेरे अपने हैं।

''जान्नो, उनसे कह दो कि राम उनका है। राम उन सबको ऋपनी छाती से लगाता है श्लीर किसी को श्रपने प्रेमालिंगन से पृथक नहीं करता।

'भें संसार पर प्रेम की वर्षा कहाँगा और संसार को आनन्द की धारा में नहलाऊँगा। यदि कोई मुक्तसे विरोध प्रकट करेगा, तो में उसका स्वागत कहाँगा।

"नयों कि मैं प्रेम की वर्षां करता हूँ, इसलिए समस्त सभा-समितियाँ मेरी हैं, प्रत्येक शक्ति मेरी शक्ति है, चाहे वह बड़ी ही या छोटी।"

स्त्रामी रामतीर्थ ने एक स्थान पर लिखा है-

"में शाहंशाह राम हूँ। मेरा सिंहासन तुम्हारे हृदय में है। जब मैंने वेदों का उप-देश दिया, जब कुरुत्तेत्र में गीता सुनाई, जब मका और यहशलम में अपने सन्देश सुनाये, तब लोगों ने सुक्ते गलत समका था। अब मैं अपनी आवाज फिर ऊँची करता हूँ। मेरी आवाज तुम्हारी आवाज है—तत्त्वमित, तत्त्वमित, तत्त्वमित।"

१६०६ ई० के १२ अवर्वर को जब स्वामीजी के प्रधान शिष्य श्रीनार । यण स्वामी उनके आज्ञानुसार एकान्तवास के लिए बमरोगी-गुफा को जाने लगे तब स्वामीजी ने उनको अनेक सदुपदेश इस शैली से दिये जिससे प्रतीत होता था, मानों वे उनको अपना अन्तिम आदेश मुना रहे हैं। रामतीर्थ के उन वियोग-व्यथा-व्यंजक वाक्यों को सुनकर श्रीनारा-यण स्वामी अश्रुपात करने लगे। स्वामीजी ने उन्हें आश्र्वासन देते हुए कहा—'बेटा, धबराओ नहीं। गुफा में एकान्त रहकर अभ्यास और अध्ययन करो, नित्य आत्मिचन्तन करते हुए अपनी वृत्तियों को अन्तर्मुख करो। राम के पार्थिव शरीर का प्रेम छोड़ दो। राम के दिव्य रूप में वास करो। सब प्रकार से वेदान्त का स्वरूप बनो। किसी का सहारा मत लो, अपने पैरों आप खड़े होना सीखो।'

इस प्रकार अपना अन्तिम उपदेश देकर स्वामी रामतीर्थ ने श्रीनारायण स्वामी को विदा किया। उसके पाँचवें दिन अर्थात् १७ अवस्वर १९०६ ई० तदनुसार कार्तिक-कृष्ण अभावास्था—दीपमालिका के दिन प्रातःकाल से ही उनकी मस्ती का कुछ और ही रंग-ढंग दीखने लगा —केवल 'ओम्-ओम्' की धुन लग रही थी। वे मध्याह के समय, गंगा में इकी लगाने उतरे और उसकी प्रखर धारा में उनका शरीर वह चला। फिर भी उनके मुख से 'ओम्-ओम्' की धुन चल रही थी। दीवाली को ही वे मूमिष्ठ हुए थे और दीवाली को ही वे अपने प्रभु के चरखों में लौट गये।

स्वामी रामतीर्थं का सिद्धान्त था कि मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। वे नियतिवाद—'भाग्यं फलित सर्वत्र न विद्या न च पौरूपम्' के कायल नहीं थे। उनके कथनानुसार कर्म अथवा कर्मवाद का वास्तविक अर्थं साइसिक क्रिया, शक्ति तथा जीवन है। कर्मवाद का सिद्धान्त अकर्मण्यता तथा भाग्य पर निर्भरता नहीं सिखलाता। यह तो शक्ति, जीवन और संघर्ष का उपदेश देता है।

वेदान्त में दाखता की भावना लेशमात्र भी नहीं है। बीदधर्म में बुद्ध के प्रति, इस्लाम में मुह्म्मद के प्रति, पारसी धर्म में जरशुख्न के प्रति तथा ईसाई धर्म में ईसा के प्रति दासता की भावना सौजदू है; किन्तु वेदान्त दासता की भावना से सर्वथा परे है। इसका श्राधार सत्य है, जो समानरूप से मनुष्यमात्र के हृदय की वस्तु है। जो चाहे, इसका प्रयोग कर सकता है। वेदान्त सिखलाता है कि चरित्रवान बनो, कर्त्त व्य-पालन करो, अपने शरीर के प्रति ममता और श्रासिक मत रखी। निरन्तर अनुभत्र करो कि तुम इस हाइ-मांस के भौतिक शरीर से परे हो। सर्वदा अपने को उसी सिश्चदानन्द का स्वरूप समको। 'श्रोम्' का निरन्तर उन्धारण करो श्रीर श्रनुभव करो कि वही एकमात्र सत्य है।

स्वामी रामतीर्थं ने किसी मत अथवा मठ की स्थापना नहीं की। जिस काम का स्वामी विवेकानन्द ने अमेरिका में श्रीगर्णेश किया था, उसको अपने जीवन के अल्पकाल में सुदृद्ध करने में वे सकल हुए। हुशिकेश से डेट्ट मील पर भावक मकों ने 'रामाश्रम' नामक एक वाचनालय खोल रखा है जो आज भी स्वामीजो के हिमालय के प्रथम प्रवास की याद दिलाता है।\*

<sup>\*</sup>स्वामीजी के अनुभवसिद्ध उपदेश तथा व्याख्यान पुस्तकाकार प्रकाशित हुए हैं। उनकी भाषा सुत्रोध और सरल है। स्वामी नारायण के उद्योग से उनके लेख, भाषण आदि अंग्रेजी, हिन्दी और उर्दू में रामतीर्थ-पिक्लिकेशन लीग, रामतीर्थनगर, लखनऊ से सुलभ मूल्य पर प्रकाशित हुए हैं। वेदान्त के तत्त्व को समक्षने के लिए संसार के साहित्य में इससे सुगम और द्वरपप्राही रचना शायद ही मिले।

# सातवाँ खण्ड

# पहला परिच्छेद

## भारतीय संस्कृति

'संस्कृति' शब्द का ऋर्थ है मन की, हृदय की वृत्तियो को रांस्कार के द्वारा सुधारना तथा उदात्त बनाना। देश-देश के ब्राचार-विचार भिन्न रहने से सुधार-संबन्धी भावना भी भिन्न होती है। अतएव अलग-अलग देशों की संस्कृति में भिन्नता पाई जाती है। किन्तु यदि इस विषय की छानबीन की जाय तो ज्ञात होगा कि संस्कृति के भूलतन्व सब देशों में प्राय: एक-से रहते हैं। देश-काल के अनुसार बाह्य स्वरूप में श्रंतर दीख पड़ता है जो स्वाभाविक है। वस्तुतः संस्कृति श्रान्तरिक गुणों का समृह है। यह एक प्रेरक शक्ति है। संस्कृत होने की समता सबमें है; यह किसी विशेष जाति या वर्ग में सीमित नहीं है। किसी जाति के मनुष्य ऊँची संस्कृति के एकाधिकारी नहीं हो सकते। एक जाति, रंग या देश के मनुष्य जितने संस्कृत हुए हैं, दूसरी जाति, रंग या देश के मन्त्यों में उतनी ही संस्कृत होने की समता है। हाँ, इसके लिए उन्हें श्रनुकुल श्रवसर या परिस्थिति मिलनी चाहिए। इसके श्रभाव में वे मध्यस्तर पर रह सकते हैं। किन्तु इस दशा में यह निष्कर्ष निकालना भ्रमपूर्ण श्रौर श्रज्ञानमूलक है कि एक जाति स्वभावतः ऊँची संस्कृतिवाली है श्रीर दूसरी संस्कार-विहीन । सुविधा मिलने पर प्रत्येक जाति संस्कृति में दूसरी जाति से प्रतियोगिता कर सकती है। इस प्रकार संस्कृति के ऊँचे-नीचे स्तर हो सकते हैं श्रीर होते भी हैं। किन्तु धर्म या देश के श्राधार पर संस्कृति के भेद स्थायी नहीं हो सकते । निदान, हिन्दु-संस्कृति श्रीर मुस्लिम-संस्कृति श्रादि भेद करना या भारतीय संस्कृति या चीनी संस्कृति आदि की बातें उठाना ठीक नहीं है। हाँ, उसके बजाय यदि यह कहा जाय कि मानव-संस्कृति के विकास में अमुक जाति-के या धर्म के ऋनुयायियों ने इस परिमाण तक भाग लिया है श्रीर उनकी ऋमुक-ऋमुक विशेषताएँ रहीं एवं उन्होंने मानवता को ऊँचा उठाने में इन-इन सिद्धान्तों या स्नादशीं की खोज की श्रीर उनके श्रनसार यहाँ तक ज्यवहार किया तो यह कुछ श्रसंगत नहीं क क्षाजायगा।

संस्कृति तथा सभ्यता में भेद-भिन्न-भिन्न देशों में संस्कृति की भावना भिन्न-भिन्न रही है। साधारणतः लोग संस्कृति का प्रयोग सभ्यता के अर्थ में करते हैं। इज़लैंड

में आब से सी वर्ष पूर्व संस्कृति का अर्थ पुस्तकों, चित्रों, संगीत और तृत्य का ज्ञान एवं उनकी व्याख्या करने का कला कौशल सममा जाता था। सम्यता श्रीर संस्कृति सर्वथा सम्बद्ध होते हुए भी एक दूसरे से भिन्न है। संस्कृति अ।भ्यन्तरिक होती है श्रीर सम्यता वाह्य तत्त्व है। संस्कृति को अपनाने में देर लगती है; परन्तु सभ्यता का सदाः अनुकरण किया जा सकता है। दरश्रसल, संस्कृति का मूलस्त्र न धर्म है, न भाषा श्रीर न भौगोलिक खरह। यह सूत्र तो है जीवन-यात्रा के वास्तविक उपकरस, सामाजिक व्यवस्था और इन सबकी सहायता से बना मानसलोक । जीवन के भौतिक उपादान अक्सर बदलते रहते हैं। श्रीर, उन्हीं के अनुसार समाज की व्यवस्था भी बदलती रहती है तथा बदलता रहता है जनता का मानस-लोक। कोई भी संस्कृति अपरिवर्त्तनीय नहीं होतो, रूपान्तर बराबर होता रहता है। ऋग्वेदकालीन संस्कृति, अशोककालीन संस्कृति से भिन्न थी। मुस्लिम श्रीर ईसाई संस्कृति ने कुछ श्रीर ही रंग पकड़ा। श्रनादिकाल से भारत में श्रनेक जाति, सम्यता, धर्म एवं संस्कृति का श्रवाध प्रवाह रहा। भारत ने. समय और अवश्यकता के अनसार विविध सभ्यताओं एवं संस्कृतियों से समसौता किया तथा आवश्यकतानुसार आदान प्रदान भी। इसी कारण बेबिलोनिया, सिरिया, मिल तथा यूनान की सम्यता का लोग नहीं हुआ। भारत में, बीच-बीच में, बड़े-बड़े सम्राटों का उत्थान-पतन हुआ। अन्यकारमय युग आया और कितनी ही राजनीतिक घटनाएँ घटीं, जिनमें अधिकांश का नामोनिशान अब नहीं रहा। फिर भी भारतीय संस्कृति की घारा कभी सूखी नहीं श्रीर उसने समय समय पर हुए उत्थान पतन के बावजद अपनी अनेक विशेषताओं को सरनित रखा।

वर्ष मानकाल में पाश्चात्य संस्कृति के प्रथम दर्शन ने भारत को मुग्ध और मोहान्ध कर दिया। कुछ शताब्दियों के सम्पर्क के फलस्वरूप पाश्चात्य जगत् की अनेक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रेरणाएँ भारतीय संस्कृति में आकर बद्धमृत हो गई। भारत की प्राचीन संस्कृति ने इस नवीन संस्कृति के साथ काफी दूरतक विनिमय संबन्ध स्थापित किया। इस विनिमय के स्वरूग, राष्ट्रवाद और विधानवाद के पश्चात् सिद्धान्तवाद, भारत की उर्वर भूमि में आया और मुपोपित होकर अंकुरित हो गया। इन दोनों संस्कृतियों का भारतभूमि में सम्मेलन हुआ और समन्वय की प्रयोगशाला में फलतः नवीन संस्कृति की रूपरेखा बनी। कहीं पुरानी बातों के मूलरूप को सुरिह्मत रखकर भी सभक्तीता किया गया और कहीं नवीन वातों को बिल्कुल आत्मसात् कर लिया गया। भारतीय संस्कृति की यह सिह्मणुता और समन्वय शक्ति उसकी एक बड़ी विशेषता है।

"श्रार्य-संस्कृति की यदि कोई विशेषता कही जा सकती है तो यही कि उसने स्वार्थ-सिद्धि की श्रेपेद्धा पर-सेवा, समाज-सेवा श्रीर स्वार्थ की श्रेपेद्धा परमार्थ पर श्रिधिक जोर दिया है। उसने व्यक्ति को समाज में, समिष्ट में श्रीर भगवान, में लीन होने का उपदेश दिया है एवं मार्ग भी बताया है। जो मार्ग, जो विधि, जो किया हमें भगवान की तरफ ले जाती है वह हिन्दू-संस्कृति, श्रार्य-संस्कृति, सज्जन-संस्कृति एवं सुसंस्कृति है। जो हमें उससे विसुख बनाती है वह श्राहिन्दू, श्रानार्थ, दुर्जन-संस्कृति श्रीर कुसंस्कृति हैं ।"

पं॰ इरिमाऊ उपाध्याय

मुराडक-उपनिषद् के निम्नलिखित मंत्र में वैदिक आर्थ के सभी धार्मिक आदशों का संज्ञेप में समावेश किया गया है—

"सत्येन सभ्यस्तपसा ह्योप श्रात्मा सम्यग्झानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् ॥ श्रान्तःशरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो यं पश्यन्ति यतयः चीणदोषाः॥ ३।१।४

श्चर्यात्—सबके शरीर के भीतर, हृदय में विराजमान परम विशुद्ध प्रकाशमय शानस्वरूप परम्रह्म परमात्मा, जिनको सब प्रकार के दोषों से रहित हुए प्रयत्नशील साधक ही जान सकते हैं; सदैव सत्य-भाषण, तपश्चर्या, संयम श्रीर स्वार्थ-त्याग तथा ब्रह्मचर्य के पालन से उत्पन्न यथार्थशान-द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं। इनसे रहित होकर जो भोगों में श्रासक्त हैं, भोगों की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार के मिथ्या भाषण करते हैं श्रीर श्रासक्तियश नियमपूर्वक श्रपने वीर्य की रक्षा नहीं कर सकते, वे स्वार्थपरायण श्रविवेकी मनुष्य परमात्मा का श्रनुभव नहीं कर सकते; क्योंकि वे उनको चाहते ही नहीं।

श्रताएव भारतीय संस्कृति का ध्येय मनुष्य का चरम लक्ष्य बताकर उसे प्राप्त करने का उपाय श्रीर मार्ग प्रदर्शित करना है। शारीरिक, गानिषक तथा श्रात्मुशक्ति का विकास इस लक्ष्य के साधन के मार्ग हैं। श्रतः जिस संस्कृति में इनके विकास का जितना श्राधिक्य होगा वह उतनी ही ऊँची मानी जायगी। इस कसौटी पर कसने से भारतीय संस्कृति विलकुल ठीक उतरेगी।

प्राचीन भारत में शारीरिक, मानसिक तथा आत्मशक्ति का सामंजस्यपूर्ण विकास ही मानव-जीवन का ध्येय माना गया था। शुक्ल-यजुर्वेद के अन्तर्गत विख्यात ईशावास्यी-पनिपद् के प्रथम दो मंत्रों में इन शक्तियों के विकास का आदेश दिया गया है—

ईशावास्यभिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्। तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्।। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजिवीपेच्छतं समाः। एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे।।

श्रथीत्—श्रांखल ब्रह्माण्ड में जो कुछ भी चराचरात्मक जगत् देखने-मुनने में श्राता है, सब सर्वाधार, सर्वनियन्ता, सर्वाधिपति, सर्वशिक्तमान्, सर्वकल्याणस्वरूप परमेश्वर से व्याप्त है; सदा उन्हीं से परिपूर्ण है। इसका कोई भी श्रंश परमेश्वर से रहित नहीं है, ऐसा समस्कर ईश्वर को निरन्तर श्रपने पास समस्कते हुए, सदा-सर्वदा उनका समरण करते हुए, इस जगत् में केवल कर्तव्यपालन के लिए ही विषयों का यथाविध उपयोग करो श्रीर सौ वर्षों तक जीने की इच्छा करो। किसी के धन का लोम न करो। कर्म करते हुए कर्मों में लिस न होना ही एकमात्र मार्ग है। इसके श्रांतिरिक्त कोई श्रन्य मार्ग कर्मवन्यन से मुक्त होने का नहीं।

इस प्रकार इन दो मंत्रों से स्पष्ट है कि भारतीय सभ्यता के उपःकाल में ही शारीरिक, मानसिक तथा आत्म-शक्ति के विकास पर जोर दिया गया है। इन आदेशों के अनु-सार कार्य करने के परिणामस्वरूप साधक में स्वभावतः इन तीनों शक्तियों का विकास होगा। आदेश दिया गया है कि कर्म में लिप्त हुए बिना सी वर्षों तक जीने का प्रयक्त करो, और किसी के धन की ओर लालच न करो। जो कुछ तुम्हें भगवान ने दिया है उम पर संतोष करो। सी वर्षों का जीवन शारीरिक विकास तथा मानसिक शान्ति-द्वारा ही संभव है और भगवान की उपस्थित हर जगह समझने तथा निर्लित रहने से ही आत्मो-क्रति होगी।

भारतीय संस्कृति का लक्ष्य है मानव की आध्यात्मिक उन्नति। भारतीय संस्कृति मनुष्य का चरम लक्ष्य बताकर उसे प्राप्त करने का उपाय और मार्ग प्रदर्शित करती है। सुकर्म ही आत्मा एवं मन को पवित्र तथा निर्मल बनाने का मुख्य साधन है। जन्म-मरण का बन्धन ही जीवात्मा को परमानन्द प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। यह अनन्त एवं अज्ञय सुख मोज्ञ ही है। प्रत्येक जीवात्मा इसे प्राप्त कर सकती है। जीवन्मुक्त महापुष्ठप ही मोज्ञ में शाश्यत् शान्ति और परमानन्द प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भारत के ऋष्पियों ने शारीरिक, मानसिक तथा आत्मोन्नति को ही इस उद्देश्य की पूर्ति का साधन बतलाया है।

श्रतएव प्राचीन भारत में शागीरिक शक्ति के विकास के लिए ऐसा नियम श्रीर इस प्रकार का जीवन-क्रम बनाया गया था जिसमें शारीरिक विकास के साय-साथ मानसिक तथा श्रात्म-विकास में भी बाधा न पड़े। शरीर के भिन्न-भिन्न श्रंगों को पुष्ट करने के लिए व्यायाम, यम, नियम, प्राणायाम, श्रासन, ब्रह्मचर्य श्रादि का विधान किया गया है। ये साधन शारीरिक उन्नित के साथ-साथ चंचल चित्तवृत्ति का निगेध कर मनुष्य को एकाग्र बनाते हैं, जो श्रात्मोन्नित में सहायता देते हैं। प्राणायाम फेनड़ों को श्राधिक शिक्तशाली बनाकर हृदय को शक्ति प्रदान करता है जिससे मानसिक शक्ति के विकास में सहायता मिलती है। इस प्रकार प्राचीन भारत ने शारीरिक शक्ति के विकास की एक ऐसी योजना बनाई थी जिससे मानसिक श्रीर श्रात्म-विकास में भी स्वतः काफी सहायता मिल सकती है। शारीरिक विकास की ऐसी व्यवस्था संसार के श्रन्य किसी देश की संस्कृति में नहीं पाई जाती। यह भारतीय संस्कृति की पहली विशेषता है।

जबतक श्रात्मा को नहीं समका जाता तबतक ज्ञान श्रधूरा ही रहता है। भारतीय संस्कृति के श्रनुसार श्रात्मा को समक्तकर उसे जीवन-मरण के बन्धन से मुक्त करना ही मरनव-जीवन का एकमात्र ध्येय है। किस प्रकार इस हाइ-मांस के पुतले में हमलोग समा गये श्रीर जब निकलेंगे तब कहीं जायेंगे, हम कीन हैं, श्रादि समस्याश्रों का समाधान श्रावश्यक है। वर्षाना युग के भारतीय सन्त महर्षि रमण ने मुमुन्नु को 'में कीन हूँ?' इस खोज में लगने का उपदेश दिया है। इस समस्या को समक्त लेने पर प्राणिमात्र में कोई मेद नहीं रह जाता; किसी से द्रोह करने की गुंजाइश नहीं रह जाती। ईशावास्योप-निषद के मंत्र ६-७ में कहा है—

#### भारतीय संस्कृति

"यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति । सर्वभतेषु षात्मानं ततो न विजुगुण्सते ॥ यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः । तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥

श्रथीत्—जो मनुष्य प्राश्मित्र को सर्वाधार परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा में देखता है वह सर्वान्तर्यामी परमप्रमु परमात्मा को प्राश्मित्र में देखता है, वह कसे किसी से घृणा या द्वेष कर सकता है ? वह प्राश्मित्र में एक तत्त्व—परमात्मा—को देखता है। उसे सर्वत्र परमात्मा के दर्शन होते रहते हैं। इस कारण वह इतना श्चानन्दमग्न हो जाता है कि शोक-मोहादि विकारों की छाया भी कहीं उसके चित्त में नहीं रह जाती। श्चतएव परमात्मा को जीवमात्र में व्याप्त श्चनुमव करना मनुष्य-जीवन का ध्येय है।

उपयु क भाव अज्ञात रूप से भारत के वातावरण में आज भी व्याप्त है। अपद को भा विना मानी-मतलब समके आज हम 'व्यारे मन की गठरी खोल; उसमें लाल भरे अनमोल' आदि वाक्यों को गाते गुनगुनाते पाते हैं। कबीर, दादू-सदृश भारत के अपद सन्तों के वाक्यों में भी इस भाव का प्रचुर रूप में आभास मिलता है। अतएव भारतीय संस्कृति के अनुसार आत्मा को समक्तकर जीवन-मरण के बन्यन से उसे मुक्त करना ही मानव-जीवन का एकमात्र ध्येय है। यह भारतीय संस्कृति की दूसरी विशेषता है।

ससार की सम्पता के उप:काल में मंत्रद्रष्टा ऋषियों ने यह ज्ञान प्राप्त किया कि सत्य श्रीर ऋत (जीवन में सुव्यवस्था) ही इस सृष्टि के श्रादि उपादान-कारण हैं। यह पृथ्वी सत्य पर ही स्थिर है। तभी से सत्याचरण का भाव मानो इस देश के वातावरण में फैल गया। ऐतिहासिक युग में मेगास्थनीज ने भारतीयों के सचिरित्र श्रीर सदाचरण की प्रशंसा में जो वाक्य कहे हैं उन्हें मुगलकालीन श्रंग्रेज यात्रियों ने भी दोहराया है।

भारत में आस्तिकवाद, नास्तिकवाद, द्वैतवाद, अद्वैतवाद-प्रश्नृति विभिन्न मत-मतान्तरों के लिए स्थान रहा है। यहाँ विचार-स्वतंत्रता तो इतनी रही है कि महाभारत के वन-पर्व १३१। ११ में कहा है—

> धर्म यो बाधते धर्मी न स धर्मः कुवर्त्म तत् । श्राविरोधात्त यो धर्मः स धर्मः सत्यविकम ॥

श्रर्थात्—जो धर्म दूसरे धर्म को बाधा पहुँचावे, दूसरे धर्म से रगइ पैदा करे, वह धर्म नहीं, वह तो कुमार्ग है। धर्म तो वह है जो धर्मविरोधी नहीं होता है।

श्रतएव भारत ने चिरित्रवल को धर्म की कसौटी समका है। इस कसौटी पर जो सकल उतरे उन्हें भारत ब्रादर श्रीर गौरव की दृष्टि से देखता श्राया है, भले ही उनकी चिचारधारा सर्वमान्य श्रीर सर्विपय न हो। प्राचीन भारत के इतिहास के पन्ने हमें धार्मिक विचार-स्वतंत्रता के कारण किसी के पीड़ित ब्रायवा श्रनाहत होने का उदाहरण प्रस्तुत नहीं करता। इस देश में अपने चरित्रवल के कारण ईश्वर को न माननेवाले महापुरुष भी न केवल श्रादर श्रीर मर्यादा के भाजन हो सके हैं; वरन उन्हें समाज में उच्चतर स्थान भी मिला है। ईश्वर में विश्वास न रखने से मान-मर्यादा में विरोध उपस्थित नहीं हो सका

है। क्योंकि भारतीय संस्कृति का मूलाधार सत्य तथा श्रह्त (श्राचार) रहा है। भगवान बुद्ध ने स्पष्टरूप से ईश्वर की सत्ता स्त्रीकार नहीं की है और न वेदों का ही श्रादर किया है। अपने प्रधान शिष्य श्रानन्द के पूछने पर कि 'ईश्वर है या नहीं ?'—भगवान ने विषय को टालते हुए कहा कि ईश्वर के होने श्रयवा न होने पर मनुष्य का निर्वाण निर्भर नहीं करता। श्रतएव यह चर्चा व्यर्थ है। बुद्ध ने न ईश्वर को माना, न वेद को; किन्तु वे श्रपने युग के सर्वश्रेष्ठ श्राचारवान पुरुष थे। जीवमात्र के प्रति उनकी समदृष्टि थी। सत्य श्रीर श्रिहंसा उनका मूलमंत्र था। श्रतएव उनकी विशेष प्रतिष्ठा हुई। उनकी ग्राना विष्णु के नवम श्रवतार में की गई श्रीर विष्णु के श्रवतार के रूप में श्राज भी जनता में उनकी प्रतिष्ठा श्रद्धुएण है।

किया सिन सांख्य-दर्शन के प्रणेता थे। आपने प्रकृति-पुरुप की कल्पना से विश्व की पहेली समक्ताई है। अनावश्यक होने के कारण ईश्वर की सत्ता सांख्य को मान्य नहीं। अतः सांख्य नितान्त निरीश्वरवादी है। कपिल उपनिषक्तालीन ऋषि थे। आप अत्यन्त चरित्रवान महापुरुप थे। किसी भी प्रन्थ में आपके सम्बन्ध में ऐसी बात नहीं आई है जो आपके विमल चरित्र में लेशमात्र भी धन्त्रा लगा सकी हो। अतः निरीश्वरवादी होने पर भी आपकी गणना भगवान के चौबीस अवतारों में हुई है।

मीमांसादर्शन भी निरीश्वरवादी है। इसके आचार्य जैमिनि का कथन है कि वेद स्वयं नित्य है। किसी के द्वारा उसकी रचना नहीं हुई है। इस दर्शन के अनुसार विश्व में कर्म ही सबसे प्रधान वस्तु है। आचार्य बादरायण ईश्वर को कर्मफलों का दाता मानत है। परन्तु जैमिनि की सम्मति में यज्ञ से ही तत्तत् फलों की उपलब्धि होती है। इस प्रकार ईश्वर की अवहेलना करने पर भी सिर्फ जैमिनि ही नहीं, किन्तु आ चारवान मीमांसक की भी प्रतिष्टा और मर्यादा बनी रही।

लंकाधिपति-रावशा चारो वेदों का पंडित होने के साथ-साथ भगवान शंकर का परम भक्त था; किन्तु श्राचारहीन होने के कारण उसकी गणना राज्ञ्सों में की जाती है। सदाचार के कारण ही उसके भाई विभीषण को मर्यादापूर्ण स्थान भिला था।

श्रतएव यह स्पष्ट है कि भारत में श्रानादिकाल से धार्मिक स्वतंत्रता रही है। मनुष्य के श्रादर श्रीर प्रतिष्ठा का मापदंड ईश्वर की मिक्त श्रीर वेदादि सद्ग्रन्थों का श्रनुशीलन न होकर ऋत (चिरित्र) रहा है। यह भारतीय संस्कृति की तीसरी विशोपता है।

भारतीय संस्कृति कर्मवादम्ल क है। इसलिए इसका लक्ष्य अखंड विश्व की श्रोर है। भारतीय सिद्धान्त है कि जीय एक जन्म से जन्मान्तर में परिश्रमण करता रहता है। विभिन्न योनियों में घूमता हुआ कभी स्वर्ग में जाता है तो कभी नरकादि में। कभी भारत में जन्म लेता है तो कभी दूसरे देश में। कभी पुरुष होता है तो कभी छी। क्योंकि कर्म की विचित्र गतियाँ होती हैं। जनतक आत्मश्चान की अग्नि में कर्म और अकर्म भस्म नहीं हो जाते और आत्मा तथा प्राप्तातमा में तादात्म्य नहीं हो जाता, तनतक मनुष्य आवाग्मन के चकर में पड़ा रहता है। ५४ लज् योनियों के सब जीव ही उस (ब्रह्म) के अपने हैं, समस्त जगत उसका संचार-बेत्र है। कोई देश, कोई काल, कोई जीव उसका

अपरिचित नहीं है। सभी उसके निज जन हैं। श्रतएव कर्मवाद मनुष्य को कुकर्म से हटाकर सुकर्म में लगाता है। यह सत्य है, कि भारत में ऐसी विचारधारा के लोग भी हो गये हैं जिनका सिद्धान्त रहा—

## यावजीवेत्सुखं जीवेदणं कृत्वा घृतं पिवेत्। भरमीमृतस्य देहस्य पुनरागमनं कृतः॥

श्चर्थात्—'जनतक जीश्रो, सुख से जीश्रो। घी पीते रहो, चाहे उसके लिए कर्ज भी क्यों न लेना पड़े। शरीर भस्म हो जाने के बाद उसका फिर जन्म कहाँ ?' परंतु भारतीय संस्कृति कभी भी इस भावना की नींच पर खड़ी नहीं हुई आपेर सर्वदा इस विचार-धारावालों की संख्या न्यून ही रही।

कर्मबाद की भावना मुकर्म की श्लोर प्रेरित करती है। प्राचीन भारत में जो विश्वजित् यह होता था, उसके मृल में भी यही भावना थी। यह का श्लामिप्राय है—श्लपना सर्वस्व दूसरों के लिए दे देना। महाराज रघु श्लादि का विश्वजित् यह प्रसिद्ध है। जब राजा ने श्लपार धनराशि गुरू के चरणों में रख दी; गुरू प्रसन्न हुए श्लोर उन्होंने वह धनराशि पीड़ितों श्लीर दरिद्रों की सेवा में लगा दी। इस प्रकार महायह से दरिद्रनारायण की तृप्ति हुई श्लीर वे श्लाशीर्वाद देते हुए चले गये।

इसी भावना ने भीष्म को आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा करने तथा राज्याधिकार परित्याग करने की प्ररेखा दी। इस प्रकार त्याग श्रीर परोपकार का ज्वलन्त उदाइरख, जिसको किव कालिदास ने 'रतु श्रीर वरतन्तु के शिष्य की गाथा' में श्रमर कर दिया है, कर्मवाद पर विश्वास का ही फल था। श्रतिण्व कर्मवाद का सिद्धान्त भारतीयों में प्रेम, सिहिष्णुता, दया श्रादि उच्चादशों का पालन करने में प्रेरखा देता श्रा रहा है। यह भारतीय सरकृति की चौथी विशेषता है।

श्रादिकाल में श्रपने समन्वय श्रीर समुचय की प्रगतिशील नीति-द्वारा श्रायों ने श्रनायों को मिला लिया था। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश की त्रिमूर्ति इसी समन्त्रय श्रीर समुच्यय की कहनना है। श्रानायों की लिग-पूजा श्रायों में प्रचलित हो गई। उसी प्रकार विष्णु भी श्रानायों के उगस्य देव बन गये। इसके बाद भारत में श्रानेक यूनानी, ईरानी, हूण, शक, सीधियन श्रादि श्राये; किन्तु उदार भारतीय संस्कृति में वे विलीन हो गये श्रीर श्राना श्रस्तित्व स्त्रो दिया। भारत में श्राज उनका चिह्न भी शेष नहीं है। उदार भारतीय संस्कृति ने श्राप श्रास्त्य के सहरा उक्त सभी संस्कृतियों को सोख लिया। इसका परिणाम हुश्रा कि उन प्राचीन श्राक्रमणकारियों के वंशजों का प्रयक् श्रास्तित्व नहीं मिलता। भारतीय संस्कृति में यही च्याता है कि यह संपूर्ण विश्व को श्रपने विशाल उदार श्रंक में भर सकी। यह इसकी पाँचवीं विशेषता है।

किन्तु भारत में जब से इस उदार भावना का हास हुआ, इसका पतन प्रारंभ हुआ। जबतक यह विदेशियों को आल्मसात् कर सका तबतक इसकी उत्तरोत्तर उन्नति होती गई। जब से इसकी भावना संकीर्या होने लगी और आगत्त्रकों को आल्मसात् करने में

१ चार्वाक

वि० द०--४७

यह असमर्थ हो गया तब से इसकी अवनित होने लगी। यदि मुसलमानों के आक्रमण-काल में भी भारतीय संस्कृति जीती-जागती होती तो इसमें तिनक भी संदेह नहीं कि इजरत मुइ-म्मद भी आज हिन्दुओं के अवतारों अथवा महापुरुषों में गिने गये होते। और मुसलमान भी प्रीक, सीथियन, हूण आदि की तरह अपना अस्तित्व खो केंटे होते। आज तो भारतीय हिन्दू-समाज की पाचन-शक्ति इतनी जीण हो गई है कि अपने अनेक राम-कृष्णोपासक भाइपों को भी अपनाने में वह असमर्थ हो रहा है। विधिमयों को पचाने में सबसे बड़ी ककावट जाति-पाँति है। इसी जन्मजात जाति-पाँति की भावना से जकड़े हुए वर्ष-मान भारतीय समाज में विधिमयों के लिए कोई स्थान नहीं रह गया। जनतक एक बार पुनः हिन्दुओं में समता, बंधुत्व और स्वतंत्रता का पुनीत भाव भरकर हम अख़्तों के चित्त में यह भावना पेंदा नहीं कर देते कि हम सब इस विशाल हिन्दू-जाति के एक अभिन्न अंग हैं तबतक हम भारत की पाचीन गौरव-गरिमा को प्राप्त नहीं कर सर्केंगे। यदि हिन्दू जनता की मनोवृत्ति बदल जाय तो छत्तीस करोड़ का यह भारतीय राष्ट्र संसार में अप्रगण्य होकर एक वार पुनः संसार का पथ-प्रदर्शक हो सकेगा।

'खर्वजन-मुखाय' की भावना भारत में आदिकाल से प्रगत रही है। भारतीय संस्कृति की इस आधार-शिजारू। भावना पर भारतीय जोवन और धर्म का भव्य भवन आडिंग और अवल खड़ा हुआ है। इन उदार, उदात्त और सर्गीच अभिलापाओं के कारण ही आर्थ-संस्कृति को मालिक महत्ता है। आर्थपुरुपों की अभिजापा केवल अवने को ही नहीं, वरन संपूर्ण विश्व को सुखी और शान्त बनाने में पूरी होती है। और प्रत्येक आर्थ अपनी दैनिक प्रार्थना में चाहता है—

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्भवेत्॥

श्रर्थात्—'जीवमात्र मुखी हों, सव नीरोग हों, सब लोग कल्पाण लाम करें। कोई भी दुःख का भागी न हो।' इस भावना का मूलाधार हमें ऋग्वेद के उस मंत्र (मडल १, स्क ८६, मंत्र ८) में मिलता है जहाँ ऋगि शान्ति प्रार्थना करता है—

श्रोम् भद्रं कर्णंभिः श्रृगुयाम देवाः भद्रं पश्येमान्तभिर्यज्ञत्राः ।
स्थिरेरङ्गेस्तुब्दुवां सस्तम्भिन्धरोम देविहतं यदायुः ॥
स्वस्ति नो इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वति नो पूषा विश्ववेदाः ।
स्वस्तिनस्ताक्ष्यीं श्रारिष्टनेभिः स्वस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु ॥
श्रोम् शांतिः शांतिः शांतिः

'हे देवगण, इमलोग भगवान् का भजन करते हुए कानों से कल्याण्मय वचन सुनें। नेत्रों से कल्याण ही देखें, सुदृढ़ अयों से श्रीर शरीर से भगवान् की स्तुति करते हुए अपने जीवन को भगवान् के कार्य अर्थात् लोकहित में लगावें। सब ओर फेते हुए सुपरा-बाले इन्द्र इमारे लिए कल्याण का पोषण करें। समस्त विश्व का जान रखनेवाले पूरा इमारे लिए कल्याण का पोषण करें। अरिष्टों को मिटाने के लिए तार्थ्य और बुद्धि के स्वामी बृहस्पति भी इमारे लिए कल्यारा की पुष्टि करें। हे परमात्मन, हमारे विविध तापों की शांति हो।'

अतएव इमें किसी भी प्रार्थना-मंत्र में सिर्फ आत्म-लाभ के उद्गार नहीं मिलेंगे; किन्तु उसमें समाज एवं विश्व की मंगल-कामना के ही अधिकतर भाव मिलेंगे।

इस 'सर्वजन-मुखाय' की सद्भावना तो चरम सीमा को तब पहुँच जाती है जब ऋषि दधीचि-सदृश महान् तपस्वी जनकल्याण के लिए श्रपने जीवन का विसर्जन सहर्ष कर देता है। श्रुषि दधीचि ने यह कहकर श्रपना शरीर जन-कल्याण के लिए श्रपित किया कि—'जब एक दिन यह स्वयं ही मुक्ते छोड़नेवाला है, तब इसको पालकर क्या करना है? जो मनुष्य इस विनाशी शरीर से दुःखी प्राणियों पर दया करके मुख्यतः धर्म श्रीर गौणतः यश का संपादन नहीं करता, वह जड़ पेड़-पौधों से भी गया-बीता है। बड़े-बड़े महात्माश्रों ने इस अविनाशी धर्म की उपासना को है। इसका स्वरूप, बस, इतना ही है कि मनुष्य किसी प्राणी के दुःख में दुःख का श्रनुभव करे श्रीर सुख में सुख का। जगत् में धन, जन, शरीर श्रादि पदार्थ च्याभंगुर हैं। कितने दुःख की बात है कि यह मरणवर्मा मनुष्य इसके द्वारा दूसरों का उपकार नहीं कर लेता।'

स्वयं मुक्त हो कर यदि श्रीर किसी को मुक्त न कर सकें तो श्रपनी मुक्ति की सार्थकता कहाँ ? यदि वस्तुतः एक ही श्रात्मा सत्य है तो क्या यह भी सत्य नहीं कि जबतक श्रीरशीर जीव पूर्ण्य लाभ नहीं कर लें तबतक वास्तव में किसी भी श्रात्मा का पूर्ण्य लाभ नहीं हुश्रा। भागत के प्रत्येक महापुरुप इसकी घोषणा कर गये हैं कि समस्त विश्वकल्याण श्रीर श्रात्म-कल्याण—दोनों एक श्रीर श्राभिन्न हैं। इस प्रकार प्रश्नावान पूर्ण्काम मानव के संमुख उसकी तपस्या श्रीर निष्ठा पर मुख होकर जब स्वर्गाधिपति वर माँगने के लिए श्राये तव महामानव राजा रन्तिदेव के मुख से सहसा निकला—

नत्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं नापुनर्भवम्। कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम्।। कश्चास्य स्थादुपायोऽत्र येनाऽहं दुःखितात्मनाम्। श्चन्तः प्रविश्य मृतानां भवेयं दुःखभाग्सदा।।

त्रर्थात्—मुक्ते राष्य को कामना नहीं है, स्वर्ग तथा मोच की भी मुक्ते चाह नहीं है। मैं चाहता हूँ, दुःख से संतप्त प्राणियों का दुःख से छुटकारा। दुःखी मानवों के अन्तः करण में पैठकर दुःख को भोग लूँ—इसका कौन-सा उपत्य है!

इस प्रकार मानव-कल्याण की कामना के सामने त्राये हुए ऐश्वर्य तथा मुक्ति को भी दुकरान। भारतीय संस्कृति के लिए ही संभव था। यह है इसकी सर्वश्रेष्ठ विशेषता। श्रातएव श्राज भी सारे संसार की ब्राँखें भारत की श्रोर लगी हैं।

# दूसरा परिच्छेद भारतीय संस्कृति का प्रसार (वृहत्तर भारत)

पाश्चात्य विद्वान भी स्वीकार कर चुके हैं कि संसार के साहित्य में ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रन्थ है। भारतवर्ष ही ससार का सर्वप्रथम सभ्य देश है। श्रातएव स्वभावतः भारत से ही शान-ज्योति विश्व में फैली। एशियामाइनर के वीगजकुई नामक स्थान में खुदाई के बाद जो शिलालेख प्राप्त हुआ है उससे यह प्रमाखित होता है कि प्रायः चार हजार वर्ष पूर्व भी वहाँ वैदिक संस्कृति का प्रचार था अप्रैर वैदिक देवता वहाँ मान्य थे। अप्रतएव यह स्पष्ट है कि वैदिक सम्यता की धाक वहाँ के रहनेवाली मित्तानी श्रीर हिराइट नामक जातियों में जम चुकी थी, क्योंकि ई० पू० १३६० में ग्रांकित सिधपत्र में साज्ञिरूप चार वैदिक देव-ताश्रो का उल्तेख किया गया है। ऋगेद से ही स्पष्टतया ज्ञात होता है कि श्रायों का दूर-दूर देशों से भी संपर्क था। यह सम्पर्क राजनीतिक एवं सास्कृतिक दोनों होत्रों से हुन्ना था, किन्तु राजनीतिक की अपेन्ना सांस्कृतिक चेत्र में ही यह संपर्क अधिक रहा। यह वेद के 'कुणुष्व विश्वमार्यम्' ऋर्यात् 'हम समस्त विश्व को ऋर्य बनावें'—मंत्र से स्पष्ट है। श्चतएव सैन्यवल द्वारा संसार के भिन्न-भिन्न देशों को जीतकर उपनिरेश स्थापित करने के बदले श्रायों ने संसार के भिन्न-भिन्न देशों में श्रापनी संस्कृति का संदेश भेजना शुरू किया। इसी भावना से प्रेरित होकर वैदिक युग के इजारों वर्ष बाद भगवान् राम समस्त दिस् ग् भारत तथा लंका को पदाकान्त करके भी, साम्राज्य स्थापित करने के बदले, वहाँ के श्चनार्य निवासियों को प्रेमसूत्र में बाँधकर, श्चार्य-संस्कृति को दक्षिण में विकसित करने में सफल हुए।

भारतीय सम्यता के उप:काल में भारत का किन-किन देशों से संबन्ध था—इसका हमें कहीं स्वष्ट वर्णन नहीं मिलता; किन्तु वेदों में ही हमें ऐसे-ऐसे मंत्र मिलते हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि क्रार्थ व्यापारी, जिन्हें 'पिए कहते थे, व्यापार-वाण्डिय के लिए दूर-दूर देशों में जाते थे। इसका समर्थन विभिन्न देशों की किवदन्तियों, प्राचीन प्रन्थों तथा खुदाई से प्राप्त चिह्नों से होता है। वेदों में अनेक जगह नावों की चर्चा आई है। जिस-जिस देश में आर्थ 'पिषा' वाषाज्य के उद्देश्य से गये, उन्होंने 'क्राणुष्व विश्वमार्थम्' की सद्भावना से प्रेरित हो, वहाँ के निवासियों में आर्थ-संस्कृति की पताका फहराई।

भारतीय संस्कृति के विश्ववयापी प्रचार का कारण भारत का विदेशों से व्यापार तथा प्रतिभाशाली नरेशों एवं ऋषियों की प्रचार-वृत्ति ही था। इनमें महर्षि श्रगस्त्य श्रप्रगाय थे। श्रापने सर्वप्रथम भारतीय संस्कृति का विस्तार सुदूरवर्त्ती वालीद्वीप-पर्यन्त किया। भारतीय संस्कृति के श्रप्रदूतों ने वहाँ के निवासियों के दृदय पर प्रभाव जमा रखा था। इमारा उन दिनों का उपनिवेशीकरण प्राय: संस्कृति के बल पर श्रवलंबित था श्रीर मित्र-भाव पर श्राक्षित था। व्यापार के द्वारा धन कमाना एवं देशान्तरों श्रीर द्वीपान्तरों में अमण करने की लालसा भारत के बुछ उत्साही विश्वक पुत्रों को उधर खींच ले गई श्रीर वे उधर के ही बन गये— युल मिल गये। किन्तु वे स्वभावतः श्रार्थ-सम्यता के रंग में रँगे थे, कलाश्रों में प्रवीण थे, धर्म पर श्रद्धा रखनेवाले थे, देवताश्रों की पूजा एवं यज्ञ-इवन आदि नित्यकर्मों को करनेवाले, धर्म पथपर चलनेवाले श्रीर श्रपने सिद्धान्तों पर दृद्ध रहनेवाले थे। विश्वकों के श्रतिरिक्त इतिय एवं ब्राह्मण भी बड़ी संख्या में संसार के भिन्न-भिन्न देशों में जाते थे। इन लोगों ने इन देशों में यश श्रीर सत्कार पाया। श्रार्य विश्वक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर ही समस्त विश्व पर श्रपना प्रमुत्व स्थापित कर महान धर्म-विजय करना चाहते थे। उनका श्रादर्श था—

## सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्भवेत् ॥

श्चर्यात्-'सभी प्राणी मुखी रहें, सब नीरोग रहें, सब कल्याण लाभ करें श्रीर किसी को ट:ख न हो।' संसार के इतिहास में ईसाई श्रीर इस्लाम धर्मावलंबियों ने भी संसार के कोने-कोने में अपने धर्म और संस्कृति का प्रचार किया है; किन्तु आयों की प्रणाली से इनकी प्रगाली भिन्न रही है। ईसाइयों ने छल-बल से विभिन्न देशा पर श्राधिपत्य जमाकर धर्म श्रीर संस्कृति का प्रचार किया श्रीर इस्लाम धर्मावलंबी भी ईरान, अप्रब, भिस्न त्रादि देशां में तलवार के सहारे त्रापने धर्म श्रीर संस्कृति को फैलाने में समर्थ हुए। किन्तु आर्य-प्रचारक शांतिमय धर्म के प्रचार के साथ-साथ अपनी शिज्ञा, सम्यता तथा श्चादशे के द्वारा अपनी संस्कृति का अभिट प्रभाव स्थापित कर सके। इन्हीं गुणों के कारण श्रायों ने विभिन्न देशों के मूल निवासियां को श्रपनी श्रोर श्राकर्षित कर लिया तथा वे अ।र्य संस्कृति से प्रभावित हो अ।र्य वन गये। आयों ने वहाँ के अशिज्ञित लोगो से प्राय: दूर हटने की प्रवृत्ति नहीं दिखलाई, परन्तु उनमें वे दूध में मिश्री की तरह युल मिल गये। संस्कृति तो प्रीतियोग पर पनप उठती है श्रोर शीघ ही फलने फूलने लगती है। इस लिए इने-गिने भारतीयों ने ही आर्य-संस्कृति को संसार के विभिन्न देशों में विकसित कर दिया। जहाँ कहीं भी भारतवासी गये, उन्होंने वहाँ के लोगो को आधिभौतिक और श्राध्यात्मिक स्तेत्रां में प्रगतिशील बनाने का सतत प्रयत्न किया। भारतीय दृष्टिकोण सांस्कृतिक च्रेत्र में कभी सकुचित नहीं रहा। भारत ने संस्कृति का गड्टा नहीं बनाया; श्रापितु, इससे संस्कृति की विशाल धारा की श्रानेक शाखाएं प्रशाखाएँ फूर्टी श्रीर वे संसार के कोने-कोने में फैल गईं। उन सभी धारात्रों में प्रवाह रहा, लहर रही ब्रीर उथल-पुथल रही। संस्कृति के रूप में जो निधि भारत के पास थी उसका वितरण उदारता-

पूर्वक हुआ। इस प्रकार भारतीय संस्कृति का प्रकाश न केवल ऐशिया में ही; श्रपितु यूरोप, श्रफ्रिका तथा सुतूरवर्त्ती अमेरिका में भी पहुँचा।

श्रफ्तानिस्तान—श्रायों का मूल निवासस्थान सप्तिन्धु के पास ही श्रफ्गानिस्तान है। श्रतएव भारत-भूमि से जानेवाले श्रथवा यहाँ श्रानेवाले समस्त राजनीतिक श्रथवा सांस्कृतिक श्रान्दोलनों में श्रातिप्राचीन काल से ही श्रफ्गानिस्तान ने खुले तौर पर भाग लिया है। कौरवों की माता गान्धारी श्रफ्गानिस्तान के श्रंतर्गत कान्धार की रहनेवाली थी। श्रफ्गानिस्तान के नरेशों ने महाभारत में भाग लिया था। वैदिक नाम 'पक्यन' वर्तमान पखतून श्रोर पठान का मूल है। 'श्राश्वलायन' से श्रफ्गान बना। प्रसिद्ध पखतून कवीले श्राफ्रदो श्रीर महम्मद महाभारत-काल में 'श्राप्रिट' एवं 'मधुमत' नाम से प्रसिद्ध थे। श्राज सारा श्रफ्गानिस्तान एवं पश्चिमोत्तरप्रदेश हस्लाम-धर्मावलंगी है तथा वहाँ की भागा पश्तो है जो श्रपने शब्द-संग्रह एवं व्याकरण के ढाँचे की दृष्टि से संस्कृत की ही एक शाखा है। इसी कारण श्रफ्गानिस्तान के विश्वविद्यालय में संस्कृत की पढ़ाई श्रनिवार्य है। यह विदेशियों के लिए कुत्हल की बात है।

बल्चिस्तान बल्चिस्तान भी 'वलयस्थान' शब्द का श्रापभ्रंश है। इसमें केलात नामक नगर श्रावतक मौजूद है। जब किरात-नामक पतित ज्ञित्र यहाँ श्राकर बस गये तब इस स्थान का नाम केलात पड़ा। श्राज भी बल्चिस्तान का यह एक मुख्य नगर है।

ईरान वैदिककाल में ईरान का भारत से धनिष्ठ सम्बन्ध था, जिससे वहाँ के लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा। ईरानी धार्मिक ग्रन्थ 'श्रवेस्ता' बहुत इदतक वेदों से मिलता है। यह तो श्रुप्वेद का स्थानीय रूपान्तर मात्र मालूम होता है। उसमें बेदिक देवता—वरुष, इन्द्र, श्राम्न, वायु श्रादि का वर्णन है। इससे श्रुनुमान किया जा सकता है कि ईरान तथा श्रायंवर्त की जनता के देवता सार्वदेशिक थे श्रीर दोनों ही देशों में वे लोक-प्रिय थे। श्रतएव श्रायों का श्रादि निवासस्थान चाहे कहीं भी हो, लेकिन श्रायों की एक शक्तिशाली शाखा ईसा के पूर्व की शताब्दियों में ईरान में श्रवश्य बस गई थी। इसी कारण वर्तमान ईरानो भाषा कमशः प्राचीन पहलवी भाषा से विकसित होती हुई आयों की प्राचीन भाषा से उसी प्रकार वन गई, जिस प्रकार श्रानेक भारतीय भाषाएँ वेदिक भाषा से उत्यन्न हुई हैं। इस तरह भारत का ईरान से बराबर सम्पर्क रहा।

ईसामसीह के जन्म से बहुत पहले लिखी गई एक फारसी की पुस्तक से पता चलता है कि महर्षि व्यास कभी ईरान गये थे। उसमें व्यास की प्रशंसा बुद्धिमान कहकर की गई है। ऐतिहासिक काल में यूनान और ईरान से कई बार भारत की पश्चिमी सीमा पर चहाइयाँ हुई, जिनके परिशामस्त्रक्ष भी भारतीय संस्कृति का प्रचार इन देशों में हुआ।

असीरिया—यहाँ भी आयों की संस्कृति फूलती-फलती रही। कीथ साहब ने लिखा है कि वहाँ के मुतरदत्त, जसदत्त, मुवन्थि, दसरत्त, अन्तर्ताम, सूर्तन आदि राजाओं के नामों से सिद्ध होता है कि असीरिया के निवासी आर्य थे। वे आर्य-सम्यता एवं संस्कृति से

र अली हिस्ट्री अप ईरानियन्स

श्चोतप्रोत थे। इन देशों के निवासियों को श्रार्थ लोग 'श्रसुर' कहा करते थे। इसलिए वे सदीव श्रपने नाम के साथ श्रसुर शब्द का प्रयोग करते थे।

मेशोपोतामिया—मेशोपोतामियावाले भी आर्य ही वे। कीथ साहब का कथन है कि दशरथ नाम का राजा जो मितानी था, मिल के राजा का साला था। यह ईसा से १३००-१४०० वर्ष पूर्व राज्य करता था। इसी प्रकार मितानियों के दूसरे राजा के नाम—'हरिनाम' से भी आर्य नाम ही सिद्ध होता है। 'वोगजकुई' नामक स्थान से उपलब्ध शिलालेखों से पता चलता है कि यहाँ के लोग मित्र, वक्ष, इन्द्र आदि आर्य-देवताओं को मानते थे।

अरब—श्ररव के विद्वान स्वयं ही श्रंकगिष्यत, वीजगिष्यत, रेखागिष्यत श्रीर चिकित्सा-शास्त्र श्रादि के लिए अपने को भारत का श्रद्या कहते हैं। श्रवुजाकर श्रीर श्रलवक्ती की भाँति श्ररव विद्वान यह मानते हैं कि 'दशमलव गण्यनाविधि' भारतीयों ने ही प्रकट की। एनसाइक्लोपेडियाब्रिटेनिका भी इसी मत की पृष्टि करता है। श्ररव के चिकित्सा-शास्त्र की श्राधारशिला श्रायुर्वेद के संस्कृत प्रन्यों के श्ररवी श्रनुवाद है। विद्वान लेखक मेकडानल का कहना है कि 'ईसा के सात सी वर्ष पश्चात् श्ररविचासियों पर श्रायुर्वेद का गहरा प्रभान पड़ा; क्योंकि वगदाद के खलीकों ने कितने ही संस्कृत-प्रन्थों का श्ररवी में श्रनुवाद कराया।'

मध्यएशिया—मध्यएशिया के खोतान प्रदेश का शासनकार्य भारतीय भाषा में होता था। राजकर्मचारियों के नाम भी पूर्णतः भारतीय होते थे। जैसे—नन्दसेन, भीम आदि। पुरातत्व-विशारद सर औरलस्टाइन को इस भाग के नगरों के ध्वंसावशेष, इतने भारतीय लगे कि उन्होंने एक स्थान पर लिखा है—रित में दबे पड़े इन खोदे हुए स्थानों को देखकर प्रायः में सोचा करता था कि शायद अब भी में पंजाब के किसी विध्वस्त प्राचीन नगर के परिचित वातावरण में हूँ। अतएव यह स्पष्ट है कि मध्यएशिया तक या तो आयों का प्रसार था अथवा उनका गहरा असर था। और भारतीय कला, साहित्य, धर्म और रीति-रिवाज का यहाँ के निवासियों पर गहरा प्रभाव पड़ा।

फिनीसिया—यह प्रदेश भूमध्यसागर के किनारे पर स्थित है। ऋग्वेद (७।६।३!) में लिखा है कि पिए लोग बदमाश, ठग श्रीर धनलोलुप थे। इन्हीं पिएयों की दूसरी शाखा, जो जहाज बनाने में प्रवीए थी, व्यापार के सिलसिले में श्रक्तिका के उत्तरी समुद्रतट के पास बस गई। श्रतः वह स्थान पिएदेश के नाम से विख्यात हुन्ना; वही बाद में फिनिसिया कहलाने लगा।

मिस्न—भिस्न की सम्यता प्राचीनतम मानी जाती है। किन्तु इस सम्यता में भारतीय संस्कृति की मलक स्पष्ट है। इति इसि वतलाता है कि मिस्न-निवासी पिस्पों की एक शाखा हैं। विद्वानों ने भारत और मिस्न की प्राचीन खोपिड़ियों को मिलाकर भी निश्चित किया है कि मिस्न-निवासी भारतीय आर्थ थे। मिस्न के कई स्थानों के नाम शिव और मेर आर्द हैं जिनसे ये आर्थ ही सिद्ध होते हैं। 'इरिडया इन श्रीस' के विद्वान है खक 'पोकाक' ने लिखा है कि मिस्नवासी अपने को सूर्यवंशी कहते हैं और सूर्य की पूजा करते हैं तथा मनु

१ हिस्टोरिकल हिस्ट्री ऋफ द वर्ल्ड, भाग १

को ही ख्रपना मृल पुरुष भी मानते हैं। मिस्ती निदयों तथा प्रान्तों के नाम भी भारतीय नामों से मिस्तते-जुलते हैं। मिस्ती राजाओं के नामों में भी भारतीय राजाओं के नामों से ख्राश्चर्यजनक समानता है। भवन-निर्माण की शैली में और मिस्ती भाषा तथा संस्कृत भाषा में भी समानता है।

यूनान—सारकृतिक साम्य के आधार पर यूनानियों को आयों की एक शाखा कहना आयुक्ति न होगा। यूनानियों के संबन्ध में सिनोवस ने 'एनसियएट सिविलिजेशन' में लिखा है—'यूनानी लोग उस लम्बी यात्रा को, जो उनके पूर्वजों ने की थी, भूल चुके थे; किन्तु उनकी भाषा और उनके देवताओं के नाम के कारण उनके आर्य होने में लेशमात्र भी शंका नहीं है। आयों की तरह वे प्रकृति की पृजा करते थे।' विद्वान लेखक चार्ल्स मैरिस की राय है कि भारतीय और यूनानी कहावतों, गाथाओं तथा धर्मप्रन्थों में अपूर्व समानता पाई जाती है। कर्नल आलकट का कथन है कि वेबिलोनिया, मिस्त, यूनान, रोम तथा यूरोप के धर्म और दर्शन भारतीय सिद्धान्तों से परिपूर्ण हैं। और, स्म्यतया पाश्चात्य दर्शन की आधारिशला भारतीय दर्शन ही है। इन देशों के विचारों और भारतीय वचारों में उतनी ही समानता है जितनी किसी वस्तु और उसके प्रतिबिम्ब में।

इटली—इटली तथा प्राचीन भारत में भी बहुत समानता पाई जाती है। इटली की वर्ण्ड्यवस्था तथा भारतीय वर्ण्ड्यवस्था में सामंजस्य था। इटली में विवाह के समय भारतीय की तरह ही कर्या का पिता अभिन को साझी कर कर्यादान करता था। रोम-निवासी भी आत्मा के स्वतंत्र अस्तित्व को मानते थे, मुदों को जलाते थे, मृतक श्राह्म भी करते थे, जैसा सिनोवस ने लिखा है—'रोम के निवासी अभिन-पूजक थे, उनके घरों में तथा सार्वजनिक स्थानों में आग जला करती थी, जिसमें मुर्गाधित द्रव्यादि डालकर इतन किया जाता था।' भारत के सहरा ही रोमनिवासी विवाह को एक धार्मिक कृत्य मानते थे। क्योंकि उनके धर्म की भी आजा थी कि वंशोच्छेद न होने पावे। इसलिए प्रत्येक रोमन विवाह के समय कहता था कि संतानोत्पत्ति द्वारा वंश-वृद्धि के लिए विवाह करता हैं। यह भावना पारस्कर एख-सृत्र के मंत्र 'प्रजा मंजनयावहै' (इम दोनों संतित की उत्पत्ति करें) की भावना से मिलती जुलती है। आज भी हिन्द्र-विवाह की पहति के अनुसार वर-वधू दोनों को ही यह प्रण करना पढ़ता है कि संतानोत्पत्ति के लिए हम विवाह करते हैं।

जर्मनी—पाश्चात्य विद्वान मीयर लिखता है कि जिस प्रकार हिन्दू लोग मनु को अपना पूर्वपुरुप मानते हैं उसी प्रकार जर्मन वाह मय में पूर्वपुरुप को मानुस कहा है। इस प्रकार जर्मन 'मानुस' या 'मेन्स' और 'मनु' शब्दों में पूर्ण सामंजस्य है। प्राचीन इतिहासत्र टोस्टिस का कथन है कि जर्मनी में वहाँ के वासी प्रातःकाल उटकर स्नान करते, सिर के बालों में गाँठ लगाते तथा ढीले वस्त्र पहनते थे। ई० प्० पहले शतक में भारतीय जहाजी व्यापारियों का पथ भूलकर जर्मनी पहुँच जाना प्रसिद्ध है। इन्हीं व्यापारियों ने अपर्य-संस्कृति को सुदूरवर्त्ती जर्मनी तक पहुँचाया।

जगत् के मुख्य धर्म-पंथ या तो भारत में उदभूत हुए या ग्रुरू से ही भारतीय धार्मिक भावों से प्रभावित रहे; विशेषतः यहूदी धर्म पर इसका प्रभाव रहा। लोकमान्य तिलक के अनुसार यहूदी देवता 'जेहोवा' 'यह्न' संस्कृत के 'यहु' 'यह ते' से विलकुल समान है जो ऋग्वेद में कई जगह उल्लिखित है। इस संबंध में टामस्टेलर का कहना है—यह शब्द (जेहोवा) यहूदियों को भारत के साथ व्यापारिक संबन्ध के कारण प्राप्त हुआ। यह व्यापार फारस की खाड़ी के द्वारा होता था। ईसामसीह के धार्मिक सिद्धान्त यहूदीमत के सिद्धान्तों पर विकसित हुए। इस विकास पर बौद्धधर्म की जबरहस्त छाप है। ईसा के पूर्व फिलस्तीन में एसिन्ज नाम के धार्मिक पंथ के अस्तित्व का उल्जेख सुप्रसिद्ध गोम-निवासी प्लिनी ने ई० सन् ७५ के लगमग किया है। 'जान वैपटिस्ट' जिससे ईसा ने दीजा ली थी, ऐसेनिज सिद्धान्तों से पूर्णत्या परिचित था। अत्र एव अनुमान होता है कि ईसामसीह ने बहुत-से बौद्ध सिद्धान्त 'जान वैपटिस्ट' से प्रहण किये। ईसाई मत पर जो बौद्धों का प्रभाव पड़ा है वह बाइबल के उपदेशों (Pslams) और 'धम्मपद' के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है। आरंभ के ईसाई गिरजे प्राचीन बौद्ध मठों से मिलते-जुलते से हैं। आज भी रोमन कथोलिक सम्प्रदाय के बहुत-से धार्मिक कृत्य बौद्ध-कृत्यों से प्राय: मिलते-जुलते हैं। मध्यकालीन यूरोप के ईसाई मठों तथा वहाँ की जीवन-यापन-प्रणाली और पादरियों की वेश-भूषा में तथा बौद्ध भिन्नुकों की जीवन-यापन-प्रणाली और निश्वा में भी समानता दिखलाई पड़ती है।

#### पूर्वी देशों पर प्रभाव

चीन चीन और भारत का सांस्कृतिक संसर्ग किस समय आरम्भ हुआ — यह कहना कठिन है। दोनों ही देश सम्यता के प्राचीन केन्द्र हैं, दोनों ही कला, विज्ञान और आध्यात्म्य में संसार के आदि गुरु हैं। रामायण में चीन का एक बार और महाभारत में कई बार उल्लेख हुआ है। युधिष्ठिर ने अपने राजस्ययण में परसने का कार्य हुणों, चीनियों, तुभारों और सैन्धवों को सौंपा था। चीनी परंपराएँ भी इसी प्राचीन परिचय की परिचायिका हैं। 'लीहर्जू' नामक प्राचीन चीनी अन्य के अनुसार बुद्ध और महाबीर के समकालीन महान् धर्मप्रचारक कनप्यसियस भारत के किसी बड़े ऋषि की शिक्षा से प्रभावित थे। चीनी इतिहासओं का मत है कि पहले-पहल यहाँ बोद्धप्रचारक, ई० पू० २७१ के लगभग, धर्मप्रचारार्थ पहुंचे। 'पृना ओरिएएटलिस्ट' की आठवीं जिल्द में लिखा है कि ई० सन् ६७ में चीन के सम्राट्न बौद्ध भिन्नु बुलवाये। भारत से कश्यप मातंग नामक भिन्नु चीन भेजे गये। अनेक कष्ट सहकर, केवल धर्मप्रचार के उद्देश से, चीन जानेवाले बौद्ध भिन्नुओं की धारा अवाधरूप से ग्यारहवीं शताब्दी तक चलती रही। कुछ काल के बाद स्वयं चीनियों ने ३७२ ई० के लगभग बौद्धर्म का प्रचार कोरिया में किया। उस समय कोरिया के तीन विभाग थे और तीनों ने ही बौद्धर्म स्वीकार कर लिया।

जापान—ईसा की सातवीं शताब्दी में जापान के राजा ने बौद्धधर्म को अपनाया। फलस्वरूप जापान में बौद्धधर्म का प्रचार बहुने लगा। आउवी शताब्दी में वहाँ यह राजनियम बना दिया गया कि देवता 'शिन्ते' बोधिसत्त के अवतार ही हैं। सत्रहवीं सताब्दी तक जापान की संस्कृति बौद्धधर्म पर अवलंगित रही।

वि० द०-४८

तिक्वत ग्रम्वेपण के बाद पता चला है कि पुराचों में वर्णित गंघर्षदेश यही तिक्वत है। कालिदास के मेवदूत के वर्णन से भी यही मालूम होता है। आज तिक्वत का प्रवेशद्वार बदरिकाश्रम के मार्ग में ज्योतिर्मठ से प्रायः ४० मील और बदरीनारायण्याम से प्रायः ६० मील दूर स्थित है। तिक्वतीय गाथा के अनुसार महाराज युधिष्ठिर उस देश में हिमालय को पार करके पहुँचे थे। जो भी हो, यह निर्विवाद है कि प्राचीनकाल से भारत और तिक्वत का सांस्कृतिक संबन्ध रहा है। ऐतिहासिक काल में विख्यात राजा रांगसान गया के समय में तिक्वत पर बौद्धधर्म का पूर्णरूपेण प्रभाव स्थापित हो गया था। भारतीय विद्वानों की सहायता से उसने तिक्वत में ऐसी लिपि का जन्म दिया जो सातवीं शाताब्दी में प्रचलित भारतीय लिपि के आधार पर बनी थी। भारतीय धार्मिक एवं ऐतिहासिक ग्रंथों का तिक्वतीय भाषा में अनुवाद किया गया। वह 'तंज्र्र' और 'कंज्र्र' के संग्रहालयों में आजतक सुरिहत है। १३वीं शताब्दी में मंगोल-सम्राट कुवलाई खान ने तिब्बती लिपि को अपनी राजलिप माना। उसने मतिष्वज नामक एक भारतीय विद्वान को तिब्बत बुलाया, जिसने भारतीय लेखन-प्रयाली के आधार पर एक नई लिपि की सृष्टि की।

नेपाल—नेपाल की मापा, लिपि, कला आदि सभी पर भारत का गहरा प्रभाव है। भगवान् युद्ध की जन्मभूमि लुम्बिनी नेपाल की सीमा के श्रंदर है। बौद्ध धर्म का नेपाल में प्रचार करने तथा पाटन के स्नूपों का निर्माण करने का अय अशोक को दिया जाता है। मध्यकाल में बौद्ध धर्म तथा हिन्दू धर्म के समन्वय से एक नृतन तांत्रिक सम्प्रदाय का विकास हुआ। इसने नेपाल में अपनी जड़ जमा ली। १२वीं शताब्दी में मुसलमानों द्वारा बौद्ध-केन्द्रों के विध्यंस के उपरान्त, नेपाल ने बौद्ध भिज्ञुश्लों को शरण दी। वे अपने साथ कीमती इस्तिलिखत पुस्तकें एवं मूर्तियाँ भी यहाँ लाये। इस प्रकार भारत में अप्राप्य महायान पंथ के बन्धों का विशाल संबद्ध नेपाल में सुरिक्त रहा। यहाँ की बौद्ध तांत्रिक देवताओं की सोने का मुलम्मा की हुई ताँबे एवं पीतल की मूर्तियाँ सुमिलद्ध हैं। नेपाल में हिन्दू और बौद्ध संस्कृति इस तरह युलमिल गई है कि वेश भूषा से यह जानना कठिन है कि कीन हिन्दू है और कीन बीद्ध।

लंका—यह रावण की राजधानी थी। यहाँ हजारों वर्ष पूर्व राम-रावण-युद्ध हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप लंका आर्य-संस्कृति के रंग में रँग गया। ऐतिहासिक काल में अशोक ने अपने पुत्र महेन्द्र और पुत्री संधमित्रा को बौद्धधर्म के प्रचारार्थ यहाँ भेजा था। लंका ने विस्तृत टीकाओं-सहित सस्कृत-अंथों एवं पाली भाषा के बौद्ध-धर्मप्रन्थों को सुरक्तित रखा, जो भारत में बहुत पहले ही लुप्तपाय हो गये थे। भारत तथा लंका के सांस्कृतिक सबन्ध का श्रेष्ठतम प्रतिनिधित्व हमें 'बुद्धधोष' में मिलता है। बुद्धधोष बोधगया से लंका गये। उन्होंने अनेक बृहत् टीकाओं की रचना कर पाली-साहित्य की श्रीवृद्धि की, जो आज समस्त बौद्ध-संसार में प्रसिद्ध हैं।

बर्मी - अफगानिस्तान की तरह बर्मा भी भारत का पड़ोसी है। रामायस में यह चींदी की खान की जगह बताया गया है। बर्मा के नगरों के नाम प्राय: भारतीय है। यथा इतिनापुर (वर्त्त भान टगाउंग), श्रीक्षेत्र (प्रोम), विष्णुपुर (पिसानुमयु), सधा-भाषती (धाटन), अरिगर्दनपुर (पागन) आदि। अशोक ने बौद्धधर्म के प्रचार के

लिए यहाँ 'सोन' तथा 'उत्तर' नाम के भिचुआं को मेजा था। बाटन में जो हीनयान का केन्द्र है, वहाँ लगभग ४५० ई० में युद्धोष गये थे। वर्मा के राजा अनिकद्ध (१०४०-१०७७ ई०) ने भारत से वैवाहिक संबन्ध के उद्देश से अपने दूतों को वैद्याली भेजा था। उन दूतों ने पंचकल्याणी नाम की सुन्दरी राजकन्या प्राप्त की, जिसने वर्मा के सबसे शक्तिशाली राजा किंजित्था को जन्म दिया। उसका राज्याभिषेक भारतीय रीति से वैदिक मंत्रों द्वारा हुआ। यह संस्कार अरिमर्दनपुर (पागन) में संपन्न हुआ। यहाँ का आनन्द-मंदिर सबसे सुन्दर है। यह उड़ीसा के एक मंदिर के नमूने पर हिन्दू कलाकारों द्वारा बनाया गया था। १३ वीं शताब्दी के उपरान्त भारत और वर्मा का सांस्कृतिक संबन्ध विदेशी आक्रमसीं के कारण शिथिल पड़ गया। ब्रिटिश शासनकाल में राजनीतिक संबन्ध के कारण, भारत का पुनः वर्मा से संबन्ध बढ़ने लगा और यह भारत का एक अंग बन गया।

स्याम—भारत की दिल्ला पूर्वी सीमाओं की श्रोर के पड़ोसी देशों में स्याम, श्रनाम, मलाया, मुमात्रा, जावा, बाली श्रोर श्रस्ट्रे लिया हैं। वर्मा से सटा पूरव स्याम देश हैं। इसे थाईलैंड भी कहते हैं। यहाँ पर भी भारतीय संस्कृति के चिह्न केवल खंडहरों श्रीर शिलालेखों में ही नहीं, प्रत्युत भाषा में भी दिखलाई देते हैं। यहाँ की भाषा में प्रतिशत पचास शब्द संस्कृत के हैं। किलग (उड़ीस) श्रीर तोलिगण के भारतीय प्रवासियों ने यहाँ भारतीय संस्कृति का प्रसार किया। पहली-दूसरी शताबदी में बुद्धधर्म की हीनयानशाखा का तथा द वीं से ११ वीं शताबदी तक बाह्मणधर्म का यहाँ प्रमुत्व रहा। यहाँ बाह्मणों का श्रव भी बौद्ध श्रमणों जैसा श्रादर है। मुंडनसंस्कार श्रव भी चालू है। राजा को यहाँ भी चन्द्र, इन्द्र, श्राव, यम, कुबेर के श्रंशों से बना हुआ व्यक्ति मानते हैं जिसकी चरण-पूजा बाह्मण भी करते हैं। रामायस श्रीर महाभारत की कथा का प्रचार श्राज भी यहाँ के निवासियों में है। गरोश, विष्णु, लक्ष्मी तथा शिव की प्रतिमाएँ भी यहाँ धातुश्रों श्रीर शिलाश्रों की बनी हुई मिलती हैं। इस देश की राजधानी बैंकाक के एक मंदिर में रामायण की कथाएँ दीवारों पर खुदी हैं। यहाँ शिव की भी कई तरह की प्रतिमाएँ प.ई जाती हैं। रामालीला तथा सावित्री-सत्यवान नाटक बड़ी श्रद्धा से खेले जाते हैं। यहाँ भारतीय संस्कृति श्राज भी श्रज्जुरण रूप में वर्त्य मान है।

चम्पा—स्याम के पूर्व समुद्रतट पर अनाम-प्रदेश है। इसके अंतर्गत कोचीन-चीन, कंबोज, टीकिंग तथा लाश्रोए प्रदेश भी हैं। इसका उत्तरी भाग चम्पा नाम से प्राचीन ग्रंथों में अभिहित है। श्राजकल इसे वियतनाम कहते हैं। पूर्व में यह समस्त प्रदेश चपा-साम्राज्य के श्रंतर्गत था। यह नाम संभवतः भारत के चपा-नामक नगर (भागलपुर) का अनुकरण था। ई० सन् की पहली सतान्दी के पूर्वाई में की एडन्य नाम का एक ब्राह्मण समुद्र-पात्रा करते हुए दिल्ला अनाम के कंबोडिया नामक प्रांत में पहुंचा। वहाँ एक रानी राज्य करती थी। रानी और उसकी प्रजा नंगी रहती थी। की रिडन्य की शल से रानी से विवाह कर देश के शासक बनने में समर्थ हुआ। उसने रानी को वस्त्र पहनने की आशा दी। इसके बाद इस विजयी ब्राह्मण ने यहाँ शासन किया और इस देश को सम्य बनाया। यहाँ मी भारत-जैसी अभिषेक-संस्कार की प्रधा है। यहाँ यहाँ वह, हवन तथा श्राहर

की भी प्रथा है। चूँकि रानी यशोमती का विवाह कौरिडम्य से हुन्ना था, जतः यहाँ नियम है कि राजकन्या का विवाह बाह्य से ही हो।

यहाँ गरोश, स्कन्द, नन्दी, शिव तथा शेषशायी विष्णु की मूर्तियाँ बहुतायत-से प्राप्त हुई हैं। यहाँ ६०० से अधिक शिलालेख पाये गये हैं, जिनमें संस्कृत भाषा का प्रयोग हैं; द्राविड़, देवनागरी, बँगला-जैसी लिपि है। इससे स्मष्ट है कि यहाँ के निवासी भारतीय संस्कृति के रंग में रँगे हुए थे। सन ४०० ई० के अमस-पास (कंव्ज) फूनान पर हिंदू राजा श्रुत-वर्मन का राज्य था। लगभग ५ वीं शताब्दी तक यहाँ का धार्मिक विश्वास एवं पौराधिक कथाएँ वास्तव में भारतीय रहीं। ब्राह्मण एवं बौद्ध के लगभग सभी देवता इसमें सम्मिलित रहे। सुतराम, कंबोडिया-निवासियों ने भारतीय रीति-रिवाजों, धार्मिक कृत्यों आदि को पूर्णतः अपना लिया। यहाँ के राजा अधिकतर शैवमतावलंबी थे। अतएव शिव-मंदिर बहुतायत-से पाये जाते हैं। परन्तु वैध्णव एवं शाक्तमतों का भी प्रचार था। शिलालेखों में भारतीय देवताओं के नाम मिलते हैं; जैसे—पुरुशेतम, नारायण, हरि, गोविन्द, म्हधव आदि। पीछे बौद्धधर्म का प्रचार होने पर तथागत के नाम भी आने लगे। कहा जाता है कि राजमहल में अवतक इन्द्र की तलवार सुरिज्ञत है। भारतीय संस्कृति का यहाँ से लोप हो जाने पर भी अवतक राजा के अभिषेक के समय बाह्मण ही राजा की अभिषक्त करते हैं।

कम्बोडिया—कंबोडिया एवं चंपा में ही सबसे पहले भारत के उपनिवेश बसे थे। यहाँ में ही भारतीय सम्यता और संस्कृति आगे फैलती चली गई। यहाँ से स्याम में भारतीय संस्कृति का विस्तार हुआ। भारतीयों की तरह यहाँ पुरुष और स्त्री कानों में बाली पहनते हैं। यहाँ भी रामायण और महाभारत का अच्छा सम्मान है। यहाँ भृत, भेत आदि की पूजा की भी प्रथा है। अनाम के शिया मुसलमान उमा भगवती की पूजा करते हैं तथा हिन्दुओं ने भीपोओ बना (अस्ताह) को अपनाया है। यहाँ शैवधर्म विशेषरूप से फूला-फला। उसके बाद बौद्धधर्म की महायान-शाखा का बोलबाला रहा। ब्राह्मणों का आदर स्याम-जैसा यहाँ भी है। सती-प्रथा चाल है। चतुर्म ख ब्रह्मा, विष्णु और शिव की मूर्तियाँ बहुतायत-से पाई जाती हैं। कुछ नगर आज भी भारतीय नामों —अमरावती, चम्पापुर, इन्द्रपुर—से मिद्ध हैं। कंबोडिया में अंकोरवट का मंदिर मध्यकालीन कारीगरी का उन्ह्रष्ट नमूना है। इसकी चहारदिवारी १०८×११०० फीट तथा चारो और २३० फीट गहरी खंदक है। मिदर की दीवारों पर सर्वत्र संस्कृत में लेख खुदे हैं। चारों और पौराशिक मूर्तियाँ बनी हैं, जिनमें रामायण, महाभारत, देवासुर-संग्राम, समुद्र-मंथन आदि के दृश्य पाये जाते हैं। मुख्य-मुख्य घटनाएँ चित्ररूप में दिखाई गई हैं। यह मंदिर संसार में अद्भुत है।

मलाया — वर्मों से दिल्लिंग मलाया है। इसका उत्तर भाग स्याम-राज्य में है श्रीर दिल्लिंग भाग श्रंगेजी साम्राज्य के श्रंतर्गत है जहाँ सिंगापुर में अंग्रेजों ने साम्राद्रक बेड़े का प्रधान केन्द्र बनाया है। यहाँ सन् ५१४ ई० के श्रासपास राजा भगदत्त का राज्य था। १२ वीं शताब्दी सक मलाया शैलेन्द्र राजाश्रों के अधीन रहा। यहाँ हिन्दू-संस्कृति फूलती-फलती रही। १५वीं शताब्दी में महाराज परमेश्वर ने एक मुस्लिम

कन्या से विवाह किया: और उसकी शहि करने में असमर्थ हो स्वयं मुसलमान हो गया। यहाँ दर्गा, नन्दी, गंगोरा ब्रादि की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। यद्यपि मलाया के राजनीतिक रूप ,बदलते रहे हैं तथापि आज बृहत्तर भारत के इस भूमाग पर भारतीय संस्कृति का व्यापक प्रभाव विद्यमान है। मलाया के साहित्य, वर्श्वमाला, राजपद्वति, रीति-रिवाज श्रीर वास्तुकला एवं श्रन्य ललित कलाओं तथा ज्योतिपविद्या श्रादि सभी पर भारतीय संस्कृति की श्रमिट खाग वर्तमान है। इसा की पहली शताब्दी में संपूर्ण कोचीन-चीन. कंबोडिया, स्याम, जावा, सुमात्रा आदि में फुनान-साम्राज्य के नाम से एक विशाल साम्राज्य था। उसी साम्राज्य के भीतर मलाया के भारतीय व्यापारियों ने 'केदा' में एक विशाल बौद्ध मंदिर बनवाया ! बौद्धधर्म का प्रचार शिलालेखों द्वारा भी किया गया । फिर भी पाँचवीं और छठी शताब्दियों में मलाया में बौद्धधर्म की अपेता हिन्द्धमें की अधिक प्रतिष्ठा रही । इसका कारण यह था कि भिज्ञ श्रों के साथ ही दि श्यभारत के आक्षणों ने भी वहाँ शैवमत का जोरों से प्रचार किया। फुनान-साम्राज्य के पतन के बाद मलाया. शैलेन्द्र-साम्राज्य का एक अरंग बन गया। यहाँ से मलाया के इतिहास में एक नया अध्याय आरम्भ हुआ। मलाया की उस समय बड़ी उन्नति हुई। भारतीय कलिंगों (शैलेन्द्रों) ने ही मलाया के मूल निवासियों को सिचाई का तरीका बतलाया। भारत से इल लाकर वहाँ हल का प्रचार किया गया, जिसे पालतू भैंसे खींचते थे। आज भी मलाया में हल को हल ही कहते हैं। १४वीं शताब्दी में मलाया में वहाँ के राजा के इस्लाम धर्म श्रपनाने पर मस्लिम धर्म का प्रचार श्रारम्भ हन्ना। पन्द्रहवीं शताब्दी तक मलाया में इस्लामी संस्कृति श्रीर सम्यता का बोलबाला रहा। उसके बाद पोर्तुगीज, ढच, श्रंगेज श्रादि जातियाँ यहाँ आईं। यहाँ आज अंग्रेजों का आधिवत्य है।

यद्य पि मलाया में राजनीतिक शासक के रूप में भारत नहीं रहा तथापि भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता की अभिट छाप अभीतक वहाँ पाई जाती है। मलाया के गाँव-गाँव में रामायण एवं महाभारत की कथाएँ प्रचलित हैं। लोग इन कथाओं को बड़ी अझा-भक्ति से सुनते हैं। भारतीय किसानों की तरह ही यहाँ लोग वर्षा के देवता इन्द्र की पूजा-स्तुति करते हैं। यहाँ जन्म, विवाह, मृत्यु आदि अवसरों पर भारत की माँति ही संस्कार हुआ करते हैं। मलाया के देहाती चिकित्सक मुसलमान होने पर भी भूत-प्रेतों से बचने के लिए भगवान शिव की पूजा कराया करते हैं। पेराक के मुसलमान सुलतान विहासनारोहण के अवसर पर पहले इवन-यज्ञ किया करते हैं, और उसके बाद उनका तिलक किया जाता है। सुलतान की तलवार पर महादेव के चित्र बने रहते हैं। इस अवसर पर पंस्कृत के कुछ मंत्र पढ़े जाते हैं। मलाया में आज भी भारतीय काफी संख्या में रह रहे हैं—विशेवतः सिंगापुर में।

इएडोनेशिया—मलाया के दिश्वण-पूर्व में प्रायः आस्ट्रे लिया तक द्वीसमृह है ! यह आज इएडोनेशिया अयवा हिन्देशिया के नाम से प्रसिद्ध है ! गत दो वर्षों से हालैंड के साथ स्वातन्त्र्य-संगाम के फलस्वरूप आज यह बहुत प्रसिद्ध हो गया है ! स्वातंत्र्य-संगाम में अपनी हार्दिक सहानुभूति एवं नैतिक सहायता द्वारा आज भारत यहाँ के लोगों का प्रिय हो गया है ! सम्पूर्ण हिन्देशिया की जनसंख्या ७ करोड़ से कुछ अधिक है !

साबादीपसमह-अकेले बावा की आबादी पाँच करोड़ है। जावा की भूमि अति उर्वरा होने से यहाँ की आवादी अत्यन्त राघन है। अतः विद्वान लोग हिन्देशिया के संबन्ध में जो कुछ भी जानते हैं वह केवल जावा के संबंध से। प्रशांतमहासागर के द्वीप-समृहों में सुमात्रा नाम का भी एक बड़ा द्वीर है, किन्तु वह बहुत कम आबाद है और सम्यता एवं संस्कृति की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। इसी कारण इसकी और न व्यापारी ही आकृष्ट हुए. न अमगार्थी ही। जहाँ तक सुमात्रा के पुरातन अवशेषों का सम्बन्ध है, १६३५ ई० से पूर्व इस दिशा में नियमित रूप से कोई प्रयत्न नहीं हुआ। संपूर्ण सुमात्रा में विखरे हुए भारतीय सभ्यता के अवशेषों की कमबह खोज का श्रीय स्विटगर महोदय को ही है। समात्रा के आसपास के दीर जावा, बोर्नियो, मलका आदि में कला की वस्तुएँ ही नहीं, श्रापित चीन, बङ्गारू, नेपाल, बर्मा, उत्कल, दिश्यामारत आदि सुद्रवर्ती देशों की कला के नमने भी मिले हैं। सुतरां, इस प्रदेश में अनेक मूर्तियाँ, स्वर्णसुदाएँ तथा शिलालेख मिले हैं। इस प्रदेश में हिन्दु प्रभाव के चौतक सभी प्रकार के कुछ-न-कुछ चिह्न भिलते हैं। 'सोरिकमेरापो' नामक ज्वालामखी पर शिलालेख-युक्त चार स्तम्भ हैं। पनाई नदी के कछार में 'बाटक' नामक जाति निवास करती थी। इस जाति के लोग मुर्ति-निर्माण-कला में बड़े निष्ण होते थे। काँसे की वस्तुएँ भी बहुत अञ्छी बनाते थे। यहाँ यत्र-तत्र नागरी लिपि भी पाई जाती है। यह पादांगलावास-प्रदेश जो कभी समात्रा में हिन्द-सभ्यता का केन्द्र था. आज प्रत्येक प्रकार की संस्कृति से विद्वीन सूर्य-ताप से अक्लसी हुई भूमिमात्र है। हिन्द-हीर-समूह में जितने भी राज्य थे, उनमें सबसे महस्वपूर्ण जावा ही था। मलाया और समात्रा का उत्तरी हिस्सा 'स्वर्णेदीप' तथा रोप समात्रा और जावा मिलाकर 'यवद्वीप' कहलाता था। भारत श्रीर जावा में बहुत पुराना संबन्ध था श्रीर जावा का संस्कृत नाम 'यवद्वीर' था, जिसका उल्लेख रामायण में है। सुप्रीव ने सीता की खोज में वहाँ वानरसमह भेजे थे। टाल्मी ने श्रपने भूगोल में, जिसे उसने दूसरी ईसवी सदी में लिखा था, यबद्वीर का नाम 'जौकाद्वीर', लिखा है। चीनी लेखों में भी आता है कि लगभग १३२६० सदी में यी-तास्रो। ( यबद्वीप ) के राजा देववर्मन ने राजदृत चीन भेजा था। इससे इस बात की पुष्टि हो जाती है कि पहली ई० सदी में, या उससे भा पहले, जावा में हिन्द-राज्य भली भांति स्थापित हो गया था।

बोर्नियो श्रीर पश्चिमी जावा के मजाया-दीवसमूद में दिन्दू-शासन के प्राथमिक चिह्न हैं, किन्द्र संस्कृत के शिलालेख इन दोनों द्वोगे में, कंबोडिया श्रीर श्रानाम की श्रपेद्धा, बहुत कम मिलते हैं। इन्हीं शिलालेखों में इमें पश्चिमी जावा के पूर्णवर्मन का उल्लेख मिलता है जिससे शात होता है कि पूर्णवर्मन ने गोमती श्रीर चन्द्रभागा नाम की दो नहरें बनवाई थी।

जावा—हिन्द-दीतसमूह में आदि से ही जावा की प्रधानता रही है। आज भी, इंडोनेशिया के सभी हीतों में जावा ही अग्रगत्य माना जाता है। राजनीतिक द्वेत्र में भी इसीकी चर्चा होती है—जेत्रफल में भले ही सुमात्रा और बोर्नियो बड़े हों। मानचित्र पर जावादीन का आकार लम्बान्सा, कुछ आदमी के पाँच की तरह, जान पहता है। आजकल इसका निर्देश स्थूलक्ष्प से तीन भागों में करते हैं—नश्चिमी जावा, मध्य जावा एवं पूर्वी जावा। रामायण के अनुसार, यह सात राज्यों में तिमक्त था।

ऐतिहासिक काल में, सन् ७५ है। में, भारतीयों ने कलिंग (उदीसा) से वहाँ जाकर उसे श्रपनी संस्कृति का केन्द्र बनाया । १३१ ईं० में, यहाँ के राजा देववर्मन ने श्रपना दृत चीन भेका था। चौथी सदी में यहाँ पूर्यावर्मन राजा था। ६७५ से ७७३ ई० तक शीविजय-राज्य की प्रवत्ता रही। उससे भी पहले ४१४-१५ ई क में भारत से लौटते समय, फाहियान यहाँ ठहरा था। यहाँ उन दिनों हिन्द-धर्म का प्रभाव था। फाहियान ने यहाँ केवल मंदिर श्रीर ब्राह्मका देखे थे। प्रध्वनम-मंदिर में रामायका खुदी हुई है। उसमें शिव के त्रिशुल श्रीर विध्ता के शंख- कक-गदा-नद्म का भी वर्णन है। विभूण, गरुइ, लक्ष्मी, इन्द्र, वरुण, यम, कुबेर, दर्गा, अगरूप आदि देवताओं की प्रतिमाएँ यहाँ प्राप्त हुई हैं। आज भी नहाँ राम, अभिमन्य, कीसल्या-जैसे नाम प्रचलित है। यहाँ की रामायण वःल्मीकीय रामायण से पूर्यातः नहीं मिलती और मलाया की रामायण से भी कुछ भिन्न है। कश्मीर के बीद राजकुमार मियावद्वीन ने यहाँ बौद्धधर्म का बीजारोपसा किया। श्रीविजय-नामक एक हिन्दू राजा ने जावा में राज्य-विस्तार करते हुए स्थाम श्रीर चंपा पर भी श्रधिकार कर लिया। उसने समात्रा में, नालन्दा-विद्यापीठ के आदर्श पर, एक विद्यापीठ खोला, जो नालन्दा-विद्यापीठ की देखरेख में ही चलता था। यह राजा सप्तम शतक में सुमात्रा के शैलेन्द्र-वंश में उत्पन्न हुन्ना था। इस वंश का प्रवर्तक शेलेन्द्र बौद्धधर्म तथा भारतीय विदास्त्रों एवं शिल्प-कलास्त्रों का समर्थक था। शेलेन्द्र के शासनकाल में ही, समस्त हिन्दे-शिया के जन-जीवन के सभी श्रंगों पर, भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का सबसे श्रधिक प्रभाव पड़ा । इसका शासनकाल हिन्देशिया में भारतीय संस्कृति के लिए स्वर्णयुग माना जाता है। खठी शताब्दी से लेकर दसवीं शताब्दी तक हिन्देशिया में शैलेन्द्रों का शासन श्चरनी उन्नति के चरम शिखर पर रहा। शैलेन्द्रों की राजधानी पहले, पालमवंग के पास, सुमात्रा में थी। शैलेन्द्र राजा हीनयान-मत के अन्यायी थे। इन्होंने मध्य-जावा के प्रायः सभी बौद्ध-स्मारकों का निर्माण किया है। इनमें सर्वप्रसिद्ध श्रीर विश्व-विख्यात स्तप बरबदर का है। यह स्तूप जोगजाकार्ता से प्राय: २० मील उत्तर की श्रोर प्रामा श्रीर इला नदियां के संगम पर है। बरबुदर स्तूप सारे संसार की कला की उत्कृष्ट कृतियों में एक है। संभवत:, कंबोडिया के अंगकोरवाट के प्रसिद्ध मदिर की छोड़कर, इसका सानी और कहीं नहीं मिलता। यह सर्वोत्तम कलाकृति, कलाप्रेमी शेलेन्द्र नरेशों के संरक्षण में, सन ७५० से ८५० ई॰ में तैयार हुई। इसके द्वार एवं परिक्रमा के मार्ग शिलाफलकों से निर्मित एवं मूर्तियों द्वारा सुसजित हैं। इनमें मन्ष्यों श्रीर विशिष्ट हियति में बैठे हुए पशुस्रों के चित्र तथा बन्य दृश्य बड़ी कुरालता से स्रांकित हैं। इनके चौखरों पर भगवान बद्ध का जीवनचरित्र अनेक बौद्ध-जातककथाओं के आधार पर दिखाया गया है।

बरबुदर-स्तूप के समान ही जावा का शिव-मंदिर 'लाराजोगरंग' भी अस्यन्त भव्य एवं आकर्षक है। यह जावा की प्रम्वनम घाटी में स्थित है। इसके उत्तर में विभ्या का मन्दिर और दिख्या में ब्रह्मा का मन्दिर है। लाराजोगरंग की कला बरबुदर की अपेद्धा अधिक स्वामाविक और भाव-मिक्साओं को अभिव्यक्त करनेवाली है।

यद्यपि त्राज समस्त इण्डोनेशिया का धर्म इस्लाम है तथापि मारतीय संस्कृति की

र्छ। प्रवहाँ स्पष्टरूप मे विद्यमान है। यहाँ की राजधानी जोगजाकार्ता 'यशकर्ता' का अपभेश है। आज भी यहाँ अनेक रश्म-रिवाज भारतीय है।

बालीडीप-हिन्देशिया में बाली-सा छोटा द्वीप भी काफी महत्त्व रखता है। सदियों से यह भारतीय संस्कृति का गढ रहा है। बाली के शिलालेख तथ। धातुलेख भारत के साथ इसके संबंध पर पूरा प्रकाश ढालते हैं। ये शिलालेख बाली की प्राचीन माला में हैं और जावा के शिलालेखों से बिलकुल भिन्न हैं। बात यह है कि जाना के प्रभाव में बाली कम रहा है। इसका सीधा संपर्क भारत से ही रहा है। यदापि बाली पर भी बौद्धधर्म का प्रभाव पढ़ा तथापि वैदिकधर्म के सामने बौद्धधर्म की एक न चली। यहाँ की जनता का अब भी वैदिकधर्म ही लोकपिय धर्म है। ब्राज भी यहाँ भारत की तरह ब्राह्मणों के पाँच भेद माने जाते हैं। भारत से बाहर, यहीं भारतीय संस्कृति कुछ श्रंश में श्रव्याएण है। चार्त वर्ण्य, मूर्ति-पूजा आदि भारतीय संस्कृति के अवशेष यहाँ आजतक चले आ रहे हैं। सती-प्रया भी वर्तामान है। सती होनेवाली नारियों को लोग बड़ी धुम-धाम से बिदा करते हैं। यहाँ भारतीय सतियों के चरित्र बढ़े चाव से पढ़े जाते हैं। जब पूर्वीय द्वीपसमूहों पर मुस्तिमधर्म का आक्रमण हुआ तब दूसरे-दूसरे द्वीपों के धर्मश्राण लोग बालीद्वीप में आ बसे स्रीर स्थपने धर्म की रचा की। वेदों के कुछ स्रंश भी यहाँ पाये जाते हैं। ब्रह्मपुराख यहाँ पूरा-का-पूरा प्राप्य है। दिन्दु-धर्मशास्त्र, श्रर्थशास्त्र तथा राजनीति-विपयक अनेक संस्कृत-प्रनथ महाँ मिलते हैं। रामायश भी यहाँ जावा की 'कवि-भाषा' में है। सम्पूर्ण महा-भारत यद्यपि यहाँ प्राप्य नहीं तथापि छ: पर्व पूर्णतया उपलब्ध हैं। यहाँ का साहित्य तालपत्रों पर श्रंकित है। संस्कृत से इसकी ममता अवतक नहीं छूटी है। भोजन यहाँ केते के पत्तों पर किया जाता है। नारियों की संख्या विशेष है। विवाह में 'समपदी' आवश्यक है। पूजा में अज्ञत, तिल, कुशा, पुष्प-माला, धूप, दीप, आरती तथा जलपात्र का उपयोग होता है। निदयों के नाम भी गंगा, कावेरी, सिन्धु, यमुना आदि हैं। गो-पूजन श्रमी तक होता है। प्रत्येक श्रनुधान के पूर्व श्रोद्धार-सहित मंत्रों का उचारण होता है। प्राया,याम भी प्रचलित है। यहाँ की गीता ५० रलोकों की है।

इस प्रकार बर्मा, मलाया, चंपा, कंबोडिया, सुमात्रा, जावा, बाली श्रादि पूर्वी देशों श्रीर द्वीपों में बहुतेरे भारतीय संस्कृति से दीिबत होकर प्राचीनकाल में वृहत्तर भारत के श्रांग बने हुए थे। किन्तु उत्तर-काल में भारत की राजनीतिक परतंत्रता के कारण वे भारत से इतने दूर हो गये कि श्रांज पृथक् से दीख पहते हैं। वास्तव में श्रीपनिविशिक भणाली संसार में श्रात्यन्त प्राचीनकाल से चली श्रांती है श्रीर उसका श्रादि जनक भारत ही है। किन्तु उस प्राचीनकाल में भी भारत अपने किसी उपनिवेश को परतंत्र नहीं बनाता या श्रीर न उनका शोषणा ही करता था। भारत श्रीर उसके उपनिवेशों में केवल श्रष्ट्र संस्कृतिक संबन्ध रहता था। इसी कारणा, उसके सभी भृतपूर्व उपनिवेशों में भारतीय संस्कृति के श्रवशेष श्रव भी प्रजुर मात्रा में पाये जाते हैं।

आस्ट्रेलिया—जिस प्रकार कलिंग और मद्रासपांत से भारतीय लोग वर्मा, चम्या, क्रिवोडिया तथा इन्द्रिया में पहुँचे उठी तरह उनकी एक आंध्र-शाला आस्ट्रेलिया में भी आकर वडी। आधुनिक खोग के अनुसार आस्ट्रेलिया में मनुष्यों का निवास बहुत

पाचीन है। इसका वर्णन ऐतरेयब्राइत्स में भी आया है। कहते हैं कि उस समय भारत और आस्ट्रेलिया के बीच आज-सा खंतर न था। उस समय लंका और मेहागास्कर की भूमि बहुत चौड़ी थी और वह भारत तथा आस्ट्रेलिया को एक में जोड़ती थी। वाल्मीकीय रामायण से जात होता है कि ऋषि पुलस्त्य धर्मोपदेश के लिए आस्ट्रे-लिया गये थे।

श्रास्ट्रे लिया के मूल निवासियों में, हिन्दुश्रों की भाँति ही, बहुत बढ़ा जातिमेद है। ये लोग परस्यर एक दूसरे का छुश्रा नहीं खाते, श्रापनी जाति में दूसरी जातियों का मिश्रण नहीं होने देते श्रीर पूर्वजन्म पर विश्वास करते हैं। श्रागस्त, १६१४ ई० की 'थियोसोफिस्ट' पत्रिका में विद्वास श्री जिनराज दास ने वाल्डविन स्पेंसर श्रीर एच० गिलेन की पुस्तक 'नदर्न ट्राइब्स श्राफ संट्रल एशिया' के श्राधार पर, एक लेख लिखा या जिसमें श्रापने इसका सविस्तर वर्णन किया है।

अमेरिका—यूरोप श्रीर श्रमेरिका के विदान इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि श्रमेरिकां की प्राचीन सम्यता भारत की ही देन हैं। विद्वार प्रेस्काट का विचार है कि मैक्सिकों के निवासी संसार को अनादि स्वीकार करते हैं। यहाँ के प्राचीन लोग संपूर्ण काल को चार युगों में विभक्त करते थे, जिनमें प्रत्येक युग लाखों वर्ष का होता था। स्टिष्ट श्रीर प्रलय से संबद्ध भारतीय सिद्धान्तों से वे पूर्णतया सहमत थे। शुभ अवसरों पर उनके यहाँ घंटे-चित्रयाल भी बजाये जाते थे। उन लोगों में यह बात प्रचलित थी कि उनकी संस्कृति का मूल स्रोत भारत है। सर विलियम जोन्स ने गहरे अनुसंधान के बाद यह सिद्ध कर दिया है कि प्राचीन श्रमेरिकन लोग सीताराम को मानते थे श्रीर उनके यहाँ, रामलीला के समान, राम-रावण-युद्ध-संबंधी वार्षिक लीलाएँ हुन्ना करती थीं।

प्राचीन अमेरिकनों के धार्मिक विश्वास के विषय में कहा जाता है कि वे नागपूजक थे। यह बात भारत में प्रसिद्ध है कि पाताल में नाग और राज्ञस रहते हैं। विष्णुपुराण में लिखा है कि पाताल के समृद्ध नगरों में दैत्य, दानय, यज्ञ तथा नाग वसते हैं। मार्कण्येयपुराण में लिखा है कि शुम्भ और निशुम्भ राज्ञसों को जब दुर्गा ने मार दिया तब जो राज्ञस बचे वे भागकर पाताल लोक चले गये। यह पाताल या नागलोक आज का अमेरिका ही माना जाता है। उसमें 'वालविया' (Bolvia) नामक नगर भारत के पौराणिक राजा विल की राजधानी था। इससे यह अनुमान किया जाता है कि मूल अमेरिका-निवासियों का आदि स्थान यही है।

यहाँ के आदिम निवासी एक ऐसा देवता बनाते हैं जिसका धड़ आदेमी का और सिर हाथी का होता है। यह विचित्र मूर्ति गर्णेश की मूर्ति से बिल्कुल मिलती है। अमेरिका में तो हाथी होते नहीं, फिर यह हाथी का चित्र वहाँ भारत के सिवा और कहाँ से गया ? नागपूजा की प्रथा भारत के समान मैक्सिको में भी विशेष रूप से प्रचलित थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि इन दोनों देशों के निवासियों में संपर्क था।

श्रमेरिका के पुरातत्त्व-विभाग के विद्वान हर्वर्ट की राय है कि मिस्न की भाँति यहाँ के लोग भी पहले सूर्य की उपासना करते थे। 'एव' की खुदाई में उन्हें एक मूर्चि मिली को ठीक मिस्न में पाई गई मूर्ति के सदृश थी। मूर्चि को देखकर सहसा उनके मुख से निकल पड़ा—'यह तो वैसी हो मूर्ति है जैसी दिल्लग्-भारत के गुफा-मंदिर की सूर्य-मूर्ति है—चाहै मिस्र से इसकी पूजा भारत में आई हो चाहे भारत से मिस्र में गई हो।' बात यह है कि कतिपय इतिहासजों के अनुसार, भारत की सभ्यता मिस्र की देन है, किन्तु पोकोको साहब ने निश्चित रूप से प्रमाशित कर दिया है कि भारत के सूर्यवंशियों ने मिस्र, सीरिया (सूर्यस्थान) तथा प्लेस्टाइन (पालीस्थान) में जाकर आर्थ-सम्यता को उन देशों में विकसित किया था।

दिल्ण-श्रमेरिका के निवासी लिंगपूजक थे। वैदिक युग के श्रनार्थ, मोहेक्षोदड़ो-सम्यता-युग के निवासी तथा द्रविड़ भी स्पष्टतया लिंगपूजक थे। श्रतष्य, यह स्पष्ट है कि दिल्ल्ण-भारत के कितपय निवासियों ने, जावा होते हुए, दिल्ल्ण-श्रमेरिका पहुँचकर, वहाँ श्रपने धर्म और संस्कृति को विकसित किया था। मैक्सिको के सदृश, दिल्ल्ण-श्रमेरिका के पेक देश के श्रादिनिवासी श्राज भी रामलीला करते हैं। श्रमेरिका का सबसे विख्यात श्रीर सम्पन्न मंदिर पेक में था। स्पेन-निवासियों ने इसे नष्ट-श्रष्ट कर गिरजाधर के सप में परिवर्त्तित कर दिया। श्राज भी श्रमेरिका में श्रनेक सूर्य-मिदरों के भग्नावरोष मिलते हैं। इनमें कतिपय मंदिरों के नाम संस्कृत में हैं।

श्रमिरिका के श्रादिनिवासी श्रीर खास करके मैक्सिको के 'मय' जाति के लोग कला-कीशल में विशेषरूप से प्रवीण थे। श्राज भी श्रनेक मन्दिरों श्रीर राजप्रासादों के खंडहरों द्वारा इस धारणा की पृष्टि होती है। महाभारत में लिखा है कि जब पारखबो को श्राधा राज्य मिला तब उन्हें नगर-निर्माण करवाने श्रीर राजप्रासाद बनावने की श्रावश्यकता हुई। 'मय' राज्ञस ने इन्द्रप्रस्थ में जो महल तंयार किया वह श्रपूर्व था। स्पष्ट है कि मयदानव (मय) मैक्सिको के निवासी थे।

प्राचीन श्रमेरिकावासियों श्रीर विशेष कर मैनिसको के मय जातिवालां की वेश-भूषा, रहन-सहन, धार्मिक विचार तथा देवी-देवता श्रमेरिका पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव सिद्ध करते हैं। होली, दशहरा-जैसे उत्सव वहां मनाये जाते हैं जिनमें कॉक, मृदंग श्रादि भारतीय वाद्यों का उपयोग होता है। यशोगवीत-धारण विधि, स्त्रियों श्रीर पुरुषों के पहनाये, उनके मुख की बनावट श्रादि से सम्पत्या जात होता है कि श्रमेरिका के श्रादिनवासी मूलतः भारतीय थे। श्रीमती रटल ने श्रपने एक विद्वत्तापूर्ण लेख में प्रमाणित किया है कि श्रमेरिका-निवासियों की पूजाविधि प्रत्यः वैदिक दंग की है। जर्मनी के दार्शनिक श्रीर प्रसिद्ध पर्यटक हमवोल्ट साहब ने श्रपने एक ग्रंथ में लिखा है कि श्रमेरिका में श्रव भी हिन्दुशों के सांस्कृतिक चिह्न विद्यमान हैं। हैल्थ साहब ने श्रपने श्रवेक ग्रंथों में उल्लेख किया है कि भारतीय देवी-देवताश्रों के श्रनुकरण पर श्रमेरिका में मूर्त्तियाँ बनाई जाती थीं श्रीर उनकी पूजा भी उसी प्रकार हुश्रा करती थी। भारत के राम-पद-चिह्न तथा बुद्ध-पद-चिह्न के समान मेक्सको में भी कोपटेजाल, सूर्यकोट श्रादि देवताश्रों के पद-चिह्नों की पूजा होती है।

'हाम्सवर्थ हिस्ट्री श्राफ द वर्ल्ड' में संसार की समस्त प्राचीन जातियों के चित्र दिये गये हैं। उन चित्रों में सबके पास धनुष-बाख पाये जाते हैं। इससे भी शात होता है कि संसार की समस्त जातियाँ श्रादिकाल में धनुष-वाग्य चलाती थीं, श्रीर धनुष-बाग्य श्रायों केही श्रस्त हैं। भारत के प्राचीनतम साहित्य में अमेरिकनों का जिक है— ऐतरेयब्राह्मण में बीच्यों श्रीर श्रापाच्यों के राजाश्रों का वर्णन है। कहा जाता है कि ये देश पश्चिम में ये। मेक्सिको में श्रापाच्य-नामक मूल निवासी अभी तक हैं। महाभारत में लिखा है कि उदालक सुनि पाताल में ही निवास करते थे। अर्जुन की स्त्री उलूपी वहीं की थीं। इन सब आधारों पर मैक्सिको के एक इतिहासकार ने स्पष्टतया कहा है कि श्रमेरिका की भूमि पर जिन लोगों ने पहले-पहल पदार्पण किया था वे उन्हीं लोगों में से थे जो सम्यता-विस्तार के निमित्त भारत से पूरव की श्रोर बढ़े थे। \*

इस प्रकार प्राचीनकाल से ही भारत का विदेशों के साथ संबन्ध पाया जाता है। पुरातस्व-विशारदों की तो मान्यता है कि भारत ही संसार का सर्वप्रथम सभ्य देश है; विश्व के अन्यान्य भागों में इसी देश से ज्ञान-ज्योति पहुँची थी। अन्य देशों पर भारत की विजय राजनीतिक नहीं, अपितु धार्मिक थी। भारतीयों ने, पाश्चात्यों के समान, उन देशों के आदिनियासियों का उन्मूलन और शोपण नहीं किया। वे उनसे मिलकर रहे तथा उनके देशों की हर तरह से आभवृद्धि की, जिसके फलस्वरूप अग्र भी उन देशों में भारत गाँरव की दृष्टि से देखा जाता है। जगत् को भारत को देन है—धर्म, दर्शन, ज्ञान और आध्यात्मिकता। भारत अपनी आध्यात्मिकता के द्वारा जनता के दृद्य-परिवर्शन में सफल हुआ। वह आदिकाल से ही मनुष्य-जीवन को सुख-शांतिमय बनाने का सफल अनुसंवान करता आ रहा है। भारत को धर्म और संस्कृति के प्रचार के लिए यह आवश्यकता नहीं हुई कि सेना आगं-आगे मार्ग निष्कंटक करती चले। भारत ने ज्ञान और दर्शन के प्रचार-प्रसार के लिए कभी रक्तगत नहीं किया।

भारत अब स्वतन्त्र है। अब भी उसकी स्वार्थमय नीति नहीं। आज भी वह 'बहुजन-हिताय'-'बहुजन-सुखाय' की भावना से प्रेरित होकर ही उन्नति के पथ पर अप्रसर होना च हता है। आशा है, वह एक बार फिर सारे संसार में आर्थ-संस्कृति की महत्ता प्रतिष्ठित करने में समर्थ होगा।

<sup>\*</sup>श्रमेरिका में हिन्दू-प्रभाव-संबन्धी विशेष जानकारी के लिए दीवान चमनलाल का 'हिन्दू-श्रमेरिका' नामक ग्रंथ पढ़ना चाहिए।

# तीसरा परिच्छेद भारतीय संस्कृति का मूलाधार—गो-सेवा

गाय के प्रति भारतीयों की श्रद्धा-भावना न तो मनोवैज्ञानिक कुत्इल ही है और न निराधार विश्वास को बहुक ही। इसका आध्यात्मिक सिद्धान्त के साथ घनिष्ठ संबन्ध है। यह महान भारतीय धर्म का एक अंग है। गौ के अंग-अंग और रोम-रोम में देवताओं का निवास माना जाता है। ऐसा समसना उचित भी है।

अनेक विद्वानों की धारणा है कि वैदिककाल के प्रारम्भ में गोमेध (गोविल ) की प्रथा यह की मुख्य किया थी। किन्तु, यह धारणा गलत है। ऋग्वेद (८११५५) के निम्नलिखित मंत्र से इसकी पुष्टि होती है—

माता ठद्राणां दुहिता वसूनां

स्वसाऽऽदित्यानाममृतस्य नाभिः।

प्र नु वोचं चिकितुषे जनाय

मा गामनागामदितिं विधिष्ट।।

श्चर्यात्—'गौ शत्रुश्चों को रुलानेवाले बीर मस्तों की माता, वसुश्चों की कन्या, श्चरिति के पुत्रों की बहिन श्चीर श्चमृत का तो मानो केन्द्र ही है। इसलिए मैं विवेकी मनुष्यों से घोषणापूर्वक कहता हूँ कि निरपराध तथा श्चत्रध्य गौ का बध न करें।'

गी की महिमा श्रथवंवेद के निम्नलिखित मंत्रों से भी स्पष्ट है-

(१) यश्च गां पदा स्फुरति प्रत्यङ्गा सूर्यः च मेहति

तस्य बृश्चामि ते मूलं नच्छायो करवो परम् । अथर्ववेद १३।१।४६

श्रर्थात् --- जो गाय को लात मारता है, वह सूर्य के सम्मुख मल-मूत्रादि त्याग करता है, श्रतः वह दंडनीय है।

(२) मुग्वा देवा उत सुनायजन्तो त गौरङ्गैः पुरुधा यजन्तः । अथर्ववेद ७।५।५ अर्थात्—वे याजक मृद्ध हैं जो कुने, गौ आदि पशुझों के अंगों से इवन करते हैं। इससे स्पष्ट है कि गौ की विल द्वारा यश करने की प्रथा वैदिकयुग में हेय समकी जाती थी। पाचिनि के अनुसार तो गोविल का अर्थ पूजोपहार, मेंट या गायों का खाद्यपदार्थ होता है, न कि गोवध। रघुवंश के दूसरे सर्ग में 'ततो न्यस्तविलप्रदीपाम्' पद आया है जिससे विल का अर्थ—स्पष्टतया 'नंदिनी' गौ के लिए उसके सम्मुख रखे गये घासादि खाद्य पदार्थ का बोध होता है। राजा दिलीप नन्दिनी की सेवा में रत थे। उनका एकमात्र उद्देश्य था उसकी सेवा और रज्ञा। अतएव यह विल शब्द स्पष्टतया नंदिनी के लिए मेंट, पूजोगहार आदि अर्थ ही व्यक्त करता है, न कि उसकी हत्या।

महाभारत (श्रा० १००।११८) में स्वच्यतया कहा है कि हे राजेन्द्र युधिष्ठिर, जो लोग गोरज्ञा, स्त्रीरज्ञा, गुरु श्रीर बाह्मण की रज्ञा के लिए प्राण दे देते हैं, वे इन्द्रलोक जाते हैं। महाभारत में ही लिखा है कि जो उच्छुक्कलतावश मांग वेचने के लिए गोहिंसा करते हैं, गोमांग खाते हैं तथा स्वार्थवश कसाई को गाय मारने की सलाह देते हैं, वे महान पाप के भागी होते हैं। गोघाती, उसका मांस खानेवाले तथा उसकी हत्या का श्रानुमोदन करनेवाले पुरुप, गाय के शरीर में जितने रोएँ होने हैं उतने वधीं तक, नरक में पड़े रहते हैं (श्रानु० ७४।३०४)। पुराणों में, पद-पद पर, गाय की श्रानन्त महिमा गाई गई है। श्रीक्वष्णचरित्र तो गो की महिमा से श्रोतप्रोत है।

बीद धम्म-सुत्त में भगवान बुद कहते हैं कि पूर्वकाल में ऋषि लोग माता-पिता श्रीर बंधु-बान्धवों के समान ही गायों को अपना मित्र मानते थे। गाय से श्रीपध-निर्माण होता है। वह अन्न, बल, रूप श्रीर सुख देती है। यह जानकर वे गायों को नहीं मारते थे।

जैन-धर्म के पंच महावर्तों में भी अहिंसाधर्म सर्घोपरि माना गया है। अहिंसा-धर्म-प्रेमी होने के कारण, गोरालन में जैनी लोग बहुत आगो बढ़े हुए हैं।

यह निर्विवाद है कि पारिसयों के पूर्वजों स्त्रीर वैदिक स्त्रायों में बहत-से स्नाचार-विचार समान थे। पारची-मतानुसार, भगवान ने महान जरशुस्त्र की ईरान में जन्म देकर वहाँ के लोगों को गो की इज्जत सिखाने के लिए भेजा था। जरथुस्त्र द्वारा प्रवर्तित धर्म में गाय जीवन की श्रात्मा ही नहीं, सारे विश्व की प्रतीक बनी। जरशुस्त्र-धर्म का एक श्रत्यन्त महान श्रीर पवित्र उत्सव 'निरंगदीन' है। उसमें वपम-मत्र श्रमिमंत्रित करके सँभातकर रखा जाता है। सारे शुभ अवसरों पर इस अभिमंत्रित गोमूत्र का उपयोग स्नावश्यक समभा जाता है। इसका पान भी किया जाता है स्नौर यह शरीर पर मला भी जाता है। परोहितों के प्रत्येक दीज्ञा-संस्कार में इस पवित्र पदार्थ का उपयोग आवश्यक है। श्राज भी पारती लोग घास खरीदकर सहकों पर गायों और गोजाति के श्रन्य मारे मारे फिरनेवाले पशुत्रों को खिलाया करते हैं। गाय का महत्त्व, पारसी धर्मग्रन्थ 'यशन' (२६।१) की गाथात्रों से स्तर है। 'जो गाय के प्रति दयाल होते हैं जरशस्त्र उनपर दया करते हैं, उन्हें स्राशीर्शद देते हैं। किन्तु जो गाय को किसी प्रकार भी कष्ट पहुँचाते हैं उनपर वें बड़ी कड़ी दृष्टि रखते हैं, उन्हें अभिशाप देते हैं। यशन ३२।१२ की गाथाओं के अनुसार 'टब्टों का एक लज्ञण यह भी है कि श्रकारण ही गायों को सताते हैं।' यश्न (४६।४) में, ईश्वर के सभी सच्चे भक्तों को धर्म-विरोधी और गी-द्रोही लोगों के प्रयत्नों को विफल कर देने के लिए कहा गया है। यश्न (५१।१४) में जरशुख्न अपने भक्तां की बताते हैं कि

जो लोग गाय की सेवा से जी चुराते हैं, परलोक जाने पर वे नरक या असल्यलोक को प्राप्त होते हैं। यशन (३३।४) में जरधुस्त्र भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभो, हमारे हृदय के अन्य दोशों के साथ-साथ गोहित के प्रति हमारी उदासीनता भी नष्ट कर दीजिए। यशन (४५।६) में उन्होंने ईश्वर से विनय की है कि मनुष्य-जाति के अभ्युदय तथा गौद्रों का हित करने के लिए आवश्यक बुद्धि, सदाचार और हद्दता प्रदान करें।

कुरान के पहते, अरब में गाय की पूजा विधिवत् होती थी। कुरान (१।११४६-४८) में कहा है—'जो बैल को काटता है वह उस आदमी की तरह है जो मनुष्य को मारता है।' इजरत महम्मद ने एक जगह पर कहा है कि भेड़ की कुर्शनी सबसे अच्छी है। आपने गाय की कुर्शनी कभी नहीं की। इजरत महम्मद के जामाता और मुस्लिम-धर्म के प्रधान संत 'श्रली' को गाय के लिए इतना सम्मान था कि उन्होंने अपने जीदन में कभी गोमांस नहीं लुआ।

मध्य-पूर्व एशिया में जो मुस्लिम देश हैं उनमें गोहत्या प्रचलित नहीं है। एक अपनान लेखक लिखते हैं कि हम नौ बरस अरव में रहे और चार वर्षों तक दिमश्क में। वहाँ शाह के कयाल बाजार में गाय के गोशत की सिर्फ एक ही दूकान थी। किसी भी मुसलमान को कभी उस दूकान से गोशत खरीइने हुए नहीं देखा। सिर्फ यहूदी और ईसाई ही खरीदते थे। ये लिखते हैं कि हम कुस्तुनतुनिया और अंतोलिया में भी रहे। वहाँ भी मुसलमानो को गोमांस छूने तक नहीं देखा। केवल ईसाई उसका व्यवहार करते थे। मिस्र के 'करी' शहर में बारह लाख आदमी है। वहाँ गाय के गोशत की सिर्फ चार-गाँच दूकानें हैं। ये दूकानें भी सिर्फ अंग्रेजो ओर यहूदियों के लिए हैं। अफगानिस्तान में काम के लायक जानवर नहीं मारे जाते।

भारत के श्रविकांश मुसलमान शासकों ने हिन्दुश्रों के भावों का बराबर श्रादर किया। इतिहासकार 'हंटर' लिखते हैं-पारंभ में मुसलमान बादशाहों ने गोबध पर एक तरह का कर लगा दिया था जिसे 'जजारी' कहते थे। यह कर कसाइयों से बसूल किया जाता था। कीरोजशाह तुगलक के समय में यह कर जारी था। वर्नियर आदि विदेशी यात्री उस समय भारत अथि थे। उनके वर्णन में आता है कि उस समय गोवध मनुष्यवध की तरह दंडनीय था। उन लोगों ने बादशाह के भोज्य पदार्थों की जो सूची दी है, उसमें गोमांस नहीं है। १८ नवंबर, सन् १६२२ के 'तौफी हिन्द' नामक पत्र ने इस आश्रय का एक वक्तव्य निकाला था कि लोदी शासकों के समय भारत में कहीं गोवध नहीं होता १७वीं सदी में भारत आनेवाले यात्रियों ने ऐसी घटनाओं का उल्लेख किया है जिनसे प्रकट होता है कि गोवध करनेवालों को बादशाह प्राग्रदंड तक देते थे। सरने के समय, बाबर ने अपने पुत्र हुमायूँ के नाम गोत्रध के विरुद्ध एक पत्र लिखा था। बादशाह द्वारा हस्तास्त्ररित उस पत्र की मूल प्रांत भोपाल राज्य-पुस्तकालय में सरिवत है। उसका फोरो लेकर विहार के कांग्रेडी मुसलमान नेता डा॰ सैयद महमूद ने 'माडर्न रिव्य', (कलकत्ता) में एक विस्तृत लेख लिखा था। मुसलमानी शासन का अंत होने के बाद उस धर्म के नेताओं और आचार्यों ने जो फतने दिये तथा समय-समय पर मत प्रकट किये हैं उनमें से कुछ का विवरण नीवे दिया जाता है-

(१) गाय की कुर्वानी करना इस्लाम-धर्म का नियम नहीं है। (फतवे हुमायूनी, भाग १, एछ ३६०)

(२) बकरे श्रीर में इ की कुर्बानी भी गाय की कुर्वानी से अच्छी है। (दारउल मुख-

तियार, भाग ४, पृ० २२८)

(३) गाय की कुर्वानी की अप्रपेक्षा भेंड़-बकरे की कुर्वानी अच्छी है। (कस्तुनतुनिया के सादिक का फतवा)

(४) गाय की कुर्वानी आवश्यक श्रीर नैमित्तिक नहीं है। श्रगर कोई इसे छोड़

देता है तो धर्मविरुद्ध काम नहीं करता। (लखनऊ के मौलाना का फलवा)

(५) न तो कुरान श्रौर न अपरव की प्रथा ही गाय की कुर्वानी का समर्थन करती है। (इकीम अरजमल खाँ)

(६) गाय की कुर्वानी मुसलमानी धर्म का नियम नहीं है। ( मिया छोटानी )

(७) मुसलमान गाय नहीं मारें। यह इदीस के खिलाफ काम है। (मौ० इयात साइब)

(८) मुसलमान मुल्लाओं की राय लेकर अप्रमानिस्तान के अभीर ने गोबध रोकने के लिए कानून बनवाया था।

(६) सन् १६२३ में श्रक्षगानिस्तान के श्रमीर के फरमान के पश्चात् उसी तरह का मिलता जुलता फरमान हैदराबाद के निजाम ने निकाला था तथा श्रपने राज्य में गोबध बंद करवा दिया था।

मुसलमानों में ऐसे कितने ही सन्त, वैष्णव श्रीर कवि—कबीर, जायसी, रसखान, रहीम श्रादि—हुए हैं जिन्होंने मुक्त हृदय से गोरजा का समर्थन किया है ।

गोवध के लिए हिन्दू भी बहुत श्रंशों में जिम्मेवार हैं। श्रानेको हिन्दू प्रतिदिन गृही-निकम्मी गायों या बेलों को, कुछ रुपयों के लोग सं, कसाइयों हाथ बेच देते हैं। निर्दय हिन्दू किसान श्रोर गाड़ीवान भी गोजाति के साथ जो व्यवहार करते हैं वह सर्वविदित है। व एक प्रकार से नाममात्र के गोपूजक हैं। वास्तविक गोपूजक तो पाश्चात्य देशों के लोग हैं जो गोपालन में चरमोत्कर्ष तक पहुचे हुए हैं। हिन्दुश्रों की तरह वे गोपूजक तो नहीं हैं, किन्तु श्राधिक लाम के खयाल से ही सही, समुचित गोसेवा श्रावश्य करते हैं।

भारत के प्रसिद्ध विद्वान, भक्त श्रीर दार्शनिक डा॰ मुहम्मद हाफिज सेयद लिखते हैं—
"जब में इंगलैंड में था, मैंने वहाँ की बहुत-सी टुम्घशालाश्रों को देखा था। वहाँ का
उच्च कोटि का प्रबंध देखकर में तो श्राश्चर्यचिकत रह गया। लंदन की टुम्पशालाश्रों
की गायों को निश्चित समय पर भोजन दिया जाता है तथा प्रतिदिन स्नान कराया
जाता है। गाय दूहनेवाली ग्वालिनों के नख प्रतिदिन काटे जाते हैं। यदि चाहते
तो हम भी, श्रंग्रेजों की तरह, सावधानी से गोमाता का पालन-पोपण कर सकते थे।
श्रंग्रेज लोग शुद्ध गोदुम्ध श्रीर उसके पोषक तत्त्वों को बहुत महत्त्व देते हैं, परंतु हम
भारतवासी इन मृक प्राणियों के प्रति केवल मौखिक सहानुभूति दिखाकर ही पूर्ण
संतोष लाम कर लेते हैं श्रीर श्रपने धार्मिक भावों को कार्यरूप में बहुत कम परिणत
करते हैं।"

षया हिन्दू एक मुसलमान के उक्त हृदयोद्गार पर ध्यान देंगे ? हिन्दू-धर्म में विभिन्न मत हैं; उनमें बहुत-सी असमानताएँ भी हैं। किन्तु इन सब विषमताश्चों के बीच भी, गोरचा श्चौर गोसेवा ही वह केन्द्रविन्यु है जहाँ पर सभी एकमत हैं। मारत के पारसी, सिख, जैन, बौद्ध श्चादि सम्प्रदाय भी अपने अपने हिष्कोण से गाय का श्चादर करते हैं। श्चतएव, समस्त भारतीयों का यह परम कर्त्त व्य है कि वे कृषिप्रधान भारत के लिए श्चतीव उपयोगी जीव (गाय) के वास्तविक श्चादर श्चौर सेवा की भावना को सिक्तय महत्व दें। इसी भावना की नींव पर भारतीय संस्कृति का विशाल नृतन प्रासाद खड़ा हो सकता है जिसकी भव्यता समग्र भूमंडल की हिष्ट श्चपनी श्चोर श्चाकृष्ट करने में समर्थ होगी।

# चौथा परिच्छेद

## वर्णाश्रमधर्म तथा अस्पृश्यता

जिस देश में मानव-जीवन को उन्नत बनाने के लिए ऊँचे-से-ऊँचे सिद्धान्त बने हीं और ऊँची-से-ऊँची सामाजिक व्यवस्था विकसित की गई हो, वहाँ मानव-समाज के एक आवश्यक आंग को अस्पृश्य कहकर ठुकराया जाय—यह अत्यन्त दुःख और आश्चर्य की बात है। मनुष्यमात्र के निमित्त कल्यायकारी और गौरवान्वित मारतीय संस्कृति के लिए अस्पृश्यता बड़ा भारी लाञ्छन है। वेदों और स्मृतियों के माननेवाले उच्चवर्ष हिन्दू अपने ही समाज के एक आंग को काट-फेंकने में जरा भी नहीं हिचकते, बल्कि अपने इस कुक्तय को श्रति-स्मृति-सम्मत मानने की भूल करते हैं। इस दृषित मनोवृत्ति के कारण समाज और राष्ट्र का कितना अहित हो रहा है, यह किसी से छिपा नहीं है । इसीलिए वर्त्त मान युग के सर्वश्रेष्ठ मानव महात्मा गांधी का कथन था कि हमलोग अपने पूर्वजं के किये पापों को धोने के लिए हरिजनों की सेवा करते हैं।

## वैदिककाल में वर्णव्यवस्था

वर्णव्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख इमें ऋग्वेद (१०।६०।१२) में मिलता है-

ब्राह्मछोऽस्य मुखमासीद् बाहू राजन्यः कृतः । ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शहो खजायत ॥

श्रर्थात् — उस पुरुष (परमेश्वर) के मुख से ब्राह्मण, भुजा से चत्रिय, जंबा से वैश्य श्रीर पैरों से शृद्ध उत्पन्न हुए।

पुरुषसूक्त के उक्त मंत्र में अर्थशास्त्र के कार्यविभाग-सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है। समाज को पुरुष मानकर आलंकारिक भाषा में उसके भिन्न-भिन्न अवयवों का वर्णन किया गया है। शूद्रों को उस पुरुष के पैरों का स्थान दिया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार शरीर पैरों के आधार पर टिका हुआ है, उसी प्रकार समाज भी शूद्रों के बल पर टिका हुआ है।

१ देखिए, प्रो० शिवद्त्तशानी—भारतीय संस्कृति, पृष्ठ १७४ वि० घ० द०—५०

इस सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि अस्पृह्य जन शूदों से भिन्न हैं। किन्तु पुरुषसूकः में सम्पूर्ण सिष्ट की उत्पत्ति का वर्णन रहते हुए भी कहीं अस्पृष्यों का उल्लेख नहीं है।

पूर्वकाल में गो-इत्या, बाह्यण्-इत्या और भूण-इत्या करते जो पाये जाते थे उन्हें अभिशत होकर आयों की बस्ती से दिल्या की श्रीर रहना पढ़ता था। वे दिल के रूप में आयों की बस्ती में किर नहीं आ सकते थे। स्वीदय से पूर्व, आयों की बस्ती साफ करना, गौद्यों को चराना, मल-मूत्र उठाना, उनका दैनिक कार्य होता था। इस प्रकार प्रथम आयों में ब्राह्मण्, लित्र्य, वैश्य तथा श्रूद, चार वर्ण ही थे; किन्तु समय के पलटा ला जाने पर आयों ने पाँचर्य वर्ण को भी जन्म दिया।

यों, उस प्राचीनतम काल में चार ही वर्ण थे और पितलों की गस्ता अस्पृश्यों में होती'
थी। यजुर्वेद के ३० वें अध्याय में जो बहुत-सी जातियों का उल्लेख है, वह मिन्न-निष्प्र
व्यवसाय करनेवाले लोगों के विषय में है। जाति का तात्पर्य जन्म से है और वर्ण का कर्म से। मनु के अनुसार सुसस्कृत वर्णवाले—बाह्मस्स, ज्ञिय और वैश्य 'द्विजाति' कहलाते थे और असंस्कृत वर्णवाले शृद्ध। वैदिककाल में वर्ण और जाति में अन्तर माना जाता था। वर्ण-व्यवस्था गुस्-कर्म के अनुसार मानी जाती थी। तदनुसार कुलाल (कुम्हार), कर्मार (लुहार) आदि नामों के साथ-साथ तस्कर (चोर), क्लीव (नपुंसक), पुंश्वली (कुलटा स्त्री) आदि नाम भी जातियों के न होकर गुस्-कर्मानुसार है।

वत्त भान छूत-श्रञ्जूत की प्रधा न तो किसी विशेष नियम पर निर्धारित है श्रीर न उसका कोई शास्त्रीय श्राधार है। वेदादि शास्त्र तो उसके परम विरोधी हैं ही, स्मृतियों, सूत्रग्रन्थों, पुराणों तथा ऐतिहासिक ग्रन्थों से भी इसका खण्डन होता है। श्रृप्वेद (६।६८।१२) में कहा है—

> तं सखायः पुरोठचं यूयं वयं च सूरयः। श्रारनाम वाजगन्ध्यं सनेम वाजपस्त्यम्॥

अर्थात्—हे मित्रो ! तुम श्रीर इम मिलकर बलवर्द्ध क तथा सुगन्धियुक्त श्रम खाएँ अथवा सहभोज करें।

अथर्ववेद (६।३०।६) ने तो इस भावना को और भी अधिक स्पष्ट कर दिया है— समानी प्रपा सहवोऽसभागः समाने याकत्रे सहवो युनिकम सम्यचोग्निसपर्यतारा नाभिभिवाभितः।

अर्थात् — हे मनुष्यो ! तुम्हारे पानी पीने के स्थान एक हो; तुम्हारा खान-पान एक साथ हो। मैं तुम सबको एक ही प्रकार के नियमों के बंधन में जोड़ता हूँ। तुम सब मिलकर इस प्रकार अप्रिहोत्र आदि सार्वजनिक तथा सर्वोतकारी यह करो जिस प्रकार चक्के की नामि मैं डंडे दृद्ता से जुड़े रहते हैं।

इस मंत्र में सब मनुष्यों को मिलजुलकर खाने-पीने का आदेश दिया गया है, किसी को अञ्चल नहीं बताया गया है। शूद्र के प्रति पृशा के भाव का कहीं उल्डेख नहीं है, जैसा निम्निसिस मंत्र से भी स्पष्ट होता है—

प्रियं सा इत्यु देवेषु प्रियं राजसमा कृत्यु प्रियं सर्वस्य पर्यात एत शुद्र उतार्थे । अथर्व० १६।६२।१

सर्थात्, सुक्ते देवतास्त्रों तथा राजास्त्रों में प्रिय बनास्त्रो | मैं सबका प्रिय बन्, चाहे स्त्रार्य हो या शुद्ध |

इस मंत्र में आयों को श्रूहों में भी प्रिय बनने की शिकादी गई है। इस श्रूहों के प्रिय तभी हो सकते हैं जब इस उनके साथ अच्छा व्यवहार करें।

वैदिक काल में शृद्धों को भी वेद पढ़ने का पूर्ण अधिकार था. जैसा कि यजुर्वेद (२६।२) में कहा गया है—

यथेमां वाचं क्ल्याणीमावदानि जनेभ्यः।

अक्षराजन्याभ्यां शूद्राय च स्वाय चारणाय च।

भियो देवानां दिल्लाये दालुरिह भूयासमयं मे कामः

सम्ध्यतामुपमादो नभतु।

श्रर्थात्—में, परमेश्वर श्रीर राजा के सदृश सबको सुखदेनेवाली वाणी से समस्त उत्पन्न लोकों के हित के लिए ब्राह्मण, चत्रिय, वैश्य, शह, श्रयने श्रीर पराये, सब जनों को सर्वत्र उपदेश करूँ। मैं सर्वजन-हितकर वाणी बोलूँ जिससे में विद्वानों का श्रीर दिक्तण वृत्ति देनेवाले पुरुषों का भी इस राष्ट्र में या लोक में प्रिय होजें। मेरी यह कामना पूर्ण हो। श्रमुक पुरुष श्रीर मेरा श्रमुक प्रयोजन मुके प्राप्त हो, मेरे श्रमुकुल हो, मेरे श्रमुकी

यहाँ पर ब्राह्मण, ज्ञिय, वैश्य श्रीर शृद्ध, सभी का हितकारी बनने को कहा गया है।

सनु ने, श्रुति के श्रनुसार, श्रायों को चार प्रमुख भागों में विभक्त कर दिया, जिउसे
धर्म तथा सत्य की रज्ञा हो सके श्रीर समाज का कार्य सुचारुरूप से चले। श्रापने इन चारो
वर्णों के गुण श्रीर कर्म निम्नलिखित रीति से निर्धारित किये—

श्रध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा। दानं प्रतिप्रहं चैव बाह्यणानामकल्पयत्॥ १।८८

श्चर्थात्—परमेश्वर ने पढ़ना, पढ़ाना; यज्ञ करना, कराना; दान देना, लेना;—ये छः कर्म झाझाण के बढाये हैं।

प्रजानां रत्तर्गं दानमिन्याध्ययनमेव श्व। विषयेष्वप्रसक्तिश्च स्त्रियस्य समासतः॥१।८९

श्रर्थात्—प्रजाकी रज्ञा, दान, यश, पहना तथा विषयवासना से दूर रहना,—ये ज्विय के कर्म हैं।

पश्नां रत्तां दानिमञ्याध्ययनमेव च। वाश्विक्यं च कुसीदं च वैश्यस्य कृषिमेव च॥ १।६०

श्रयात्—पशुपालन, दान, यह, पद्ना, व्यापार श्रीर लेन-देन-थे वैश्य के कर्म हैं।

एकमेव तु शहस्य प्रमुक्में समादिशतः। एतेषामेव वर्णानां शुभूषामनसूर्यया ॥ १/६१ द्यर्थात्—शृद्ध का कर्म मुख्यरूप से केवल तीनों वर्गों की सेवा-सहायतामात्र ही रहेगा जिसे वे द्वेषरहित होकर करने में समर्थ हो सकें।

मनु महाराज के उपर्युक्त विधान के अनुसार, आर्यजाति चार वर्षों में वँट गई। जो आर्यजन वेदपाठ, वीरता तथा व्यापार करने में अशक्त थे, वे स्वभावतः शूद्र-वर्षा में आ गये।

किन्तु मनु ने अपने विधान में कहा है कि ब्राह्मण, च्रिय, वैश्य तथा शूद्र जन्मतः नहीं माने जा सकते; कोई नीच वर्ण का व्यक्ति बुद्धि तथा प्रतिभा के बल पर अपने से ऊँचे वर्ण में भी लिया जा सकता है। इसी प्रकार कोई ऊँच वर्ण का व्यक्ति भी अपने कुलित कमों और कुसंस्कारों के कारण अपने से नीच वर्ण में भी आ सकता है। यथा—

#### शुद्रो ब्राह्मण्डामेति ब्राह्मण्यचैति शद्रताम्। स्त्रियाज्ञातमेवन्तु विद्याद्वेश्यात्त्रथैव च ॥१०।६४

श्रर्थात्—शृद्ध ब्राह्मस्यत्व को प्राप्त हो जाता है श्रीर ब्राह्मस्य शूद्धत्व को । इसी प्रकार जित्रय तथा वैश्य को भी जानो ।

#### बाह्य और शूद्र के लच्च

महाभारत के शान्तिपर्व (श्रध्याय १८६) में महिष भरद्वाज ने भृगु श्रृपि से पूछा— 'हे द्विजोत्तम, ब्राह्मण केंसे होते हैं । ज्ञिय, वैश्य और शूद केंसे होते हैं ?' भृगु ने उत्तर दिया—'ब्राह्मण वही है जो यथाविधि सुसंस्कृत, पवित्र, वेदाध्ययनशील, षट्कर्मान्वित, सदाचारी, विद्याव्यसनी, गुरुपिय, नित्यवती और सत्यपरायण हो । जिसमें सत्य, दान, श्रद्धोह (मैत्री), श्रक्र्रता, लज्जा, स्मा और तप है, वही ब्राह्मण है ।' ज्ञित्रय और वैश्य के सम्बन्ध में बताने के बाद भृगु कहते हैं—'जो नित्य सब प्रकार की वस्तुएँ खाता है, जो श्रप्यित्र है, जो सब तरह के कमं करता है, जो वेद को त्याग कर श्राचारहीन हो" गया है, वही शूद्ध है ।' श्रागे चलकर महिष् कहते हैं—'जन्मजात शूद्ध यदि चरित्रवान श्रीर सुसंस्कृत हो तो वह शूद्ध नहीं रहता श्रीर यदि उपर्युक्त लज्ञण जन्मना ब्राह्मण में न हों तो यह ब्राह्मण नहीं रहता ।' महाभारत में इस प्रकार का कथन श्रादिपर्व, बनपर्व, उद्योगपर्व श्रादि में भी श्राया है। श्रनुशासनपर्व (१४३।५०) में तो पार्वती से शिव स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि द्विजल्ब का कारण केवल चरित्र ही है; चरित्र हो तो कोई भी ब्राह्मणत्व प्राप्त कर सकता है।

वायुपुराण (८।१३४) में कहा गया है कि श्रादिकाल में न तो वर्णव्यवस्था थी। श्रीर न वर्णसंकरता। श्रादिकाल में श्रुमाश्रुभ कर्मी के श्रनुसार ही ब्राह्मणादि वर्ण उत्पन्न हुए थे।

बसपुराय (२२३।५३) में कहा है कि शूद्र भी यदि निगमागम-सम्पन्न और सुसंस्कृत हो तो वह द्विज हो जाता है। इसके विपरीत, ब्राह्मण भी शूद्र हो जाता है (२५३।५४)। आगो (२५३।५५) कहा है कि ब्राह्मण शुनि-कर्म-परायण शूद्र को भी सेवा करेगा—यह मत स्वयं ब्रह्मा का है।

महर्षि कवष ऐलूष श्द्रीत्पन्न थे, किन्तु उपर्युक्त विधान के अनुसार, विद्याप्ययन तथा अपने उन्हल्ल चरित्र के बल से बेदमंत्रों के द्रष्टा हुए। मंत्रद्रष्टा ऋषि कान्तिवत, घोषा, कान्नीवती आदि भी शृद्ध थे। ऐतरेयबाझ ख के रचिता ऐतरेय ऋषि भी शृद्ध थे। उनके सम्बन्ध में आचार्य नितिमोहन सेन ने लिखा है कि एक ऋषि की इतरा या शृद्धा पत्नी से उत्पन्न पुत्र को गोद में लेकर उसे नाना तत्त्वों का उपदेश दिया और बेचारे ऐतरेय की उपन्ना की। दुःखित होकर ऐतरेय ने अपनी माता से अपने मन का दुःख बताया। उनकी माता ने अपनी कुलदेवी मही का स्मर्था किया। शृद्ध गया तो मही की ही सन्तान हैं (Children of the soil)। पृथ्वी-गर्भ से देवी अविभूत हुई और ऐतरेय को दिन्य सिहासन पर विठा सर्वोत्तम ज्ञान देकर तिरोहित हुई। तपस्या तथा उक्त प्रकार से प्राप्त कान के बल पर उन्होंने जिस ग्रन्थ की रचना की वही अहम्बेद का सबसे ओष बाझ पर ऐतरेयबाझ ए हैं। मही देवी से शिन्हा पाने के कारण ऐतरेय महीदास भी कहलाते हैं।

श्चतएव, शूद्र श्रस्पुश्य नहीं समका जाता था श्रीर न घृणा का पात्र ही था। उसे भी समज में उपयुक्त स्थान प्राप्त था। विभिन्न वर्णों के लोग योग्यपात्र निर्वाचन-पूर्वक श्रापस में रोटी-बेटी का व्यवहार किया करते थे। विवाह में प्राचीन श्रायों को वर्ण-त्रिमेद मान्य नहीं था। किन्तु मनु ने श्रपने विधान में निम्नलिखित सिद्धान्त निरूपित किया है—

श्रूरेव भार्या शद्रस्य सा च स्वा च विशः स्मृते । ते च स्वा चैव राक्षरच ताश्च स्वा चामजन्मनः ॥३।१३

श्रर्थात्—शृद्ध की स्त्री शृद्धा हो, वैश्य की स्त्री वैश्या तथा शृद्धा हो श्रीर ब्राह्मण् की स्त्री ब्राह्मण् की स्त्री ब्राह्मण् की स्त्री ब्राह्मण् की स्त्री ब्राह्मण् स्त्री हो।

इस प्रकार, मनुकाल में भी शूद्र की कन्या अन्य उच्च वणों से ज्याही जाती थी। इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं माना जाता था। किन्तु शूद्र का ब्राह्मण-कन्या से विवाह हैय समक्ता जाता था। शास्त्र के मत से, अनुलोम विवाह तो मान्य था, किन्तु प्रतिलोम विवाह (ऊँचे वर्ण की कन्या का नीच वर्ण के वर के साथ विवाह) मान्य नहीं था। तो भी अनेक प्रतिलोमज सन्तानें अपने सदाचार श्रीर तपस्या के कारण ब्रह्मांयों द्वारा सम्मानित हुई। प्रतिलोमज रोमहर्ष स्तपुत्र ने नैमिपारएय में शौनकादि ऋषियों को भागवत की कथा सुनाई थी।

अ.घर स्वामी ने भी अपनी टीका में 'उन्हें सूत प्रतिलोमज' कहा है। परन्तु प्रति-लोमज होने से रोमहर्षण का स्थान नीचा नहीं गया हो था। 2

याज्ञवल्क्यस्मृति में भी पितितों का अधर्म से उपाजित किया हुआ धन लेने का निषेध किया गया है। किन्तु पितितों की कन्या का ग्रहण करने का निषेध नहीं है। कन्या के लिए उपवास का जो बन्धन लगाया गया है, वह केवल इसीलिए कि कदाचित् कन्या ने पितित पिता के घर में रहते हुए कभी अभस्य-भज्ञण किया हो तो वह उपवास करके शुद्ध हो जाय। मनु के अतिरिक्त, महाभारत के अनुशासनपर्व (अध्याय ४७ १लो० २।४) में भी ब्राह्मणों को चारों वणों की कन्या से विवाह करने की अनुमति दी गई है। इससे

१ भारत में बातिमेद, पृष्ठ ८५ २ भारत में बातिमेद, पृष्ठ ६०

विदित होता है कि शूद्ध अञ्चल नहीं थे। उत्पर के प्रमाशों में पतितों तथा शुद्धों की कृत्याओं से विवाह करने की जो व्यवस्था दी गई है उसके अनुसार, समय-समय पर विवाह होते रहे हैं। कहा है—

#### अज्ञमाला वशिष्ठेन संयुक्ताऽधमयोनिजा। शारंगी मन्दपालेन जगामाभ्यहंगीयताम्॥ १।२३

अर्थात्—अधम योनि में उत्पन्न होकर भी अनुमाला ने वशिष्ठ से तथा शारंगी ने सन्दमाल से विवाह करके सम्मान पाया।

भविष्यपुराण (४२। २२-२४) में खुले-खजाने जातिमेद पर आक्रमण किया गया है। लिखा है कि कैवर्त-कन्या से व्यास का और चायडाली से पराशर मुनि का जन्म हुआ। शुकी से शुकदेव तथा उल्की से कगाद मुनि पैदा हुए। मृगी से शृंगी ऋषि और गिणिका से विशिष्ठ ऋषि उत्पन्न हुए। मुनियों में श्रेष्ठ मन्दपाल 'लाविक' से उत्पन्न हुए और अपने कर्मकल से ब्राह्मण बन गये। कैवर्त की रूपवती कन्या सत्यवती का विवाह पायडवों के प्रिपतामह शान्तनु के साथ हुआ। इसी प्रकार महाभारत-शान्तिपर्थ (२६६। १४-१६) में हम पराशर ऋषि का प्रसंगवश यह उद्गार पाते हैं— 'हे राजन! मेरे नाना, शृंगी ऋषि, कश्यप, वेद, तायडव, काझीवान, कमठ, यवकीत, द्रोण, आयु, मातंग, दत्त, द्रुपद, मात्स्य आदि बहुत-से ऋषि नीच कुल में उत्पन्न हुए थे, फिर भी तप ल्या वे राध्ययन से वे श्रेष्ठता को प्राप्त हुए।'

स्मृतियों तथा सूत्रग्रन्थों में शूद्रों श्रीर श्राख्तों के वर का बना हुआ। श्राच खाना भी विहित था। मनु ने कहा है—

#### संवत्सरेेेेे पति पतिने सहाचरव । याजनाम्यापनाद्योनाञ्च यानासनारानाद ॥ ११।१८०

श्चर्थात्—एक वर्ष तक पतितों के साथ मिलकर यह कराने, पढ़ने श्चीर योनि सम्बन्ध करने से मनुष्य पतित हो जाता है। परन्तु एक श्चासन श्चीर एक यान पर बैठने तथा सहभोज करने से पतित नहीं होता।

इस श्लोक में मनु ने पतितों की भी ऋछूत नहीं माना।

बराइपुराण (३८ । ११-३०) में दुर्वासा ऋषि के एक व्याध के घर पर भोजन करने का उल्लेख हैं। व्याध के पास जाकर ऋषि कहते हैं—'हे व्याध, मैं बहुत भूखा हूँ। मुक्ते जी, गेहूँ, चानल आदि अन द्वारा उत्तम संस्कार के साथ तैयार किया हुआ मोजन दो, क्योंकि मैं इसी आशा से तुम्हारे घर आया हूँ कि मुक्ते यहाँ भोजन मिलेगा।' तन व्याध ने घर में जाकर, जो भोजन तैयार था, लाकर ऋषि को दे दिया। जब दुर्वासा की सुधा शान्त हो गई तब प्रसन्न होकर उन्होंने उसकी रहस्य-सहित वेद पढ़ाया। इससे यह साथ है कि उस काल में शूबों का वेश्याट भी मान्य था।

स्पृतियों, पुरायों तथा सूत्रप्रनथों में के लि शृद्धों के हाथ और घर का अस खाने की ज्यवस्था ही नहीं दी गई है; बल्कि, इलके अनुकार, शृद्ध सदा ही दिजों के अर रक्षोई आदि

बनाते ये और दिज उनके घर का अंक भी खोते थे। बाद में इस व्यवहार का निष्धें

पूर्वोक्त बर्गन से स्पष्ट है कि प्राचीनकाल में शुद्ध और पतित भी श्रष्ट्रत नहीं थे। वे वेदादि शास्त्र पढ़ते थे। दिन उनके हाथ और घर का बना हुआ भोजन करते थे, साथ-साथ, उनकी कन्याओं से विवाह भी। इस प्रकार, शूद्ध और पतित उचित व्यवसाय करते हुए आत्मोन्नति कर सकते थे।

उपयुक्त प्रमाखों पर विचार करने से यह राष्ट्र हो जाता है कि प्राचीनकाल में समाज 'अम-विभाजन' के सिद्धान्त पर अवलम्बित था। संबकी विवाह दि का पूर्ण स्वतन्त्रता थी। इतिहास से पता चलता है कि पाँचवीं शताब्दी तक जातिभेद के कुंठित विचार समाज में नहीं फैले थे। अतएव, उस समय तक जितने भी विदेशी आये, उन सबकी इमारा समाज पचा गया। किन्तु मुसलमानों के आते ही इमारे समाज को मन्दामि रोग हो गया और उसका शरीर सड़ने लगा। परिग्रामस्वरूप, भारत की सामाजिक स्थिति असन्तोपपद हो गई। धार्मिक प्रन्थों के सच्चे मर्स धीरे-धीरे भुलाये जाने लगे। अहिसा के सिद्धान्त के कारण भी शाकाहारी लोग, मांसाहारियों के साथ, भोजन न कर सके। इस-लिए भोजन के नियम बनने लगे। कमशः रीति-रिवाजों की भिन्नता के कारण भी समाज के छोटे-छोटे टुकड़े होने लगे। फल यह हुआ कि प्रत्येक वर्ण में भोजन-विवाह-संबन्धी भिन्नता आ गई। ऊँचे वर्णों की देखादेखी, शहीं ने भी अपने की उपवर्णों में विभाजित कर लिया। जो शद्र भारतीय समाज की सफाई के जिम्मेवार थे, किन्तु पिछड़े हुए थे, वे अद्भुत समभे जाने लगे। उन लोगों को बस्ती से बाहर रहना पहता था। गरीबी के कारण वे सभ्य ढंग से नहीं रह पाते थे। उन्हें श्रीर भी बहुत-सी कठिनाइयों का सामना करना पढ़ता था। धीरे-धीरे उन अन्यजों में भी छोटे-छोटे विभाग बन गये और छुआ छुत का रोग फैल गया।

#### वर्णव्यवस्था की जटिलता का परिणाम

पराशरस्मृति ने निम्नलिखित बातों को कलि में निषिद्ध घोषित किया है-

(१) दिजों का असवर्ण-विवाह। (२) शुद्ध भृत्यों के हाथ से ब्राह्मणादि का अवस्य । (३) यतियों द्वारा सर्ववर्ण का अवस्य हुए।

इन निषेधों के संबन्ध में शामशास्त्री कहते हैं कि बौद्ध और जैनधर्म का वैराग्य-प्रधान मत श्रीर कुच्छाचार ही इनके कारण हैं। ऊँचे वर्ण के लोगों ने जीवहिंसा छोड़ी, किन्तु शुद्रों ने नहीं छोड़ी। इसीलिए शुद्रों के हाथ का श्रन्न निषद्ध हुआ। १

श्राज भी, जगनायपुरी तथा श्रीवदरीनारायगा में श्रन्न जल के स्वर्श का विचार नहीं है। किन्तु वहाँ भी मन्दिर में हीन जाति के लोग प्रवेश नहीं पाते हैं।

मालावार के नाम्बूदी बाहाया अञ्चल नायरों की लड़कियों के साथ यहस्थी चलाते हैं। वे दिन में इनका स्पर्श नहीं करते, और प्रात:काल स्नान करके शुद्ध हो जाते हैं। इस

१ पराशरमाधव, प्रथम अध्याय, पृष्ठ १२३-२५, आचारकारढ

<sup>ं</sup> २ भारत में बातिमेद, एष्ट भूं

अकार नायर स्त्रियों के साथ नाम्बूदी बाधायों का सम्बन्ध तो होता है, पर नायर से खू जाने पर वे अपवित्र माने जाते हैं।

यह जातिमेद बढ़ते-बढ़ते पराकाष्ठा पर पहुँच गया । दिख्यामारत में, उल्लादन जाति के लोग यदि चालीस हाथ के मीतर आ जायँ तो शृह भी दूषित हो जाता है, ब्राह्मसादि की तो बात ही क्या ! दिख्या में नीच जाति यदि ब्राह्मसा के मुहल्ते में आ जाय, अथवा आह्मसा नीच जाति के मुहल्ते में चला जाय, तो खुनखराबी की नीवत आ जाती है।

#### जातिमेद का परिणाम

मनुष्य-समाज में ऊँच-नीच का मेद सर्वत्र है, किन्तु हमारे देश के जातिभेद-सा श्रीर कहीं नहीं है। श्रन्यान्य देशों में, समस्त भेदों के भीतर धर्म ही देश्य स्थापित करता है, किन्तु हमारे देश में जातिभेद की दीवार ही धर्म पर खड़ी की गई है। सहजबुद्धि इस भेद को स्वीकार नहीं करती।

जिस महान उद्देश्य से वेदों ने वर्णव्यवस्था चलाई थी, उसके अन्तर में जो महान आदर्श निहित था, उससे आदर्श समाज-व्यवस्था कायम हुई। वर्णाश्रमव्यवस्था द्वारा मानवमात्र का परमकल्याग्-साधन ही उनका अभीष्ट था। किन्द्र, कालान्तर में, वर्णव्यवस्था के पूर्णत्या जन्मगत हो जाने के कारण, भारत की अवनित होने लगी। अनेक भारतीय, हिन्नू-समाज से अलग हो गये अथवा बलात् अलग कर दिये गये। वेसनगर में प्राप्त सन् ईसवी-पूर्व की दूसरी शताब्दी के एक शिलालेख से जान पहता है कि तच्चशिला-वासी प्रीक नरपति हेलियोडोरस ने जो परमभागवत था, गरुइध्वज बनवाया था। कनिष्क, हुविष्क आदि शक्तिशाली राजा, जो विदेशी थे, भारतीय समाज में अनायास ही गृहीत हो गये। काडवाइसर परममाहेश्वर (शैव) हो गये थे। श्रीनगर (कश्मीर) के राजा मिहिरकुल ने मिहिरेश्वर महादेव की स्थापना की थी। इस प्रकार नाना युगों में नाना स्थानों से आये हुए शक, हूगा, यवन, काची, मीना प्रभृति वीरों के दल भारतीय समाज की शिक्त को संजीवित रखते रहे। हाल में जयन्तिया, काछारी, मिणपुरी आदि जातियों ने भी हिन्द-समाज का अंग पृष्ट किया है।

किन्तु समय ने पलटा खाया। एक श्रीर तो श्रन्यान्य धर्मावलम्बी नाना उपायो से श्रपनी जन-संख्या बढ़ाने लगे, श्रीर दूसरी श्रीर, हिन्दू श्रपने समाज के श्रंगों का विच्छेद करने लगे। भारत के इतिहास में यह कथा श्रत्यन्त दुःखद श्रीर लज्जाजनक है। इससे हिन्दू-समाज का कमशः खय होता जा रहा है। हिन्दू-समाज में बाहर से श्राने का रास्ता बन्द है। घर का श्रादमी भी यदि एक बार बाहर चला गया तो फिर उसका घर में श्राना श्रसम्भव ही है। भीतर श्राने में प्रधान बाधा जातिभेद है। यदि बाहरवालों को भीतर खुलाया भी जाय तो समस्या यह होती है कि उन्हें रखा जाय किस जाति में १ इसी कारण स्वामी श्रदानन्द तथा आर्यसमाज का शुक्त-श्रान्दोलन सफल नहीं हुआ। अनेक विधर्मी शुद्ध होने पर भी समाज में यथो चित स्थान न पा सके और वापस हो गये। करमीर श्रीर पूर्वी बंगाल में युसलमानों की बहुलता हसी निन्दुर कायड का दुष्यरिचाम है। फिर श्रपना जब एक बार पराया हो जाता है तब उसकी प्रतिकिया बड़ी ही प्रचएड

और निर्मम होती है। कालापहाड़ की कथा इसका ज्वलन्त उदाहरण है। जो अपमानित करके जाति से बहिण्कृत किया जायगा वह उस अपमान को अला कैसे मूल सकेगा।

जातिमेद के कारण जो एक बड़ा ही निष्ठ्र कारड चलता आया है, वह यह है कि बहुत-से हिन्दू जो वर्मा आदि देशों में जाकर वहाँ की कियों से विवाह कर लेते हैं, उन्हें लेकर घर नहीं लीट सकते। उन्हें जाति-पाँति का भय रहता है। स्वदेश लीटते समय उन्हें अपनी कियों और सन्तानों-सहित विधर्मियों की शरण होनी पड़ती है। इस प्रकार हिन्दू-समाज तिल-तिल अजिता जा रहा है।

जब हिन्दू-समाज में जातिमेद की प्रथा इतनी जिल्ल श्रीर कठोर नहीं हुई थी तब हिन्दु श्रों ने नाना देशों में जाकर नये-नये उपनिवेश स्थापित किये थे। उन दिनों भारतीय संस्कृति ब्रक्षदेश, स्याम, कंबोढिया, जावा सुमात्रा, बाली ब्रादि द्वीपों तक ही नहीं फैल सकी थी, श्रापितु, सुदूर श्रमेरिका तक भी हिन्दू-संस्कृति का प्रसार हुआ। था। जब भारत में छुआ। छूत का विचार प्रबल हुआ। तभी समुद्रयात्रा निपिक हुई श्रीर साथ ही-साथ, पृथ्वी के श्रन्यान्य स्थानों से भारतीय समाज का सम्बन्ध दूट गया। ऐसे ही समय में पश्चिम की श्रोर से भारत पर श्रनेक श्राक्षमण हुए। जिन देशों में जातिमेद नहीं है उन देशों के लोग बाहरी श्राक्रमण होने पर सम्मिलित शक्ति से लक्ते हैं। इस देश में युक्ष करना एक श्रेणी-विशेष का कार्य माना जाता था। परिणाम यह हुआ। कि जब यह श्रेणी-कृतिय जाति—गरस्परिक फूट श्रीर श्रसंगठित होने के कारण पराभूत हो जाती थी तब बाकी लोग श्रमहाय होकर किकर्ता व्यविमृद्ध हो जाते थे। इस प्रकार श्राक्रमण-कारियों को बराबर सुविधा श्रीर उत्ते जना मिलती गई।

जिस हिन्दूजाति ने ही बाहर से आनेवाली कितनी जातियों को अपने में मिला लिया, जिसमें संसार को अपना कुटुम्ब बनाने की अद्भुत इसता और एकत्व स्थापित करने की महत् आकां हा थी, वह आप अपने ही श्रंग को सदा के लिए अछूत ठहराये, इस बात की बुद्धि श्रंगीकार नहीं करती। अतएव बीसवीं सदी के सर्वश्रेष्ठ मानव महात्मा गांधी ने यथार्थ ही कहा है कि 'श्राळूत्वन धर्म-विहित नहीं है, बिल्क यह शतान का धर्म है।'

श्रस्पृश्यता का रिवाज श्रनीतिमृलक है; जंगलीयन श्रीर क्रूरता से भरा है। जो समाज ऊँच-नीच के मेदो की प्रथा पर श्राश्रित है उसका नाश होता ही है। श्रतएव ज्यों-ज्यों श्रपनों के प्रति घृषा की भावना भारत में बढ़ती गई, भारत का पतन होता गया।

श्रास्पृश्यता का निवारण श्रव एक निर्विवाद विषय हो गया है। इस प्रथा का मूल श्रीर श्रीचित्य किसी समय चाहे जो भी रहा हो, श्राज तो यह एक ऐसी निर्दय रूढ़ि-मात्र रह गई है जो लोगों के जायत् धार्मिक विचारों श्रीर विश्वासों पर श्राधात पहुंचा रही है।

हिन्दूधर्म तो हमें यह उपदेश देता है कि सारी मनुष्यजाति को हम एक अविभक्त कुटुम्ब समर्के और हममें से प्रत्येक न्यक्ति समाज के हर-एक मनुष्य-द्वारा की हुई बुराई के लिए अपने की जिम्मेवार समके।

वि० द०-- ५१

हिन्दू-परम्परा प्रेम श्रीर सहिष्णुता के सिद्धान्तों पर स्थापित है। इसका पोषण कबीर, गौरांग, श्रानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम, नरसी मेहता तथा तमाम द्राविह श्रालवार-साधु-संतों की मंडली द्वारा हुश्रा है। उन लोगों ने सामाजिक मेल-जोल के मार्ग में श्रानेवाली बाधाश्रों को केवल हटाया ही न था, बल्कि उनका जोरदार खण्डन भी किया था।

यह हमारा दुर्भाग्य है कि इतनी उज्ज्वल परम्परा के रहते हुए भी आज हम अपने ही एक तिहाई भाइयों के साथ हृदय-शून्य वर्ताय करते हैं, उन्हें कुतों या पालतू जानवरों से भी बदतर समकते हैं। गांधीजी ने भारतीय समाज से इस कलंक को दूर करने का आम-रख प्रयत्न किया। उन्होंने अछूतों को हरिजन के नाम से सम्बोधित किया और उनके मन्दिरप्रवेश का आन्दोलन चलाया। उन्हों के प्रयन्न का फल है कि भारतीय संविधान में अस्प्रयता अवेध घोषित की गई है।

्ययंपि अस्प्रथता अभी बिल्कुल दूर नहीं हुई है तथापि आशा है कि निकट-भविष्य में यह निमू ल हो जायगी, जिसके परिणामस्त्ररूप भारत अपनी पूर्व-गौरव-गरिमा को पुनः प्राप्त कर सकेगा।

# श्राठवाँ खण्ड

# पहला परिच्छेद वर्त्तमान काल

## धर्म और सम्प्रदाय की वर्चमान स्थिति

भारत-सरीखे बड़े विस्तार श्रीर श्राबादीवाले देश में--जिसके श्राचार-विचार के विकास का इतिहास संसार में श्रत्यन्त प्राचीन है, जिसके जन-समुद्र में समय-समय पर बाहरी सरिताएँ आकर मिलती गई हैं-धार्मिक सम्प्रदायों के अगिषात विभाग होना श्रस्याभाविक बात नहीं है। पिछले श्रध्यायों में उन्हीं मत-मतान्तरों का उल्लेख किया गया है जिनके अनुयायियों की संख्या और साहत्य नगरय नहीं है; फिर भी श्राबादी का एक भारी श्रंश ऐसा भी है जो अपने की किसी सम्प्रदाय, पन्य या मत में नहीं गिनता और अपने को साधिकार हिन्दू कहता है; क्योंकि वह किसी-न-किसी हिन्द जाति या त्रिरादरी का है। उसके चौके-चूल्हे, खान-पान, पर्व-त्योहार, जन्म, विवाह. प्रेतकर्भ, श्राद श्रादि के काम-काज हिन्दू-रीति-रस्म के साथ होते हैं। उसका धर्म भी हिन्द-धर्म है, जिसके अनुसार वह किसी देवी या देवता की पूजा और भजन भी करता है जिसमें परमात्मा, परमेश्वर, भगवान या प्रभु की भावना भरी होती है। उसके यहाँ नवरात्रों में दोबारा नवदुर्गा की पूजा होती है-साथ-साथ रामनवमी, गंगादशहरा, श्रावणी, जन्माष्टमी, पितृपत्त, विजयादशमी, दीपावली, प्रबोधिनी एकादशी, कार्तिक-पूर्शिमा, संकान्ति, वसन्त-पंचमी, शिवरात्रि, होली आदि पर्व-त्योहार और वत मनाये जाते हैं और विविध देवताओं की पूजा होती है। ऐसे लोगों को साधारखतया स्मार्च कहते हैं। स्मार्त-वर्म कोई सम्प्रदाय या पन्य नहीं है। इसे साधार जन-समुदाय का धर्म समस्ता चाहिए।

भारत की हिन्दू जनता को हम सात धार्मिक विभागों में बाँट सकते-

(१) वे जो देवी-देवतस्त्रों को पूजते हैं, पर्व-त्योहार मनाते हैं श्रीर कुछ श्रावश्यक संस्कार करते हैं तथा अपना कोई उपास्य देव अथवा विशोध दार्शनिक भाय या प्रवृत्ति नहीं रखते। ऐसे हिन्दुओं की संख्या सबसे ऋषिक है।

१ हिन्दूत्व, पृष्ठ ७५३-५६

श्रहमात्मा हि लोकानां विश्वानां पाण्डुनन्दन । तरमादात्मानमेवामे ठद्रं सम्पूजयाम्यहम् ॥ यद्यहं नाक्षयेयं वे ईशानं वरदं शिवम् । श्रात्मानं नार्षयेत्कश्चित् इति मे भावितात्मनः । मया प्रमाणं हि इतं लोकः समनुवर्तते । प्रमाणानि हि पूज्यानि ततस्तं पूजयाम्यहम् ॥ यस्तं वेत्ति स मां वेत्ति योऽनुतं सहि मामनु । ठद्रो नारायण्श्चैव सस्वमेकं द्विधा कृतम् ॥

भावार्थ यह कि रुद्र और नारायण एक ही सत्ता के दो नाम हैं। यह बात आज भी भागवत-सम्प्रदाय के अनुयायी मानते हैं।

साम्प्रदायिक फूट और विरोध से होने ताली हानियों को खूब समफ्तकर ही शंकराचार्य ने अनेक सम्प्रदायों का खरखन करके अपने स्थापित स्मार्त्त में सबका समन्वय किया। परन्तु यह भी उनका केवल व्यवहारमात्र था। वस्तुतः वे अद्वैतवादी थे। जैसा हम पहले कह आये हैं, वे जगत् को मिथ्या और मृक्ति को ज्ञान-प्राप्य ही मानते थे।

यद्यपि पुराणों और इतिहासों में दार्शनिक दृष्टि से भी समन्वय देख पढ़ता है, तथापि दर्शनों में सिद्धान्तमेद का पूरा समन्वय कृष्ण मिश्र के 'प्रवीधचन्द्रोदय' नाटक में देखा जाता है। इसमें रूपक-द्वारा यह दिखलाया गया है कि छहां आस्तिक-दर्शन विविध दृष्टिकोणों से परमात्मा का ही प्रतिपादन करते हैं। विज्ञान भिद्धु ने भी 'सांख्यप्रयचनभाष्य' में बड़ी योग्यता और स्पष्टता से सिद्ध किया है कि छहों दर्शन परस्पर-विरोधी लगते हुए भी एक ही परमात्मसत्ता का प्रतिपादन करते हैं। 'प्रस्थानमेद' में मधुसूदन सरस्वती ने भी बड़ी सुन्दरता से इनका दार्शनिक समन्वय किया है। इस तरह भगवतधर्म और स्मात्त के अतिरिक्त अन्य विद्वानों और दार्शनिकों के प्रयत्न से भी पहले का कट्टरपन समय पाकर धीरे-धीर ज्ञीस होता गया। इधर बहुत दिनों से सम्प्रदायवादियों में पारस्परिक सहनशीलता काफी बढ़ गई थी और समन्वयवाद लोकप्रिय हो चला था, परन्तु १६ वीं शता बदी के अनितम चरण में सम्प्रदायिक विचारों के पुनः प्रचार से समाज में फिर खलवली मच गई और आपस के काड़े बढ़ चले।

#### हिन्दू-व्रत

हिन्दुन्नों में बत ग्रीर उपवास की बड़ी महिमा है। प्राचीनकाल में तो ग्रांतकुच्छ श्रीर वान्द्रायण-सदृश बड़े कटोर बत भी किये जाते थे। श्रांतिकुच्छ में केवल एक कीर मोजन किया जाता था। वहाँनी दिन का बत था। चान्द्रायणवत पूर्णिमा को १५ कीर पायस खाकर श्रारम्भ किया जाता था। उसके बाद प्रत्येक दिन एक कीर कम खाया जाता था। उसके बाद फिर एक-एक कीर कम से भोजन बढ़ाया जाता था ग्रीर श्रमावस को पन्द्रह कीर भोजन करने का विधान था। इस प्रकार यह बत एक महीने का था। वर्त्तमानकाल में ये दोनों वत प्रचलित नहीं हैं। वैष्णव कोग प्रतिमास दोनों एक।दिशयों

- (२) वे जो सभी देवी-देवतद्यों को पूजते हैं; सभी पर्व-त्योहार मनाते श्रीर मुख्य-मुख्य संस्कार करते हैं, परन्तु, साथ-साथ, श्रपना कोई विशेष उपास्य देव भी मानते हैं, उसका भजन करते हैं श्रीर विशेष दार्शनिक भाव या प्रवृत्ति भी रखते हैं—यद्यपि श्रपने को किसी विशेष पन्थ या सम्प्रदाय का नहीं समझते या बतलाते।
- (३) वे जो किसी विशेष पन्थ, सम्प्रदाय या मत के अनुयायी हैं और उसी के अनु-कूल अपना आचार-विचार और व्यवहार रखते हैं; उन संस्कारों, वत-त्योहारों, उत्सवों और सिद्धान्तों या दार्शनिक विचारों को मानते हैं जो उनके सम्प्रदाय, पन्थ या मत के अनुकूल पड़ते हैं।
- (४) एक ऐसा विभाग भी है जिसमें आर्यसमानी सुख्य हैं, जो देवी-देवता, श्रव-तार श्रादि नहीं भानते; किन्तु निराकार ईश्वर की उपासना करते श्रीर वेद को ईश्वर का वाक्य समस्ते हैं।
- (५) एक समुदाय शुद्ध वेदान्तियों का है जो अपने को ही ईश्वर मानता है, 'सोऽहम्स्म' श्रीर अपने शुद्ध स्वरूप की उपासना करता है। इस समुदाय का उपासना-मंत्र 'श्रोम्', 'सोऽह्म' श्रादि है।
- (६) एक समुदाय सुपारवादी हिन्दुश्रों का हैं जिसमें राधास्वामी, कवीरपन्थी श्रादि सम्मिलत हैं जो निराकार ईश्वर की उपासना करते हुए गुरु एवं गुरु-वाक्यों का श्रादर करते हैं; किन्तु वेदादि में विशेष श्रास्था नहीं रखते।
- (७) एक विभाग उन लोगो का है जो जन्म से हैं तो हिन्दू परिवार के अंग, परन्तु आपने को अनीश्वरवादी कहते हैं और किसी तरह का धार्मिक बन्धन नहीं मानते।

#### समन्वय का प्रयत्न

विभिन्न सम्प्रदायों के आपसी भेदमान को मिटाने का प्रयत्न इतिहासकाल में भागवत-धर्म ने किया। जगद्गुर श्रीशंकराचार्य ने जब विशेपरूप से पंचदेवीपासना प्रचलित की तब स्मात्तमत सबल होने लगा, जिसका परिणाम है कि आज भारतवर्ध में स्मानों की गंख्या अस्ती प्रतिशत के लगभग है। कबीर, सूर, तुलसी आदि दूरदर्शी सन्तों ने भी, मुसलमानी शासनकाल में, धर्म-समन्यय का प्रवल प्रयत्न किया।

जिस प्रकार प्राचीनकाल में भागवतमत समन्वयवादी था उसी तरह आधुनिक काल में स्मार्तामत भी समन्वयवादी है। इसीलिए स्मानों का किसी सम्प्रदाय से विरोध नहीं है। स्मान्त वे लोग हैं जो स्मृतियों के अनुकृल आचार-विचार रखते हैं तथा पुराण-कथित विधियों से देवाराधन, जप, तप, वत, उत्सव आदि करते हैं। स्मान्त और भागवत में कुछ अन्तर अवश्य है। भागवत वह है जिसमें स्मान्त के सभी गुणों के साथ-ही-साथ निष्कामकर्म की भावना और अपने आराध्यदेव की भक्ति भी हो।

शिव श्रीर विष्णु के उपासकों के पुराने श्रापसी विरोध का निराकरण न केवल श्रुति-स्मृतियों में ही है, वरन् शव श्रीर वैष्ण्व-सम्प्रदायों के प्रधान मान्य प्रन्यों में भी है। महाभारत में जो नारायणीयोपाख्यान (शान्तिपर्व, श्रध्याय ३४१) है उसमें कृष्ण स्वयं श्रुर्जुन से श्रपने नामों के निर्वचन के प्रसंग में कहते हैं— को बत करते हैं। बत में कन्द, मृक्ष, फक्ष और दूध खाया जाता है। शैव भी महीने में दो बार त्रयोदशी को शिवरात्रिवत करते हैं और उनकी स्त्रियाँ अपने चिर-सीमाग्य के लिए द्वादशी को प्रदोषवत करती हैं।

ध्येय के विचार से बत तीन प्रकार के हैं---

- (क) जिस बत के न करने से दोर लगता है वह नित्य है; जैसे, एकादशी।
- (ख) जो किसी विशोप फल की प्राप्ति के लिए किया जाता है वह नैमित्तिक वत है।
- (ग) किसी विशोष कामना से तिथि-विशोष पर जो वत किया जाता है वह काम्य वत है।

चारो वणों और आश्रमों का प्रत्येक स्त्री पुरुष वत करने का ऋधिकारी है। सधवा स्त्री को स्वामी की अनुमति से, अविवाहिता कन्या को अपने माता-पिता की श्राज्ञा से श्रीर विधवा को श्रपने पुत्र या ऋभिभावक के आदिश से वत करना चाहिए। वतारम्भ में संयम और संकल्प आवश्यक हैं। वती का वतकथा सुनना भी अनिवार्ष है।

व्रतारम्भ के समय अशीच हो जाय तो व्रत करना वर्जित है। किसी कारण से कोई व्रत न किया जा सके तो प्रतिनिधि-द्वारा वह कराया जा सकता है। पति-पत्नी एक दूसरे के प्रतिनिधि हो सकते हैं। कोई बाह्मणा भी निष्कय-द्रव्य लेकर प्रतिनिधि बन सकता है।

#### मुख्य व्रत

- [१] विष्णु-सम्बन्धी (क) 'रामनवमी' श्रीराम का जन्मदिन, चेत्र ग्रुक्ल-नवमी; (ख) कृष्णाष्टमी, भगवान कृष्णु का जन्मदिन, भाद्र-कृष्ण-श्रष्टमी; (ग) वामन-द्वादशी, भाद्र-ग्रुक्क-द्वादशी; भगवान वामन का जन्मदिन; (घ) वर्ष के प्रत्येक मास की दोनों एकादशी तिथियाँ वर्त के लिए श्रावश्यक समझी जाती है। सब एकादशियों में कर्तिक-ग्रुक्लपन्न की एकादशी, जो देवोत्थान एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है, सर्वमान्य है। श्रानेक रमात्तं केश्ल इस एकादशीवत को ही करके संतुष्ट रहते हैं।
- [२] शिव-सम्बन्धी—प्रत्येक मास की द्वादशी को प्रदोपत्रत श्रीर त्रयोदशी को शिव-रात्रित्रत होता है। फाल्गुन की शिवरात्रि महाशिवरात्रि है। आवश्यमास विशेषरूप से शिव-मास समका जाता है उसके प्रति सोमवार को पूजा तथा उत्सव होते हैं।
- [३] विष्णु-शिव-सम्मिलित-पर्य-कार्तिक-शुल्क-चतुर्दशी वेकुण्ठचतुर्दशी के नाम सं प्रसिद्ध है। इस तिथि को विष्णु और शिव की पूजा एक साथ होती है। यह समन्ययवादी पर्व है।
- [४] देवी-सम्बन्धी झत-चैत्र तथा आश्विन के शुक्लपक्ष के प्रथम नौ दिन 'नवरात्र' के नाम से प्रसिद्ध हैं। नौ दिन पूजा करके दशमी को देवी का विसर्जन किया जाता है। बंगाल और विदार में यह उत्सव भूमधाम से होता है। माध-शुक्ल-पञ्चमी ( वसन्तपञ्चमी ) को सरस्वती की पूजा होती है और साथ-साथ वसन्तागमन का उत्सव मनाया जाता है। वैशाख-शुक्ल-नवमी को सीतानवमी कहते हैं। यह सीता का जन्मदिवस है।
- [५] सूर्य के पर्व प्रत्येक संकान्ति को सूर्य की पूजा शीर-सम्प्रदायवाले करते हैं।
  सुख्य संकान्ति मकर श्रीर मेष-पीष श्रीर माध-की है जिसे सब लोग मनाते हैं। इसमें

नदी-स्नान श्रीर दानादि किया जाता है। श्रावण के प्रत्येक रिववार को श्रानेक हिन्दू सूर्य की पूजा जल, दूध, दही, घी, तिल, सरसों, चावल श्रीर कुश से करते हैं। रिववार सूर्य का दिन है। कार्तिक-शुक्ल-प्रधी को समारोह के साथ सूर्य-पर्व मनाया जाता है जो 'छठ' वत के नाम से विख्यात है। इस पर्व की प्रतिष्ठा श्रीर मर्यादा सर्वोपिर है। श्रानेक स्मार्त इस पर्व को निष्ठापूर्वक करते हैं। पष्ठी को दिनभर निर्जल उपवास रखकर संध्या में सूर्य को पहला श्राच्य देते हैं श्रीर सप्तमी के प्रातःकाल सूर्य के दर्शन करने एवं श्राच्यदान के बाद वस समाप्त करते हैं। पहले श्रानेक मुसलमान भी इसे करते थे। हिन्दुश्रों में यह विश्वास बद्ममूल है कि सूर्यव्रत श्राध्या सूर्य की उपासना से कुष्ठादि भयानक रोग भी दूर हो जाते हैं। 'श्रारोग्यं भास्करादिच्छेत' यह शास्त्रोक्त वचन भी वैशानिक दृष्ट से महत्वपूर्ण है।

- (६) गरोश-पर्व—ऐसे तो प्रत्येक मास की चतुर्थी गरापति की तिथि है, किन्तु खास करके भाद्र-शुक्ल-चतुर्थी विशेष प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र में तो यह तिथि बहुत समारोह के साथ मनाई जाती है।
- (७) श्रम्य पर्व—श्रन्य पर्वों में श्रमन्तचतुर्दशी (भाद्र-शुक्ल-चतुर्दशी), यमद्वितीया-वर्ते (कार्तिक-शुक्ल-दितीया) तथा तीजवत (भाद्र-शुक्ल तृतीया) महस्वपूर्य हैं। तीजवत सीमाग्यवती स्त्रियाँ ही करती हैं; क्योंकि यह उनका सीमाग्यवद्ध के महान् वत समका जाता है श्रीर पति-प्रेम का प्रत्यन्त पुरुष-पर्व है। श्राश्विन-कृष्णाष्टमी को स्त्रियों का 'जीव-त्पुचिका' वत होता है जो केवल सन्तानवती स्त्रियाँ ही करती हैं। श्राश्विन का पूरा कृष्णपद्म पितृषच्च कहलाता है श्रीर कृष्ण-श्रमावास्या (महालया) को विशोषकप से पिरुष्डदान श्रीर तर्पण किया जाता है। इस श्रवसर पर नेष्टिक हिन्दू बिहार के भाया' धाम में पितृश्राद्ध करते हैं।

ममस्त चन्द्रग्रहण, सूर्यग्रहण और मंक्रान्ति तथा तिथियों में श्रष्टमी, चतुर्दशी, श्रमा-वास्या और पूर्णिमा पर्वनिदन समक्ते जाते हैं। पर्व के दिन, तीर्थस्नान, दान, उपवास, जप, श्राङ, उत्सव, मेला श्रादि करते हैं।

#### दान

दान तो सभी धर्मों में सत्कर्म माना जाता है। सत्यात्र को श्रद्धापूर्वक उचित देश श्रीर काल में दिया हुश्रा दान सास्विक श्रीर धर्मदान कहलाता है। बुलाकर देने की श्रपेक्षा दानपात्र के पास जाकर दान देना श्रिषक पुरयमद है। सूर्यास्त के बाद श्रीर भोजन करके दान नहीं देना चाहिए। पीड़ा के निवारणार्थ भी श्रनेक मकार के दान बताये गये हैं। पापादि की शान्ति के लिए सत्यात्र को दान देना नैमित्तिक दान है। सन्तान, ऐश्वर्य श्रीर स्वर्गादि की कामना से दिया हुश्रा दान 'काम्य' दान है। ईश्वर की प्रीति के लिए सत्यात्र को या ब्रह्मविद् ब्राह्मण को दान देना विमल दान है। दान देने के लिए तीर्थस्थान प्रशस्त देश है। विद्वान, तपस्वी श्रीर चरित्रवान दान के सत्यात्र हैं। श्रपात्र को मंत्रपूर्वक दान देना निपिद्ध है। दान देने का संकल्प करके न देने से मनुष्य ऋणी होता है।

रोगो श्रीर पीडाश्रों के निवारण के लिए भी श्रनेक प्रकार के दान बताये गये हैं। इहीं के कारण उनकी हुई पीड़ा की शान्ति के लिए बहों के श्रलग-श्रलम दान हैं श्रीर उनके लिए विविध पात्र भी हैं। दुःखी, पीड़ित श्रीर श्रमहाय को दान द्वारा सहायता देना सब दानों में श्रेष्ठ है।

### उत्सव और त्योहार

श्रावणी पूर्णिमा विशेषतः ब्राह्मणों का पर्व है। उस दिन वे रज्ञाबन्धन द्वारा अन्य वर्णों को श्राशीर्वाद देते हैं। ब्राह्मण-परिवारों में उस दिन कलशस्थापन भी होता है। उसी दिन हिन्दू वहनें श्रप्यने भाइयों की कलाई में राखी बाँघती हैं। विजयादशमी को रामचन्द्र ने रावण से युद्ध के लिए प्रस्थान किया, श्रीर विजयी हुए। वह चित्रयों का पर्व है। उस दिन वे शख्यों की पूजा करते हैं। सर्वधाघारण के लिए उस दिन नील-कण्ठ पद्यी का दर्शन श्रुम है। कार्तिक-कृष्ण-श्रमावास्या को दीपमालिका का उत्सव होता है। इस अपसर पर घर की सफेदी श्रीर सजावट होती है। रात में रोशनी की जाती है श्रीर महालक्ष्मी की पूजा भी। यह त्योहार विशेषरूप से वैश्यों का है। इस दिन वे नये बही-खाते बदलते हैं। जुझा खेलने की कुप्रथा इस तिथि पर चल पड़ी है। बम्बई की दीवाली विशेष प्रसिद्ध है।

वसन्त के आगमन के उपलक्ष्य में माध-शुक्ल-पञ्चमी को वसन्तोत्सव मनाया जाता है।
उस दिन सरस्वती को पूजा होती है और हिन्दू बच्चों का विद्यारम्म कराया जाता है।
तरह-तरह के पक्षान्न बनते हैं। उसी दिन से होली और फाग का गान शुरू होता है।
फाल्गुन-पूर्णिमा को होलिकादहन होता है और चेत्र-कृष्ण-प्रतिपदा को होलिकोत्सव।
वंगाल और नेपाल में पूर्णिमा को ही उत्सव मनाया जाता है। उस दिन खाने-पीने का
और राग-रंग का विशेष आयोजन होता है; ऊँच-नीच सब गते मिलते हैं। यद्यपि यह
शाद्रों का त्योहार कहा जाता है, तथाि हमें चारों वर्ण के लोग मनाते हैं। इस दिन नये
वस्त्र धारण कर सब लोग परस्पर अवीर-गुलाल उद्घाते हैं। यह त्योहार हास्य-प्रधान है।
इसमें मनोरंजन के नाना प्रकार के स्वाँग प्रदर्शित किये जाते हैं।

महाराष्ट्र का गणेशोत्सव, बंगाल का दुर्गा-पूजा-महोत्सव, उड़ीसा का रथयात्रा-महोत्सव, द्रविइदेश का दोगलमास श्रीर मिथिला का शरत्पूर्णिमा को मनाया जानेवाला 'कोजागरा'- महोत्सव ऐसे उत्सव हैं जो प्रान्तीय विशेषता रखते हैं।

### तीर्थ और तीर्थयात्रा

पद्मपुराण में तीन प्रकार के तीर्थ कहे गये हैं—(१) जंगम, (२) स्थावर श्रौर (३) मानस। पिवत्र स्वभाववाले ब्राह्मण श्रौर सर्वकामप्रद गाय जंगम तीर्थ हैं। गंगादि नदी, पित्र सरोवर, श्राह्मयवटादि वृद्ध, गिरि-कानन, समुद्र, काशी श्रादि पुरियाँ स्थावर तीर्थ हैं श्रौर सत्य, ह्मा, शम, दम, दया, दान, सन्तोव, ब्रह्मचर्य, ज्ञान, धेर्थ, तपस्या श्रादि मानस तीर्थ हैं।

पञ्चपुराण के ऋनुसार पृथ्वी गर साढ़े तीन करोड़ तीर्थ हैं। किन्तु मुख्य तीर्थ—(१) बदरीनारायण, (२) द्वारका, (३) रामेश्वर तथा (४) जगन्नाथ पुरी—चार धाम हैं। ये भारत की चारों दिशाओं की सीमा पर स्थित हैं; ऋतः इनकी यात्रा करने से समस्त भारत की परिक्रमा हो जाती है।

(१) अप्रयोध्या, (२) मथुरा, (३) माया (हरिद्वार), (४) काशी, (५) कांची, (६) अवन्तिका (उज्जैन) तथा द्वारका की गणना मोज्ञदायिनी पुरियों में है। प्रयाग तीथों का राजा श्रीर पुष्कर (श्रजमेर) तीथों का गुरु है।

शिव के स्थानों में (१) ग्रामरनाथ (कश्मीर), (२) केदारनाथ, (३) पशुपितनाथ (नेपाल), (४) विश्वनाथ (काशी), (५) वैद्यनाथ (बिहार), (६) ग्रारुणाचल (मद्रास), (७) ग्रोक्शारनाथ (मध्यभारत) तथा (८) सोमनाथ (सीराष्ट्र) सबसे मुख्य हैं।

देवी के स्थानों में (१) कामाख्या (असाम), (२) काली (कलकत्ता), (३) गुर्छ स्वरी (नेपाल), (४) विन्ध्याचल (उत्तरप्रदेश), (५) मीनाक्तो (मटुरा), (६) कन्याकुमारी (कुमारी अन्तरीप) एवम् (७) चामुरुडी (मैसूर) मुख्य तीर्थ हैं।

विष्णु-सम्दन्त्री तीर्थों में (१) बदरीनारायस, (२) अप्रयोध्या, (३) मधुरा, (४) द्वारका, (५) जगन्नाथपुरी, (६) विष्णुपद (गया) श्रीर श्रीरंगम् (दिज्ञसभारत) सुख्य हैं।

नदियों में गंगा, यमुना, सरयू, नर्भदा, गोदावरी, ऋष्णा एवं कावेरी परम पवित्र मानी जाती हैं।

तीर्थाटन करने से आत्मा की उन्नित और खुदि का विकास होता है; बहुदर्शिता और उदारता की भावना आती है; सत्संग और अनुभव से ज्ञान बढ़ता है तथा पायों से बचने का भाव मन में उदित होता है। इससे समस्त देश के प्राकृतिक स्वरूप का दर्शन होता है और विभिन्न प्रदेशों के लोगों के परस्वर मिलने-जुलने से राष्ट्रीयता की भावना बढ़ती है।

#### भाषा और वेषभृषा

गत कई शताब्दियों से हिन्दू तीर्थयात्रियों एवं साधुश्रों ने राष्ट्रभाषा हिन्दी का श्रमवरत प्रचार जारी रखा है। सुदूरवर्ती रामेश्तरम् में भी परस्पर मिलनेवाले वंगाली, गुजराती, महाराष्ट्री, उद्भिया श्रादि विभिन्न भाषाभाषी लोग बातचीत श्रीर व्यवहार के लिए हिन्दी का ही प्रयोग करते हैं। यही कारण है कि महाराष्ट्री, गुजराती श्रादि पुराने सन्त कवियों ने हिन्दी में रचनाएँ की हैं। श्रव तो हिन्दी श्रीर देवनागरी भारत की राष्ट्रभाषा श्रीर राष्ट्रलिपि हो गई है।

भाषा के साथ-साथ, भारत में, वेश-भूषा की समानता भी थोडी-बहुत पाई जाती है। एक समय था जबकि शिखा ही हिन्दुत्रों का सार्वभौम चिह्न थी। पहले, संन्यासियों के सिवा, हिन्दू मात्र शिखा रखते थे। कर्मनिष्ठ बाह्मण तो आज भी शिखा रखते हैं। किन्तु आज अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोगों ने प्रायः शिखा का बहिष्कार-सा कर दिया है। विभिन्न सम्प्रदायवाले अपना तिलक अलग-अलग रखते हैं; किन्तु अब अधिकांश हिन्दू तिलक नहीं सगाते हैं। सिर्फ कश्मीर में सभी हिन्दू तिलक लगाते हैं। अलग-अलग सम्प्रदायवाले खास-खास माला व्यवहार में लाते हैं। तुलसी की माला वैष्णुवों और इद्राइ की माला शैवों तथा शाकों में विशेष रूप से मान्य है।

पहनावे के सम्बन्ध में हर प्रान्त में भेद है। बंगाल, आसाम श्रीर उड़ीसा का पह-नावा साधारणरूप से कुर्ता या कमीज श्रीर धोती है। मद्रास में धोती के स्थान में लुङ्गी का व्यवहार होता है। गुजरात, उत्तरप्रदेश और विहार की वेषभूषा प्राय: एक-सी है। पंजाब में कुर्ता और पाजामा प्रचलित है। खियों के पहनावे में साढ़ी की चाल पंजाब और राजपुताना को छोड़कर प्राय: सारे हिन्युस्तान में है। इनमें महाराष्ट्री महिलाओं का पहनावा अपनी विशेषता रखता है। राजपुताने की खियाँ लहेंगा और ओढ़नी तथा पंजाब की खियाँ सलवार, कुर्ता और दुपट्टे का व्यवहार करती हैं। सधवा खियाँ माँग में सिन्दूर लगाती हैं। मद्रास और महाराष्ट्र की स्थवा खियाँ ललाट पर सिन्दूर का टीका देती हैं। मद्रासप्रान्त में सधवा स्थियों के लिए जुड़े में फूल लगाना अनिवार्य है। भारतीय विश्वण साफ वस्त्र पहनती हैं और किसी प्रकार का अलंकार धारण नहीं करतीं।

शिष्ट लोगों के श्रीर साधारण जनता के पहनावे में मद्रास, श्रासाम श्रीर उड़ीसा में विशेष भेद नहीं है; किन्तु पंजाब एवं उत्तरप्रदेश के श्रिषकांश पढ़े-लिखे लोग पाजामा तथा कुर्ता का व्यवहार करते हैं श्रीर बम्बई, गुजरात में बन्द गले के लम्बे कोट का। पाक्षात्य रंग में रॅंगे हुए हर प्रान्त के शिक्तित पुरुष कोट-पेएट श्रादि पहनते हैं। उसी प्रकार गांधीजी के रंग में रॅंगे हुए हर प्रान्त के लोग खादी का कुर्ता, टोपी श्रीर धोती-पाजामा तथा चण्यल का व्यवहार करने हैं।

दिश्वाभारत में हिन्दू-घरों के द्वार पर गृहस्त्रामिनी नित्य तड़के उठकर चौक पूर देती है। चौक पूरना मंगल-सूचक है और स्त्रियों के परम्परागत चित्रकला-कीशल का निदर्शक है। यह चिद्व उस दिन नहीं रहता जिस दिन घर में कोई अमंगल हो जाता है।

#### जाति-पाँति की प्रया

भारत में लुश्राह्नत की दीवार टूटती जा रही है। खान-पान में सबसे कहर मद्रास-प्रान्त एवं मिथिला (बिहार) है। कुछ दशक पहले मद्रासपान्त में जगह-जगह ब्राह्मण श्रीर श्रवाह्मण-होटल श्रलग-श्रलग थे। किसी श्रवाह्मण का ब्राह्मण-होटल में प्रवेश श्रसम्भय था। किन्तु श्रव यह प्रथा विशेष प्रवल नहीं है, क्योंकि दक्तिण के ब्राह्मण-होटलों में भी श्रव प्रायः जाति-पाँति की पृद्ध नहीं को जाती। मिथिला में भी श्रव बहुत-से सार्वजनिक होटल खुल गये हैं जिनमें प्रायः सभी हिन्दू एक साथ बैठकर भोजन करते हैं।

हरिजन-त्रान्दोलन के परिशामस्वरूप मन्दिर-प्रवेश की विषम समस्या भी त्रव इल होती जा रही है। भारत के प्रमुख तीर्थमन्दिरों में भी ब्राह्मण-त्रब्राह्मण का समानरूप से प्रवेश होने लगा है।

खान-पान के सम्बन्ध में भी भारत के विभिन्न प्रान्तों में रुचिमेद पाया जाता है। बंगाल, श्रासाम श्रीर मिथिला में प्रायः ब्राह्मण भी मांस-मछली खाते हैं। मद्रासप्रान्त में द्विजेतर जातियों के सिवा विरला ही कोई मत्स्य-मांस का मज्जण करता है। महाराष्ट्र में भी प्रायः यही श्रवस्था है। पंजाब में श्रिधिकांश दिन्दू मांस-मज्जण करते हैं। विहार, उत्तर-प्रदेश श्रीर मध्यप्रदेश के कुछ ब्राह्मण मांसमज्ञी हैं; किन्तु श्रन्य जातिवाले प्रायः मांस खाते हैं। नगरों में श्रामों से श्रिधिक श्रवाता में मांसमोजी मिलते हैं। मारवादी, खत्रो श्रीर श्रमवाल प्रायः निरामिपमोजी होते हैं।

विवाह-सम्बन्धी कष्टरपना अब कम होता जा रहा है। अन्तर्जातीय विवाह भी प्रचलित हो चला है। एक ही जाति की अनेक उपजातियों में अब विवाह-सम्बन्ध होने लगा है। विधवा-विवाह का भी अब हिन्दुओं में प्रचलन हो रहा है। इस प्रकार जाति-पाँति और रोटी-चेटी का बन्धन भी ढीला होता जा रहा है।

## हिन्द्-समाज की व्यापक रूढ़ियाँ

भारतीय समाज में विचार-स्वातन्त्रय प्राचीनकाल से है। ऋब भी, एक ही परिवार में विभिन्न विचार और मत रखनेवाले व्यक्ति प्रेमपूर्वक रहते हैं और विरादरी में कोई कगड़ा नहीं उठता। श्रव खान-पान के कारण किसी के जातिच्युत होने का भय नहीं रहा।

स्वर्गीय रामदास गौड़ का विचार है—'भारत की प्राचीन सम्यता में, समाज में उस संगठन की मुख्यता है जिसे हम वर्णाश्रम धर्म कहते हैं, जो श्रार्थिक, सामाजिक श्रौर राजनैतिक शासन की श्रपूर्व श्रादर्श व्यवस्था है; जिसके श्रनुसार, राजा श्रौर दण्डव्यवस्था के बिना भी, सब काम चलता था श्रौर श्राज भी चल सकता है। यही हमारा प्राचीन समाजवाद या समष्टिवाद है। इसी प्राचीन समाजवाद के बल पर बड़े लम्बे काल तक हमारा समाज मुखी श्रौर समुन्नत था। यह समाज श्राज भी प्रायः श्रजुरुण है। इस समाज-व्यवस्था को बिना बिगाड़े ही भारत में, श्रवश्य ही, स्वराज्य की स्थापना हो सकती है। पाश्चात्य देशों में ऐसी समाज-व्यवस्था न थी, श्रतः वहाँ के तथोक्त समाजवाद ने जो रूप धारण किया वह इससे भिन्न है।'

१ हिन्दुत्व, पृष्ठ ७६३

# दूसरा परिच्छेद संस्कृति पर व्यक्तित्व का प्रभाव

भारतीय संस्कृति के आधुनिक संवर्द्धकों में लोकमान्य तिलक, महामना मदनमोहन मालवीय, महाकवि रवीन्द्रनाय ठाकुर, महात्मा गांधी, महर्षि रमण और योगी अरविन्द के नाम विशेष उल्हेखनीय हैं। लोककल्याण का कार्यक्रम आपलोगों का मिन्न-भिन्न रहा है। मानुक भारतीय जनता अपनी-अपनी रुचि के अनुसार आपलोगों की ओर आकृष्ट हुई। उपर्युक्त दिवंगत महापुरुपों की विचारधाराएँ भारत की सीमा का अतिक्रमण कर विदेशों में भी पर्वची और समाहत हुई हैं। जीवित महापुरुपों में स्वामी शिवानन्द, उपराष्ट्रपति डा॰ राधाकृष्णन् और डा॰ भगवानदास के दार्शनिक विचारों ने भी भारतीय संस्कृति की महत्ता भूमण्डल में प्रतिष्ठित की है। लोकमान्य तिलक ने श्रीमद्भगवद्गीता का अपूर्व भाष्य लिखकर समस्त संसार के विद्वानों का ध्यान आकृष्ट किया। उस प्रथ को जनता के सामने वास्तव में कर्मयोगशास्त्र सिद्ध करने का श्रेय आपको ही है। अपने 'ओरायन' प्रन्थ द्वारा भी आपने प्रामाणिक रीति से आयों की स्थिति के प्रश्न का समाधान करके इतिहास की आन्ति का उन्मूलन किया है। आप आर्थ-संस्कृति के कहर पद्माती थे और 'गीता' के प्रत्येक मगवद्वावय के जीवित प्रतीक।

महामना मदनमोइन मालवीय के व्यक्तिगत जीवन और कार्यकलाप से भारतीय संस्कृति का उन्नयन प्रचुर माला में हुआ है। आपने सनातनधर्म और गोजाति की रह्मा के सामूहिक आन्दोलन को भारतव्यापी बना दिया। आपका विचार था कि गो, गंगा, गीता और गायत्रो, ये चार 'ग'कार भारतीय संस्कृति के मूलाधार हैं। आपका जीवन भारतीय आचार-विचार का आदर्श प्रतीक था। काशी का हिन्दू-विश्वविद्यालय आपकी ही कीर्त्ति है, जिसके द्वारा आधुनिक भारतीय समाज प्राचीन भारतीय संस्कृति की और उन्मुख होता जा रहा है।

महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर की भावमयी कविताओं और श्रन्य उत्कृष्ट रचनाओं ने संसार के लोगों के विचार पर भारतीय संस्कृति की छाप डाली है। आपने अपने पूज्य पिता महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा स्थापित 'शान्तिनिकृतन' को विश्व-संस्कृतियों का संगम बना दिया। शान्तिनिकेतन के 'विश्वभारती' विश्वविद्यालय द्वारा श्रापने प्राचीन भारतीय शिला-पद्दति को तो संजीव किया ही, भारतीय कला-कौशल को भी नई पेरचा श्रीर प्रवृत्ति दी। विदेशों में श्रापके सांस्कृतिक भाषामों ने, भारत के पराधीन रहते हुए भी, इस देश की सांस्कृतिक निधियों की मलक दिखाकर भारत का जगदगुरूव सिद्ध कर दिया।

डा० राधाकृत्यान् ने भारत का आध्यात्मिक सन्देश देश-देशान्तर में पहुँचाया है। आपके दार्शनिक विचारों में प्राच्य और पाश्चात्य दर्शनों का समन्त्रय है। यूरोप और अमेरिका में आपके ओजस्वी भाषणों से पश्चिम का ध्यान एक बार फिर पूर्वीय आलोक की ओर आकृष्ट हुआ है।

डा० भगवान दास के दार्शनिक प्रन्थों ने मानव-जीवन में दर्शन के प्रयोजन का महत्त्व सुत्रोध रीति श्रीर दैनिन्दिन दृष्टान्तों से प्रतिपादित किया है। श्रापका ऋषिकल्प जीवन सादगी श्रीर उच्च विचार का प्रत्यज्ञ निदर्शन है।

महर्षि रमण का दृष्टिकोण ज्ञानपरक होकर 'में की खोज में' सीमित रहा। इस खोज में सफलता पाकर अनेक सन्त अपने प्रभु में लीन हो चुके हैं। आज भी अनेक जिज्ञामु इस खोज में संलग्न हैं।

श्चरिवन्द ऊर्ध्वतर लोक का ऐसा कोई प्रकाश इस जगत् में ल ना चाहते थे जिसके फलस्त्ररूप मानत-प्रकृति के श्चन्दर एक महान् कान्ति घटित हो जाय, जिससे जहाँ कहीं हममें से कोई व्यक्ति खड़ा हो वहाँ उसके चारों श्चोर का वातावरण भगवान् की ज्योति श्चीर शक्ति से भर जाय श्चीर उसके द्वारा मानव-जीवन का स्तर ऊँचा होकर नर-नारायण के बीच का श्चन्तर कम हो सके।

महात्मा गांधी का ध्येय सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवहारों को भी धार्मिक ढाँचे में ढालकर मनुष्य-जीवन में आमूल परियक्त करना था । आपने भारतीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र और दिशा को अपने विचार, व्यवहार और कार्यक्रम से प्रभावित और आलो-कित किया है।

स्वामी शिवानन्द मनुष्य की अभिक्षिच के अनुसार उसे ज्ञान, कर्म, योग अथवा भक्तिमार्ग की शिज्ञा देकर साधना-पथ पर अग्रहर करने में संलग्न हैं। आप आधुनिक कर्मयोग के ज्वलन्त उदाइरण हैं।

मनुष्य ने अपने बुद्ध-बल से विज्ञान के ज्ञेत्र में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त कर ली है और इसे वह प्रकृति पर अपनी विजय मानता है। किन्तु मनुष्य वैज्ञानिक आविष्कारों का उपयोग मानव-समाज के निर्माण एवं विकास में न करके उसके विनाश में कर रहा है। सम्यता आज कृष्टित है; मानवता उद्धिग्न और उत्पीइत है; हमारा सम्पूर्ण सामाजिक संगठन विश्व लल हो गया है। 'सर्वजन-सुखाय' की भावना लुप्त-सी हो गई है। आज एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का, एक जाति दूसरी जाति का, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का, सम्यता और संस्कृति फैलाने के बहाने, शोषण कर रहा है। ऐसी अवस्था में मानव-जाति को एक नई चेतना की आवश्यकता थी जो विश्वकल्याण के लिए प्रेरणा देती; जो सुप्त राष्ट्र को जाअत् कर दिलत और पीइत जनता में आशा और उत्साह का संचार करती तथा विनाशोन्मुख मानवता को शान्ति के पथ पर अग्रसर करती।

विश्व-इतिहास के मनन से शात होता है कि जब-जब धर्म की ग्लानि और अधर्म की प्रवलता होती है तब-तब मानवजाति की रचा के लिए अवतार, ईश्वरदूत, पैगम्बर, अहंत, बुद अथवा मार्ग-प्रदर्शक का संसार में शुभागमन होता है। तदनुसार, लोकमान्य तिलक, महर्षि रमण, योगी अपरिवन्द, स्वामी शिवानन्द तथा महात्मा गांधी भारत में अवतीर्ण हुए।

महात्मा गांधी ने तो न सिर्फ एक महान् सुन राष्ट्र को जगाया, बल्कि समस्त मानव-जाति के सम्मुख आत्मोद्धार का एक नया मार्ग प्रदर्शित किया। गांधीजी जनता में 'सर्वजन-मुखाय' की भावना जगाने में बहुत दूर तक सफल हुए।

गांधीजी एक युगपुरुप थे। आपका संदेश सिद्धों के लिए है। युद्ध और ईसा के सहश आपकी वाशी अमर है। आपने जन-समाज में एक नई चेतना पैदा की, जो आज भी विश्व-कल्या से लिए प्रयत्नशील है। विश्व की नवजा गृति के इतिहास में आपका एक महत्त्वपूर्य स्थान है और रहेगा।

गांधीजी की महत्ता युग की परिस्थितियों को अपने आदर्शों और सिद्धान्तों के अनुकृत मोहने की समता में है। आपकी विचारधारा में व्यक्ति और समाज में एक सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न स्पष्ट दिखाई पहता है। आपके श्रहिंसक जनतंत्रीय समाज में व्यक्ति-स्वातन्त्र्य तथा समाज के प्रति व्यक्ति के कर्ता व्यों में सममौता कराने का प्रयास है। आपने अपने सत्य और श्रहिंसा के आधारभूत सिद्धातों में परिवर्तन करने की कल्पना तक कभी स्वीकार नहीं की। फिर भी, आप इस बात का वराबर प्रयत्न करते रहे कि समाज आपके सिद्धान्तों को अपने व्यवहार में सुगमतापूर्वक ला सके। आपका संदेश आपके जीवनकाल में ही चारों छोर फैल गया। निश्चत है कि संसार व्यो-व्यो अपनी उत्पन्न की हुई नई-नई समस्याओं में उलक्षकर अधीर और विकल होगा, त्यो-त्यो वह अपने उद्धार के लिए गांधीवाद की ही श्राग्य हेगा।

इस प्रकार जहां लोकमान्य तिलक, महर्षि रमण, योगी अर्यवन्द तथा स्वामी शिवानन्द ने देश-विदेश में धार्मिक प्रवृत्ति को उत्तेजना दी, वहाँ गांधीवाद ने अहिंसा, सत्य और विश्वप्रेम का महान् आदर्श संसार के सामने खा है।

# तीसरा परिच्छेद भारतीय संस्कृति के आधुनिक उन्नायक

#### १. लोकमान्य बालगंगाधर तिलक

जीवन-वत्त--- लोकमान्य तिलक का ग्राम-जन्म, सन् १८५६ ई० में, २३ जुलाई की हुआ था। महाराष्ट्र के कोंकण-प्रदेश का रत्नागिरिनामक समुद्रतटस्थ नगर आपका जन्म-स्थान था। श्राप मराठा जाति के चित्पावन ब्राह्मण थे। श्रापके पिता गंगाधरराव रत्नागिरि की एक पाठशाला के शिच्चक थे, श्रीर संस्कृत तथा गणित के माने हुए विद्वान् थ। उन्हों से आपको बचपन में सस्कृत और गणित की शिक्षा मिली। बाल्यकाल का नाम बलवन्त राव था। बचयन से ही आप बड़े साहसी, स्पष्टवादी, दृढप्रतिज्ञ श्रीर प्रतिभाशाली थे। पूना के डेक्कन कालेज से श्राप में जएट हुए। के एल्फिन्स्टन कालेज से सन् १८७६ ई० में एल्० एल्० बी० परीचा पास की। वकालत शुरू न करके आप तन-मन-धन से देश, समाज और साहित्य की सेवा में ही लग गये। सन १८८१ ई० में त्रापने 'मराठा' त्रीर 'केसरी' नामक क्रमश: ऋंग्रेजी श्रीर मराठी साप्ताहिक पत्र निकाला । उनके द्वारा श्रापने देश में राष्ट्रीय जागरण पैदा किया । छन् १८६३-६४ में ग्रापने महाराष्ट्र में 'गखेशोत्सव' श्रीर 'शिवाजी-जयन्ती' मनाने का सार्वजनिक स्नान्दोलन शुरू किया, जिससे महाराष्ट्र में धार्मिक स्नोर जातीय भावनास्त्रों का विशेष उद्गोधन हुन्ना। इसी समय 'दि न्नोरायन' नामक न्नापका वेदकाल-निर्णायक प्रसिद्ध शोध-प्रनथ प्रकाशित हुआ। आपका दूसरा प्रसिद्ध शोध-प्रनथ 'दि आर्कटिक होन इन दि वेदाज' ( श्रायों का मूल निवासस्थान ) सन् १९०३ ई० में निकला। श्राप कई शिज्ञा-सम्बन्धी और राजनीतिक संस्थाओं के कर्णधार थे। सत्य श्रीर न्याय की रज्ञा के लिए श्रावाज बुलन्द करने के कारण श्रापको कई बार जेल जाना पड़ा। श्रन्तिम बार सन् १६०८ ई० में स्रापको छ: वर्ष के लिए वर्मा की प्राचीन राजधानी मारहले के किले में कैद रहना पड़ा। वहीं पर अपने श्रीमद्भगवद्गीता का 'कर्मयोग' या 'गोता-रहस्य' नामक प्रसिद्ध भाष्य लिखा, जिसका स्थान जगत्गुर शंकराचार्य के भाष्य के बाद ही माना जाता है। सन् १६१८ ई॰ में आप भारतीय कांग्रेस के दिल्ली-अधिवेशन के सभापति चुने गये थे। किन्दु अपने एक मुकदमे के ििलिशिले में आपको इ'गलैएड की यात्रा करनी पड़ गई, इसलिए ब्राग्की जगह महामना मालवीयजी सभापति हुए। सन् १६२० ई० की १ ब्रागस्त को, लगभग, ६४ वर्ष की ब्रायु में, ब्राप बम्बई में गोलोकवासी हुए। ब्रापकी मृत्यु के ब्रान्तर, सन् १६२५ ई० में, ब्रापका 'वैदिक कॉनॉलॉजी—वेदांग ज्योतिव' (वेदों का कालनिर्णय ब्रीर वेदांग ज्योतिव) नामक चौथा ब्रानुसंधान-प्रत्य प्रकाशित हुआ।

विचारधारा-ग्रापके राजनीतिक विचार बड़े उम्र थे। राजनीति के जेत्र में श्राप 'शहे शाख्यं समाचरेत्' के हिमायती थे। 'स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध श्रधिकार है'-इस सिद्धान्त के ग्राप प्रचण्ड उद्घोपक, परिपोपक ग्रीर प्रचारक थे। राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए आप महती साम्राज्यसत्ता के सामने भी कभी नहीं भके। अपने स्वतंत्र विचारों के संबन्ध में किसी के साथ किसी प्रकार का सम-मौता करना श्रापके स्वभाव के विरुद्ध था। गीता के 'वलैव्यं मा स्म गमः पार्थ !' श्रीर 'युद्धस्य विगतज्वरः' भगवद्वास्यों को ऋपने जीवन में ऋषिने प्रत्यक्ष चिरतार्थं कर दिखाया । राष्ट्र की एकता के लिए आपने उसी सयय हिन्दी-भाषा और देवनागरी लिपि को राष्ट्रभाषा और राष्ट्रलिनि के रूप में अपनाने की नेक सलाह देश की जनता को दो थी। सामाजिक स्धार के क्षेत्र में आप वहीं तक आगे बढ़ने के पक्ष में थे जहाँतक वैदिक श्रीर शास्त्रीय सिद्ध न्तों के युगानुकल विश्तेषण से सहायता मिलती थी। श्रापके धार्मिक विचार भी श्रिधिकतर प्राचीन भारतीय संस्कृति के मल तस्वों से श्रनुप्राणित श्रीर श्रनु-शासित थे। वर्त्त मान भारतीयता को आप प्राचीन आर्य-मर्यादा से गौरवान्त्रित देखना चाहते थे। शास्त्रीय मीमांसा को मानव-जीवन के साथ संलग्न करने का जो अधक प्रयास श्रापने किया वह आज भी भागतीय संस्कृति के श्रद्धालुओं के लिए वांछनीय श्रीर श्चनकरणीय है।

#### २. महामना पं० मदनमोहन मालवीय

जीवन-वृत्त—मालवीयजी का शुभ जन्म तीर्थराज प्रयाग में एक विप्रवंश में हुआ था। सन् १८६१ ई० का २५ दिस्पवर (ईसा-जयन्ती) आपका जन्मदिन है। आपके पिता पं० वजनाथ मालवीय परमभागवत और संस्कृत के उद्घट विद्वान् थे। आपकी आरंभिक शिचा प्रयाग की एक संस्कृत-पाठशाला में हुई और वहीं के म्दोर सेंट्रल कॉ तेज से आप सन् १८८४ ई० में अजुएट हुए। उसके बाद आप प्रयाग के सरकारी स्कूल में कुछ दिन अध्यापक रहे। सन् १८८६ ई० में काग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था जिसमें पहले-पहल आप सम्मिलत हुए। उसी समय से आप राजनीतिक चेत्र में पाविष्ट होकर कमशः आगे बढ़ते गये। राजनीतिक संसार में आते ही आपने कालाकाँ कर (अवध) के सर्वप्रथम हिन्दी दैनिक दिन्दुस्थान' का संपादन-मार प्रहण किया। सन् १८६३ ई० में आपने प्रयाग में वकालत शुरू की। १६०२ ई० में आप अपने पान्त की व्यवस्थातिका सभा के सदस्य हुए। इसके बाद आप केन्द्रीय व्यवस्थातिका के भी सदस्य जुने गए और १६२६ ई० तक बहाँ रहकर देश की बड़ी सेवा की। सन् १८०६ ई० में आप प्रथम बार लाहीर-कामेस के सभापति हुए। उसके एक साल बाद हो, काशी में आग आखिलमारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के सर्वप्रथम

अधिवेशन के अध्यद्ध हुए। आपके ही उद्योग से अदालतों में हिन्दी माधा और देवनागरी लिति का प्रचार बद्धा। आपने प्रयाग से 'अध्युदय' नामक हिन्दी सार्धिक, 'नर्यादा' नामक हिन्दी सार्धिक और 'लीडर' नामक प्रसिद्ध अंग्रेजी दिनिक पत्र निकाला था, जिनमें 'लीडर' अबतक जीवित हैं। सन् १६१६ ई० में आपने काशी में गंगातट पर हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना की। सन् १९९८ ई० में आप दूसरी बार दिल्ली-कांग्रेस के समापित हुए। सन् १६३० ई० के राष्ट्रीय आन्दोलन में आप पहली बार जेल गये। सन् १६३१ ई० में लन्दन की गोलमेज-समा में सम्मिलत होने के लिए आपने पहली बार विदेश-यात्रा की। सन् १६३२ में, जब गाँधीजी ने दिलतोद्धार की विपम समस्या हल करने के लिए पूना में आमर्या अनशन किया, तब सरकार से समसौता कराने में आप ही अग्रणी थे। भारतीय सनातनधर्म महासमा, भा० हिन्दू-महासमा, भा० बाझण-महासमा, भा० गोरच्चा-महासमा, प्रयाग की सेवासमिति आदि प्रसिद्ध संस्थाएँ आपकी ही प्ररेशा से स्थापित हुई थीं। सन् १९४६ ई० की १२ नवंबर को, काशी में, आप केलासवासी हुए। आपकी चग्णावस्था से लेकर मृत्यु-पर्यन्त, भारतीय संस्कृति के कट्टर पृष्ठपोपक और हिन्दू-हिन्दी-हिन्दुस्तान के परमभक्त राजिं पुरुषोत्तमदास टरडन निरन्तर आपके पास रहे।

विचारधारा-धार्मिक विचारों की दृष्टि से लोकमान्य तिलक यदि सचे हिन्दू थे तो म लवीयजी कहर। प्राचीन भारतीय सभ्यता श्रीर संस्कृति को श्राप प्रत्येक भारतीय के जीवन, ब्राचार-विचार, खान-पान श्रीर वेशभूषा से प्रतिविभिवत देखना चाहते थे। हिन्द-धर्मशास्त्रों में कर्मकारड श्रीर धर्माचरण की निष्ठा पर जितना बल दिया गया है. उतना ही आप, आज के युग में भी, उसपर जोर देते थे। आपने 'सनातनधर्म' नामक पुरतक लिखकर हिन्द्रमात्र के लिए एक धर्मसंगत दिनचर्या बना टी थी श्रीर तदनुकल श्चाचरण के स्नाप स्त्रयं भी ज्वलन्त उदाहरण थे। भारतीय सभ्यता श्रीर संस्कृति की पनरुजीवित करने के लिए आप पाचीन युग के तपीवनी, आश्रमी और गुरुकुलों की जीवनचर्या की पुनः प्रतिष्ठा करना आवश्यक समक्तते थे। तब भी वर्णाश्रमधर्म की व्यवस्था, शिज्ञायद्वति श्रादि में, प्रस्तुत युग की श्रावश्यकता के श्रनुसार, शास्त्रसम्मत सुधार करने में आप कभी पश्चालद न रहे। यद्यपि आपके राजनीतिक विचार विशेष उग्र नहीं थे तथापि जब कभी देश पर विषम संकट आया, आप प्रचएड क्रान्ति-कारी के समान, श्रागे बढकर उससे मोरचा लेते रहे। श्रापकी चरित्रगत विनयशीलता, मधरता श्रीर कोमलता के कारण आपकी राजनीति बराबर उदार श्रीर नरम रही, परन्तु आपके भाव और विचार आपकी ओजस्विनी वाणी के माध्यम से बराबर अंगारे ही बर-साते रहे। जिस समय आप व्यासगढी पर बैठकर गीता का प्रवचन और श्रीमद्भागवत की कथा सुनाते थे, उस समय श्रापकी श्रमृतमयी वाणी श्रीताश्चों की श्रन्तरात्मा का स्पर्श करके उन्हें भाव-विभोर कर देती थी। पीइतों की सेवा, गौब्रों की सेवा श्रीर भगवद्भक्ति के प्रसंग उपस्थित होने पर आपके हृदय की कठणा और अद्धा अनायास उमहकर आँखों की राह प्रवाहित होने लगती थी। आपके आदर्श जीवन और मर्मस्पर्शी भाषण ने देश के श्रासंख्य व्यक्तियों को भारतीय संस्कृति का सच्चा श्रानुरागी बना दिया।

#### ३. कवीन्द्र रवीन्द्र

जीवन-वृत्त-महाकवि का नाम यद्यपि 'रवि' बातृ था, तथापि स्राप वस्तुत: 'कवि' ही थे, नयोंकि जहाँ रवि भी नहीं पहुँच पाता है, वहाँ कवि पहुँचा हुआ है। आपका जन्म सन् १८६१ ई० में ७ मई को कलकत्ता के जोड़ासाँकवाले राजप्रासाद में हुआ था। श्रापके पिता महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर श्रपने युग के एक तपस्त्री पुरुष थे, जिन्होंने पश्चिम बंगाल के बोलपुर-नामक स्थान में 'शान्ति-निकेतन'-जैसे एकान्त आश्रम को ग्रपना निवासस्थान बनाया था. श्रीर उसी स्थान में श्रागे चलकर महाकवि ने 'विश्वभारती' नामक विश्वविद्यालय की स्थापना करके विश्व-संस्कृतियों के संगमस्थल का निर्माण किया, तथा उससे थोड़ी ही दूर पर, 'श्रीनिकेतन' नामक माम-सुधार-केन्द्र स्थापित करके प्रामोद्धार के रचनात्मक कार्यक्रम का एक ज्यादर्श उपस्थित किया। बचपन से ही आप बड़े कल्पनाशील थे। प्राकृतिक वातावरण में आपका बहुत जी लगता था। कलकत्ता के नार्मल स्कुल में श्रापकी पढ़ाई शुरू हुई। सन् १८७३ ई० में श्रापका उपनयन-संस्कार हमा। इसी स्रवस्था से स्नाप काव्यरचना का भी प्रयास करने लगे। सन् १८७८-७६ में आपने पहली बार इंगलैंग्ड की यात्रा की। वहाँ 'ब्राइटन पब्लिक स्कृल' में, बाद 'लन्दन विश्वविद्यालय' में आपकी पढ़ाई चलती रही। सन् १६०१ ई० में बोलपुर में आपने ब्रह्मचर्याश्रम खोला जो कुछ दिनों के बाद 'विश्वभारती' का केन्द्र बना । सन् १९०२ ईं में पत्नी, पिता श्रादि के निधन से शोकसन्तम होने के कारण श्रापकी श्राध्यात्मिक श्रीर कलात्मक प्रवृत्तियाँ जाग उठीं। सन् १६०५ ई० के वंग-भंग के फलस्वरूप कान्तिकारी भावनाश्चों श्रीर स्वदेशी आन्दोलन को आपकी रचनाश्चों श्रीर वक्तुताश्चों से प्रचुर प्रेरणा श्चौर उत्तेजना मिली। सन् १६१२-१३ ई० में श्चापने पुन: विदेश-यात्रा की श्रीर श्रंग्रेजी के प्रसिद्ध श्रायरिश कवि 'चीट्स' से श्रापका घनिष्ठ परिचय हुआ। उसी समय आपकी 'गीतांजलि' नामक कविता-पुस्तक पर विश्वविख्यात 'नोवेल' पुरस्कार मिला। इसके बाद ही ब्रिटिश सरकार ने आपको 'सर' की उपाधि से सम्मा-नित किया. जिसे ऋष्यने 'जालियाँवालाबाग' इत्याकाएड के विरोध में त्याग दिया। गांधी-युग में ब्रापने प्राच्य ब्रौर पाश्चात्य जगत् के सभी प्रमुख देशों का परिश्लमण करके भारत के सांस्कृतिक संदेश को विश्वव्यापी बनाया तथा साम्राज्यवाद, स्वार्थान्थता श्रीर संकुचित राष्ट्रीयता की नीति एवं मनोवृत्ति का खुलकर विरोध किया। साथ-द्वी-साथ, श्रापने श्रपनी सद्भावना श्रीर श्रपने श्राकर्षक प्रवचनों से पूर्व श्रीर पश्चिम के बीच की खाई को भरसक पाटने का प्रयत्न किया जो एक इद तक सफल भी हुआ। सन् १६३१ ई० में ग्रापकी ७०वीं बरस-गाँठ पर, देश ने ग्रापको अद्धापूर्वक एक सर्वाङ्गसून्दर ग्राभ-नन्दन-प्रनथ ऋषित किया था, जिसमें समस्त भूमएडल के यशस्त्री विद्वानों की रचनाएँ हैं। सन् १६४० ई० में 'त्रॉक्सफोर्ड' विश्वविद्यालय त्रापको डी० लिट् की उपाधि से विभिषत करके धन्य हुआ। 'विश्वभारती' के जिस कुटीर में आप निवास करते थे उसका नाम 'उत्तरायण' था। विश्वसंस्कृतियों के पुरोधा और शान्तिनिकेतन के विश्व-गुरुकुल के कुलपति होने के कारणा. आपको सब लोग गुरुदेव कहते थे। अपनी रमणीय रचनाओं से साहित्य की प्राय: सभी शाखाओं को पल्लिवित एवं पुष्पित करके आप उनपर कोकिला

बनकर क्जते रहे। संगीत श्रीर कला के क्षेत्र में भी उनकी श्रापनी शैलियों की देन चिरस्मरणीय है। सन् १९४१ ई० की ७ श्रागस्त को, कलकत्ता में, श्रापका वैकुण्ठवास हो गया। उस समय श्रापकी श्रायु ८१ वर्ष की थी।

विचारधारा—महाकवि रवीन्द्र विश्वकवि तो थे ही, विश्वधर्मी, विश्वप्रेमी, विश्वन्नागरिक श्रीर विश्वबन्धु भी थे। मानवता श्रीर प्रकृति देवी के श्राप प्रकृत पुजारी थे। राजनीतिक विचारों में मतभेद होते हुए भी गाँधीजी से श्रापका हार्दिक स्नेह था। वर्त्त मान श्रशान्तिमय संसार के लिए श्रापका 'शान्तिनिकेतन' एक प्रकाशस्तम्भ के समान है। जीवन-भर, दिन-रात सौन्दर्य के मधुर-कोमल वातावरण में ही रमते रहने के कारण, श्रापके भाव, विचार, संभापण, व्यवहार श्रीर कर्तव्य—सब-के-सब श्रलीिकक सौन्दर्य से श्रोतप्रोत थे जिनसे प्रभावित होकर मानव-समाज ने 'सत्य-शिवं-सुन्दरम्' की दिव्य काँकियाँ पाईं। श्रापके श्राध्यात्मिक विचारों पर हिन्दी के संत-साहित्य का विशेष प्रभाव था। श्रापके सरस गीतों में श्रीपनिषदिक विचारधारा प्रवाहित दीख पहती है। हिन्दी के संतक्ति महात्मा कवीरदास के प्रति श्राप्की बडी श्रास्था थी श्रीर उनकी निर्णु णवादी कविताश्रों की स्पष्ट छाप श्रापकी रचनाश्रों में भी परिलिख्त होती है।

#### ४. महर्षि रमग

जीवन-वृत्त-श्रापका जन्म ३० दिसम्बर, १८७६ में मटरा (मद्रास-प्रान्त ) से ३० मील दक्तिण तिरुवली ग्राम में हुआ। इसके निकट कौडिन्या नदी बहती है। कौडिन्या को पापहरी भी कहते हैं। तिरुचली एक पवित्र तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। तिरुचली शब्द का अर्थ, दिज्ञाणी भाषा में, श्रीकार है। आपके पिता सुन्दरमय्यर सफल वकील थे और चाचा संन्यासी हो गये थे। बचपन में श्रापमें कोई विशेषता न दीख पड़ी। प्रतिभा भी साधारण-सी थी। पढ़ाई में भी कोई विशेषता न थी। हाँ, खेल-कृद श्रीर कुश्ती में श्चाप बहत दिलचस्मी लेते थे। फ़टबाल खेलने श्रीर तैरने में श्चापका बहुत मन लगता था। साधारण विद्यार्थियों की तरह क्रगड़ा-फसाद, मारपीट में भी रहते थे। श्राप मितभाषी थे, किन्तु सोरे में कुम्भकर्ण। ग्यारह वर्ष की अवस्था तक आप तिरुवली में तमिल भाषा का अध्ययन करते रहे। १८६५ में, पिता की मृत्यु के बाद, बड़े भाई श्रीर चाचा के साथ मटरा में रहने लगे। अमेरिकन मिशन हाई स्कल की दसवीं श्रेणी तक आपकी शिज्ञा हुई। इस समय भी आपमें आध्यात्मिकता का कोई चिह्न दिखाई नहीं पड़ता था, न भक्ति की श्रोर ही मुकाव था। १८६५ के नवम्बर में श्रापको तिरुवुली का एक श्रादमी मिला। बह तीर्थ-यात्रा से लौटा था। पूछने पर उसने कहा - 'ग्रहणाचल से ग्रारहा हूँ।' न जाने, क्या बात थी कि अष्ठणाचल का नाम सुनते ही महर्षि की नसों में बिजली दौड़ गई। लगभग इसी समय आपको 'परिय-पुराणम्' की एक प्रति मिल गई। इस प्रन्थ में द्रविइ देश के तिरसठ शिवोपासक नायरों की वार्ता है। इस अन्य को पहते-पहने आपके मानस में भक्ति की लहरें उठने लगीं। श्राप ऐसे तल्लीन हुए कि भूख-प्यास तक भूल गये। एक वर्ष बाद, १८६६ में, एक ऐसी घटना हुई जिसने आपके जीवन की दिशा बदल दी। उन दिनों श्राप पूर्णांहर से स्वस्थ थे। बीमारी का नाम-निशान न था।

श्रचानक श्रापको डर लगा कि मरनेवाले हैं। जान पहा कि मर रहे हैं। शारीर में किसी अकार का परिवर्त्तन दिखाई नहीं दिया, किन्तु भावों का वेग इतना तीव था कि मृत्य का भय श्रीर उसका श्रनुभव बराबर होने लगा । शरीर शन्य-सा हो गया । साँस दक गई श्रीर होठ बन्द हो गये । श्रापको ऐसा भास हुत्रा कि शरीर वहीं लाश के समान पड़ा है। श्रापको विश्वास हो गया कि मृत्यु इसी को कहते हैं। इस घटना का गहरा प्रभाव श्रापपर पड़ा। श्रापकी दृष्टि अन्तमु खी होने लगी, इष्ट-मित्रों का साथ छटने लगा। .खेल-कूद में जा नहीं लगने लगा। लड़ाई-भगड़े श्रीर मानापमान का भाव बिल्कुल जाता रहा । श्राप एकान्त-प्रिय हो गये । नियमित रूप से मदरा की प्रसिद्ध मीनाची देवी के मन्दिर में जाने लगे। वहाँ एकान्त में बैठकर भगवद्भक्ति की याचना करते। पढाई पर श्रव ध्यान न था। परिशाम-स्वरूप, सर्वत्र आपका तिरस्कार होने लगा। एक बार बड़े भाई ने श्रापको श्रासन बाँधे ध्यान करते देखकर ताने से कुछ कटु वाक्य कह दिये। यह कद वाणी तीर-सी चुभ गई। सहसा आपको अहणाचल का स्मरण हो आया। उसी दिन घर से निकल पड़े । कुछ दूर गाड़ी पर, कुछ दूर पैदल, रास्ते की कठिनाई को फेलते हुए अरुशाचल पहुँचे । अरुशाचल के ज्योतिलिङ्क के दर्शन करते ही आपने संसार के सब नाते तोइकर अपने-आपको श्रीअहणाचल के चरणों में समर्पित कर दिया। सन १८६६ ई० के १ सितम्बर को स्त्रापके भावी दिव्य जीवन का स्त्रारम्भ हन्ना।°

तपश्चर्या के विचार से आपने सन्यास प्रहण किया। मन्दिर में रहने लगे. श्रीर भीन धारण किया। आपका कथन है कि जीव श्रीर ईश्वर का भेद मिटने पर जो सहज समाधि प्राप्त होती है. उसी में स्थित रहने का नाम मौन है। मन्दिर के भीतर एक जगह बैठकर श्राप तप करने लगे। कोई खाने को देता, तो खा छेते। किसीसे माँगने न जाते। लड़के श्रीर ऊधमी युवक सिर्फ १७ वर्ष के नवयुवक को तपश्चर्या में लीन देखकर कुत्इलवश अथवा शरारत से निन्दा श्रीर हँसी-मजाक करते श्रीर पागल कहते। कुछ दृष्ट तो ईंट-पत्थर भी फैंकने से बाज नहीं त्राते। इससे तपश्चयां में बाधा पड़ने लगी। अर्तएव आप मन्दिर के एक बीर तहखाने में चले गये, जहाँ का ड़े-मकोहों का राज्य था। कोड़े आपके पैरो और र्जांघों को काटने: किन्तु आप इस प्रकार ध्यान में मग्न रहते कि उसका ज्ञान भी नहीं होता। बेंकटाचल गोदली नामक एक सहृदय का ध्यान उधर ब्राकृष्ट हुब्रा ब्रोर उसने एक साधु की सहायता से बाव और पीन से भरे इनके शरीर की उठाकर सम्रह्मण्य स्वामी के गीपुर में लिटा दिया। उठाकर ले जाते समय भी आपकी समाधि नहीं दृटी। इससे लोगों की अबा और बढ़ गई श्रीर श्रापका नाम ब्राह्मण स्वामी पढ़ गया। यहाँ भी श्राप बराबर ध्यानस्यन रहते । श्राँखें न खुलती थीं । इसके बाद श्राप मन्दिर के दिख्या-पूर्व की श्रोर स्थित बगीचे में चले गरे श्रीर तत्पश्चात् बाइन-मंडप में रहने लगे। लड़कों ने पुनः छेड़-छाड़ शुरू कर दी ब्रीर ब्राप दूसरी जगह एकान्त तपस्या में रत हुए । एक

१ इस चिरस्मरयीय दिन की स्वर्ण-जयन्ती एक बार आपके भक्तों ने बही घृमधाम से मनाई थी। उस अवसर पर संशार के भिन्न-भिन्न देशों के अनेक महानुभावों के महर्षि-सम्बन्धी आत्मीऱ्गारों एवं अदाञ्जलियों के संग्रह-रूप में जो स्मारक-प्रनथ प्रकाशित हुआ, बहु अति उपादेय और पठनी । है।

दिन एक लड़के ने आपकी पीठ पर पेशाव कर दिया। इससे दुखी होकर तंविरान नाम के एक शैव साध ने आपसे अपने गुरुमूर्य मू मन्दिर में रहकर तपस्या करने का अन्तेश किया जिसको आपने स्वीकार कर लिया। आपने यहाँ कठोर तपस्या की। आपकी ख्यालि द्र-द्र तक फैल गई। ब्राप यहाँ डेढ वर्ष रहे। जब भीड़ बढ़ने लगी, तब ब्राप बेंकटराम के निकटस्य बगीचे में रहने लगे। यहाँ आने पर समाधि सहज, नित्य हो गई। बाद में श्राप पवलकरन अथवा प्रवालगिरि पर रहने लगे। श्रापकी माताजी पता लगाते-लगाते वहाँ पहुँची, श्रीर घर वापस ले जाने का निष्फल प्रयत्न किया । श्रन्त में रो-धोकर माताजी घर लीट गई'। कछ काल के बाद उन्होंने आपके आश्रम में ही रहकर भगवद्भक्ति में मग्न रहते हुए प्राण्त्याग किया। १८६६ में श्राप श्रव्याचल पर्वत के तिरपित्त गुफा में रहने लगे। इस गुफा के उत्तर में मूलेंगल तीर्थ है श्रीर वहाँ भी एक गुफा है। कुछ ब्रीर कार जाकर स्कन्दाश्रम है, जिसके पास पानों का एक सोता बहुता है। बड़ा सन्दर श्रीर रमग्रीय स्थान है। यदा-कदा श्राप इन स्थानों में भी रहते थे। पहाइ पर साँप, बन्दर, मीर ऋर्षि । ऋराश्रम के साँप ऋरीर मीर की स्वामाविक बैर-भाव छोडकर मित्र के ऐसा विचरण करते श्रीर साथ-साथ नाचते देखकर लोगों को कुतृहल होता था। सितम्बर, १८६६ में, आपने मौन धारण किया श्रीर प्रायः ११ वर्ष बाद १६०७ में श्रापने सर्वप्रथम गणपति सुनीन्द्र की उपदेश दिया। गणाति मनीन्द्र असाधारण प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति थे। १८ वर्ष की आयु में विद्या में श्चानपम जमता प्राप्त की थी। निरन्तर मनत्र-जप में लगे रहते थे। शिव-पंचाजर मंत्र का कोटि-जय किया था; किन्तु शिव का साज्ञात्कार न हुआ। अतएव शंका-निवारणार्थ श्चापके पास श्चाये श्चीर श्चपने को श्चापके चरणों में समर्थित कर दिया। पन्द्रह मिनट तक श्राप स्थिर दृष्टि से गणपति मुनीन्द्र की श्रीर देखते रहे। फिर धीरे धीरे तमिल में इस प्रकार उपदेश दिया- '१ ऋहं का बोध जहाँ से उत्पन्न होता है, उसीका परिशीलन करें तो मन उसीमें लीन हो जाता है - यह तप है। २ मंत्र के जपते समय मंत्र का नाद जहाँ से फ़ूरता है, उसका परिशीलन करें, तो मन उसीमें लीन हो जाता है - यह तप है। इस उपदेश से गणा रित मुनीन्द्र की समस्त शंकाएँ दर हुई अीर मुनु जुओं के लिए सर्व-दर्शन एवं योग के एक सरल महामंत्र की घोषणा हुई। तभीसे आप 'महर्षि' के नाम से विख्यात हुए। कुछ दिन के बाद भक्तों के आग्रह पर पालितीर्थ के पास आकर महर्षि रहने लगे। धीरे-धीरे वहाँ एक आश्रम बन गया। यह रमणाश्रम मद्रास से प्राय: १०० मील दिश्वण-पश्चिम, तिरुवनमले नगर के पास, तिरुवनमलाय स्टेशन से लगभग दो मोल पर है। यद्यपि महर्षि ने कोई शिष्य नहीं बनाया, त्राडम्बर से दूर भागते रहे; मंत्र-तत्र, योग-सिद्धि, चमत्कार-प्रदर्शन आदि को कभी महत्त्व नहीं दिया तथापि अनेक भारतीय तथा विदेशी अध्यात्म-साथक एवं मुमुत्तु अविके निकट अति रहे, श्रीर आपसे प्रभावित होकर बिना दीवा पाये ही अपने को आपका शिष्य समझने लगे। इनमें दिन्द , ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, मुसलिम आदि नाना धर्म के अनुयायी हैं। वे लोग अपने-अपने धर्म पर श्रास्था रखते हुए महर्षि के उपदेशानुसार श्रात्मशोध में निरन्तर लीन रहते हैं। विदेशियों में हम्फे, पालबएटन, फोडरिक प्लेयर (भिन्न प्रशानन्द ), हैरी डिकमैन, राफेड इस्ट, मस्टेन मीज ( साधु एकरसा ), रिचर्ड १न, वर्नोसिया इदन, डाक्टर

जंग, प्रयट ढफ, श्रोलिवर लाकुम्बी, विलियम स्रौलिंडिंग, मेजर चाडिवक, इला मेलर्ट, इलेनर पौलिनी नोयी, डन्कन प्रीनलेस और भारतीयों में स्वामी सिद्धेश्वरानन्द, सर राधाकृष्यन, प्रिन्सिपल संजीवराव, कुपुस्त्रामी शास्त्री, मनु स्वेदार, दिलीपकुमार राय, लिस्स चन्द्रशेखर श्रायर, सरदार इद्राज पाग्डेय (नेपाल), सर श्रल्लपाचेटियर, सर सी॰ पी॰ रामस्त्रामी श्रायर, डाक्टर मोहम्मद सईद श्रादि विशेष उल्लेखनीय हैं। पालबएटन के 'गुन भारत की खोज' (Search after Secret India) तथा श्रन्थ प्रन्थों ने पाश्चात्य संसार का ध्यान महर्षि की श्रोर विशेषका से श्राकृष्ट किया। सन् १६५१ में श्रापका निर्वास हो गया।

विचारधारा-महर्षि उपदेश नहीं देते थे. किन्तु आपके सम्पर्क में आने से ही मनुष्य अपने में आध्यात्मिक उन्नति पाने लगता था; मन में शान्ति और प्रतिरोधद्दीन परिवत्त न होने लगता था। मन में उठे प्रश्न श्चनायास हल होने लगते थे। जिन समस्याश्ची श्रीर उल्रभनों से मुम्ब चिन्तित रहता था. उनका अन्त होने लगता था और शंकाकुल मस्तिष्क शान्ति पा जाता था। सारांश, जैसे पुष्प-पराग से सुगन्वि उठतो है, वैसे ही महर्षि से श्चाच्यात्मिक शान्ति की सुगन्धि निकलकर फैलती थी, जिससे दर्शनार्थी मुमुद्ध प्रभावान्त्रित हए बिना नहीं रह सकते थे। जीवन्त्रक होने के कारण आपमें प्रदर्शन की वृक्ति लेशमात्र नहीं थी। आश्रम की श्रोर से किसी को प्रचार करने की अनुमति नहीं थी। आप किसी को शिष्य नहीं बनाते थे। आपका विचार था कि मन्ष्य को यदि गुरु बनाना है, तो स्वयं अपने ही अन्दर अपनी आध्यात्मिक चेतना में गुरु की खोज करे। आप कहते थे कि आत्मा ही गुरु है, उसी को खोजो। स्त्राप श्रात्मानुभूति के उपदेष्टा थे, समाजसेवा पर विशेष जोर देते थे श्रीर सेवामार्ग में श्रागे बढ़ने के बाद ही एकान्त में साधना करने की सलाह देते थे। श्रापके मतानुसार, भगवान में हृढ विश्वास ही सच्चा त्रासन है श्रीर कर्ताव्य-पालन ही वास्तिभिक पूजा। एकान्त तो मनुष्य के चित्त की वृत्ति पर निर्भर है। सांसारिक वस्तुश्रों की ममता में फँसे हुए मनुष्य की निर्जन अरुएय में भी एकान्तता का अनुभव नहीं होता. किन्तु संसार के कमेलों में रहकर भी शान्त चित्तवाले व्यक्ति को निर्जनता का बोध होता है। श्रासक्तिहीन वित्त के लिए हर जगह एकान्त है। जो अवस्था वाणी एवं विचार का भी ऋतिकमस्य करती है, वही मौन अवस्था है; यही ध्यान का रूप है। यह अवस्था चित्त को. तीव्रता का सम्पूर्णतथा अभाव होने पर ही. प्राप्त होती है । चित्त का दमन ही ध्यान है। गम्मीर ध्यान ही अनन्त वाणी है। मौन ही आत्मा की भाषा का अविरोध प्रवाह है; उपदेश तो ज्ञान-प्रसार का एक साधारण तरीका है, जो सम्यक्रू से मौन द्वारा ही सम्भव है, अर्थात्, मूक भाषा द्वारा ज्ञान का वितरण अधिक प्रभावशाली होता है। पित्र सन्तों के सत्संग का जैसा प्रभाव पहता है, वैसा व्याख्यान का नहीं। मनुष्य ईश्वर का ध्यान करे अथवा अपने शुद्ध स्वरूप का, दोनों में कोई भेद नहीं; क्योंकि दोनों की परियाति एक ही है। ईश्वररूप हुए बिना ईश्वर का साह्यात्कार नहीं हो सकता। अपने स्वरूप में लीन होने के पूर्व अपने स्वरूप में प्रेम होना आवश्यक है। ईश्वर ही वह शुद्ध स्वरूप है। अपने स्वरूप का प्रेम ईश्वर का प्रेम है, और वही मक्ति है। ज्ञान और भक्ति एक ही वस्त हैं। जप का एकसात्र उद्देश्य चित्त में उठनेवाले अतेक विचारों का दमन है।

जप से ध्यान होता है, जिसकी परिश्वति आत्मान्भृति अधवा ज्ञान में होती है। नाम-जप में सफलता प्राप्त करने के लिए श्रानन्यभाव से श्रात्म-समर्पण श्रानिवार्य है। श्रात्म-समर्पण के बाद ही ईश्वर का नाम निरन्तर मनध्य के चित्त में ब्याम रहता है। ज्ञान श्रीर पूर्ण श्रात्म-समर्पण में भेद नहीं है। इस पूर्ण आतम-समर्पण में ही ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, प्रेम-सब-क्रछ ज्यात है। आतमा ही गुरु है, अतएव ईश्वर गुरु का रूप धारण कर सत्य की शिज्ञा देता है और अपने सत्संग से भक्त के चित्त को पवित्र कर देता है। भक्त का चित्त हट होकर श्रन्तमु ल होने में समर्थ होता है। ध्यान द्वारा यह श्रीर भी परिष्कृत हो जाता है, श्रीर चंचलता शान्त हो जाती है। गृरु एक ब्रोर चित्त को अन्तर्म ख बनाता है ब्रीर द्वरी श्रीर उसे श्रात्मा की श्रीर श्राकृष्ट करके शान्ति प्राप्ति करने में सहयोग देता है। यही गुरू-कुपा है। गुरु, ईश्वर और आत्मा में कोई मेद नहीं है। अन्तस्थ ईश्वर प्रेमी भक्त पर दया फरके, भक्त की चित्तज्ञति के अनुसार, अपने को प्रकट करता है। (अहंभाव बहुत बलवान हाथी के सहश है और उसका दमन सिर्फ शक्तिशाली शेर द्वारा ही हो सकता है: वह गुरु ही है, जिसकी कृपा-दृष्टि से अहंभाव विलीत होते लगता है। अहंभाव की शान्ति में ही मनुष्य का कल्याण है, श्रीर इसे प्राप्त करने के लिए श्रात्म-समर्पण आवश्यक है। जब पूर्ण श्रात्म-समर्पण हो जाता है, श्रहंभाव सर्वथा नष्ट हो जाता है, तब न शोक रह जाता है श्रीर न टःख ही। श्रात्मातुभूतिकी शक्ति समस्त गुप्त शक्तियों में बहुकर है। आत्मानुभृति से जो आनन्द होता है, वही शान्ति की परिण्ति है। जिस सन्त की चित्त वृत्ति पूर्णतया शान्त है, वही श्रपनी श्रात्मानुभूति से दूसरों की सुखी बना सकता है। महर्षि के उपदेश का केन्द्र 'मैं' की खोज है। पहने 'मैं' की जानी, फिर तुम सत्य को जान सकोगे। तुमको केवल एक ही काम करना है। तम अपने भीतर देखो. श्रीर तुम्हें अपनी सारी उलकतों का इल मिल जायगा। आत्मा के विषय में गम्भीर विचार श्रीर सतत ध्यान करो. प्रकाश मिलेगा । जब मन श्रात्म-स्वरूप से वहिम ख होता है. तत्र जगत् भासमान होता है। जब जगत् दीखता है, तत्र आत्मस्वरूप दिखाई नहीं देता श्रीर जब श्रात्मस्यरूप का दर्शन होता है. तब जगत नहीं दीखता। श्रपने स्वरूप की विचारणा करते-करते मन निजी स्वरूप में पलट जाता है। वस्ततः मन का निजी स्वरूप श्रात्मस्वरूप ही है। मन हमेशा किसी स्थल वस्तु का ब्राश्रय लेकर ही टिक सकता है। वह अपने-प्राप नहीं टिक सकता। मन को ही सुध्म शरीर या जीव कहा जाता है। इस देह में जो 'में' रूप से पदा होता है, वही मन है। हृदय में 'श्रहम्' विचार का प्रथम स्फुरण होता है, श्रतएव हृ स्य ही मन का जन्मस्थान है। मन में उठनेवाले तमाम विचारों में श्रहं-िवार ही प्रथम विचार है। 'मैं कीन हूँ ?'-इसकी विचारणा द्वारा निश्चय ही मन का लय होता है। जिस प्रकार चिता की अपनि को प्रदीप्त करनेवाला काठ अंत में खुर भी जल जाता है, उसी प्रकार श्रष्टं-विचार दसरे सब विचारों का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाता है। 'मैं कीन हूँ' की विचारणा की जाय, तो मन अपने जन्म-स्थान में लीट जाता है और साथ हो उठा हुआ विचार भी नष्ट हो जाता है। इस प्रकार ज्यों-ज्यों श्रम्यास बढ़ता जाता है, त्यों-त्यों मन की श्रपने जन्मस्थान में स्थिर होने की शक्ति बढ़ती जाती है। जब सूक्ष्म मन, बुद्धि श्रीर इंद्रियों द्वारा, वहिमु ख होता है, तब स्थूल नाम-रूप दृश्यमान होते हैं। जब मन विद्युंख होने नहीं पाता आरे हृदय में स्थिर हो

जाता है, तब वह श्रहम्मुख या श्रन्तमुंख मन कहलाता है। जब मन हृदय के बाहर भटकने लगता है, तब वह विहर्म ख मन कहा जाता है। यदि मन हृदय में स्थिर हो जाय तो 'में', जो सब विचारों का मूल है, अहश्य हो जाता है। जिस दशा में ऋहं-विचार का लेश भी नहीं, उसे स्वरूप-स्थित कहते हैं। वास्तव में वही मौन कहलाता है। मौन की दशा का दूसरा नाम ज्ञानदृष्टि है श्रीर उसका ऋर्य है---श्रात्मस्वरूप में मन का लय करना। इसके विपरीत, दूसरों के विचारों का जानना, तीनों काल का ज्ञान होना, दूर देशों की घटनात्रों को जान लेना आदि को ज्ञानदृष्टि नहीं कह सकते । केवल आत्म-स्वरूप ही सत्य है। मन का लय करने के लिए श्रात्मिचन्तन से श्रम्य कोई योग्य उपाय नहीं है। प्राणायाम से भी मन का निष्ठह होता है; परन्तु जबतक प्राण का निष्ठह जारी रहता है, तभी तक मनोनिग्रह टिकता है। जब प्राचायाम बन्द किया जाता है, तब मन वहिर्गामी होकर वासनावश हो जाता है श्रीर इधर-उधर भटकने लगता है। मन एवं प्रात्म का जन्मस्थान एक ही है। विचार ही मन का प्रथम विकार है और वही श्रहंकार है। मनोनियह करने में प्राणायाम सहायक तो होता है, परन्त इसके द्वारा मनो-नाश नहीं हो सकता। प्राणायाम की तरह, मूर्ति-ध्यान, मंत्र-जप श्रीर श्राहार-नियम भी सहायक हैं। मूर्ति-ध्यान श्रीर मंत्र-जप से मन एकाग्रता की प्राप्त होता है। नियमों में सबसे बड़ा सान्विक मिताहार का नियम है। इससे मन में सत्त्वगुण की वृद्धि होती है, जो श्रात्म-विचार में सहायक है। ज्यो-ज्यों स्वरूप-ध्यान बढता जाता है त्यों-त्यों वासनाएँ नष्ट होती जाती हैं। अप्रतएव स्वरूप-ध्यान में ही एकाग्र होने का अध्यास निरन्तर जारी रखना चाहिए। जबतक मन में विषय-वासन। एँ भटक रही हो, तबतक भैं कीन हूँ की विचारणा आवश्यक है। किसी चीज की आशा न करना अर्थात् आशा का त्याग ही वैराग्य है। श्रात्मस्वरूप का त्याग न करना ज्ञान है। वास्तव में वेराग्य श्रीर ज्ञान एक ही है। प्रत्येक साधक वैराग्य धारण करके निज स्वरूप के ब्रांदर गहरी इवकी लगाकर श्चात्मम्कि पा सकता है। श्चात्मस्वरूप की प्राप्ति न होने तक यदि श्चात्मस्वरूप का निरन्तर स्मरण किया जाय. तो वही एक साधन काफी है। श्रात्म-विचार के श्रलावा श्चन्य जो विचार पैदा हों, उनको जरा भी जगह न देते हुए, आत्मनिष्ठ होकर रहना, श्रपने-श्रापका ईश्वरापंग करना, ईश्वर की शरणागति है। ईश्वर पर चाहे कितना भी भार रखा जाय, वह सारा बोक वहन करता है। अतः इस प्रकार की चिन्ता कोई क्यों करे ! जो मुख कहलाता है, वह आत्मस्वरूप ही है । मुख एवं आत्मस्वरूप श्रलग नहीं हैं । श्रात्म सुख ही एकमात्र सत्य है। शुभ मन और श्रशुभ मन-इस प्रकार के दो मन नहीं हैं; मन एक ही है। सिर्फ वासनाएँ शुभ श्रीर श्रशुभ—दो प्रकार की होती हैं। दूसरे लोग चाहे कितने ही बुरे मालूम हों, फिर भी उनका तिरस्कार मत करो, राग-द्वेष दोनों कात्याग करो, मन को सांसारिक विषय में अधिक मत बहाओ। जहाँ तक हो सके, दूसरों के काम में दखल मत दो। हमारा बर्ताव जितना ही विनम्न होगा, उतना ही हमारा श्रेप होगा।

### प्र योगिराज अरविन्द

जीवन-वृत-१५ अगस्त को, उन् १८७२ ई० में, कलकत्ता में श्रीश्रारविन्द घोष का जन्म हुआ। सन् १८८७ ई० में श्रापने दो बड़े भाइयों के साथ शिक्षा प्राप्त करने के

सिए श्राप इंगलैंड मेजे गये। वहाँ श्राप १४ वर्षों तक रहे। १८६० ई० में श्रापने आह० सी० एस० परीज्ञा पास की, पर इसके दो वर्ष के अभ्यासकम के अन्त में, घुइसवारी की परीचा में हाजिर नहीं होने के कारण, अनुपयुक्त समक्ते गये। बाद, बड़ौदा-राज्य की सेवा स्वीकार कर वहाँ १६०६ ई० तक रहे। बड़ीदा में आपने संस्कृत का अध्ययन किया। १६०५ ई० में वंग-भंग के कारणा जो अप्रान्दोलन उठा, उसके चलते १६०६ ई० में बड़ौदा छोड़कर नव-स्थापित बंगाल नैशनल कालेज के प्रिंसिपल होकर आप कलकत्ता आये । १६१० ई० तक आप राजनेतिक कार्य में लगे रहे। इन्हीं दिनों महाराष्ट्र के लोकप्रिय नेता बाल-गंगाधर तिलक को लोकनायक मानकर 'राष्ट्रीय दल' कायम हन्ना श्रीर आप उसमें सम्मिलित हुए । इसी समय 'बन्दे मातरम्' नामक दैनिक पत्र का प्रकाशन आरम्भ हुआ और आप उसके सम्पादक बनाये गये। आपके प्रभाव के कारण राष्ट्रीय दल ने इसे श्रपना मुख्यत्र माना । १६०७ ई० में श्राप राजद्रोह के मामजे में गिरफतार किये गये ; किन्तु निर्दोप छूट गये। मई, १६०८ ई० में अपने भाई वारीन्द्र की क्रान्तिकारी दल की कार्रवाइयों के सम्बन्ध में ब्राप फिर गिरफ्तार किये गये, पर ब्रापके विरुद्ध कोई प्रभाग नहीं मिला; अतएव अप छोड़ दिये गये। किन्तु फैसले तक एक वर्ष आपको अलीपर जेल में रहना पड़ा। मई, १९०९ ई० में आप छूट गये। जेल से छुटने के बाद ही आपने उत्तर-पाड़ा में भाषण दिया जिसमें आपके आध्यात्मिक जीवन की स्पष्ट कलक थी । अलीपर-जेल में बारह मास तक जो बंद रहना पड़ा, श्रापने उस समय को योगाभ्यास में व्यतीत किया। श्राध्यात्मिक जीवन के लिए श्रापने एकान्त-सेवन की श्रावश्यकता का श्रवभव किया और १९१० ई० के फरवरी मास में चन्दरनगर के एक निर्जन स्थान में रहने चले गरे फिर अप्रैल महीने में समुद्र के रास्ते पांडिचेरी पहुँचे। जिस समय आप बंगाल से गये, उस समय अनुकल परिस्थिति में वापस आकर राजनीतिक होत्र में काम करने का आपका विचार था। किन्तु, बहुत शीघ ही, आपको अनुभव हुआ कि जो आध्यात्मिक कार्य आपने हाथ में लिया है, उसीमें सब तरफ से मन को हटाकर प्राण-प्रण से लग जाना पड़ेगा। तब से आप अपनी आध्यात्मिक साधना में ही लगे रहे। पांडिचेरी में आपने पहले ४-५ श्रनुयायियों के साथ एकान्त-सेवन किया। फिर धीरे-धीरे कुछ श्रीर लोग श्राकर सम्मिलित हो गये। उसके बाद सन् १६२० ई० में, जब श्रीमाताजी ने आकर उनका साथ दिया, तब लोग इतनी ऋधिक संख्या में ऋाने लगे कि उनके रहने का बन्दोवस्त करना ऋत्या-वश्यक हो गया। फलतः एक आश्रम की स्थापना हो गई। आश्रम की व्यवस्था श्रीमाताजी के बनाये पारिवरिक नियमों के अधीन है। आश्रमवासियों को सभी प्रकार के धार्मिक, राजनैतिक तथा सामाजिक प्रचार-कार्य से श्रलग रहना पड़ता है। यह श्राश्रम कोई धर्म-संघ नहीं है। यहाँ सभी धर्म के लोग हैं ब्रौर कछ ऐसे भी हैं जिनका कोई धर्म नहीं है। यहाँ कोई मतवाद नहीं है। श्रीश्ररविन्द की शिक्षा के श्रनुसार सभी श्राश्रमवासी, श्राध्यात्मिक विकास के लिए साधना किया करते हैं। श्रीश्ररविन्द ने श्चनेक पुस्तकों लिखी हैं जिनमें गीता-विषयक निबन्ध 'एसेज श्चॉन गीता' श्चीर दिव्य जीवन 'डिवाइन लाइफ' सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। आश्रम से अंग्रेजी एवं बँगला

माताजी एक फ्रेश्च वृद्ध महिला हैं श्रीर साधनापथ में काफ़ी अप्रसर हो चुकी हैं।

के अतिरिक्त हिन्दी पत्रिका 'अदिति' निकलती है। १९४७ ई० के स्वतन्त्रता-दिवस् (१५ अगस्त) से वार्षिक हिन्दी पत्रिका 'अर्चना' निकलने लगी है। श्रीश्रपिन्द श्राश्रम के एक एकान्त कमरे में रहते थे। वर्ष में चार दिन—१५ श्रागस्त, २४ नवम्बर, २१ फरवरी, श्रीर १५ जून को—श्रापके सार्वजनिक दर्शन होते थे। श्राश्रम में एक पुस्तकालय है, जो आध्यात्मिक विषय के श्राध्यात्मक ना साधन प्रस्तुत करता है। एक वाचनालय भी है। श्राश्रमसासियों को सादा श्रीर सात्विक भोजन मिलता है।

विचारधारा—श्रीश्ररिवन्द की साधना का लक्ष्य या—मनुष्य-जाति में भगवान् की पाना श्रीर प्रकट करना; मनुष्य-जीवन का केवल टु:ख दूर करना नहीं, बिल्क उसका सर्वथा क्यान्तर करना; मनुष्य-जीवन को दिव्य बनाना। आपके श्रनुसार, योग का श्रर्थ है श्रात्मोगलिक की पूर्ण चेतना, जिसके प्रकाश में मनुष्य देख सके कि वह किस लिए जन्मा है श्रीर जान सके स्वाधिकार का महत्त्व; योग का लक्ष्य है मनुष्य की प्रत्येक शक्ति को श्रुद्ध, निर्मल बनाकर उसकी चरम परिण्यति तक पहुँचा देना। इसकी सबसे पहली प्रक्रिया है श्रात्म-समर्पण् का संकल्य करना। श्रापका कथन या कि हमें श्रपनी सारी शक्ति से श्रपने-श्रापको मगवान के हाथों सौंप देना चाहिए; लेकिन कोई शर्त न रहे, कोई चीज न माँगी जाय, यहाँ तक कि योगसिद्ध भी नहीं; जो लोग श्रपने-श्रापको दे देते हैं श्रीर कुछ भी नहीं माँगते, उन्हें भगवान सब चीज दे देते हैं; साधक को निस्प्रह, निद्ध ब्रौर निरहंकार होना श्रावश्यक है।

दूसरी प्रक्रिया है अपने श्रन्दर दिन्य शक्ति की किया को देखना। दिन्य शक्ति की यह किया जब हमारे अन्दर होती है तब बहुधा देहादि में विद्योभ और कब्ट उत्पन्न होता है। अतएव श्रद्धा का होना अत्यन्त आवश्यकहै, यद्यपि पूर्ण श्रद्धा का एकबारगी होना सदा सम्भव नहीं है-वर्गिकि हमारे अन्दर जो कुछ मलिनता है, चाहे वह बाहर दिखाई पड़ती हो या भीतर छिपी पड़ीहो. वह त्यारम्भ में उमेड पड़ती है त्यीर जबतक जड़मूल से बाहर नहीं निकाल दी जाती तबतक वह बराबर श्राक्रमण करती है। श्रीर, इस श्रवस्था में संदेह का उत्पन्न होना एक ऐसी दुर्वलता है जो प्रायः सभी साधकों में पाई जाती है। जब कोई भीतरी कष्ट तम्हें सतावे या बाहर से श्राक्रमण करे तब सदा गीता के इन शब्दों को स्मरण करना चाहिए-'कञ्चितः सर्वेटर्गाणि मत्प्रासादात्तरिष्यसि' श्रर्थात् अपने-श्रापको हृदय श्रीर मनसे मुफ्ते दे देने से तू समस्त कठिनाइयों और संकटों को मेरे प्रसाद से पार कर जायगा। चा है कोई रोग, शोक हो, या शंका उत्पन्न हो या हृदय में कोई पाप या शंका उमझती हो-किसी वात से जरा भी घवराना न चाहिए। केवल भगवान को हढतापूर्वक पकड़े रहना चाहिए। भगवान कहते हैं- 'श्रहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोह्यविष्यामि मा श्रचः' श्रर्थात् में तुम्हें समस्त पापों श्रीर दोवों से मुक्त कर दूँगा-श्रतः स्वयं भगवान ही मुक्त कर देंगे। किन्तु यह मुक्ति अचानक किसी चमत्कार के रूप में नहीं आती, यह पवित्रीकरण की एक प्रक्रिया द्वारा आती है; और ये सब चीजें उसी प्रक्रिया का एक आंग हैं।

तीसरी प्रक्रिया है सभी दृश्य वस्तुश्चों को भगवान के रूप में देखना। इस अनुभृति में ऐसा प्रतीत हो सकता है कि सद्वस्तु तो वस 'एक' ही है, श्चौर अन्य सब-कुछ माया है, उद्देश्यद्दीन श्चौर अनिर्वचनीय अम है। इसके बाद यदि हम यहाँ हक न जायँ तो हमें यह दिखाई देगा कि वही आतमा सभी सुष्ट वस्तुओं को न केवल अपने अन्दर रखती भीर धारण करती है, बल्कि उनमें परिव्यास और श्रोतप्रीत भी हो रही है श्रीर श्रन्त में हम यह समक सकेंगे कि यह सब नाम और रूप भी ब्रह्म ही हैं। तब हम अधिकाधिक उस हान में निवास करने लगेंगे जिसे गीता और उपनिषदों ने जीवन का सिद्धांत माना है। उस समय हम ब्रात्मा को सब भतों में ब्रीर सब भूतों को ब्रात्मा में देखेंगे। इस योग की सर्वोच अनुभृति तो वह है जिससे हमें पता चलेगा कि यह सारा जगत एक अनन्त दिव्य पुरुष की ही अभिव्यक्ति या लीला है। किन्तु सभी वस्तुओं श्रीर प्राणियों में भगवान को देखना ही पर्यात नहीं है। इमें सभी घटनाश्चों, कियाश्चों, विचारों श्चौर श्चनुभवों में, श्चपने में और दसरों में, यानी जगत भर में भगवान को देखना होगा। इस अनुभृति के लिए दो बातें आवश्यक हैं-पहली तो यह कि हमें अपने सभी कमों का फल भगवान को सौंप देना होगा, श्रीर दसरी यह कि कमों को भी उन्हें अर्थित कर देना होगा। कर्मफल को अपित करने का यह अर्थ नहीं है कि उससे चैराग्य हो जाय अथवा उससे हम मुँह मोड़ लें। इस बात पर दुढ़ विश्वास रखना उचित है कि जब इम अपने कर्ताब्य कर्म का ठीक-ठीक पालन करेंगे तब उसके फलस्वरूप निश्चित रूप सेवही होगा जो उचित श्रीर श्रावश्यक है। श्रीर श्रगर फल हमारी पसन्द या श्राशा के अनुरूप न भी हो, तोभी, उस विश्वास को ज्यों-का-त्यों बनाये रखना चाहिए। इमें सभी सुखों को बिना श्रासिक के प्रहण करना होगा। हमें विश्व-मानव को अमतत्व प्राप्त करने का अधिकारी बनाना होगा। हमें इस जगह में उस दिव्य विद्युच्छक्ति को थरथराहट श्रीर जगमगाहट के साथ सारी मनुष्य-जाति के श्रान्दर संचारित करना होगा. जिसमें जहाँ-कहीं हममें से कोई भी एक श्रादमी खड़ा हो वहाँ उसके चारों श्रोर हजारों मनुष्य भगवान की ज्योति श्रीर शक्ति से भर जायेँ. भगवन्त्रय श्रीर श्रानन्दमय बन जायँ। जो केवल श्रपनी मुक्ति या थांडे-से लोगों की मुक्ति के लिए प्रयास करता है, उसका कार्य अगर सफल भी हो जाय तो भी अत्यन्त सामान्य है। किन्तु जो समस्त मनुष्यजाति में श्रात्मा की शान्ति, श्रानन्द, पवित्रता श्रीर पूर्णता स्थापित करने के लिए ही जीवन धारण करता है, उसका कार्य यदि असफल भी हो जाय श्रथवा केवल आंशिक रूप में कुछ काल के लिए ही सफल हो, तोभी वह अनन्त गुणा महान है।

#### ६. स्वामी शिवानन्द

जीवन-वृत्त और विचारधारा—स्वामीजी के पूर्वज अप्पय दीक्षित एक सन्त थे।
यद्यपि सन्त दीक्षित की प्रतिभाशालिनी एवं प्रगत्म रचनाएँ वेदान्त-विपयक ही हैं तथापि
संस्कृत-साहित्य का ऐसा कोई भी अग नहीं है जो आपसे अछूता हो। अप्पय दीक्षित
भगवान शेप के अवतार कहे जाते हैं। आपके सम्बन्ध की एक चामत्कारिक घटना प्रसिद्ध
है। कहा जाता है कि जब आप तिक्पति (दक्षिणभारत) के विष्णु-मन्दिर में भगवान
के दर्शन करने गये तब शैव होने के कारण वैष्णुत पुजारियों ने आपको मन्दिर में नहीं
सुसने दिया। प्रातःकाल जब मन्दिर के पट खुले तब महन्य और पुजारियों को यह देखकर
आश्चर्य और साय-ही-साथ भय मी हुआ कि विष्णुमूर्त्ति शिवमूर्त्त में बदल गई है।
आश्चर्यचिकत महन्य ने अप्पय दीक्षित से क्षमायाचना की और शिवमूर्त्त को पुनः बिष्णु-

मूर्ति परिवर्तित करा देने की प्रार्थना की। स्वामीजी के पिता वेंगू आयर एक जनर्दस्त शिवभक्त, ज्ञानी और साधु पुरुष थे। इन्हीं वेंगू आयर के घर वृहस्पतिवार, द सितम्बर की, १८८७ ई० में पातःकाल स्वाभी शिवानन्दनी का जन्म पट्टामदाई ग्राम में हुआ। यह ग्राम मद्रास प्रान्त के तिन्नेवेली जंकशन से दस मील की दूरी पर स्थित है। श्रापका नाम कुण्य स्रायर पहा । स्रापके माता-पिता इस बात का पूरा ध्यान रखते थे कि उनकी यह श्रन्तिम सन्तान श्रुतिशय स्तेह से बिगड़ न जाय, वरन श्रादर्श व्यक्ति हो। श्रुतएक श्रापकी शिज्ञा-दीजा के समबन्ध के साथ-साथ शरीर श्रीर मन को सपुष्ट श्रीर विकसित करने का भी सफल प्रयत्न किया गया। आपका शरीर जिस प्रकार आयु की वृद्धि के साथ क्रमशः बढता जाता था उसी प्रकार वह कव्टसिह्यू, बलवान श्रीर हढ भी होता जाता था। इसके साथ ही आप पढ़ने-लिखने में भी सबसे आगे रहे। आपका मन, मस्तिष्क और शरीर-तीनों एक साथ ही उन्नति करते रहे । १६०३ ई० में, मैट्रिक्रलेशन की परीका पास करने के बाद, आप त्रिचनापल्ली कालेज में भर्ती ही गये और तदनन्तर मेडिकलकालेज में भर्ती हुए। वहाँ से डाक्टरी परीज्ञा पास कर श्रापने संसार में प्रवेश किया। अध्वोक्क-चिकित्सा और नेत्र-सम्बन्धी रोगों की चिकित्सा में आपने बहुत नाम और यश कमाया । श्राप डाक्टरी-सम्बन्धी एक पत्रिका के सम्पादक हुए । स्रोगों को ज्ञात हो गया कि अंग्रेजी भाषा पर आपका असाधारण अधिकार है। आपकी भाषा इतनी सरल, जुस्त श्रीर प्रभावपूर्ण होती थी कि पढ़नेवा है का मन बरबस आकृष्ट कर लेती थी। धनार्जन से बलवती आपके अन्दर सेवा का भावना थी। आपको फीस और दवा से अधिक चिन्ता रोगी के लाभ की रहती थी। रोगी को लाभ हो, वह शीव रोगमुक्त हो-यह आपका पहला यत्न होता था। इसी सेवा की भावना ने आगे चलकर कुप्पू स्वामी को स्वामी शिवानन्द बनाया जो आज संसार में अध्यातमपथ के पथिकों के लिए एक महान् प्रकाशस्तम्भ का काम कर रहे हैं। स्त्राप ऋत्यन्त महत्त्वाकां ज्ञी थे। संसार में बढने श्लीर उन्नति करने के लिए यह गुण आवश्यक है। आप १६१३ ई० में मलाया गये और वहाँ सात वधी तक एक सुप्रसिद्ध अस्पताल में प्रधान चिकित्सक का कार्य करते रहे। आपके अन्दर श्चात्मविश्वास था। श्राप सममते थे कि जिस रोगी को इम श्रपने हाथ में लेंगे उसे यथोचित चिकित्सा श्रीर सेवा द्वारा श्रवश्य श्रव्छा कर देंगे। प्राधिमात्र की सेवा, सबके प्रति सचा प्रेम तथा सहानुभूति आपका धर्म था। अपने प्रेमपूर्ण मध्र व्यवहार के कारण श्चाप श्रधीनस्थ सभी कर्मचारियों की श्रद्धा-भक्ति के भाजन हो गये थे। आप शरू से ही भगवान् के भजन श्रीर पद बहुत श्रच्छा श्रीर मधुर गाते थे। श्रापने करीब दस वर्षी तक मलाया त्रीर सिंगापुर में लोक सेवा का जीवन बिताया। वेदान्त के अध्ययन की श्रोर श्रापकी प्रवृत्ति हो चली थी। श्राप भक्ति, योग, वेदान्त श्रादि सभी विषयों की पुस्तकों के अध्ययन से अपनी आध्यात्मिक विपासा को तुप्त करते। आपका जीवन इसी प्रकार बीत रहा था कि १६२३ ई॰ में सहसा आपके अन्दर आत्मज्ञान-सा प्रकट हुआ। आप अपने अन्दर कुछ खोजने लगे; संसार की सभी चीजों से आपका मन उच्छ गया । किसीके प्रति न श्राकर्षण रहा; न मोह। जो भी चीजें आपके सामने आईं, आपको शिवमय दिखाई देने लगी। आप बहुत आह्लाद, पेम और भक्ति से 'श्रोम् नम: शिवाय' की रट लगाने लगे। आपको अपनी तत्कालीन अवस्था से विरक्ति हो गई। आत्मशान प्राप्त

करने की प्रचरढ अभिलाघा आपके अन्दर जागरूक हो गई थी जिससे आपको किसी प्रकार शान्ति नहीं भिलती थी। अन्त में आपने अपनी चीजें लोगों को दे डालीं. और काशी चले आये। विश्वनायजी के दर्शन करने पर आपने शान्ति के लिए याचना की श्रीर वह शान्ति शंकर ने दी। इसके बाद कुछ काल तक शीत, वर्षा, श्रातप, वात श्रादि की परवाह न कर आप घूमते रहे। इन यात्राओं ने जहाँ आपमें कष्ट-सहिष्णुता की शक्ति उत्पन्न की वहाँ आपके भीतर शरीर के प्रति अनाशक्ति का भाव भी उदित हुआ। शरीर के प्रति सारी मोह-माया से आप मक्त होने लगे। वुमते-वुमते आप चन्द्रभागा नदी के तट पर धालजा प्राम में पहुँचे। वहाँ एक स्थानीय बुद्ध पोस्टमास्टर से आपका संपर्क हुआ। पोस्टमास्टर बहुत ही धर्मात्मा और भक्त पुरुष ये। उनके आग्रह पर आप वहाँ चार महीने तक रहे। उन्हीं की सलाह से आप ऋषिकेश आये। ऋषिकेश आने के कुछ ही दिन बाद १६२४ ई० के मध्य में एक दिन सदा की भाँति गंगारनान के लिए गये ती श्रापने एक परम तेजस्वी संन्यासी को देखा । उस तेजस्वी श्रीर निर्भय संन्यासी को देखते ही श्चापके श्चन्दर भी संन्यासाक्षम में दीचित होने की प्रेरणा हुई। महात्मा ने कहा-मेरी अन्तरात्मा से यह ध्वनि निकलती है कि तुमसे बढकर योग्य व्यक्ति मुक्ते दीश्वित करने के लिए न मिल सकेगा, इसलिए में तुम्हें संन्यासाश्रम में श्रवश्य दीवित करूँ गा। श्रन्त में शुंगेरीमठ की शाखा के परमहस संन्यासी स्वामी विश्वानन्दजी ने डाक्टर कुण्यू-स्वामीको दीन्नित कर उनका नाम शिवानन्द सरस्वती रखा। इसके बाद स्वामीजी की अन्तरात्मा की प्रेरणा तपस्या की स्रोर हुई स्रीर लक्ष्मणकुला के पास स्वर्गाश्रम की एक जीर्ण-शीर्ण क्रिटिया में आप तपस्या में संलग्न हुए। ध्यान श्रीर साधना के श्रातिरिक्त जो समय बचता उसका उपयोग आप आस-पास के जड़लों. पहाड़ियों और गिरि-कन्दराओं में अमण करने तथा उच स्वर से भगवान का नाम लेने में श्रथवा विनयपत्रिका पढ़ने में व्यतीत करने लगे । नित्य-प्रति ब्राह्ममुहुर्त में उठकर श्वाप भगवान का नाम जपते, गंगास्नान करने जाते, कृटिया में आठ-नी बजे दिन तक जप और ध्यान में समय व्यतीत करते; फिर जनता की सेवा-शाश्रपा श्रीर चिकित्सा के कार्य में लग जाते। इसके बाद कमएडल लेकर भिद्धा माँगने के लिए होत्र की श्रोर चल पहते। श्रामे चलकर तेत्र के श्रिविकारियों ने श्रापके महत्त्व को समभा, श्रीर श्राहारके मामले में श्रापको अनेक प्रकार की सुविधाएँ देने लगे। श्राप इन सुविधाश्रों को स्वीकार कर लेते, किन्तु स्वयं साधारण पदार्थ खाकर घी, दूध श्रीर दही उन लोगों के लिए यत्नपूर्वक रख लेते जिनके स्वास्थ्य के लिए इन पौष्टिक पदार्थों की आवश्यकता थी। कमशः श्रापकी साधना उम्र होती गई श्रीर श्रन्त में श्राप सिद्धावस्था को प्राप्त हए। श्रापके मन में यह विचार उत्पन्न हुन्ना कि देशाटन करके पथ-भ्रष्ट मानव-समाज की सन्मार्ग पर लायें। दो वर्ष तक ऋषिकेश में रहने के बाद आपने परिवाजक-जीवन बिताना श्रारम्भ किया। रामेश्वर, पुरी, कैलाश, मानसरोवर श्रादि तीथों की यात्रा की। चार वर्षों तक अमया करने के बाद आप पुनः ऋषिकेश लौट आये। इस बार आप स्वर्गाश्रम नहीं गये। गंगा-तट पर आपने 'आनन्द-कटीर' नामक अपना स्वतन्त्र आश्रम स्थापित किया। क्रमशः विस्तार पाकर यह 'शिवग्राम' नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ वानप्रस्थाश्रम, प्राथमिक पाठशाला, कैवल्य गुहा, भजन-भवन, सार्वजनिक आराधना-मन्दिर आदि दर्शनीय है। यहाँ श्राकर सन्त-श्रसन्त, पुरायात्मा-पापात्मा, सजन-दुर्जन, श्रास्तिक-नास्तिक, सभी के

मनीमाय विशुद्ध हो जाते हैं। मकों के अनुरोध पर आपने दिन्य-जीवन-संघ ( डिवाइन-सीसाइटी ) की स्थापना की है। संघ की शाखाएँ भारत और भारत के बाहर अनेक स्थानों में खुन गई हैं—जैते, दिन्स अफिका, बर्मा, मलाया, सिंगापुर और यूरोप के भी कई स्थानों में। इस संव के प्राय: हजार सदस्य हैं। जिना आपका सान्निच्य प्राप्त किये भी, अनेक साधक साधना-पथ पर अग्रसर हैं। इस संघ ने देश-विदेश में आध्यान्मिक चितना की लहर पैदा कर दी है। संव की ओर से 'डिवाइन लाइफ' नामक मासिक श्रंग्रेजी में, 'दिव्य-जीवन' हिन्दी में तथा अन्य प्रमुख मारतीय भाषाओं में भी पत्रिका प्रकाशित होती है, जिसमें आपके लेख, उपदेश और साधकों के लेख, प्रश्न, अनुभव आदि रहते हैं। आप ऋषिकेश में एक आध्यात्मिक कालेज भी खोलने के उद्योग में हैं। आपके उपदेशों एवं गाये हुए भजनों का प्रचार ग्रामोफोन के रेकाडों द्वारा भी हुआ है। आपके उपदेशों एवं गाये हुए भजनों का प्रचार ग्रामोफोन के रेकाडों द्वारा भी हुआ है। श्रापकी अनेक पुस्तकों का अनुवाद भी हिन्दी में हुआ है। आपकी मुद्रित रचनाओं की एअसंख्या लगभग चालीस इजार हो गई है। वस्तुत: आप एक सिद्ध, कर्मयोगी और सन्त हैं। महाभारत में आया है कि आत्मज्ञान के दान से बढ़कर संसार में और कोई दान नहीं है। आज आप 'सर्वभूतहिते रतः' की भावना से आत प्रोत होकर यही कर रहे हैं।

### ७. डाक्टर सर सर्वपन्ली राधाकृष्णन

जीवन-वत्त श्रीर विचारधारा--श्रीराधाकृष्णन् का जन्म सन् १८८८ ई० में ५ सितम्बर को. दिल्लाग-भारत के तिरुत्तवी नामक तीर्थस्थान के एक बाह्मण-परिवार में हुआ था। श्राप बचपन से ही एकान्तवासी श्रीर मननशील थे। श्रापकी श्रारम्भिक शिक्षा अपने गाँव की पाठशाला में हुई। उसके बाद किश्चियन मिशन स्कुल श्रीर मद्रास के किश्चियन मिशन कालेज में पढ़कर ब्राप मद्रास-विश्वविद्यालय में प्रविष्ट हुए । बी० ए० श्रीर एम० ए० में श्रापने विश्वविद्यालय में सर्वोच स्थान पाया। पहते समय ईसाई मिरानरियों के मुख से भारतीय धर्म की निन्दा सुनकर आपकी प्रवृत्ति भारतीय धर्म श्रीर दर्शन के श्रध्ययन में हुई। सन् १६०८ ई० में 'एथिक्स श्रॉफ वेदान्त' (वेदान्त की नैतिक भूमिका ) शीर्षक स्त्रापके निबन्य ने, सर्वप्रथम, विद्वानों का ध्यान स्त्रापकी प्रखर प्रतिभा की श्रीर श्राकुष्ट किया। उसके बाद ही श्राप मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन-शास्त्र के श्रक्षिस्टेण्ट शोफेशर हो गये। तत्पश्चात् श्राप मेनूर विश्वविद्यालय में दर्शनशास्त्र के प्रोफेसर बहाल हुए। उसी समय आपने 'दि फिलॉसफी ऑफ़ रवीन्द्रनाथ टैगोर' नामक पुस्तक लिखी जिसमें महाकवि की रचनान्त्रों की दार्शनिक पृष्ठभूमि पर सम्यक् प्रकाश डाला गया है। इस बीव देश-विदेश की प्रमुख पत्र-पत्रिकाश्चों में आपके अनेक विदत्तापूर्ण दार्शनिक श्रीर सांस्कृतिक निवन्य प्रकाशित होते रहे। सन् १६२० ई० में ब्रापने 'दि रेन ब्रॉफ रेलिजन इन कराटेम्पोरेरी फिलॉसफी' (सामाजिक दर्शन के होत्र में धर्म का प्रभाव ) नामक प्रन्य लिखा जिसने देश-विदेश के दार्शनिकों की स्त्रास्था स्त्रीर बदा दी। सन् १६२१ ई० में भारतीय दर्शन के सर्वमान्य अधिकारी विद्वान सर वजेन्द्रनाथ सील का 'किंग-जॉर्ज प्रोक्तेसरशिप' पद कलकत्ता-विश्वविद्यालय में रिक्त होने पर आप उसार नियुक्त हुए। उन्हीं दिनों श्रापने 'इविडयन फिलॉसफी' ( भारतीय दर्शन )

और भिर्मम होती है। कालापहाड़ की कया इसका ज्वलन्त उदाहरण है। जो अपमानित करके जाति से बहिष्कृत किया जायगा वह उस अपमान को मला कैसे भूल सकेगा।

जातिमेद के कारण जो एक वहा ही निष्ठुर कागड चलता आया है, वह यह है कि बहुत-से हिन्दू जो वर्मा आदि देशों में जाकर वहाँ की स्त्रियों से विवाह कर लेते हैं, उन्हें लेकर घर नहीं लीट सकते। उन्हें जाति-पाँति का भय रहता है। स्वदेश लीटते समय उन्हें अपनी स्त्रियों और सन्तानों-सहित विधर्मियों की शरण लेनी पड़ती है। इस प्रकार हिन्दू-समाज तिल-तिल छीजता जा रहा है।

जब हिन्दू-समाज में जातिभेद की प्रथा इतनी जिटल और कठोर नहीं हुई थी तब हिन्दुओं ने नाना देशों में जाकर नये-नये उपनिवेश स्थापित किये थे। उन दिनों भारतीय संस्कृति बहादेश, स्याम, कंबोडिया, जावा सुमात्रा, बाली आदि दीयों तक ही नहीं फैल सकी थी, श्रापित्व, सुदूर श्रमेरिका तक भी हिन्दू-संस्कृति का प्रसार हुआ था। जब भारत में छुआ छूत का विचार प्रवल हुआ तभी समुद्रयात्रा निष्द हुई और साथ-ही-साथ, पृथ्वी के अन्यान्य स्थानों से भारतीय समाज का सम्बन्ध दूर गया। ऐसे ही समय में पिक्षम की ओर से भारत पर अनेक आक्रमण हुए। जिन देशों में जातिमेद नहीं है उन देशों के लोग बाहरी आक्रमण होने पर सम्मिलित शक्ति से लड़ते हैं। इस देश में युद्ध करना एक अधी-विशेष का कार्य माना जाता था। परिण्याम यह हुआ कि जब यह अधी—क्त्रिय जाति—पारस्थिक फूट और असंगठित होने के कारण पराभृत हो जाती थी तब बाकी लोग असहाय होकर किकत्त व्यविमूह हो जाते थे। इस प्रकार आक्रमण-कारियों को बराबर सुविधा और उत्ते जना मिलती गई।

जिस हिन्दूजाति ने ही बाहर से आनेवाली कितनी जातियों को अपने में मिला लिया, जिसमें संसार को अपना कुटुम्ब बनाने की अद्भुत इसता और एकत्व स्थापित करने की महत् आकांचा थी, वह आप अपने ही अंग को सदा के लिए अक्टूत ठहराये, इस बात को सुद्धि अंगीकार नहीं करती। अतएव बीसवीं सदी के सर्वश्रेष्ठ मानव महात्मा गांधी ने यथार्थ ही कहा है कि 'अक्टूतपन धर्म-विहित नहीं है, बिक्क यह शैतान का धर्म है।'

श्रस्पृश्यता का रिवाज श्रानीतिमूलक है; जंगलीपन श्रीर क्र्रता से भरा है। जो समाज ऊँच-नीच के भेदों की प्रधा पर श्राश्रित है उसका नाश होता ही है। श्रातप्व ज्यों-ज्यों श्रापनों के प्रति घृषा की भावना भारत में बढ़ती गई, भारत का पतन होता गया।

श्रास्प्रयता का निवारण श्रव एक निर्विवाद विषय हो गया है। इस प्रथा का मूल श्रीर श्रीचित्य किसी समय चाहें जो भी रहा हो, श्राज तो यह एक ऐसी निर्दय रूढ़ि-मात्र रह गई है जो लोगों के जामत् धार्मिक विचारों श्रीर विश्वासों पर श्राधात पहुँचा रही है।

हिन्दूधर्म तो हमें यह उपदेश देता है कि सारी मनुष्यजाति को हम एक अविभक्त कुदुम्ब समर्के श्रीर हमनें से प्रत्येक व्यक्ति समाज के हर-एक मनुष्य-द्वारा की हुई बुराई के लिए श्रपने को जिम्मेवार समके। हिन्दू-परम्परा प्रेम और सहिष्णुता के सिद्धान्तों पर स्थापित है। इसका पोष्णा कनीर, गौरांग, ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम, नरसी मेहता तथा तमाम द्राविह आलवार-साधु-संतों की मंडली द्वारा हुआ है। उन लोगों ने सामाजिक मेल-जोल के मार्ग में आनेवाली बाषाओं को केवल हटाया ही न था, बल्कि उनका जोरदार खरंडन भी किया था।

यह हमारा दुर्भाग्य है कि इतनी उज्ज्वल परम्परा के रहते हुए भी श्राल हम अपने ही एक तिहाई भाइयों के साथ हृदय-शून्य वर्ताव करते हैं, उन्हें कुतों या पालद जानवरों से भी बदतर समसते हैं। गांधीजी ने भारतीय समाज से इस कलक को दूर करने का श्राम-रख प्रयत्न किया। उन्होंने श्रञ्जूतों को हरिजन के नाम से सम्बोधित किया श्रीर उनके मन्दिरप्रवेश का श्रान्दोलन चलाया। उन्हों के प्रयन्न का फेल है कि मारतीय संविधान में अस्प्रयता श्रवेध घोषित की गई है।

यद्यपि अस्प्रस्थता अभी बिल्कुल दूर नहीं हुई है तथापि आशा है कि निकट-भविष्य में यह निर्मूल हो जायगी, जिसके परिणामस्वरूप भारत अपनी पूर्व-गौरव-गरिमा को पुनः प्राप्त कर सकेगा।

# श्राठवाँ खण्ड

# पहला परिच्छेद वर्त्तमान काल

### धर्म और सम्प्रदाय की वर्त्तमान स्थिति

भारत-सरीखे बडे विस्तार और आवादीवाले देश में--जिसके आचार-विचार के विकास का इतिहास संसार में अत्यन्त प्राचीन है, जिसके जन-समुद्र में समय-समय,पर बाहरी सरिताएँ आकर मिलती गई हैं--धार्मिक सम्प्रदायों के अगिशत विभाग होना श्रस्वाभाविक बात नहीं है। पिछले श्रध्यायों में उन्हीं मत-मतान्तरी का उल्लेख किया गया है जिनके अनुयायियों की संख्या और साहित्य नगरय नहीं है; फिर भी, श्राबादी का एक भारी श्रंश ऐसा भी है जो अपने को किसी सम्प्रदाय, पन्य या मत में नहीं गिनता श्रीर श्रपने को साधिकार हिन्दू कहता है; क्योंकि वह किसी-न-किसी हिन्द जाति या विरादरी का है। उसके चौके-चूल्हे, खान-पान, ५व-त्योहार, जन्म, विवोह. प्रेतकर्म, श्राद श्रादि के काम-काज हिन्दू-रीति-रस्म के साथ होते हैं। उसका धर्म भी हिन्द-धर्म है, जिसके अनुसार वह किसी देवी या देवता की पूजा और भजन भी करता है जिसमें परमात्मा, परमेश्वर, भगवान या प्रभु की भावना भरी होती है। उसके यहाँ नवरात्रों में दोवारा नवदुर्गा की पूजा होती है-साय-साथ रामनवमी, गंगादशहरा, आवर्गी, जन्माष्टमी, पितृपन्न, विजयादशमी, दीपावली, प्रजीधनी एकादशी, कार्तिक-पृर्विमा, संक्रान्ति, वसन्त-पंचमी, शिवरात्रि, होली ग्रादि पर्व-त्योहार श्रीर वत मनाये जाते हैं श्रीर विविध देवताश्रों की पूजा होती है। ऐसे लोगों को साधारखतया स्मात्त कहते हैं। स्मार्त-धर्म कोई सम्प्रदाय या पन्य नहीं है। इसे साधारक जन-समुदाय का धर्म समसना चाहिए।

भारत की हिन्दू जनता को इस सात धार्मिक विभागों में बाँट सकते-

(१) वे जो देवी-देवतश्रों को पूजते हैं, पर्व-त्योहार मनाते हैं श्रीर कुछ श्रावश्यक संस्कार करते हैं तथा श्रपना कोई उपास्य देव श्रववा विशेष दार्शनिक भाव या प्रवृत्ति नहीं रखते । देसे हिन्दुश्रों की संख्या सबसे श्रविक है।

१ हिन्दूत्व, पृष्ठ ७५३-५६

- (२) वे जो सभी देवी-देवतश्रों को पूजते हैं; सभी पर्व-त्योहार मनाते श्रीर मुख्य-मुख्य संस्कार करते हैं, परन्तु, साथ-साथ, अपना कोई विशेष उपास्य देव भी मानते हैं, उसका भजन करते हैं श्रीर विशेष दार्शनिक भाव या प्रवृत्ति भी रखते हैं—यद्यपि श्रपने को किसी विशेष पन्थ या सम्प्रदाय का नहीं समभते या बतलाते।
- (३) वे जो किसी विशेष पन्थ, सम्प्रदाय या मत के अनुयायी हैं और उसी के अनुकुल अपना श्राचार-विचार और व्यवहार रखते हैं; उन संस्कारों, व्रत-त्योहारों, उत्सवों श्रीर सिद्धान्तों या दार्शनिक विचारों को मानते हैं जो उनके सम्प्रदाय, पन्थ या मत के अनुकुल पड़ते हैं।
- (४) एक ऐसा विभाग भी है जिसमें आर्यसमाजी मुख्य हैं, जो देवी-देवता, श्रव-तार श्रादि नहीं मानते; किन्तु निराकार ईश्वर की उपासना करते श्रीर वेद को ईश्वर का वाक्य सममते हैं।
- (५) एक समुदाय गुद्ध वेदान्तियों का है जो अपने को ही ईश्वर मानता है, 'सोऽहमिस्म' श्रीर अपने शुद्ध स्वरूप की उपासना करता है। इस समुदाय का उपासना-मंत्र 'श्रोम्', 'सोऽहम्' आदि है।
- (६) एक समुदाय सुधारवादी इिन्दुन्नों का है—जिसमें राधास्वामी, कबीरपन्थी न्नादि सम्मिलित हैं—जो निराकार ईश्वर की उपासना करते हुए गुरु एवं गुरु-वाक्यों का न्नादर करते हैं; किन्तु वेदादि में विशेष न्नास्था नहीं रखते।
- (७) एक विभाग उन लोगों का है जो जन्म से हैं तो हिन्दू-परिवार के अंग, परन्तु श्रपने को श्रानीश्वरवादी कहते हैं श्रीर किसी तरह का धार्मिक बन्धन नहीं मानते।

#### समन्वय का प्रयत्न

विभिन्न सम्प्रदायों के आपसी भेदभाव को मिटाने का प्रयत्न इतिहासकाल में भागवत-धर्म ने किया। जगद्गुरु श्रीशंकराचार्य ने जब विशेषरूप से पंचदेवोपासना प्रचलित की तब स्मोत्तमत सबल होने लगा, जिसका परिषाम है कि आज भारतवर्ष में स्मात्तों की संख्या अस्सी प्रतिशत के लगभग है। कबीर, स्र, तुलसी आदि दूरदर्शी सन्तों ने भी, मुसलमानी शासनकाल में, धर्म-समन्वय का प्रवल प्रयत्न किया।

जिस प्रकार प्राचीनकाल में भागवतमत समन्वयवादी था उसी तरह आधुनिक काल में स्मार्च मत भी समन्वयवादी है। इसीलिए स्मार्चों का किसी सम्प्रदाय से विरोध नहीं है। स्मार्च वे लोग हैं जो स्मृतियों के अनुकृत आचार-विचार रखते हैं तथा पुराण-कथित विधियों से देवाराधन, जप, तप, वत, उत्सव आदि करते हैं। स्मार्च और भागवत में कुछ अन्तर अवश्य है। भागवत वह है जिसमें स्मार्च के सभी गुणों के साथ-ही साथ निष्कामकर्म की भावना और अपने आराध्यदेव की मांक भी हो।

शिव श्रीर विष्णु के उपासकों के पुराने श्रापसी विरोध का निराकरण न केवल श्रुति-स्मृतियों में ही है, वरन् शंव श्रीर वैष्णव सम्प्रदायों के प्रधान मान्य प्रन्थों में भी है। महाभारत में जो नारायणीयोपाख्यान (शान्तिपर्व, श्रध्याय ३४१) है उसमें कृष्ण स्वयं श्रुष्ठ न से श्रपने नामों के निर्वचन के प्रसंग में कहते हैं—

#### वर्त्तमान काल

श्रहमात्मा हि लोकानां विश्वानां पाण्डुनन्दन । तस्मादात्मानमेवामे ठद्रं सम्पूजयाम्यहम् ॥ यद्यहं नाक्षेयेयं वे ईशानं वरदं शिवम् । श्रात्मानं नार्ष्येरत्कश्चित् इति मे भावितात्मनः । मया प्रमाणं हि छतं लोकः समनुवर्त्तते । प्रमाणानि हि पूज्यानि ततस्तं पूजयाम्यहम् ॥ यस्तं वेत्ति स मां वेत्ति योऽनुतं सहि मामनु । ठद्रो नारायणश्चैव सस्त्रमेकं द्विधा कृतम् ॥

भावार्थ यह कि रुद्र श्रीर नारायण एक ही सत्ता के दो नाम हैं। यह बात श्राज भी भागवत-सम्प्रदाय के श्रनुयायी मानते हैं।

साम्प्रदायिक फूट और विरोध सं होने गालों हानियों को खूब समसकर ही शंकराचार्य ने अनेक सम्प्रदायों का खरडन करके अपने स्थापित स्मार्तामत में सबका समस्वय किया। परन्तु यह भी उनका केवल व्यवहारमात्र था। वस्तुतः वे अद्वैतवादी थे। जैसा हम पहले कह आये हैं, वे जगत् को मिथ्या और मुक्ति को ज्ञान-प्राप्य ही मानते थे।

यद्यपि पुराणों और इतिहासों में दार्शनिक हिए से भी समन्वय देख पढ़ता है, तथापि दर्शनों में सिद्धान्तमेद का पूरा समन्वय कृष्ण मिश्र के 'प्रवीधचन्द्रोदय' नाटक में देखा जाता है। इसमें रूपक-द्वारा यह दिखलाया गया है कि छहीं आस्तिक-दर्शन विविध हिटकोणों से परमान्मा का ही प्रतिपादन करते हैं। विज्ञान भिच्च ने भी 'सांख्यप्रवचनभाष्य' में बड़ी योग्यता और स्रष्टता से सिद्ध किया है कि छहीं दर्शन परस्पर-विरोधी लगते हुए भी एक ही परमात्मसत्ता का प्रतिपादन करते हैं। 'प्रस्थानभेद' में मधुसूदन सरस्वती ने भी बड़ी सुन्दरता से इनका दार्शनिक समन्वय किया है। इस तरह भगवतधर्म और स्मान्त के आतिरिक्त अन्य विद्वानों और दार्शनिकों के प्रयत्न से भी पहले का कहरपन समय पाकर धीरे-धीर चीण होता गया। इधर बहुत दिनों से सम्प्रदायवादियों में पारस्परिक सहनशीलता काफी बढ़ गई थी और समन्त्रयवाद लोकियिय हो चला था, परन्तु १६ वीं शताब्दी के अन्तिम चरण में साम्प्रदायिक विचारों के पुनः प्रचार से समाज में फिर खलबली मच गई और आपस के कामड़े बढ़ चले।

### हिन्दू-व्रत

हिन्दुश्रों में नत श्रोर उपवास की बड़ी महिमा है। प्राचीनकाल में तो श्रातिकृच्छू श्रीर चान्द्रायण-सदृश बड़े कठोर नत भी किये जाते थे। श्रातिकृच्छु में केवल एक कौर मोजन किया जाता था। वह नौ दिन का नत था। चान्द्रायणनत पूर्णिमा को १५ कौर पायस खाकर श्रारम्भ किया जाता था। उसके बाद प्रत्येक दिन एक कौर कम खाया जाता था। उसके बाद फिर एक-एक कौर कम से भोजन बढ़ाया जाता था श्रीर श्रमावस को पन्द्रह कौर भोजन करने का विधान था। इस प्रकार यह नत एक महीने का था। वर्तमानकाल में ये दोनों नत प्रचलित नहीं हैं। वैज्याव लोग प्रतिमास दोनो एकादशियों

को बत करते हैं। बत में कन्द, मृल, फल और दूध खाया जाता है। शैव भी महीने में दो बार त्रयोदशी को शिवरात्रिवत करते हैं और उनकी स्त्रियाँ अपने चिर-सीभाग्य के लिए द्वादशी को प्रदोषवत करती हैं।

ध्येय के विचार से व्रत तीन प्रकार के हैं-

- (क) जिस वत के न करने से दोर लगता है वह नित्य है; जैसे, एकादशी।
- (ल) जो किसी विशोष फल की प्राप्ति के लिए किया जाता है वह नैमित्तिक बत है।
- (ग) किसी विशेष कामना से तिथि-विशेष पर जो वत किया जाता है वह काम्य वत है।

चारो वणों और आश्रमों का प्रत्येक श्ली-पुरुप वत करने का श्रिधिकारी है। सधवा श्ली को स्वामी की श्रनुमति से, श्रिविवाहिता कन्या को श्रिपने माता-पिता की श्राज्ञा से श्रीर विधवा को श्रिपने पुत्र या श्रिभिमावक के आदिश से वत करना चाहिए। वतारम्भ में संयम और संकल्प श्रावश्यक हैं। वती का वतकथा सुनना भी श्रिनिवार्य है।

व्रतारम्भ के समय श्रशीच हो जाय तो व्रत करना वर्जित है। किसी कारण से कोई व्रत न किया जा सके तो प्रतिनिधि-द्वारा वह कराया जा सकता है। प्रति-पत्नी एक दूसरे के प्रतिनिधि हो सकते हैं। कोई ब्राह्मण भी निष्कय-द्रव्य लेकर प्रतिनिधि वन सकता है।

#### मुख्य व्रत

- [१] विष्णु-सम्बन्धी—(क) 'रामनवमी' श्रीगम का जन्मदिन, चेंत्र शुवल-नवमी; (ल) कृष्णाष्टमी, भगवान कृष्ण का जन्मदिन, भाद्र-कृष्ण-श्रष्टमी; (ग) वामन-द्वादशी, भाद्र-शुल्क-द्वादशी; भगवान वामन का जन्मदिन; (घ) वर्ष के प्रत्येक मास की दोनों एकादशी तिथियाँ वत के लिए श्रावश्यक समभी जाती है। सब एकादशियों में कर्तिक-शुक्लपन्न की एकादशी, जो देवोत्थान एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है, सर्वमान्य है। श्रानेक स्मात्त केषल इस एकादशीवत को ही करके संतुष्ट रहते हैं।
- [२] शिव-सम्बन्धी—पत्येक मास की द्वादशी को प्रदोपकत और त्रयोदशी को शिव-रात्रित्रत होता है। फाल्गुन की शिवशित महाशिवशित है। आवश्यमास विशेषरूप से शिव-मास समका जाता है उसके प्रति सोमवार को पूजा तथा उत्सव होते हैं।
- [३] विष्णु-शिव-सम्मिलित-पर्व-कार्तिक-शुल्क-चतुर्दशी वैकुएठचतुर्दशी के नाम से प्रसिद्ध है। इस तिथि को विष्णु और शिव की पूजा एक साथ होती है। यह समन्ययवादी पर्व है।
- [४] देवी-सम्बन्धी अत-चैत्र तथा आशिवन के शुक्लपन्न के प्रथम नी दिन 'नवरात्र' के नाम से प्रसिद्ध हैं। नी दिन पूजा करके दशमी को देवी का विसर्जन किया जाता है। बंगाल और बिहार में यह उत्सव धूमधाम से होता है। माध-शुक्ल-पञ्चमी (वसन्तपञ्चमी) को सरस्वती की पूजा होती है और साथ-साथ वसन्तागमन का उत्सव मनाया जाता है। वैशाख-शुक्ल-मन्मी को सीतानवमी कहते हैं। यह सीता का जन्मदिवस है।
- [५] सूर्य के पर्व-पत्थेक संकान्ति को सूर्य की पूजा धीर-सम्प्रदायवाले करते हैं।
  सुख्य संकान्ति सकर श्रीर मेव-पीव श्रीर माव-की है जिसे सब लोग मनाते हैं। इसमें

कहने लगी। भारतीय प्रजा के प्रति आपका जो अनुठा वात्सल्य था, उसके कारण आप देश-भर में 'बापू' कहे जाने लगे। इसी प्रकार नवीन भारत-राष्ट्र का निर्माण करने के कारण आप 'राष्ट्रपिता' कहकर सम्बोधित हुए।

त्रापने स्वराज्य का अर्थ शक्ति और सत्ता का उपयोग नहीं, बल्कि प्रेम और अहिसा के सिद्धान्त के प्रचार द्वारा सबके लिए भोजन और वस्त्र की सुलभता बतलाया। किन्तु भोजन और वस्त्र श्रासमान से नहीं टपक पड़ते; उनके लिए परिश्रम और प्रयत्न करना पड़ता है। इसलिए आपने शारीरिक श्रम और चरखा-करघा चलाने की आवश्यकता पर जोर दिया और प्रत्येक स्त्री, पुरुष तथा बच्चे के लिए समानरूप से कताई का दैनिक यज्ञ निर्धारित किया। इस प्रकार आपने धन का ऐसा प्रबल स्रोत हुँ द निकाला जो सारे संसार में अभूतपूर्व है।

गाँधीजी ने मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता—भोजन और वस्त्र—के लिए स्वावलम्बन का मार्ग बतलाया है। जहाँ मनुष्य स्वावलम्बी है, वह गाँव स्वावलम्बी होगा; जहाँ गाँव स्वावलम्बी है, नगरों का भुकाव स्वावलम्बी बनने की ओर होगा। इसके लिए कर्तव्य-पालन में सजग रहना होगा; किसी से जबर्दस्ती काम न लेकर प्रेम से काम कराना होगा; महत्त्राकां को स्थान पर संतोप से जीवन-यापन करना होगा; विपयोपभोग की जगह आत्म-संयम से तथा कुटनीति या पाखर के बदले सचाई से काम लेना होगा।

इस प्रकार गाँधीबाद का लक्ष्य है—प्रत्येक व्यक्ति के समय श्रीर सुविधाश्रो का उपयोग एक ऊँचे उद्देश्य के लिए करना। यह श्रात्मत्याग श्रीर सेवा-वृत्ति पर अवलिध्वत है। यह उस समाज के निर्माण श्रीर कर्ता व्यो की व्याख्या है जिसका निरूपण ऋषियों ने, हजारों वर्ष पहले, सरस्वती श्रीर गगा के पावन तट पर, द्वैतवन श्रीर नेमिपारएय के गहन वन में तथा हिमालय श्रीर विन्ध्य की कन्दराश्रों में किया था। उसी को श्राधनिक महिप गाँधीजी ने पुनकजीवित करने के लिए श्रामरण प्रयत्न किया। श्रापने स्वयं कराची में कहा था—'गाँवी मर सकता है, किन्तु गाँधीबाद सदा जीवित रहेगा।' श्राज गाँधीजी नहीं हैं; किन्तु उनके इस कथन की प्रतिध्वनि संसार के कोने-कोने में गूँज रही हैं।

"अपनी कुर्बोनी की दुश्मन का किया सर नीचा। कौम का ध्यान, गोया, सत्य की जानिब खींचा।। युगपरुष, ऐक्य का पौधा जो लगाया तूने। सरते दम तक भी उसे खुने-जिगर से सींचा।।"

----ग्राख्तर

# पाँचवाँ परिच्छेद

## सर्वधर्म-समन्वय

'सभी धर्म ईर्वरकृत है। ईर्वरकृत धर्म अगम्य हैं। मनुष्य उन्हें भाषा में प्रकट करता है; किन्तु मनुष्य-कल्पत होने के कारण वे अपूर्ण हैं। उनका अर्थ भी मनुष्य लगाता है। किसका अर्थ सद्या माना जाय ? सब अपनी-अपनी हिए से, जबतक वह दृष्टि बनी रहे, सबे हैं। परन्तु सभी का भूठ होना भी असम्भव नहीं है। इसलिए हमें सब धर्मों के प्रति समभाव रखना चाहिए। इससे अपने धर्म के प्रति उदासीनता नहीं उत्पन्न होती, परन्तु स्वधर्म-विषयक प्रेम अन्य प्रेम न रहकर जानमय हो जाता है। सब धर्मों के प्रति समभाव आने पर ही हमारे दिव्य चहा खुल सकते हैं। धर्मान्धता और दिव्य दर्शन में उत्तर-दिश्च जितना अन्तर है।'—महात्मा गार्धा

भगवान कृष्ण ने भी गीता में स्पष्ट कहा है कि 'में प्रत्येक त्राणु में वैसे ही विराजभान हूँ, जैसे मोतियों की माला में सूत्र । जहाँ कहीं श्रेष्ठ पवित्रता तथा त्र्रद्भुत शक्ति का विकास दीख पड़े, जान लो कि मैं ही वहाँ विराजमान हूँ।'

भिन्न-भिन्न धर्मों की असलियत, तत्त्व तथा मर्म पहचानने से सब धर्मों में मेल-ही-मेल दीख पड़ेगा । मजहबी कगड़े भी मिट जायँगे, क्योंकि सब धर्मों का मृल सिद्धान्त एक है। विविध धर्मों में भिन्नता देश, काल और आवश्यकता के अनुसार हुई। एक कवि ने कहा है—

#### "गवामनेकवर्णानां चीरस्यास्येकवर्णता । तथैव सर्वधर्माणां तत्त्वस्यास्येकवस्तुता ॥"

श्चर्थात्—गायें अनेक रंगों की हैं, पर उनका दूध एक ही रंग का होता है। उसी प्रकार धर्म अनेक श्रीर भाषा भी अनेक हैं, पर तत्त्व सबका एक ही है।

एक सूफी किव ने कहा है कि धमों में जो दृश्यमान भेंद है, वह नाममात्र का ही है, वास्तविक नहीं। जो जल समुद्र में लहराता है वहीं जल श्रोस की हुँद में भी है। हस सम्बन्ध में मीलाना रूम ने एक बहुत सुन्दर कथा कही है—

"ईद के शुभ श्रवसर पर इज करने के लिए संसार के भिन्न-भिन्न देशों से भावुक मुसलमान मकाशरीफ श्राते हैं। एक समय की बात है। संयोग से चार ऐसे मनुष्य

एथ साथ हो गये जिनमें एक दूसरे की भाषा नहीं सममता था। मार्ग में भोजन का समय हो गया श्रीर चलते-चलते मृख लगी। वे एक-दूसरे की बोली तो सममते नहीं थे, इशारे से बातें हुईं। क्या खरीदना चाहिए, इस पर बहस होने लगी। श्ररबी ने कहा, 'एनव' खरीदना चाहिए, तुर्कों ने कहा, 'उजम'; श्रीर ईरानी ने कहा 'श्रंगूर'; किन्तु कभी ने कहा 'श्रंस्ताफील।' वाद-विवाद बढ़ा श्रीर श्रन्त में मार-पीट तक की नीवत श्राई। संयोगवश इसी समय एक मेवा बेचनेवाला उधर से निकला। जैसे भारत के तीर्थस्थानों के पड़े तथा दूकानदार देश की भिन्त-भिन्न भाषाश्रों का कामचलाऊ ज्ञान रखते हैं, वैसे ही वह गेवा बेचनेवाला भी, प्रतिवर्ष भिन्न भिन्न देशों के लोगों के समर्क में श्राने के कारण, श्रनेक भाषाश्रों की व्यावहारिक जानकारी रखता था। वह यह देखकर कि वे चागे श्रपनी-श्रपनी भाषा में श्रगुर का ही नाम लेकर व्यर्थ क्रगड़ रहे हैं, हँस पड़ा। उसने यह रहस्य उन चागे को समकाया। क्रगड़ा खत्म हुश्रा।''

यह तो सभी धर्म मानते हैं कि ईश्वर एक है और वह सर्वव्यापी तथा सर्वशिक्तमान होने के कारण सबकी बोली समभता है। हम उसे चाहे जिस नाम से पुकारें या जिस भाषा में उसकी प्रार्थना करें, वह सब सुन समभ लेता है। उपर्युक्त कहानी के चारो मुसाफिरों के समान हम नाहक सिर्फ शब्द पर आप पर में भगइते हैं।

जब हम सब धमों में एक ही तत्त्व, एक ही परमात्मा को देखने लगेंगे तब राग-द्वेप का कोई श्राधार ही नहीं रह जायगा। ससार के श्राणु-श्राणु में ईश्वर ज्यास है—जब हमारा यह भाव हो जायगा, तब सारा संसार हमारा मित्र हो जायगा। ईशोपनिपद् में कहा भी है—

यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपरयति । सर्वभूतेषु चात्नानं ततो न विजुगुष्सते ॥६॥ यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः । तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमन्परयतः ॥॥॥

श्रर्थात्—जो मन्ध्य प्रांश्यमात्र को सर्वाधार परब्रह्म पुरुपोत्तम परमात्मा में देखता है श्रीर सर्वान्तर्यामी परम प्रभु परमात्मा को प्रांशिमात्र में देखता है वह कंने किसी से घृशा या द्वेप कर सकता है ? जब मनुष्य परमात्मा को भन्नीयोति पहचान लेता है, तब उसकी मर्वत्र भगवद्ृष्ट हो जाती है । तब वह प्राश्यमात्र में व्याम एकमात्र तत्त्व परमात्मा को देखता है । उमे सदा, सर्वत्र परमात्मा के दर्शन होते रहत हैं श्रीर इस कारण शोक-मोहादि की छात्रा भी कहीं उसके चित्त को नहीं हु पाती।

एक स्की ने भी कहा कि 'जिसने अपने को पहचाना उसने ईश्वर को पहचाना।' ईसा ने भी यही कहा है—'ही देट हैज सीन भी हैज सीन द फादर।' अर्थात्—'जिसने हमें पहचाना, उसने ईश्वर को पहचान लिया।' अरतएव सभी नाम, सभी काम, सभी रूप उसी एक ईश्वर के हैं। संत मलूकदास ने हम भाव को बड़ी सुन्दर भाषा में व्यक्त किया है—

"समहन के हम, सभे हमारे; जीव जंतु सब मोहि प्रियारे। तीनो लोक हमारी माया; अंत कतहुँ काऊ नहिं पाया। इतिस पवन हमारी जाति: हमही दिन और हमही राति। हमही तठवर, कीट पतंगा, हमही दुर्गा हमही गंगा। हमहो सुल्ला, हमही काजी, तीरथ बरत हमारी बाजी। हमरे कोध अठ हमरे काम, हमही दसरथ, हमही राम। हमही कुष्ण, हमही बिलराम, हमही रावण हमही कंस। हमही मारा अपना वंस, हमही किया भारत विष्वंस।।"

कुरानशरीफ में कहा है—'लाहुल श्रस्माउल् हुएना।' अर्थात् 'सब सुन्दर नाम उसी के हैं।' वेद में स्पष्टतया कहा है कि 'एकं सद्विमा बहुधा बदित।' श्रर्थात्—'उसी एक को मिन्त-भिन्न विद्वान भिन्न-भिन्न नाम से पुकारते हैं।' बाइबल में भी कहा है—'इउ श्रार द-लिभिग टेम्पल्स श्राफ गाड।' श्रर्थात् 'तुम्ही परमात्मा के प्रत्यज्ञ मन्दिर हो।' उसी परमात्मा में सभी चीजें जीती हैं, बसती हैं श्रीर उसी से श्रपना श्रस्तित्त्र पाती हैं। पर संसार में नाम-रूप की माया बहुत प्रवल है श्रीर यही माया संसार के धार्मिक युद्ध श्रीर मनोमालिन्य का मूल कारण है।

भगवान ने गीता में कहा है-

# यदा यदा हि धर्मस्य न्लानिर्भवति भारत। अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥

श्रथीत्—'जब-जब धर्म की ग्लानि होती है श्रीर पाप बहता है, तब-तब श्रनाचार को मिटाने श्रीर धर्म को उधारने के लिए में युग-युग में संसार में श्रवतार लेता हूँ।' कुरानशरीफ में भी कहा है कि 'वले कुल्ते की मिन् हाद।' श्रथीत्—'सब की मों के लिए हिदायत करनेवाले भेजें गये हैं।' पुनः कहा है कि रस्लों (श्रवतारी पुरुषों) में फर्क नहीं है: सब बराबर हैं, क्यों कि सब एक ही बात सिखाते हैं।

कोई 'संध्या' द्वारा, कोई 'प्रेयर' के नाम से, कोई 'नमाज' की पद्धति से, सब उसी एक 'परमात्मा', 'गाड' श्रयवा 'श्रल्लाइ' की याद करते हैं। कोई उसका नाम 'माला' पर, कोई 'तस्बीह' पर श्रीर कोई 'रोजरी' पर जपता है। विष्णुसहस्रनाम तथा शिवसहस्रनाम-नामक स्तोत्र-प्रस्थ प्रसिद्ध हैं। श्रर्वी में भी श्रल्लाह के सी नाम कहे गये हैं।

सभी धर्मवाले मानते हैं कि संसार में जहाँ पाप बहुता श्रीर पुगय का ज्ञय होता है वहाँ फिर से धर्म को दृद करने के खयाल से श्रीर श्रधर्म को दवाने के लिए परमात्मा की श्रीर से श्रवतारी पुरुष (श्रईत्, बुद्ध, रस्ल, मसीह श्रादि हिदायत करनेवाले) लोकशिज्ञा के निमित्त मेजें जाते हैं। वे मानव समाज को श्रपनी शिज्ञा तथा श्रादर्श जीवन द्वारा बदल देते हैं।

सभी धर्मवाले मानते हैं कि अञ्झे कर्म का फल सुख और बरे कर्म का फल दुःख होता है। कोई पुरुयात्मा की मृत्यु के उपरान्त 'स्वर्ग' में उसका स्थान बताते हैं तो कोई 'जन्नत' में श्रीर कोई 'हेबेन' में। उसी प्रकार पापियों की यातना भोगने के स्थान को 'नरक', 'जहन्तुम' तथा 'हेल' के नाम से सम्बोधित करते हैं। भिन्न-भिन्न धर्मपुस्तकां में इन स्थानों के मुख-दु:ख-भोग का वर्णन बहुत श्रांशों में एक-सा है।

षभी धर्म बत, उपवास, तीर्थयात्रा, धर्मार्थदान तथा मनुष्यमात्र के प्रति दया श्रीर सीहार्द के भाव की सराहना करते हैं। इनकी विधियों में जहाँ-तहाँ भले हो कुछ फर्क हो। ग्रागर एक मजहचवाले 'श्रोम्' कहते हैं तो दूसरे 'श्रामीन्' श्रीर तीसरे 'एमेन'। यह जानकर पाठकों को कुत्रहल होगा कि तीनों एक ही चीज हैं श्रीर तीनों का एक ही मतलब है।

ईश्वर को सभी धर्मवाले निराकार और सर्वव्यापी कहते हुए भी, केवल उपासना के सुभीते के ज्वयाल से अथवा भाइक जनता को आइष्ट करने के विचार से, उसकी प्रार्थना के लिए मन्दिर, गिरजाघर, मसजिद आदि पूजास्थल अलग-अलग रूप-रंग के बनवाते हैं तथा प्रार्थना के भिन-भिन्न प्रकार के नियम प्रचलित करते हैं—यहाँ तक कि एक ही धर्म के अनुयायी भिन्न-भिन्न प्रकार ने पूजा करते हैं। किन्तु सभी की पूजा और प्रार्थना में आन्तरिक समानता है।

जंसे हिन्दू, मृत व्यक्तियों के लिए श्राह्म, तर्पण, ब्राह्मणभोजन ब्रादि करते हैं वैसे ही समलमान भी मृत व्यक्तियों के लिए फातिहा (प्रार्थना ) पढ़ने हैं श्रीर गरीबों को खिलाते हैं श्रयथा दान देने हैं। ईसाई लोग भी मृतकों के लिए ईसा से प्रार्थना करते हैं श्रीर खेरात बाँटने हैं।

श्रगर मुसलमान श्रजान की पुकार से इस्लाम-धर्मावलिम्बयों को जगाकर श्रथवा सचेत कर खुटा की इबादत के लिए तैयार करते हैं तो हिन्दू भी शंख श्रथवा घड़ी-घंटे बजाकर श्रपने धर्मानुयायियों को मन्दिर में श्राकृष्ट करते हैं; ईसाई लोग भी चर्च-बेल (गिरजाघर का घएटा) बजाकर लोगों को ईश्वर-प्रार्थना के लिए एकत्र करते हैं। वैसे ही, सभी धर्म पश्चात्ताप तथा प्रायश्चित्त को पाप के नाश का साधन समझते हैं।

यद्यपि स्पष्ट शब्दों में पुनर्जन्म के सिद्धान्त को भारतीय धर्मों के त्रातिरिक्त श्रन्य धर्म नहीं मानते तथापि कहीं भी खुले शब्दों में इसका प्रतिवाद नहीं किया गया है। कुरान-शरीफ श्रीर बाइबल में तो इसका उन्लेख भी मिलता है। उदाहरणार्थ, कुरानशरीफ में कहा है — "में तुमको मिट्टी में लौटा दूंगा श्रीर उसीसे फिर निकालूँगा, लगातार श्रास्त्रीर तक।" श्रीर " मैंने तुमको तुम्हारे मर जाने के बाद पुनः पैदा किया ताकि तुम मेरा कुछ श्रुक करो। बाइबल में भी ईसा ने कहा है — "जो इलेजा नाम का नवी था वही जीन दि बैंप्टिस्ट् नाम से फकीर के रूप में फिर जन्मा था।" उसी फकीर से ईसा ने शिक्षा ली थी।

सारांश यह कि श्रगर हम हृदय की श्राँखों से श्रौर प्रेम तथा नेकी की हृष्टि से देखें तो हमको सब एक ही श्रौर एक-से ही देख पड़ेंगे, सब दोस्त-ही-दोस्त नजर श्रायंगे श्रौर सबका लोक-परलोक बनेगा। जब सब-कुछ हरिमय, श्रात्मसय श्रौर खुदा-ही-खुदा है

१ मिनहा खलकनाकुम, बकीहा नोईंदुकुम विमनहा नुखक्जुकुम, एलातयारतीन उखरा।

२ सुम्भावश्रस् माकुममिन वादे मौनेकुम लश्रल्लकुम तुस्कुसन्।

तब सबसे भक्ति तथा प्रीति होनी चाहिए। द्वेष किससे किया जाय; यदि कोई दूसरा हो तब न? सब तो अपने ही हैं। लेकिन, अपर भेदबुद्धि, अहंकार, स्वार्थ और दुराग्रह की आँखों से हम देखेंगे, और हसी भूल में डूबे रहेंगे कि हमारा धर्म सबसे अञ्च्छा है, तो अपना और दूसरों का भी काम बिगाड़ेंगे तथा व्यर्थ वैमनस्य पैटा करेंगे।

हम श्रापनी बेयकुकी या धमंड के कारण नहीं समक्तते कि एक ही परमातमा के भेजें हुए श्रानिनत श्रावतार, मसीह श्रीर रसूल श्राये, श्रा रहे हैं तथा श्राते रहेंगे। श्रापने श्रापने देश श्रीर युग के लिए सबने श्राच्छी-श्राच्छी बातें सिखाई, सिखा रहे हैं श्रीर सिखायेंगे। सबका समान श्रादर करना चाहिए। यह समक्तना एकदम श्रानुचित है कि किसी एक ने जो कोई खास तरीका किसी देश-काल श्राथवा श्रावस्था के लिए बताया वह जबदंस्ती सब श्रादमियों से, सब जगह, सब हालत में मनवाया ही जाय श्रीर बाकी सबकी बातें मिटा दी जाय । यह सदा याद रखना चाहिए कि ज्ञानसार, परमगुद्ध, मुख्य धर्मतत्त्व, सबने एक ही सिखाया है।

श्रापनी पाक-साफ जिन्द्गी की खूबी से ही श्रापने धर्म का प्रचार करना सबसे श्राच्छा तरीका है। जिस मिठाई की दूकान पर श्राच्छा माल मिलता है उसकी श्रोर सिर्फ लड़के ही नहीं, बृढ़ि भी श्राकृष्ट होने हैं। श्रातएव सब मजहबो को सिर्फ श्रापनी नेकी की दूकान खुली रख उसमें उम्दा सौदा रखना चाहिए। श्रापनी-श्रापनी पसन्द के मुताबिक लोग श्राप ही लेने श्रायंगे।

जो लोग अपने धर्म का प्रचार करना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि व शिष्टता और प्रेम से, अपने धर्म की खूबियाँ दिखलाकर, बिना दूसरे धर्म की निन्दा किये, लोगों को प्रभावित करें। यदि धर्म-प्रचार यह समक्तकर किया जाय कि सभी धर्मों का मूल तत्त्व एक ही है, उनमें भीतरी समानता है, तो सभी मजहबी कगड़े खत्म हो जाये।

भारतवर्ष में संसार के प्राय: सब धर्म के लोग हैं। अत्राह्म, यदि यहाँ सभी धर्मों के मेल का आदर्श स्थापित हो जाय तो सारी दुनिया पर इसका प्रभाव पड़ेगा और संसार के लिए भारत, पथ-प्रदर्शक हो जायगा। यह तभी सम्भव होगा जब एक धर्म की खूबी को दूसरे धर्म के लोग पहचानें। देश के कर्गाधारों का कर्त त्य है कि पुस्तकों, भाषगों और चलचित्रों द्वारा देश के बच्चे-बच्चे में, जो भारत की भावी सन्तान हैं, भिन्न-भिन्न धर्मों की समानता का भाव भरें। तभी भारत अपनी सांस्कृतिक विशेषता की छाप दुनिया पर छोड़ सकेगा।

राम कहो या रहीम कहो, दोनों की गरज श्रल्लाह से है। दीन कहो या धर्म कहो, मतलब तो उसी की राह से है। इश्क कहो या प्रेम कहो, मकसद तो उसी की चाह से है। फिर क्यों लड़ता, मूख बन्दा, यह तेरी खामखयाली है। है पेड़ की जड़ तो एक वही, हर मजहब एक-एक डाली है।

# अनुक्रमिणका और सहायक ग्रंथ-सूची

## अनुक्रमणिका

ह्य

अंगिरस-- ११ अंतर्नादयोग---३३८ अगस्त्य-१२ अग्निपुराण--१८९-९० अचित्य भेदभाव - २८७ अजरिया-४३९ अतिथियज्ञ-४७ अतिबला --- २१३ अथर्ववेद---२३ अदिति-४२७ अद्वैतवाद---२६३ अनाटेरा सुओमीकामी---३२४ अनःशक्ति योग-४३७-३९ अप्पयदीक्षित—४२९ अफगानिस्तान-३७४ अबुजाफर—३७७ अबुबकर---२५३ अब्दुलरहीम—३०८ अमेनोमीन कानुसी--३२३ अमेरिका-- ३८५ अमेसास्पेन्ता---५४ अरब---३७५ अरब की बार्मिक दशा---२५२ अरविंद-४२६ अरविंद और गीता-९८ अरिष्टने मिपुराण--२०१ अर्चना—४२७ वर्जुनदेव---३१७ अर्रन-५३ अर्हत दर्शन - १५५ अलख---२७२ अलबहनी--- ३७५

अली----२६१, ३९० अवतारवाद--१८७ अवस्ता-५२, ५४, ३७४, ४३६ अष्टछाप---३०६ असंसक्ति-२७६ असीरिया- ३७४ अस्पृश्यता---३९३ अहुरमजदा---५२, ५४ आगम---२१० आगमानुसंघान-समिति---२१८ आगालानी-२६१ आजीवक-संप्रदाय---११९ आत्मा (जैन)-१५६ आत्मा (बौद्ध)-१४५ आदिपुराण-२०० आनंदपुर-२०१ आमूल परिवर्तित पुराण-१९७ आयर, बेंगू-४३० आयुर्वेद---११७ आरण्यक---२५ आर्थ-अनार्य-संघर्ष---८५ आर्य-आदिनिवास---५ आर्य-संस्कृति—८५, ८७, ३६४ आर्य-सभ्यता-८५, ८७ आर्य समाज- ३३३ आर्यसमाज के दार्शनिक विचार-2३५५ आर्यसमाज के सिद्धान्त--- ३३४ आर्ष विवाह--५० आलवार संत-२८० आसन--- २६९ आस्ट्रे लिया---३८४ आस्तिक दर्शन--१६२

₹

इंक्यूजिशन—२४२ इंडियन फिलॉसफी—४३२ इंडोनेशिया—३८१ इतिहासकालीन भारत—६३ इब्लिस—२६० इमामशाही पंथ—३१३ इस्लामधर्म—२५१

ई

ईरबद—६० ईरान—३७४ ईशोपनिषद्—३३, ४४३ ईसाई धर्म —२३६-४८ ईसाई धर्म का विकास—२४२ ईसाई धर्म में भेद—२४३ ईसाई प्रार्थना—२४६ ईसामसीह—२३६, ४३९, ४४३ ईसा-शिक्षा-रहस्य—२४६ ईसा-सिद्धान्त—२४० ईस्टनं रेलिजन्स एण्ड वेस्टनं थॉट—४३३

**ड**, ऊ

उत्तरपुराण—२०१
उदान (बुद्ध)—१४१
उदासी मत—३२०
उपनिषद्—२५,३१,४२९
उपनिषदों में योग—२७६
उपपुराण—१८८
उपवेद—११३
उपालि—१३६
उपासना-समाज—३३०
उलूपी—३८७

玸

ऋग्वेद-नाल-१३ ऋग्वेद-काल-१३ ऋग्वेद-काल-निर्णय-११ ए, ऐ

एकनाथ—३००
एकादशी—४०८
एकायनशास्त्रा—२१७
'एथिक्स ऑफ वेदांत'—४३२
एनी बेसेंट—३४३
एराफ—२५८
एसंशल यूनिटी बाफ बाल रेलिजंस—४३४
'एसेज बान गीतां—४३७
एतरेय उपनिषद्—३८
ऐतरेय बाह्यण—३९७
एतिहासिक पुराण—१९५

त्रो, श्रौ

बोरायन—४१४, ४१७ औरल स्टाइन—३७५

क

कंबे डिया - ३८० कठ उपनिषद्—३६ कनक्यूसियस-धर्म- १७६, १८२ कपिजल-सहिता----२१७ कबीरपंथ-३१० कर्मसिद्धान्त (जैन)--१३१ कर्मयोग-४१७ 'कित्क या सभ्यता का भविष्य'---४३३ कल्प-४१, २३० काडवाइसर---४०० कादियानी-२६१ कापालिक शैवमत- २९५ कामंदकीय नीतिसार-११४ कामो---३२४ काम्यवत-४०८ किजित्था--- ३०९ किनारामी अघारपंथ - ३१२ कुंगफुतेज--१७६ कु ग-सिद्धान्त--- १७७

कु भनदास---३०७

कुप्पू स्वामी---४३०-३१ कुमारलात--१६० कुमारिलभट्ट--- २६३ कुरान---२५३, २५६, ४३६, ४४४-४५ करान-सिद्धान्त---२५४ कुर्बानी- २५६ कुलार्णव---२१४-१५ क्स्ती---५५, ५८ कुर्मपुराण-- १६७ कृष्ण—२७८, ४३७, ४४२ कुष्णदास-३०७ केन उपनिषद्—३६ केशवचंद्र सेन-३३१, ३३१ कंथोलिक--- २४२ कोणादित्य-२२२ कौडिन्य-- ३७६ कौटिल्य अर्थशास्त्र—११३ कौलाचार-२१४

ख

खतना-१०८ खदीजा---२५२ खोर्द अवस्ता—**५**४

ग

गंगाघर राव-४१७ गणपति---२३४-२५ गणपति-मंदिर---२२८ गणपति मुनीं ह - ४२३ गणेश----२२४-२५ गणेश का रूप--२२७ गणेशोत्सव-४१७ गरुड्पूराण--१८६ गांधी और गीता-६६ गांधी, गांधीवाद-४३५ गांघीवाद का रहस्य-४४० गांधी-शिक्षा योजना-४३६ गाणपतमत--२२४

गाणपत संप्रदाय--२२८ गाया अहनवैती-५७ गीतांजलि-४२० गीता—६५, ४१४, ४१७, ४१६, ४२६, ४३६, ४३७, ४३६, ४४४ गीता रहस्य- ४१७ गुड़ीमालन---२०५ 'गुप्त भारत की खे.ज'-४२४ गुरु गे विंद-- ३१७ गुरुदेव-४२० गृह्यसूत्र—४२ गोमेध--३८८ गोरक्षनाथ या गोरखनाय---२७१ गोवर्धन मठ----२६५ गोविद स्वामी--३०८ गं सेवा---३८८ गौतम---१३३ 'गौतम बुद्ध'-४३३, ४३६ प्रंथ साहब--३१७-३१८

घोष, अरविद--४२६

चंपा---३७६ चतुर्भ जदास---३०७ चरकसंहिता--११७ चार्वाक्-दर्शन--१५४ चीन--३७७ चैतन्य महाप्रभु--२८७

छ

छद--४४ छांदोग्य-उपनिषद्---३८ छीत स्वामी--३०७

জ

जंबू---३०२ जजारी---३६० जपजी---३१८

3

जय---८ जरशुस्त्र---५२, ५३, ६०, ३८६ जरशब्द--२२२ जरशस्त्र---२२२ जर्मनी--३७६ जातक-कथा---१४८, २०२ जाति-पौति-प्रथा-४१२ जांन बैपटिस्ट--३७७ जापान---३७७ जावाद्वीप--३८२ जाबालि ऋषि-८१ जिब्राइल-२५२ जुड़ा---२४० जेंद अवस्ता-५, १३, ५४ जे ० जे ० गोविन-३५२ जेरूजेलम---२४२ जैनतीर्थ-१३२ जैनदर्शन-१५५ जैनधर्म---१२४ जैन-धर्म और ईश्वर-१३१ जैन धर्म का व्यवहारपक्ष-१३० जैन-पुराण---२०० जैन-प्रार्थना---१३२ जैन-मंत्र---१३१ जैन-सम्प्रदाय----१२७ जैन-साहित्य---१३२ जैन-सिद्धांत — १२८, १५६ जोसीमठ---२६५ जोसेफ-- २३६ जोकाद्वीप--३८२ ज्ञानेश्वर-२६६ ज्योतिष-४४

ਟ

टंडन, पुरुषोत्तमदास—४१६ टिओव्—३२३ ठाकुर, देवेंद्रनाथ—४१४, ४२० ठाकुर, रवींद्रनाथ—४१४, ४२०

ड

डिवाइन लाइफ--४२७, ४३२ डिवाइन सोसाइटी--४३२

त

तंत्रशास्त्र—२१०
तंत्र-सिद्धान्त—२१३
तंत्रों की उपादेयता—२१८
तनुमानसा—२७६
ता-जो-धर्म—१८०
तिब्बत—३७८
तिलक, बाल गंगाधर—४१७
तीर्थ-व्रत-विषयक पुराण—१६१
तीर्थयात्रा—४१०
तुकाराम—३०१
तुर्यगा—२७६
तुरुसीदास—३०५
तेगबहादुर—३१७
तैत्तिरीय उपनिषद्—३८
त्योहार—४१०

थ

थियां सं। फिक्क सोसाइटी---३४०-४४

द

दंती—२२६
दक्षणाचार—२१४
दयानंद—३३३-३४
दयानंद-उपदेश—३३५
दयालबाग—३३८
दर्शन—१५१
'दर्शन का प्रयोजन'—४३४
दस्तूर—६०
दादूपंथ—३११
दान—४०६
दानियल—१०५

दास-प्रथा—४८

'दि आर्केटिक होम इन दि वेदाज'—४१७
दिगंबर—१२७
'दि फिलॉसफी ऑफ रवींद्रनाथ टैगोर'-४३२
'दि रेन ऑफ रिलिजन इन
कंटेम्पोरेरी फिलॉसफी'—४३२

दिलीय—३८६
दिव्य-जीवन—४२७, ४३२
दिव्य-जीवन-संघ—४३२
दिव्य भाव—२१४
दीक्षित, अप्पय—४२६
दीन-इलाही-पंय—३११
दुर्गास्त्तश्ती—१६७
दृष्टिकूट—३०७
देवदन—१३६
देवयज्ञ—४७, ७६
देवरन—२६४
देवीभागवत—१६८
द्वैतवाद—२८५, २६२
द्वैताइत—२८६, २६२

ঘ

वनुष्वद्रोदय—११५ घनुष प्रदीप—११५ घम्मपद—१४२ घमं और संप्रदाय—४०५ धमंशास्त्र —२३० घमंशास्त्र के प्रकार—२३ घमंसूत्र—४२, २३० धामेकस्तूप—२०५ धारणा—२७०

न

नंददास—३०७ नंदिनी—३८६ नरसी मेहता—३०२ नरेंद्रनाथ दत्त —३५०

नवधर्म---२०२ नवरात्र-४०८ नांबूद्री--३६६ नागनाथ---३०० नागार्जुन--१४६, १५८ नाथ-संप्रदाय---२७१ नानकदेव--३१५ नामदेव - ३०० नारदपुराण--१६० नासदीय सूक्त-२१, ३१ नास्तिक दर्शन-१५४ निबाकीचार्य---२८६ निगम — २१० नियमानंद--२८६ निरंगदीन-३८६ निरंजनी--२६६ निरुक्त-४४ निर्वाण-१४४ निर्वाणी---२६६ निष्क---४८, ५० नीतिवाक्यामृत--११४ न्यज्ञ-७६ नेपाल- ३७८ नेमिनाथ---२०१ नेवास---२६६ नैमित्तिवृत-४०८ न्यायदर्शन-१६३

4

पंचमकार—२१५ पंचमहावृत (जैन)—१३० पंचमहायश—४७ पंडित श्रीमती विजयालक्ष्मी—४३३ पडमचरित्र—२०१ पणि—६, ४८, ३७२ पतंजलि—४३, १६६ पदार्थमावनी—२७६

पद्मपुराण-- १८६, १६१, २०० परमानंददास-३६७ परिणामी संप्रदाय--२८९ 'परिय पुराणम्'-४२१ पर्दे की प्रथा---६६ पशुभाव----२१४ पश्यज्ञ-४७ पांचरात्र--७२ पाणिनीय अष्टाध्यायी—४३ पातंजल दर्शन-१६६ पादरी---२४५ पारसीधर्म-५२ पाशुपत-७२, २०३ पाशुपतयोग-१६५ पितृयज्ञ-४७, ७६ पीटर---२४४ पुनर्जनम (जैन)--१३१ पुनर्जन्म (बौद्ध)--१४५ पुराण-१६६, १८५ पुराण-काल--१६६ पुरुष-सूवत --- २१, ३१ 'पुरुषार्थ'---४३४ पूर्वमीमांसादशंन-१७१ पोकाक--३७५ प्रतिलोमज रोमहर्ष---३९७ प्रत्यभिज्ञादर्शन (शैव)-- २९५ प्रत्याहार-२६९ प्रबोधचंद्रादय-४०७ प्रमाणमीमांसा - १६४ प्रश्नोपनिषद् — ३७ प्राणायाम---२६६ प्रेतकल्प--१८६ प्रोटेस्टॅंट--- २४२

फ

फत्ताक—२५१ **फरिस्ते**—२६० फर्द — २५५ फातक —२५१ फिनीसिया —३७५ फो-हि—१⊏१

बक, पर्ल - ४३६ बर्मा - ३७८ बलवंतराव--४१७ बलावडसकी--३४० बल्चिस्तान-३७४ बहुविवाह-५१ वांज--६० बाइबल---२४०,२४२,२४७,४३६,४४५ बाइबल की भविष्यवाणी--२४७ बाडल-संप्रदाय----३१४ बापू-४४१ बिट्ठल स्वामी---२८६ बीजक---३१० बुद्ध जीवनचरित--१३३ बृद्धघोष---३७८ बुद्ध-सिद्धान्त-१३८ बुनियादी शिक्षा-४३६-४० ब्हैरा-२५१ बृहतर भारत---२७२ वृहदारण्यक उपनिषद्---३८ बेलथेहम-२३६ बौद्ध तीर्थस्यान-१४६ बौद्धदर्शन-१५८ बौद्धधर्म---१३३ बौद्धधर्म और ईश्वर-१४५ बौद्धधर्म के भारत से लोप होने के कारण-१४८ बौद्धधर्म में गणपतिका स्थान--- २२८

हात के कारण--- १ बौद्धधर्म में गणपितका स्थान---२२८ बौद्धपुराण---२०२ बौद्ध-प्रार्थना---१५० बौद्ध-मूर्तिपुजा---१४६ बौद्ध-संप्रदाय—१४५ बौद्ध-संप्रदाय—१४५ बौद्ध-साहित्य—१४७ ब्रह्म-३१ ब्रह्मपुराण—१८६, १६३ ब्रह्मयज्ञ—४७ ब्रह्मविद्या-समाज—३४०-४४ ब्रह्मविद्या-समाज—३४०-४४ ब्रह्मविद्या-समाज—३४०-४४ ब्रह्मविद्या-समाज—१६४, १६८ ब्रह्मसमाज—२७३, ३२६ ब्रह्माण्डपुराण—१६५ 'ब्राह्मण'—२४ ब्राह्मणतंत्र—२१६ ब्राह्मण स्वामी—४२२

#### भ

भक्तियोग पुस्तक-३५४ भगवद्गीता—(देखो गीता) मगवानदास, डाक्टर -४३४ भविष्यपुराणण--१६२, ३६८ भागवतधर्म-७२, २७८ मागवतपुराण--१६३, १६८ भारत, आर्थों के पूर्व-१ भारत, इतिहास कालीन ६३ भारत, जैन तथा बौद्धधर्म से पूर्व-१२२ भारतीय कथा-- ६१ भारतीय भाषा-४११ भारतीय वेशभूषा-४११ भारतीय संस्कृति--३६३-७२, ४१४, ४१८ भारतीय संस्कृति का प्रसार-- ३७२- ८७ भारतीय संस्कृति का मूलाधार - ३८८ ६२ भारतीय संस्कृति के आधुनिक

उन्नायक--४१७

भीष्म--६१ भूतयज्ञ-४७, ७६ भोग में योग--२७६

मंक्खिल-गोसाल--१२०

मंडन मिश्र - २६३ मंत्रयोग---२७० मंदपाल--३६८ मग----२२१-२२ मत्स्यपुराण--१६८ मद्यपान-- ६९ मध्वाचार्य---२८५ मनु---२३०-३१ मनुस्मृति---२३०, २३२ मयजाति---३८६ मरियम - २३६ मलाची-१०५ मलाया---३८० मलूकदास---४४३ मस्करी संप्रदाय-११६ महर्षि मैत्रेय---३४४ महानुभावपंथ--३१३ महाभारत—८६ महाभावसमाधि - २७० महामृत्युजय---२०६ महायान-१४६, १५८ महायोगसमाधि---२७० महालयसमाधि---२७३ महावीर--१२४, २०१ महशिवरात्रि-४०८ मांडूक्य उपनिषद्---३७ मासभक्षण-६७ माताजी- ४२७ माध्यमिक मत-१५८ 'मानवधर्मसार'— ४३४ मार्कण्डेयपुराण--१६७ मार्टिन लूथर---२४२ मालवीय, वृजनाथ-४१८ मालवीय, मदनमोहन-४१८ माहेश्वर सूत्र-४३ मिताक्षरा----२३४

मित्तानी जाति-३७२ मिश्र शैव-- ३६४ मिस मारगरेट नोबिल (निवेदिता)--३५२ मिस्र---३७५ मिहिरकु ल-४०० मीराबाई--३०४ मुंडक-उपनिषद्---३७ मुबज्जिन—२५५ मुख्य बृत-४०८ मुनिसुवृत--२०१ मुसलमान संत-३०८ मुसलमान-संप्रदाय---२६१ मुहम्मद - २५१, २५३, ४३६ मूर्तिपूजा---७० 'मूलमध्यमकारिका'— १५८ मुसा--१०३, १०६ मेकडो--३२३ मेसोपोतामिया- ३७५ मेहरान नदी---१ मैक्समूलर-१३,१४ मैडम लुइसी (स्वामी अभयानंद)-३५२ मैडम बलावडस्की--३४० मैथ्यू---२३७, २४४ मोहेजोदड़ो-१, ३, १०

य

यजुर्वेद—२२
यवद्वीप—३८२
यदत—५४
यहती धर्म—१०३
यह्दी धर्म—१०३
यहदी प्रार्थेना—१०६
याजवल्क्य—२२,३६
याजवल्क्यस्मृति—२३३
यामल—२१०-११
याम्नाचार्य—२८२

यु क्तिकल्पतरु—११५ यूनान---३७६ योकिंग--- १८१ योगदर्शन-१६६ योगनिष्ठा-१००, १०२ योगमार्ग--- २६८ योगवासिष्ठ----२७४-७५ योगानारदर्शन--१५९ ₹ रमण, महर्षि-४२१ रसखान---३०८ रहीम---३०८ रांग सान गैम्पो--३७८ राजनीतिरत्नाकर-११५ राजयःग---२७३ रााधकृष्णन्, सर्वपल्ली-४३२ राधावल्लभी संप्रदाय---२८८ राधासःआमी---३३८ राघास्वामी-मत--३३७ रावास्वामी-सिद्धान्त- ३३६ राम--२८०, ४३७, ४३६ रामकृष्ण---३४५-४६ रामचरितमानस - ३०५ रामतीर्थ -- ३५६-६० रामदास गौड—४१३ रामदास, समर्थं - ३०२ राममोहनराय---३२६ रामानद--- २८४ रामानुज--२८२-८३ रामायण--७७ राष्ट्रपिता---४४१ रियोव्--३२५ रूढ़ियाँ, हिन्दू समाज की---४१३ रूपस्कंध — १६०

रूम, मौलाना--४४२

रदासी पंथ--३१०

ल

लंका—३७८
लघुअहं नीति—११५
लययोग—२७३
लिलितिवस्तर—२१३
ला-ओ के उपदेश—१८१
ला-ओत्सी—१८०
लाराजोगरंग—३८३
लिगपुराण—१६७
लिगपुराण—२०४
लीहरजु—३७७
लुबिनी—३७८
लेडविटर—३४३
लोकमान्य—४१७

व

वक्रतुंड—२२६ वच्चयान---१४६ वराहपुराण---१६⊏ वरुण--२८, २०३ वर्णाश्रमधर्म---३६३ वल्लभाचार्य---१८६ वसव-पक्षी लिगायत--२६५ वसवेश्वर पुराण-२६५ वहावी----२६१ वाग्भट---११८ वाटक-- ३८२ वामकौलतांत्रिकयोग---२७७ वामनपूराण---१६७ वाममार्ग---- २११ वामाचार---२१४ वायपुराण-१९५ वारकरीपंथ---२६८ वारी---२९८ वालविया---३८५ वि० द०--५

वालीद्वीप---३८४ वासुदेव---२७८ विचारणा---२७६ विज्ञानवाद---१६१ विज्ञानस्कंघ--१६० विधवाविवाह---५१ विमलसूरि---२०१ विवेकानंद---३४६, ३४८, ३५०-५६ विशिष्टाद्वैत—२८३, २९० विश्वकोष--- ६३ विश्वकोषात्मक पुराण-१८९ विश्वानंद, स्वामी-४३१ विश्वामित्र-८५, ३९८ विष्णुप्राण-१६६ विष्णु स्वामी---२८१ विस्पेरद -- ५४ वीरभाव---२१४ वीरशैव---२९४-५ वेंदिदाद-५४ वेद और वैदिक साहित्य---२० वेद का अर्थानु धान-१६ वेदांग---४१ वेदांतदर्शन--१७३ वेदांत-सोसाइटी--३५३ वेदाचार---२१४ वेदानुक्रमणी-४५ वेदी काल्चंद- ३१५ वेशभूषा--४११ वैक्ठचत्दर्शी-४०८ वैदिक कॉनॉलॉजी-वेदांग ज्योतिष-४१८ वैदिक देवता-- २७ वैदिक सभ्यता-४६ वैशेषिक दर्शन-१६२ वैष्णव-उपसंप्रदाय---२८८ वैष्णवतंत्र — २१७ वैष्णवपुराण- १८७, १८९, १९० वैष्णवमत --- २७८

वैष्णव संत-परंपरा---२९७ वैष्णवाचार-२१४ वोगजकुई—१४, ३७२, ३७५ व्याकरण-४३

शंकर-सिद्धांत---२६४ शंकराचार्य---२६३ शांभवी मुद्रा—२७३ शाक्तमत-२१० शारदापीठ--२६५ 'शास्त्रवाद-बुद्धिवाद' — ४३४ शितोधर्म---३२३-२६ शिक्षा---४३ शिक्षा-योजना (गांधी)-४३६ शिक्षा-संग्रह—४३ शिव का आयंदेवत्व---२०६ शिवदयालसिंह साहब—३३७ शिवाजी-उत्सव-४१७ शिवाद्वैतवाद--- २६६ शिवानंद, स्वामी-४२६-३२ शिश्नदेव-२०५, २०८ शुक्रनीतिसार-११४ शुद्धाद्वैत-२८६, २६२ शुभेच्छा---२७५ शूकर मार्दव—१४७ शैलेंद्र—३८३ र्गैलोपदेश---२३७ शैवतंत्र---२१७ शैवमत - २०३ शैव-संप्रदाय---- २६४ शैवाचार---२१४ श्रीतसूत्र—४२ रवेतांबर---१२७ ष्वेताश्वतरोपनिषद्—३६

संगीतशास्त्र-११६ संज्ञास्कंध--१६१

संडसबर्ग (स्वामी कृपानंद)--३५२ संप्रदाय--- ४०५ संशोधित-परिवर्द्धित पुराण-१६३ संस्कारस्कंध---१६१ संस्कृति पर व्यक्तित्व--४१४-१६ सतनामी पंथ-3१२ सतानामी संप्रदाय-२८९ सती-प्रथा---६ ७ सत्यपथ---३१३ सत्यार्थप्रकाश---३३४.३५ सत्त्वापत्ति - २७६ सद्धर्मपुडरीक--१४६ सनातनधर्म-४१४, ४३८ 'सनातनधर्म'—४१६ सप्तसिधु—६ <sup>6</sup>सब घमों की एकता'---४३४ 'समन्वय'—४३४ समन्वय का प्रयत्न-४०६ समब्टिवाद-४१३ समाधि---२७० सम्यक् चरित्र-१३० सम्यक् ज्ञान---१२९ सम्यक् दर्शन--१२८ सर्वधर्मसमन्वय-४४२-४६ सलात---२५४ साख्यदर्शन-१६६ सांप्रदायिक पुराण-१६७ सामवेद---२३ सायण--- १६ 'सारवचन'—३३७ सिंघु-लिपि—३ सिंघु-सभ्यता--- १ सिख-चिह्न--३१८ सिख-तीर्थस्थान--३१६ सिख-धर्म---३१५

सिख-सिद्धांत—३१८

सिद्धांत (जैन)-१२८

#### [ 8X8 ]

सिद्धांत (बुद्ध)--१३८ सीतानवमी-४०८ सील, वजेंद्रनाथ-४३२ सुंदरमय्यर-४२१ सुन्नत--२५५ सुमात्रा---३८२ सुमेरियन-१० मुरत शब्दयोग--३३७, ३३८ सुलेमान'—१०७ सुश्रुत संहिता-११७ सूफी---२६१ सूरदास - ३०६ सूर्पणखा—⊏६ सेंट टामरा--- २४२ सेंट लुईस—३५८ सोम - २५४ सोरिकमेरापा-३८२ सौत्रांतिक दर्शन---१६० सौरमत---२२१ स्कंद पुराण-१६१ स्पितमा---५२, ५३

स्मृति—४१
स्मृतियों का विषय—२३१
स्याम—३७९
स्वयं भुव क्षेत्र—२०२
स्वयं भुव चैत्य—२०२
स्वयं भुव पुराण—२०२
स्वर्णदीप—३८२
स्वामीनारायणी संप्रदाय—२८८

₹

हडयोग—२७०
हड़प्पा—१
हरिजन-आदोलन—४१२
हरिवंश पुराण—२०१
हिद-द्वीप समूह—३८३
हिद्द-उत्सव—४१०
हिद्द-तीर्थ-४१०
हिद्द-तीर्थ-४१०
हिद्द-योहार—४१०
हिद्द-वूज-४०७
हिद्द-वृज-४०७

# सहायक ग्रंथ-सूची

क्ष ताराङ्कित पुस्तकें श्रंमेजी भाषा में हैं

#### प्रथम खगड

#### पहला परिच्छेद

- १ मोहॅजोदरो-श्री सतीराचन्द्र काला २ पुरातत्त्वांक (गंगा)-राहुल सांकृत्यायन
- \*३ इराडस वैलो इन वैदिक पीरियड—रामपसाद चन्दा
- \*४ ऋग्वैदिक कलचर त्राफ प्रीहिस्ोरिक टाइम्स (दो भाग)—स्वामी शंकरानन्द
- \*४ मोहेंजोदरो एएड इएडस सिविलिजेसन-सर जान मार्शल
- \*६ प्रीहिस्टोरिक इण्डिया-स्टुब्रर्ट विगौट
- \*७ सम सरवाइवल्स आफ इरप्पा कल्चर-टी० एस० अरवान्यु
- \* दिन्दू सिविलिजेसन श्रार० के० मुकर्जी
- \* दिस्कवरी ग्राफ इण्डिया-जवाहरलाल नेहरु

## द्सरा और तीसरा परिच्छेद

- १ आयों का आदिदेश-शी सम्पूर्णानन्द २ ऋग्वेदभाष्य-भूमिका-स्वामी दयानन्द
- ३ वैदिक सम्पत्ति—श्री रघुनन्दन शर्मा ४ भारतीय संस्कृति—प्रो० शिवदत्त ज्ञानी
- \*४ न्नारटिक होम न्नाफ द न्नारयन्स \*६ न्नोरायन—वी० जी० तिलक
- \*७ ऋग्वैदिक इण्डिया \*= ऋग्वैदिक कल्चर ए० सी० दास
- \*। हिन्दू खिविलिजेमन-ग्रार० के० मुकर्जी

## चौथा, पाँचवाँ, छठा और नवाँ परिच्छेद

- १ ऋग्वेद भाष्य २ यजुर्वेद भाष्य-स्वामी दयानन्द
- ३ चारो वेद का भाष्य-श्री जयदेव विद्यालंकार
- ४ ऋग्वेद में ऋषियों का दर्शन 🗶 ऋग्वेद में विशिष्ठ ऋषि का दर्शन-दा॰ सातवलेकर
- ६ अथर्ववेद का मुन्नोध भाष्य-सातवलेकर ७ यजुर्वेद का भाष्य-पं० रामस्वरूप शर्मा
- सामवेदमाध्य—श्री वीरेन्द्र शर्मा
   सामवेदमाध्य—श्री भगवदाचार्य
- १० सायण श्रौर माधव ११ त्रार्य-संस्कृति का मूलाधार-प्रो० बलदेव उपाध्याय
- १२ वैदिक वाङ्मय का इतिहास-पं० भगदत्त १३ वेदिक सम्पत्ति-पं० रघुनन्दन शर्मा
- १४ वेंद-रहस्य (दो भाग)-श्री अरिवन्द (अनुवाद) १४ वैदिक दर्शन-डा० फतेह सिंह
- १६ वैदिक साहित्य-पं । गमगोविन्द त्रिवेदी १७ वेद-संदेश (चार भाग)-विश्वबन्धु

#### [ 848 ]

- १= एतरेयब्राह्मण-गंगापसाद उगध्याय १६ हिन्दूत्व-पो॰ रामदास गौड
- २० भारत की पाचीन संस्कृति—हा० रामजी उपाध्याय
- २१ भारतीय संस्कृति-शोफेसर शिवदत्त शानी
- \*२२ डिस्कवरी आफ इरिडया-पं० जवाहरलाल नेहरू \*२३ ऋग्वेद (छ: भाग)-विल्सन
- \*२४ चारो वेद का ऋंग्रेजी कविता में ऋनुवाद-शीफिय
- \*२४ रेलिजन एएड फिलासफी आफ वेदाज-ए० वी० कीथ
- \*२६ रेलिजन ग्राफ ऋग्वेद-भ्रेसवोल्ड \*२७ रेलिजन इन वैदिक लिटरेचर-देशमुख
- \*२८ रेलिजन श्राफ ऋग्वेद-ब्लूमफिल्ड
- \*२६ वैदिक गौड्स ऐज फीगर आप वायलॉजी-वि० जी० रेले
- \*३० ऋग्वेद अनिविल्ड —िद्वजदासदत्त \*३१ मेसेज आफ वेदाज—सर गोखुलचन्द नारंग
- \*३२ विजडम श्राफ हिन्दूज —वायन ब्राउन
- \*३३ लाइट ब्रॉन वेदाज -- टी० वी० कपालिशास्त्री \*३४ रिक्स-- टी० परमशिव ऐयर
- \*३४ त्रोमेन इन ऋग्वेद- भगवतशरण उपाध्याय
- \*३६ वंदिक आइडिया आफ सीन--हेनरी लेफेवर
- \*३७ रेलिजन श्राफ द हिन्दू—डी० एन० पाल
- \*३८ ऋग्वैदिक इण्डिया \*३६ ऋग्वैदिक कलचर-ए० सी० दास
- \*४० द्विस्ट्री स्त्राप संस्कृत लिटरेचर-वि० सी० वैच \* ४१मिस्टिक फायर-श्री स्त्ररिवन्द
- \*४२ शतपथत्राह्मण्—जे ः इगलिंग अ४३ ऐतरेयत्राह्मण्—ए व वी कीथ
  - ४४ वेद-परिचय (तीन भाग) ४४ वेद का स्वयं शिज्ञक (दो भाग)—दामोदर सातवलेकर ४६ वेद-प्रवेश (तीन भाग) ४७ आगम निवंधमाला ४८ देवता-परिचयग्रन्थमाला

#### सातवाँ परिच्छेद

- १ दशोपनिपद् (शांकरभाष्य) २ श्रवेताश्वतरउपनिपद् (शांकरभाष्य)-गाता प्रेस,गोरखपुर
- ३ एकादशोपनिपद्-स्वामी श्रमरदास-चौलम्बा संस्कृत पुस्तकालय, काशी
- ४ उपनिषद् स्रंक (कल्याचा)-गीतामेस, गोरखपुर ४ दशोपनिषद्-श्रीनारायण स्वामी
- ६ दशोपनिपद-स्वामी विद्यानन्दजी-गीताधर्म प्रेस, काशी
- ७ दशोपनिषद् -श्री जालिम सिंह (नवलिकशोर प्रेस)
- प्रश्नार्य संस्कृति का मूलाधार ६ वैदिक कहानियाँ—प्रो० बलदेव उपाध्याय
- \*१० प्रिन्सपल उपनिसंडस् \*११ डायलग फ्राम उपनिषद्—स्वामी शिवानन्द, ऋषिकेश
- \*१२ टेन उपनिपद् विथ कमेल्टरी आक्राक ब्रह्मयोगिन स्वामी-अदयार प्रेस, मद्रास
- \*१३ दुएरटी योग उपनिषद्, \*१४ फिफटीन श्रेव उपनिषद् \*१४ दुएरटीफोर वेदान्त उपनिषद् \*१६ फोरटीन वैष्णव उपनिषद् \*१७ सेवेनटीन संन्यास उपनिषद्
- \*१८ एट शाक्त उपनिपद् \*१६ सेवेनटीवन माइनर उपनिपद्-- ऋद्यार प्रेस, मद्रास
- \*२० लाइट स्रॉन उपनिपदस्-धी० वी० कपालि शास्त्री
- \*२१ फिलासफी ब्राफ उपनिषदस्—सर राधाकृष्णन

#### [ ४६२ ]

## आठवाँ परिच्छेद

- १ म्रार्य-संस्कृति का मूलाधार-प्रो० बलदेव उपाध्याय
- २ भारतीय संस्कृति की रूपरेखा-प्रो० रामधन शर्मा
- ३ ऋग्वेदानुक्रमणी-श्री जयदेव शर्मा ४ हिन्द्रत्व-प्रोफेसर रामदास गौड़
- \*४ निरुक्त एएड इटस प्लेस इन लिटरेचर-एच० स्कोल्ड
- \*६ गृह्यसूत्र श्रीर रूल्स श्राफ वैदिक हीमेस्टिक सेरीमोनिज-श्रोलडेनवर्ग
  - ७ गोभिल यह्यसूत्र अनु०-ठा० उदयनारायस

## नवाँ श्रीर दसवाँ परिच्छेद

- १ धर्म का आदि स्रोत-श्री गंगाप्रसाद उपाच्याय २ आवेस्ता-प्रोफेसर राजाराम
- ३ ईश्वरांक (कल्याण)-गीता प्रेस, गोरखपुर \*४ जोरास्ट्रियनिज्म-एनी बेसेंगट
- \*४ जैन्द अवेस्ता एएड इस्टर्न रेलिजन-पलूगेल \*६ टिचिंग्स आफ जोराष्ट्र-कपाडिया
- \*७ जोराष्ट्र रेलिजन एगड कस्टम्स—भक्चा \*८ ब्रद्रसुड ग्राँफ रेलिजन—सोफिया वाडिया
- \*६ वर्ल्ड रेलिजन-स्वामी शिवानन्दजी

## दूसरा खगड

#### पहला परिच्छेद

- १ महाभारत-मीमांसा-श्री विनायक चिन्तामिण वैद्य (श्रनुवाद)
- २ महाभारत की समालोचना (दो भाग)--श्रीपाद दामोदर सातवलेकर
- ३ भारत का इतिहास-प्रोफेसर रामदेव, गुरुकुल, इरिद्वार
- ४ भारतीय सैक्कृति-प्रो॰ शिवदत्त हानी
- भारत की प्राचीन संस्कृति—डाक्टर रामजी उपाध्याय

## दूसरा परिच्छेद

- १ वाल्मीकीय राम।यस (सानुवाद)—पं० चन्द्रशेखर शास्त्री
- २ वाल्मीकीय रामायण (सानुवाद)-श्रीपाद दामोद्र सातवलेकर
- ३ तुलसीदर्शन (बाल से मुन्दर काएड तक)—डाक्टर वलदेव मिश्र
- ४ वाल्मीकीय रामायण (सिर्फ अनुवाद)—इण्डियन प्रेस, प्रयाग
- 🗶 वाल्मीकीय रामायण (संज्ञित)—कल्याण का विशेषांक—गीताप्रेस, गीरखपुर

## तीसरा परिच्छेद

- १ महाभारत (मूल तथा अनुवाद)-श्रीयाद दामोदर सातवलेकर
- २ महाभारत (मुल तथा अनुवाद) सिर्फ आदि और सभा पर्व-स्वामी विद्यानन्दजी, काशी

#### [ ४६३ ]

- ३ महाभारत ( सिर्फ अनुवाद)-इण्डियन प्रेस, प्रयाग
- ४ महाभारत भाषा वार्तिक ( सिर्फ अनुवाद )-रामकुमार प्रेस बुकडिपो, लखनऊ
- 🗶 महाभारत (ऋविता में)—सबलसिंह चौहान
- ६ महाभारत (संद्धिम) कल्याया का विशेषांक-गीता प्रेस, गोरखपुर
- ७ महाभारत-मीमांसा -- (श्रनुवाद) श्री चिन्तामणि वैद्य
- महाभारत की समालोचना (दो भाग)-श्रीगाद दाभोदर सात बलेकर

### चौथा परिच्छेद

- १ भगवद्गीता एां करभाष्य-सहित २ भगवद्गीता रामानुजभाष्य-सहित--गीता प्रेस
- ३ गीतातत्त्वांक-जयदयाल गोयन्दका -गीता प्रेस, गोरखपुर
- ४ ज्ञानेश्वरी गीता—संत ज्ञानेश्वर—अन् रामचन्द्र वर्मा, काशी
- ४ गीतारहस्य-लोकमान्य तिलक-ग्रनु० माधवराव सप्रे
- ६ अनाशक्तियोग-महात्मा गांधी
- ७ पुरुपार्थबोधिनी टीका-श्रीपाद दामोदर सातवलेकर
- प गीतादर्पण-स्वामी त्रात्मानन्द मुनि
- ६ गीतागौरव-(पाँच भाग) महामण्ड नेश्वर स्वामी विद्यानन्दजी, गीताधर्म प्रेस, काशी
- १० गीताभाष्य (त्रार्यसमाज की दृष्टि से) स्वामी त्रात्मानन्दजी
- ११ गीताज्ञान-(अध्याय १ से १२ तक) श्री दीनानाथ भार्गव, देहली
- १२ भगवद्गीता-शी राजगोपालाचारी (अनुवाद)
- \*१३ भगवद्गीता (श्रं प्रेजी में)—डॉ॰ राधाकृष्णन
- \*१४ सेलश्चियल सौंग (ऋंग्रेजी पद में) ऋारनॉल्ड
  - १४ गीताज्ञान (पद्यानुवाद)-गीताधर्म भेस, काशी
  - १६ इरिगीतामृत (इरिगीतिका छन्दो में)-स्यामी हरिइरानन्दजी
- १७ गीता श्रीर विश्वप्रेम महात्मा गांधी १८ गीताप्रवचन विनोबा भावे
- \*१६ एसेज श्रॉन गीता-योगी श्राविन्द \*२० गीतासार-महर्षि रमण
- \*२१ दी लाइटस् अाफ भगवद्गीता—वैजनाथ खन्ना \*२२ भगवद्गीता—वी० जी० रेले
- \*२३ श्रार्ट श्राफ लाइफ इन भगवद्गीता—एच० देवतिया, विद्यामवन, बम्बई
- \*२४ डिस्कोरसेज स्नॉन भगवद्गीता-श्री मंगलानन्द

#### पाँचवाँ परिच्छेद

- १ संसार का संदित इतिहास भाग १-(अनुवाद) एच० जी० वेल्स
- \*२ त्र्रोल्ड टेस्टामेण्ट (पुरातन समाचार) ३ धर्म का ब्रादि स्रोत-श्री गगाप्रसाद उपाध्याय
- **\*४ थियोलोजी श्राफ श्रोल्ड टेस्टामेएट—डैविडसन**
- \*४ बदरहुड स्राफ रेलिजन सोफिया वाडिया
  - **\*६ वर्ल्ड रेलिजन—स्वामी शिवानन्दजी**

#### [ 848 ]

# तीसरा खगड

## पहला, दूसरा और तीसरा परिच्छेद

- १ हिन्दूत्व-प्रो० रामदास गौड़
- २ श्रार्य संस्कृति का मूलाधार ३ धर्म श्रीर दर्शन-श्री बलदेव उपाध्याय
- ४ भारतीय संस्कृति की रूपरेखा-प्रो० रामधन शास्त्री
- 🗶 भारतीय संस्कृति-पो०शिवदत्त ज्ञानी
- \*६ हिन्दू सिविलिजेशन—डाक्टर आर० के० मुकर्जी
- \*७ श्रॉल एवाउट हिन्दूइज्म-स्वामी शिवानन्द

## चौथा परिच्छेद

- १ जैनधर्म मीमांसा-दरवारीलाल सत्यभक्त २ वृद्ध ग्रीर महावीर-किशोरी**लाल मशरूवाला**
- ३ महावार-वाणी--वेचरदास दोशी ४ धर्म श्रौर दर्शन-प्रो० बलदेव उपाध्याय
- \*४ जैनिज्म-एनी वेसेएट \*६ ब्राउट लाइन ब्राफ जैनिज्म-जे० लाल जैन
- \*७ महावीर हिज लाइफ एएड टीचिग-श्री विमलचरण लाल

### पाँचवाँ परिच्छेद

- १ बुद्ध स्त्रौर बौद्धधर्म-चतुरसेन शास्त्री २ बौद्धधर्म-श्री गुलाव राय
- ३ बुद-मीमांसा-महत्य, बोधगया ४ धम्मपद-म्रानन्द कौशल्यायन
- 🗶 उदान-भिक्तु जगदीश कश्यप
- ६ मिलिन्दपश्न-भिन्नु जगदीश कश्यव ७ वुद्धचरित्र-सूर्यनारायण चौधरी
- प्त बुद श्रीर महावीर-जमनालाल जैन #& बुद्धिज्म-एनी बेसेएट
- #१० लाइट आप एशिया-आरनॉल्ड #११ डिस्कवरी आँफ इरिडया-पं० जवाहरलाल नेहरू

## छठा, सातवाँ और आठवाँ परिच्छेद

- १ दर्शन-दिग्दर्शन २ बुद्धदर्शन राहुल सांक्रत्यायन
- ३ भारतीय दर्शन ४ बौद्धदर्शन-मीमांसा-प्रोफेसर बलदेव उपाध्याय
- 🗶 पूर्वी श्रीर पश्चिमी दर्शन—डाक्टर देवराज
- ६ भारतीय दर्शन-डाक्टर दत्त और चट्टोपाध्याय
- ७ ब्रात्मरइस्य--रतनलाल जैन
- द वैशोषिक दर्शन (अनु०) ६ न्यायदर्शन (अनु०) १० योगदर्शन (अनु०) तुलसीराम स्वामी
- ११ सांख्यदर्शन (श्रनु०) दर्शनानन्द स्वामी
- १२ योगदर्शन ( ऋतु० ) इरिकृष्णदास गोयन्दका, गीता प्रेस, गोरखपुर
- १३ मीमांसादर्शन (त्रानु०) देवदत्त शर्मा १४ वेदान्तदर्शन-तुलसीराम स्वामी
- १४ ब्रह्मसूत्र—स्वामी शिवानन्द, ऋषिकेश

#### 884 7

- #१६ सर्वदर्शनसंग्रह श्राफ माधवाचार्य-कौरेल
- **#१७ हिस्ट्री श्राफ इ** एडियन फिलास।फी--दासगुना
- #१८ इंग्डियन फिलासफी—डॉ॰ राधाकृप्णन
  - १६ भारतीय संस्कृति-प्रोफेसर शिवदत्त ज्ञानी
- **\*२० डिस्कवरी श्राफ इ**ग्डिया-पं० जवाहरलाल नेहरू

## नवाँ और दसवाँ परिच्छेद

- १ कुंगमुनि-ज्ञानामृत--डाक्टर हरप्रसाद शास्त्री, लगडन
- २ धर्म श्रौर दर्शन--प्रो० बलदेव उपाध्याय
- \*३ कन्द्र्सियनिजम \*४ तात्र्योहजम—रावर्ट के० डोगलास
- **\*\* वर्ल्ड रेलिजन—स्वामी शिवानन्द**

# चौथा खगड

## प्रथम, द्वितीय और तृतीय परिच्छेर

- १ हिन्दूत्व-प्रो०रामदास गौड
- २ त्रार्य-संस्कृति का मृलाधार--पो० बलदेव उपाध्याय
- ३ संज्ञित पद्मपुराण ४ सज्जित स्कन्दपराण ४ संज्ञित मार्कण्डेयपुराण ६ संज्ञित बृह्मपुराण (सिर्फ भाषा)—कल्याण का विशेषांक, गीता प्रेस, गीरखपुर
- ७ श्रीमद्भागवत पुराण म विष्णुपुराण ( मूल तथा अनुवाद ) गीता प्रेस
- ६ शिवपुराण ( सिर्फ अनुवाद ) प्यारेलालजी-रामकुमार प्रेस बुकडिपो, लखनऊ
- १० भविष्यपुराण ११ वाराहपुराण (सिर्फ अनुवाद) श्री दुर्गावसाद ,
- १२ गरुडपुराण (मूल तथा अनु०)-श्री खूबचन्दजी, रामकुमार प्रेस, बुकडिपी
- १३ मत्स्यपुराण १४ वायुपुराण-श्री रामप्रताप त्रिपाठी, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग
- १४ नारदपुराण १६ कुर्मपुराण १७ ब्रह्मागड पुराण (मूल)—श्रीवेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई
- #१८ देवीभागवतपुराण (श्रंशेजी अनुवाद)—पाणिनि प्रेस, प्रयाग
- \*१६ महापुराण—डाक्टर हरप्रसाद शास्त्री (बिहार रीसर्च सोसाइटी जर्नल, वालूम १४)
  - २० लिंगपुराण (भाषानुवाद)-पं० दुर्गा प्रसाद
  - २१ वामनपुराण-(भाषानुवाद)-पं० श्यामसुन्दर लाल
- २२ ऋग्निपुराया ( मूल )--श्री बैंकटेश्वर प्रेस, बम्बई
- **#२३** बद्धवैवर्त पुराण-श्री राजेन्द्रनाथ सेन
  - २४ ऋषादशपुराणदर्पण-गं० ज्लालाप्रसादमिश्र

### चौथा परिच्छेद

- १ शिवपुराण (भाषा)--रामकुमार प्रेस बुक डिपो, लखन क
- २ धर्म श्रौर दर्शन- प्रोफेसर बलदेव उपाध्याय

वि० द०--५६

#### [ 888 ]

- ३ मोहेंजोदरी-पो॰ सतीशचन्द्र काला ४ इिन्हूल्व-पो॰ रामदास गौड़
- #¥ शैविज्म —डाक्टर भएडारकर #६ कश्मीर शैविज्म—जे० सी० मट्टाचारी
- #७ विगनिग त्राफ लिंग कहा इन इधिडया- त्रातुलकुष्या सूर
  - भारतवर्ष में जातिभेद—ग्राचार्य चितिमोहनसेन शास्त्री

## पाँचवाँ परिच्छेद

- १ हिन्दूत्व-पो० रामदास गौड़ २ अपर्य-संस्कृति का मूलाधार-पो० बलदेव उपाध्याय
- ३ तारास्वरूपतत्त्व-श्री श्यामानन्द नाय ४ चक्रपूजा-श्री भद्रशील शर्मा
- ४ वाममार्ग-श्री वंशीधर शुक्ल ६ मंत्रसिद्धि का उपाय-श्री भद्रशील
- ७ गुप्तसाधनतंत्र = योगिनीतंत्र-श्री कन्हैयालाल
- ६ गणेश-श्री सम्पूर्णानन्द १० मार्करङेयपुराण (भाषा )-गीता प्रेस, गोरखपुर
- ११ शक्ति श्रंक (कल्याण) १२ साधनांक (कल्याण)--गीता प्रेस
- #१३ देवीभागवतपुराण (श्रंग्रेजो)—पाणिनी घेस, प्रयाग
- \*१४ तंत्र द में ! लि !रेचर \*१४ शक्ति एराड शाक्त-- श्रार्थर ऐवलेन
- \*१६ गारलैएड ब्राफ लेटर्च-ब्रार्थर ऐवलन ( जीन उडरफ )
  - १७ मातृ-उपासना-श्री रमाचरण

## छठा और सातवाँ परिच्छेद

- १ हिन्दूत्व-प्रो० रामटास गौइ २ धर्म श्रीर दर्शन-प्रो० बलदेव ुउपाध्याय
- ३ गगोश-श्री सम्पृशानिन्द
- ४ ब्रह्मपुराण ५ पद्मपुराण ६ स्कन्दपुराण (कल्याक विशेषांक)—गीता प्रेस, गोरखपुर
- ७ शिवपुराण (श्रनु॰)—प्यारेलालजी—रामकुमार प्रेस बुकहिपो, लखन ज

### श्राठवाँ परिच्छेद

- १ हिन्दूत्व-प्रो० रामदास गौड़ २ मनुस्पृति-पं० राजाराम
- ३ मानवधर्मशास्त्र-पं ॰ इन्दिरारमण शास्त्री
- ४ ब्रार्थ-संस्कृति का मूलाधार-प्रो बलदेव उपाध्याय
- ধ भारतीय संस्कृति-प्रो॰ शिवदत्त ज्ञानी

## नवाँ परिच्छेद

- \*१ न्यू टेस्टामेएट (बाइबल)
  - २ धर्मशास्त्र (बाइबल का हिन्दी श्रानुवाद)—ब्रिटिश एगड फॉरेन बाइबल सोसाइटी, इलाहाबाद
- \*३ दि किंगडम आफ अर्थ-सी० डोवर \*४ इमीटेशन आफ काइस्ट
- ४ धर्म का आदि स्रोत-गंगाप्रसाद उपाध्याय ६ सत्यार्थप्रकारा-स्वामी दयानन्द
- \*७ श्रनकवर्ड -- जज रदरकोर्ड

#### [ 880 ]

# पाँचवाँ खगड

#### प्रथम परिच्छेद

- १ कुरानसार २ इस्लामधर्म की रूपरेखा-राहुल सांकृत्यायन
- ३ इस्लामी त्योहार-श्री महेश प्रसाद ४ सत्यार्थप्रकाश-स्वामी दयानन्द
- \*५ कोरान (अंग्रंजी अनुवाद)-मुहम्मद अली
- \*६ मोहम्मद द प्रॉफेट आफ डेजर्ट-के० एल० गौवा
- \*७ फिलासफी स्त्राफ कोरान-जी० सरवार \*= इन्कारनेशन इन इस्लाम-मिर्जा नादरवेग
- \*६ इस्लाम-एनी बेसेएट \*१० इस्लामिक कलचर -ए० ए० फेजी

## दूसरा परिच्छेद

- १ हिन्दुत्व-श्री रामदास गौड २ शंकराचार्य-श्री बलदेव उपाध्याय
- ३ मन्स्मृति का मानवार्थ भाष्य-श्री इन्दिरारमण शःस्त्री
- ४ वेदान्त श्रांक, कल्याण-गीता प्रेस, गोरखपुर
- \*४ वेद एएड वेदान्त-- स्रनेंस्ट पी० होर्रावटज् \*६ वेदान्त-- जी० एस० घाटे
  - ७ सूर्यकान्त-पं० शिवनारायण शर्मा

## तीसरा परिच्छेद

- १ योग के आधार-श्री अर्रावन्द २ नाथ-सम्प्रदाय-श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी
- ३ सचित्र इठयोग-स्वामी शिवानन्द ४ सूर्य-नमस्कार-श्रीमान् बालासाह्य पन्त
- श्रीगवासिष्ठ-डाक्टर अत्रेय ६ श्रीधर्मकल्यद्रुम (चौथा भाग)-स्वामी दयानन्द, काशी
- ७ योगांक (कल्याण)—गीता प्रेस, \*८ योग-उपनिपद्—ग्रडयार प्रेस, मद्रास
- \*६ योग फॉर इयु—श्रदयार प्रेस, मद्रास
- \*१० कनवरसेशन ऋॉन योग-स्वामी शिवानन्द

## चौथा, पाँचवाँ, सातवाँ श्रीर श्राठवाँ परिच्छेद

- १ हिन्दत्व-प्रो० रामदास गौड़ २ धर्म श्रीर दर्शन-प्रो० बलदेव उपाध्याप
- ३ भारतीय संस्कृति-प्रो० शिवदत्त ज्ञानी
- ४ भारत का धार्मिक इतिहास-पं० शिवशंकर मिश्र
- ४ ऋद्वैतवाद-शी गंगाप्रसाद उपाध्याय
- ६ कबीर-श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी ७ तुलसीदर्शन-डाक्टर बलदेव मिश्र
- द संत-श्रंक ६ भक्त-श्रंक १० संस्कृति-श्रंक (कल्याण) गीता प्रेस, गोरखपुर
- \*११ वैष्याविषम--डाक्टर आर० जी० भएडारकर
- \*१२ भक्ति कल्य इन एनसिएएय इण्डिया-भगवतकुमार गोस्वामी
- \*१३ द फिलासाफी त्राफ वैष्णव रेलिजन-जी० एन० मल्लिक

#### ि ४६८ ]

- \*१४ मिस्टिसिज्म श्राफ मिडल एज-श्राचार्य जितिमोहन सेन
- \*१५ कबीर एएड भक्ति मुवमेएट-श्री मोइन सिंह

## बठा परिच्छेद

१ हिन्दूत्व-प्रो० रामदास गौड़ २ त्रार्थ-संस्कृति का मूलाधार-प्रो० बलदेव उपाध्याय

\*३ शंविज्म-डाक्टर ग्रार० जी० भडारकर \*४ कश्मीर शंविज्म-जै० सी० भट्टाचारी

## नवाँ परिच्छेद

- १ श्री गुरुप्रन्थसाद्दिवजी (नागरी लिपि)—खालसाप्रचार प्रेस, श्रमृतसर
- २ संत श्रंक (कल्याण)-गीता प्रेस, गोरखपुर \*३ सिखीज्म-देनी बेसेएट
- \*४ िख सेरीमोनिज—सर योगेन्द्र सिंह
- \*४ सिख रेलिजन, इट्स गुरु एरड सेकेड राइटिंग-श्रार्थर माकोलिफ
- \*६ इवोलिशन स्राफ खालसा—इन्टुभृपण बनर्जी
- \*७ सिखीज्म, इट्स आइडियल एगड इन्सरीट्यृशन--तेजासिह

## ञ्जठा खगड प्रथम परिच्छेर

- १ जानानरहस्य-श्री मुकुन्दीलाल श्रीवास्तव
- .\*२ स्टडी आफ शिन्तो द रेलिजन आफ जाप:न-जी० केटो
- \*३ पोलीटिकल फिलासफी आफ मॉडर्न शिन्तो—डी० सी० होल्टन

## द्सरा, तीसरा तथा चौथा परिच्छेद

- १ हिन्दूल-प्रो० रामदास गौड
- \*२ राममोहनराय, केशवचन्द्रसेन तथा दयानन्य-गगाप्रसाद उपाध्याय
- \*३ हिस्ट्री स्नाफ ब्रह्मी समाज-शिवनाथ शास्त्री
- \*४ डिस्कवरी श्राफ इण्डिया—पं० जवाहरलाल नेहरू
  - 🗶 सत्यार्थप्रकाश-स्वामी दयानन्द ६ मंत-ग्रंक (कल्याण)-गीता प्रेस
- \*७ स्वामी दयानन्द-शी ऋरविन्द \*= आर्यसमाज-प्रिसवील्ड

## पाँचवाँ तथा छठा परिच्छेद

- १ सारवचन, २ शब्दसंग्रह, ३ संतवानी संग्रह, ४ ग्रनावली—द्यालवाग, श्रागरा
- \*४ राधा स्वामी सेकट-प्रिसवील्ड
  - ६ धर्मज्योति ७ परलोक की कहानियाँ--श्री जगतनारायख

#### [ 888 ]

- \*८ थियोसोफी एक्सलेंग्ड —श्री पावरी
- \*६ इन द आउटर कोर्ट-शीमती एनी बेसेएट
- \*१० द फर्ट प्रिन्सपल आफ थियोसोफी-श्री जिनराज दास
- \*११ टेस्टबुक ग्राफ थियोसोफी-शी लेडविटर, \*१२ इयु (you)-श्री ग्रारेएडल
- \*१३ एनसिएएट विजडम-श्रीमती एनी बेसेएट
- \*१४ मेन विजिवुल एएड इनविजिवुल-श्रोमती एनी वेमेएट ख्रीर श्री लेडविटर
  - १४ मानव-श्री वैद्यनाथ पणडा, १६ क्या इम फिर जन्म लेंगे-रिवशरण
  - १६ जीवन्मुक्त श्रीर मुक्तिमार्ग-श्री वैद्यनाथ परहा

#### सातवाँ परिच्छेद

- १ ईश्वरबोध-श्री केदारनाथ गुप्त
- २ रामऋष्णचरितामृत-श्री लल्लीवसाद पारखेय
- ३ श्री रामकृष्णवचनामृत-पं० सूर्यकान्त त्रिपाठी
- \*४ रामकृष्ण परमहंत-रोमाँ रोलाँ 🗶 कल्याण (संत-ग्रंक)--गीता प्रेस

#### ब्याठवाँ परिच्छेद

- १ विवेकानन्दचरित्र-शी सत्येन्द्रनाथ मजुमदार
- २ विवेकानन्द के लेखों का हिन्दी अनुवाद-शी रामकृष्णआश्रम, धन्तोली, नागपुर
- \*३ वर्क्स श्राफ स्वामी विवेकानन्द-श्राद्वीत श्राश्रम, मायावती, श्रलमोडा
- \*४ इन उड्स रियलिजेशन (ग्राठ भाग)-श्री रामतीर्थ पञ्लिशिंग लीग, लखनऊ
  - 🗴 स्वामी रामतीर्थं के लेख भाषणादि का हिन्दी अनुवाद 🚜
  - ६ संत-स्रंक (कल्याण)-गीता प्रेम, गोरखपुर
- \*७ डिस्कवरी श्राफ इंग्डिया--नं० जवाइरलाल नेहरु

# सातवाँ खगड

### प्रथम परिच्छेद

- १ भारतीय संस्कृति-प्रो० शिवदत्त ज्ञानी
- २ भारत की प्राचीन संस्कृति—डाक्टर रामजी उपाध्याय
- ३ भारतीय संस्कृति की रूपरेखा-प्रो॰रामधन शर्मा
- ४ भारतीय संस्कृति का इतिहास-श्री रामचन्द्र सिंगल
- भारतीय संस्कृति श्रीर श्रृहिंसा—धर्मानन्द कौसम्बी
- ६ ग्रार्थ-संस्कृति का उत्कर्णापकर्प-महादेव शास्त्री दिवेकर
- ७ हिन्दुस्तान की सभ्यता—डाक्टर बेनी प्रसाद
- म हिन्दुत्व-प्रो॰ रामदास गौड़ ९ वर्दिक सम्पत्ति-पण्डित रघुनन्दन शर्मा

- १० संस्कृति-श्रंक (कल्याग) गीता प्रेस, गोरखपुर
- \*११ हिन्दू सिविलिजेशन-ग्रार० के० मुकर्जी
- \*१२ डिस्कवरी श्राफ इण्डिया-जवाहरलाल नेहरू

## दूसरा परिच्छेद

- १ विशाल भारत का इतिहास-वेदव्यास
- २ वृहत्तरभारत-चन्द्रगुप्त वेदालंकार
- ३ इतिहासपत्रिका का विशेपांक-देहली
- ४ वैदिक सम्पत्ति-पं० रघुनन्दन शर्मा
- \*४ हिन्दू श्रमेरिका श्री चमनलाल
- \*६ एनसिएएट इडिएयन कौलोनिज इन द फार इस्ट, भाग १-२ — आर० सी० मजुमदार
  - ७ वाल्मीकीय रामायण-(अनु०) चन्द्रशेखर शास्त्री
- \*८ डिस्कवरी श्राफ इण्डिया—पं० जवाहरलाल नेहरू

## तीसरा परिच्छेद

- १ ऋग्वेद-(श्रनु०) श्री रामगोविन्द त्रिवेदी
- २ ऋथवंवेद-(अनु०) श्रीपाद दामोद्र सातवलेकर
- ३ भारतीय संस्कृति-प्रो० शिवदत्त ज्ञानी
- ४ गो-स्रंक (कल्याण)-गीता प्रेस, गोरखपुर
- \*४ हिन्दू सिविलिजेशन डाक्टर आर० के० मुकर्जी

## चौथा परिच्छेद

- १ भारतवर्ष में जातिभेद- श्राचार्य चितिमोहन सेन शास्त्री
- २ छृत श्रीर त्राळूत (दो भाग)-श्रीपाद दामोदर सातवलेकर
- ३ भारतीय संस्कृति-प्रो० शिवदत्त ज्ञानी
- ४ ब्रार्यसंस्कृति का उत्कर्पापकर्प-पिखत महादेव शास्त्री दिवेकर
- 🗶 ऋग्वेदसंहिता—(ऋनु०) श्री रामगोविन्द त्रिवेदी
- ६ ऋथवंवेदसंहिता-(ऋनु०) श्रीपाद दामोदर सातवलेकर
- ७ मनुस्मृति—द पद्मपुराण्—गीता घेस, गोरखपुर
- ६ मानव धर्मशास्त्र-इन्दिरारमण शास्त्री
- १० स्कन्दपुराण ११ श्रीमद्भागवतपुराण १२ ब्रह्मपुराण-गीता प्रेस
- १३ वायुपरास-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग
- १४ भविष्यपुराण १४ वराहपुराण-रामकुमार प्रेस बुकडिपो, लखनऊ
- १६ महाभारत शान्तिपर्व -श्रीपाद दामोदर सातवलेकर

#### [ 808 ]

# त्र्याठवाँ खगड

## पहला और दूसरा परिच्छेद

- १ हिन्दूत्व-प्रो० रामदास गौइ २ हिन्दुओं की पोथी-पं० देवदत्त शुक्ल
- ३ हिन्दू जाति की समीज्ञा-पं० लक्ष्मण शास्त्री जोशी
- ४ हिन्दुक्रों के पर्व क्रीर त्योहार—छविनाथ पाएडेय
- ४ हिन्दू त्योहारों की कथा-रामानुग्रह शर्मा
- ६ स्त्री-श्रंक ७ संत-श्रंक (कल्याण)--गीता प्रेस
- \*
   नियो हिन्दूहणम
   डी० वी० श्रथलेय

## तीसरा परिच्छेद

- १ में कीन हूँ ? \*२ महर्पिज गॉसपेल -- महर्पि रमण
- ३ योग का चमत्कार-रामनाथ सुमन
- ४ गुप्त मारत की खोज (श्रनु०) पाल ब्रएटन--लीडर प्रेष, प्रयाग
- \*४ सा दर्शनभाष्य—'श्री के' \*६ महायोग—हूँ
- \*७ मेज ग्राफ ग्रठणाचल-श्रमलंगन \*८ महर्षि एएड हिज मेसेज-पाल ब्रएटन
- \*६ ड।यमण्ड जुवली सोत्रेनियर-स्वामी निरञ्जनान्द, श्रीरमण्-श्राश्रम
- १० पूर्णयोग---श्री निलनीकान्त गुप्त
- ११ अरविन्द और उनका योग-श्री अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी
- १२ वेद-रहस्य ('एसेज आॅन वेद' का आनुवाद)-देहली
- १३ अर्चना का वार्षिक अंक १६४७,१६४८-१६४६ श्री अरविन्द आश्रम, पारडीचेरी
- \*१४ ऐसेज श्रीन गीता \*१४ लाइफ ढीवाइन-श्री श्ररविन्द
  - १६ स्वामी शिवानन्द-श्री महेन्द्र
  - १७ प्रयान-रहस्य १८ भक्तियोग १६ इठयोग-स्वामी शिवानंद
  - २० वेदान्त इन डेली लाइफ-स्वामी शिवानन्द
- \*२१ विस्रोर वेज स्नाफ सक्तेस इन लाइफ एरड गौड रियलिजेशन-स्वामी शिवानन्द
- \*२२ हेल्थ एएड लींग लाइफ- स्वामी शिवानन्द
- \*२३ प्रैक्टिकल लेशन इन योग-- ,, ,
- \*२४ योग इन डेली लाइफ-- ,, ,
- \*२५ कन्सेण्ट्रेशन एणड मेडिटेशन- ,, ,
- \*२६ शिव द प्रौफेट श्राफ न्यू एज-वासुदेवनारायण सिनहा
  - २७ मारत-निर्माता-अीक्रध्णवल्लभ द्विवेदी

#### चौथा ऋष्याय

- १ श्रात्मकथा २ गीता श्रीर विश्वधर्म ३ श्रनासक्तियोग-महात्मा गांधी
- ४ झात्मकथा ४ बापू के कदमों में ६ चम्पारण में महातमा गांधी-डॉ॰ राजेन्द्रप्रसाद

#### [ 802 ]

- \*७ गाँधीवाद \*८ कांग्रेस का इतिहास-पट्टामि सीतारमेया
  - ९ गांधी-प्रनथमाला-विद्यापीठ, काशी
- १० पार्थना-प्रवचन -सस्ता साहित्य-मण्डल ११ राष्ट्रिपता-जवाहरलाल नेहरू

#### पाँचवाँ ऋष्याय

- \*३ इसेनशियल इउनिटी श्रॉफ श्रॉल रेलिजन्य-डा० भगवानदास
- \*४ बदरहुड श्राफ रेलिजन-सोफिया वाडिया
- \*५ मेसेज आफ पीस-इजरत गुलामहुसैन कादियानी
- \*६ वर्ल्ड रेलिजन-स्वामी शिवानन्द

# परिशिष्ट

## [१] स्वामी रामदास

स्वामी रामदास का जन्म दिश्वसभारत के कनाडा जिले के होसहुग नामक गाँव में एक सारस्वत ब्राह्मस्य-पश्चिार में, सन् १८८४ ई० में, हनुमान-जयंती के दिन हुक्रा था। बचपन में उनके माता-पिता ने उनका नाम रखा था बिहल राव।

बिहल राव के पिता का नाम था बाल रूज्य राव श्रीर माता का नाम था लिलता देवी। उनके नौ भाई श्रीर तीन बहनें थीं। उनके पिता एक सरकारी दफ्तर में बीस रुपये मासिक वेतन पर कर्क्क का काम करते थे। इतने बड़े परिवार का भरण-पोपण श्रीर बालकों की शिक्ता-दी हा का प्रबंध करना बाल कृष्ण राव के लिए संभव नहीं था। इस काम में उनके एक छोटे भाई बराबर मदद करते थे। वे एक श्रव्छे वकील थे श्रीर उनके श्रपनी कोई संतान नहीं थी।

बिहल राव बचपन से ही बड़े स्वस्थ थे। वे कभी बीमार नहीं पड़े। बराबर प्रसन्न रहते थे। स्वभाव के बड़े निर्मीक थे। संभवतः हनुमान-जयंती के दिन जन्म प्रहण करने के कारण पेड़ों से उनकी बड़ी प्रीति थी। सड़क के पेड़ों पर चढ़ना श्रीर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर बन्दर की तरह कूद जाना उनहें खूब पसन्द था। बड़े-बड़े नारियल के पेड़ों पर चढ़ना-उतरना उनका रोज का खेल था।

वे सबसे पहले श्रापने गाँव की पाठशाला में भर्ती कर दिये गये। पीछे मंगलोर से उन्होंने हाई-स्कूल की परीचा पास की। स्कूल में उनका मन उतना कोर्स की पुस्तकों में न लगता—इधर-उधर की पुस्तकों बड़े शौक से पढ़ा करते। उनमें थोड़ी कला की रुचि भी थी। स्कूल में जब श्राध्यापक पाठ पढ़ाया करते तब वे श्रापनी नोट-बुक में श्राध्यापकों का चित्र श्राँका करते। इस तरह हाई-स्कूल की पढ़ाई खतम कर वे मद्रास के एक कालेज में भर्ती हो गये। पर यहाँ की पढ़ाई समाप्त होने से पहले ही वे बम्बई के विक्टोरिया टेकनिकल इन्स्टीट्यूट में चले गये। वहाँ उन्होंने तीन वर्ष तक कताई श्रीर बुनाई का काम सीखा। इन्हीं दिनो उन्हें पुस्तकों पढ़ने का मानों रोग-सा लग गया था।

<sup>#</sup> श्रीग्ररविंद-त्राश्रम, पागडीचेरी के एक साधक श्रीचंददीपजी द्वारा प्रेपित ।

उन्होंने शेक्सिपियर के नाटकों को कई बार पढ़ा। साथ ही ब्रान्यान्य श्रंग्रेज दार्शनिकों के प्रंथों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। पर यहीं ब्राकर उनका विद्यार्थी-जीवन समाप्त हो गया ब्रीर ब्राब वे पूरे सांसारिक जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार हो गये।

उनकी शिक्ता समाप्त होने पर सन् १९०८ ई० में रकमाबाई के साथ उनका विवाह हुआ। प्रायः सन् १६२२ ई० तक वे साधारण यहस्थ-जीवन में रहे। इस बीच उनके एक लड़की उत्पन्न हुई जिसका नाम रमाबाई है। रकमाबाई सन् १६३१ ई० में इस संसार से विदा हो गई।

बम्बई से शिद्धा-प्रहशा कर वे सबसे पहले मद्रास की एक मिल में नौकर हो गये। परन्तु थोड़े दिन बाद ही वे वहाँ से निजाम-सरकार की एक मिल में, गुलबर्गा में आ गये। वहाँ कुछ दिन नौकरी करने के बाद वे फिर मद्रास चले आये। फिर ट्रावनकोर, गदक, कोयम्बद्ध, आहमदाबाद, नाड़ियाद आदि कई स्थानों की मिलों में काम किया। निड्याद में तो उन्होंने मिल के मनेजर के रूप में काम किया। नौकरी की हालत में वे जहाँ भी गये, खूब प्रसिद्ध हुए। अन्त में उन्होंने स्वयं ही मंगलोर में कपड़ा और सत रंगने का काम आरम्भ किया और फिर हाथ का करघा भी बैठाया। पर इस धंधे में उन्हें सफलता नहीं मिली।

इन्हों दिनों उनका मन सांसारिक जीवन से हटकर श्राध्यात्मिक साधना की श्रोर मुकने लगा। स्वामी रामतीर्थ की पुस्तकों के पढ़ने से उनकी श्राध्यात्मिक भूख बहुत तीव रूप में जग गई। श्रव रोजगार गौण विषय बन गया श्रौर श्राध्यात्मिक खोज दिन-दिन बढ़ने लगी। श्रव्त में सांसारिक काम-काज देखना उनके लिए कठिन होने लगा। ठीक इन्हों दिनों एक घटना घटी जिसने उन्हें सांसारिक जीवन से एकदम हटाकर श्राध्यात्मिक जीवन का यात्री बना दिया।

उक्त घटना का वर्णन उन्होंने स्वय इस प्रकार किया है—"प्रायः एक वर्ण तक दुिश्चिन्ता, उद्देग ग्रीर दुल कष्ट से भरे हुए इस जगत् में रामदास संघर्ण कर रहा था। यह एक भयानक ग्रशांति ग्रीर कष्ट का समय था—पर था सब-कुछ ग्रपना ही रचा हुग्रा। इस निःसहाय ग्रवस्था में, इस विपत्ति की श्रवस्था में, रामदास का हृदय चिल्ला उठा—'कहाँ है मुक्ति?' यह पुकार सुनी गई ग्रीर महान शुन्य के भीतर से ग्रावाज ग्राई—'निराश मत हो! मेरे ऊपर भरोसा रखी ग्रीर तुम इन सब चीजों से मुक्त हो जान्नो ।' श्रीर, यह था राम की वार्णा। राम के साहस बँघानेवाले ये शब्द दीक उस तखते के समान थे जो तूफानी समुद्र में ग्रपने जीवन की रज्ञा करने के लिए संघर्ष करनेवाले किसी मनुष्य के सामने फेंक दिया गया हो। ''उसके बाद से ही सांसारिक कार्यों में बीतनेवाल समय का कुछ ग्रंश राम के घ्यान में बीतने लगा ग्रीर राम ने, उसी समय से, रामदास को सच्ची शांति ग्रीर मुक्ति दी। धीरे-धीरे शांति के दाता राम के प्रति प्रेम बढ़ा। जितना ही ग्राधिक रामदास उनका घ्यान करते ग्रीर उनका नाम जगते उतना हा ग्राधिक वे शांति ग्रीर ग्रानन्द ग्रानुभव करते। धीरे-धीर एक-दो घंटा विश्वाम के ग्रातिरिक्त बाकी सारी रात राम-भजन में बीतने लगी। रामदास के इस में राम की मिक्त दिन दूनी-रात चौगुनी बहुने लगी।

"दिन के समय जब रुपये-पैसे की कमी या अन्य असुविधाओं के कारण नाना प्रकार की दुक्षिन्ताएँ रामदास को वेचैन कर देतीं तब अप्रत्याशित रूप में राम उनकी सहायता के लिए आ जाते। इसलिए जब कभी वे सांसारिक कमों से मुक्त होते, चाहे वह समय जितना ही थोड़ा क्यों न हो, वे राम का ध्यान करने और उनका नाम जपने बैठ जाते। सड़क पर चलते-चलते वे—'राम, राम' कहते रहते। अब संसार की चीजों के प्रति रामदास का आकर्षण कम होने लगा। "सुन्दर कपड़े-लक्ते का स्थान खहर ने ले लिया। बिछीना का काम बस एक चटाई देने लगी। भोजन, पहले दो जून की जगह एक जून हो गया और कुछ दिन बाद वह भी घटकर केवल कुछ केलों और उबले आलुओं पर आ गया—नमक और मिर्च को एकदम छोड़ दिया। राम-भजन के सिवा और किसी चीज का स्वाद नहीं रहा। राम का ध्यान तेजी से बढ़ने लगा। उसने दिन के समय को और सांसारिक कार्यों को भी आक्रांत कर लिया।

"इसी श्रवस्था में एक दिन, राम के मेजे हुए, रामदास के पिता रामदास के पास श्राये श्रीर उन्होंने रामदस को श्रलग बुलाकर राम-मंत्र—'श्रीराम, जयराम, जयजयराम।'—का उपदेश दिया। उन्होंने यह विश्वास दिलाया कि श्रगर वे (रामदास) सब समय इस मंत्र का जप करें तो राम उन्हें शाश्वत श्रानन्द प्रदान करेंगे। पिता के द्वारा—जिन्हें पीछे वरावर गुरुदेव ही माना गया—प्राप्त इस दीजा ने बड़ी तेजी से साधक की श्राध्यात्मिक उन्नित कराई। पायः राम उनको श्रीहृष्ण की शिज्ञा—मगवद्गीता, मगवान बुद्ध—द लाइट श्राफ एशिया, महामा ईमा—न्यू टेस्टामेस्ट, महात्मा गांधी—यंगहरिष्टया श्रीर एथीकल रिलीजन श्रादि पढ़ने की प्रेरणा देते। ..... इन्हों दिनो रामदास के मन्धें धीरे-धीरे यह बात जमकर बेठ गई कि राम ही एकमात्र सत्य हैं श्रीर वाकी सब-कुछ मिथ्या है। एक श्रोर जहाँ सांसारिक चीजों के उपभोग करने की कामना तेजी से दूर होती जा रही थी वहाँ दूसरी श्रोर 'में' श्रीर 'मेरा' का भाव भी जीण होता जा रहा था। श्रिधकार श्रीर संबंध की मावना भी विलीन हो रही थी। समस्त विचार, सारा मन, हृदय श्रीर श्रन्तरात्मा राम पर केन्द्रीनृत हो गया, राम सर्वत्र छा गये, सब चीजों में भर गये।''

इस तरह बुछ दिन श्रीर संसार में रहते हुए साधना करने के बाद एक रात नाम-जप करते-करते उनके हृदय से यह प्रार्थना निकल पड़ी—"ऐ राम! जब तेरा दास तुमे हतना शिक्तमान श्रीर खाथ ही इतना प्रेममय श्रनुभव कर रहा है श्रीर यह जानता है कि जो तुम्पर निर्भर करता है वह सच्ची शांति श्रीर श्रानन्द निश्चित रूप से पाता है, फिर वह सम्पूर्ण रूप से तेरी कृपा पर ही श्रपने-श्रापको क्यों नहीं छोड़ देता? श्रीर यह तो सभी संभव हो सकता है जब वह उन सभी चीजों को छोड़ दे जिसे वह 'मेरा' कहता है? श्रपने दास के लिए तू ही सब-कुछ है। तू ही संसार में एकमात्र रक्तक है। … सब-कुछ, है राम! तेरा ही है, श्रीर सभी कार्य तेरे द्वारा ही संपादित होते हैं। तेरे दास की बस एक ही प्रार्थना है कि तू इसे पूर्णरूप से श्रपने पथ-प्रदर्शन में ले ले श्रीर इसका 'मेरा'-पन दूर कर दे।"

स्वामी रामदास स्वयं लिखते हैं—"यह प्रार्थना सुन ली गई। रामदास के मुँह से एक लम्बी साँस निकली—इच्छा जभी कि सब-कुछ त्याग कर साधु-वेप में पृथ्वी पर

#### ४७६ ]

विचरण करें—राम की खोज करें। इसी समय राम ने 'लाइट आफ एशिया' पुस्तक को अचानक खोलने की प्रेरणा दी और नहाँ पर ये पंक्तियाँ मिलीं—

For now the hour is come when I should quit,
This golden prison, where my heart lives caged,
To find the Truth; which hence-forth I will seek,
For all men's sake, until the truth be found."

2117—

"क्यों कि अब आ गया है वह समय जब मुफे छोड़ देना चाहिए, यह स्वर्ण-कारागार, जहाँ बन्दी है मेरा हृदय, सत्य को पाने के लिए; जिसे ही अब मैं बराबर खोजूँगा, सभी मनुष्यों के लिए, जबतक कि सत्य मिल नहीं जाता।" फिर रामदास ने 'न्यू टेस्टामेएट'—(बाइबिल) खोली और उन्हें ईसामसीह के ये वचन मिले—

"And everyone that hath forsaken houses or Brethren, or sisters, or father or mother or wife, or children or lands for my name's sake, shall receive a hundred-fold and shall inherit everlasting life."

ऋथांत्—"श्रीर प्रत्येक श्रादमी, जिसने मेरे नाम पर घर-द्वार या भाई या बहन या पिता या माता या स्त्री या सन्तान या भूमि छोड़ी है, सौगुना श्राधिक पायेगा श्रीर शाश्वत जीवन का श्रिधिकारी होगा।"

फिर उन्होंने भगवद्गीता खोली श्रीर उन्हें यह श्लोक मिला— सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं वज । श्रहं त्वा सर्वपापेम्यो मोज्ञयिष्यामि मा शुचः ॥

श्चर्यात्—सर्वं धर्मों को त्याग कर केवल एक मुक्त परमात्मा की ही श्चनन्य शरण को प्राप्त हो, मैं तुक्तको सम्पूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तृ शोक मत कर।

इस तरह बुद्ध, ईसा श्रीर कृष्णा—तीनों महान श्रवतारों की एक ही वाणी पाकर रामदास ने तुरत निश्चय कर लिया कि में राम के लिए उन सभी चीजों को, जिन्हें में श्रवतक श्रपना समक्तकर श्रपनी छाती से लगाये हुए था, छोड़ दूँगा श्रीर संसार से संन्यास ले लूँगा। उन दिनों वे बस दो ही कपड़े बदन पर रखते थे—एक कमर में श्रीर एक कंधे पर। दूसरे दिन उन्होंने दो कपड़े गेरुश्रा रंग में रॅंग लिये श्रीर रात को दो चिडियाँ लिखीं—एक श्रपनी पत्नी के नाम श्रीर दूसरी श्रपने एक मित्र के नाम जिन्होंने उन्हें श्रद्धण से मुक्त होने में सहायता की थी। प्रातःकाल सबेरे पाँच बजे के लगभग वे घर से निकल पड़े—राम के सिवा श्रव उनका श्रपना कोई नहीं था।

सबसे पहले वे रेल के द्वारा मंगलोर से 'इरोड' स्टेशन पर श्राये। पर श्रव श्रागे क्या करना है—कुछ भी उन्हें नहीं सुफा। दिन में वे इधर-उधर धूमते रहे। उनके पास पचीस रुपये थे श्रीर गीता, बाइबिल श्रादि पुस्तकें थीं। शाम को सड़क के किनारे एक मोपड़ी के दरवाजे पर वे आये जहाँ एक बुढ़िया खड़ी थी। उससे उन्होंने कुछ खाने की माँगा। बुढ़िया ने बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया और दही-भात खाने को दिया। बड़ी कठिनाई से रामदास ने उसे कुछ पैसे लेने के लिए राजी किया। वहाँ से वे फिर स्टेशन पर आ गये और एक कोने में लेट गये। प्रायः आधी रात को गाड़ी के आने की घंटी बजी और वे जग पड़े। उनके पास ही एक तामिल सजन बेंटे ये जिन्होंने उनसे पूछा—'आपको कहाँ जाना है १' पर रामदास उत्तर देने में असमर्थ थे। उनका भविष्य तो राम पर निर्भर था। उन्हें मीन देख उन तामिल सज्जन ने उन्हें अपने साथ त्रिचनापल्ली चलने को कहा। रामदास ने टिकट के पैसे दे दिये और दोनों ट्रेन में बैठ गये। त्रिचनापल्ली में आकर उन्होंने एक रात वहाँ विताई और दूसरे दिन पदल औरंगम् आ गये। पहले वे सीचे कावेरी नदी पर गये और वहाँ उन्होंने नदी के पवित्र जल में स्नान किया। यहीं पर उन्होंने राम की इच्छा जान संन्यासी का गेरुआ वस्त्र धारण किया। इस तरह उनका नया जन्म हुआ और उनके इदय से यह प्रार्थना निकल पड़ी—

'हिराम! हे असीम प्रेम! हे समस्त लोकों के पालक! केवल तेरी इच्छा से ही तेरे इस तुच्छ सेपक ने आज संन्यास लिया है। केवल तेरे नाम पर ही, हे राम! इसने संसार का त्याग किया है और अपने सभी बन्धनों को छिन्न-भिन्न किया है। हे राम! अपने दीन भक्त को अपनी कृपा प्रदान कर। रामदास को शक्ति, साइस और श्रद्धा तथा विश्वास से भर दे जिससे वह नीचे लिखे अपने संकल्प को अपने जीवन में पूरा कर सके और संन्यास-पथ में आनेवाली सभी कठिनाइयों और संध्यों को पार कर सके—

- (१) यह जीवन अब पूर्णरूप से श्रीराम के ध्यान और सेवा में ही समर्पित हो।
- (२) ब्रह्मचर्य-त्रत का पालन खूत्र सचाई के साथ हो श्रीर सभी स्त्रियों के प्रति मातुभाव जाप्रत् हो।
- (३) मित्ता द्वारा या दानरूप में प्राप्त अन्न के द्वारा शरीर का पालन-पोपण हो।" इस तरह प्रार्थना करने के बाद, स्वयं स्वामी रामदास लिखते हैं—"तुरत राम के मधुर प्रेम के साथ-साथ इस नये जन्म का, इस नये जीवन का आनन्द अनुभूत हुआ।। एक शांति ने आकर रामदास की छुटपटाती आत्मा की अभिभूत कर लिया।" ऐसा मालूम हुआ कि राम ने रामदास के मस्तक पर अपना हाथ रख दिया है और आशीर्वाद देते हुए कह रहे हैं—"में अपने पथ-प्रदर्शन और संरक्षण में तुमे ले रहा हूँ—वराबर मेरा भक्त बना रह—तेरा नाम आज से रामदास होगा।"

वस, यहीं से विष्टल राव 'रामदास' बन गये। राम का चिंतन-पूजन, सेवा-मजन ही श्रव पूर्णरूप से उनका काम हो गया। राम जहाँ ले ज!यँ वहीँ जाना; जेसे रखें वंसे रहना; जो कुछ दे दें उसीसे निर्वाह करना—वस यही उनके जीवन का मंत्र हो गया। यहाँ से वे रामेश्वर, मदुरा, चिदंबरम्, पांडुचेरी, तिरुवन्नमलाई, तिरुपति, पुरी, कलकत्ता, काशी, हरिद्वार, ऋषिकेश, केदारनाथ, बदरिकाश्रम, मथुरा, वृन्दावन, सोमनाथ, द्वारका, नासिक, बम्बई, पंढरपुर, इत्यादि स्थानो में होते हुए श्रंत में हुबली में सिद्धारूढ़ स्वामी के श्राश्रम में श्राये। यहीं श्राने पर मगलोर खबर पहुंची श्रीर उनकी धर्मपत्नी ने श्राकर उनसे

धर चलने का श्राग्रह किया। सिद्धारूढ़ स्वामी ने भी उनसे मंगलोर जाने को कहा। वहाँ से वे मंगलोर वापस श्राये श्रीर फिर वहाँ से काद्री पहाड़ी की एक गुका में जाकर रहने लगे।

इस गुफा में रामदास प्रायः तीन महीनों तक रहे। मोटा खहर उनका वसन था। एक मृगचर्म श्रासन श्रीर विछीना था श्रीर दूध-केला भोजन था। दिन-रात भजन श्रीर ध्यान करते श्रीर श्राने-जःनेवाले लोगों को श्रपने श्रनुभव सुनाते, राम की महिमा का बखान करते, मानव-जीवन के लक्ष्य श्रीर उसकी प्राप्ति के उपाय के विषय में उपदेश करते। यहीं पर उन्हें गहरी श्राध्यात्मिक श्रनुभूतियाँ हुई जिससे वे श्रपनी सत्ता की गहराई में पैठकर श्रह्म, शान्त श्रीर शाश्वत श्रात्मा का साह्मात्कार कर सकें। धोरे-धीरे इस श्रात्मित्यित में उनका स्थायी निवास हो गया श्रीर फिर श्रामे चलकर एक सहज श्रानन्द की स्थित ने उनपर श्रिषकार जमा लिया। उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा, मानो उनकी श्रन्तरात्मा एक खित्रे पूल की तरह फैल गई हो श्रीर उसने मानो एक ज्योति के हारा समस्त विश्व को घेर लिया हो, प्रेम श्रीर ज्योति के एक सूक्ष्म मख्डल के भीतर मानो सबका श्रालंगन किया हो। श्रव रामदास ने यह कहना श्रारम्भ कर दिया—'राम ही सब-कुछ हैं, प्रत्येक प्राणी श्रीर प्रत्येक वस्तु के रूप में बस वही विराजमान हैं।'

कादी गुका में इस तरह परम ज्ञान श्रीर श्रानन्द की एक स्थायी स्थिति प्राप्त कर रामदास फिर एक बार यात्रा के लिए निकल पड़े। इस बार हुबली, पंढरपुर, बम्बई, सूरत, काँसी, चित्रकुट, हरिद्वार, कश्मीर, अमरनाथ, अमृतसर इत्यादि स्थानों में घूमने हुए वे बम्बई वापस आये और वहाँ से फिर कसरागढ़ (दिश्विणभारत)। यहाँ उनके भाई श्रानन्द राव उनके लिए एक श्राश्रम बनाने की बात सोच रहे थे श्रीर उनके श्राने की प्रतीचा कर रहे थे। श्रानन्द राव के प्रस्ताव करते ही श्राश्रम बनाने की बात तय हो गई श्रीर 'पिलिक जी' पहाड़ी पर एक सुन्दर जगह भी मिल गई। इस श्राक्षम में स्वामी रामदास प्रायः डेढ वर्षो तक रहे श्रीर उसके बाद तीसरी बार समस्त भारत की यात्रा करने निकल पड़े । यात्रा से वापस त्राने पर उन्होंने फिर एक नये श्राश्रम की स्थापना १९३१ ई० के १५ मई को की और तब से प्राय: वहीं स्थायी रूप से रहते हैं। यह श्चाश्रम 'मंजापति' पहाड़ी के ऊपर स्थित है और इसका नाम श्चानन्दाश्रम है। जिस भाग में यह ब्राक्षम है वह भाग अब रामनगर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। रामनगर का यह श्चानन्दाश्रम त्राज त्रसंख्य मनुष्यों के लिए परम शान्ति श्रीर स्नानन्द का केन्द्र-स्थान बन गया है। इस त्राश्रम में पायः अनेक देशी-विदेशी विद्वान शंका-समाधान, ज्ञान-चर्चा, सत्तंग श्रीर उपदेश-ग्रहण के लिए पहुँचते रहते हैं श्रीर स्वामी रामदास से भारतीय धर्म श्रीर संस्कृति का शद्ध सन्देश लेकर लोटते हैं।

#### श्रीरामदास की शिचा

श्रीरामदास की शिक्ता का सार है एकमात्र राम का हो जाना—सब-कुछ उन्हीं पर छोड़ देना श्रीर उन्हीं के श्रादेशानुसार श्रपना जीवन परिचालित करना। राम का नाम-जप, स्मरण, ध्यान इत्यादि इस निर्भरता में सहायक हो सकते हैं।

उनदी दिव्यवाणियों का इम यहाँ सकलन कर रहे हैं जिनसे उनकी शिचा का कुछ मर्भ पाठकों को मालूम हो सकेगा---

- १. बाह्य नाम-रूपात्मक जगत् में श्राबद्ध ग्रोर उसी में घुला-मिला जीवन टुःख-कष्ट का कारण होता है।
- २. दुःख-कष्ट बाह्य परिस्थितियों के श्रन्दर नहीं है; वह श्रन्तर्निहित है—बद्ध श्रौर श्रज्ञ मन के श्रन्दर।
- ३. मनुष्य के दुःखी होने का कारण यह है कि वह बाहरी अवस्थाओं और विषयों में प्रसन्तता और शान्ति की खोज करता है। बाहरी अवस्थाएँ और चीजें स्वभावतः उस पूर्ण स्थिति को उत्पन्न करने में असमर्थ होती हैं जिसके लिए मनुष्य का हृदय लालायित रहता है।
- ४. केवल बाहरी रूपों को ही सत्य समभना, उनके तीतर पैठकर श्रीर उनका श्रातिकम कर उस दिव्य सद्वस्तु नक पहुँ नने की चेष्टा न करना जिसके उपर सब-कुछ, श्रावलंबित है श्रीर जिसके कारण सब-कुछ, विद्यमान है—एकदम श्राग्तान है।
- ५. बराबर इस विषय में सचेतन रहना कि हमारा व्यक्तिगंत जीवन केवल लीला (खेल) की एक चीज है, जबिक वास्तव में इम चिर-मुक्त, सर्व-द्यानन्द्रमय द्यौर सर्वव्यापी स्रात्मा या सत्य हैं—यही है अहंकार से मुक्ति।
- ६. इस सत्य को कभी न भूलों कि यहाँ पर कोई भी चीज तुम्हारी नहीं है। सन-कुछ, स्वयं तुमको भी लेकर, विश्व के परम प्रभु का है। ऋषिकार की भावना ऋहंभाव की एक मुख्य विशेषता है।
- ७. व्यक्तिगत 'में' को छोड़ दो। एकमात्र भगवान् ही हैं, श्रौर वही सब-कुछ हैं। तुम्हारी श्रपनी साधनाएँ भी तुम्हारी नहीं है। जो कुछ तुम करते हो वह सब उन्हीं के काम हैं। बाहर श्रौर भीतर—सर्वत्र वही हैं। वह एक साथ हो कर्ता भी हैं श्रौर श्रकर्ता भी। वही सब-कुछ हैं।
- प्रहं अथवा पार्थक्य का बीच मिथ्या है। ब्रानन्द का केवल एक ही ब्रपार पारावार है जो एक साथ ही गतिशील भी है ब्रीर स्थिर भी। केवल एक ही ज्योति है, एक ही शक्ति, एक ही चेतना, एक ही सत्ता, एक ही सट्वस्तु है, वह शाश्वत श्रीर श्रनंत है।
- ह. उस महान् सत्य के लिए जीवन-यापन करों जो तुम्हारे अन्दर निवास करता है।
- १०. सत्य या भगवान् के लिए दुःख भोगना केवल मनुष्य का ही गौरवपूर्ण सुयोग है। ऐसा दुःखभोग तुम्हें उनके अधिक निकट ले जाता है।
- ११. सच है, तुम 'सब' हो, तुम्हारे श्रन्दर ही 'सब' है, श्रीर तुम्हारे सिवा दूसर कोई नहीं है। इस शिखर पर पहुँचने का प्रयत्न करो, परिणाति की इस चरम उच्चता पर। इसके सिवा सब-कुछ पूरा-का-पूरा श्रज्ञान है।
- १२. त्रापने अन्दर भगवान् को देखो, श्रीर फिर सर्वत्र समस्त अभिव्यक्त जगत् के रूप में उन्हें देखो। निम्नतर लोको में ही श्रावद्ध मत रहो; वहाँ पर तृष्टि पाने की चेष्टा मत करो। श्रापनो परात्परा सत्ता के खेत्रों में उइकर चले जाश्रो। जबतक उद्धतम लक्ष्य प्राप्त न हो जाय तबतक बस श्रामीप्सा, श्रामीप्सा, श्रामीप्सा ही करते रहो।

- १३. पूर्णता का लक्ष्य है मुक्त और स्वतन्त्र जीवन, जिसके भीतर शान्ति और जिसके समस्त कियाकलाप में आनन्द भरा हुआ हो, जो किसी भी परिस्थिति से बँधा हुआ या बाधा-प्राप्त न हो।
- १४. ज्ञान है नींव, कर्म है ऊपरी ढाँचा और भक्ति है गुंबद। श्रात्मसिद्धि के सर्वा ग-पूर्ण श्रीर सुन्दर मन्दिर की रचना करने के लिए ये तीनों ही एक साथ कार्य करते हैं।
- १५. भगवान् को 'सर्व' के रूप में देखो, श्रीर फिर साथ ही उनका बच्चा श्रीर सेवक बने रही। तुम एक साथ ही 'वह' श्रीर 'उनके' बालक हो । भगवान् स्वयं श्रपने भक्त हैं। वह एक रहस्य हैं, पर प्रकट रहस्य हैं—प्रेम श्रीर श्रानन्द में प्रकट।
- १६. यह अनुभव करो कि तुम आनन्दमय आत्मा हो, और फिर तुम्हारे लिए, बाहरी कर्म में है गति, पर आत्मा की आंतरिक शान्तावस्था में है विश्राम।
- १७. आश्रो, समस्त सत्ताश्रों के उन एकमात्र प्रमु के हाथों में इस यंत्र को श्रर्थात् अपने शरीर को, जैसे वे चाहें वेसे, व्यवहार करने के लिए छोड़ दो। जब हम सचेतन हो जायेंगे कि वह उनसे कार्य कर रहे हैं तब श्रानुभव करेंगे कि हम मुक्त हो गये है।
- १८. लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो साधना श्रावश्यक है उसके लिए साधक को श्रपने साथी मनुष्यों श्रीर सभी जीवों तथा श्रपने चारों श्रोर की सभी चीजों में भगवान् को देखना सीखना चाहिए।
- १६. सब प्रकार के जीवनों का लक्ष्य है प्रेम से भरा हृदय प्राप्त करना और फिर एक ऐसा जीवन यापन करना जो स्वार्थहीन, मुक्त श्रीर प्रसन्न हो।
- २०, निस्सन्देह कोई जीवन उस जीवन से महत्तर नहीं है जो मनुष्यजाति में विद्यमान भगवान् की सेवा में लगा हो। विश्व में श्रौर विश्व के परे भगवान् को देखना ही इस गौरवपूर्ण जीवन का अपधार है।
- २१. जीवन का महान लक्ष्य है सभी कामनाश्चों को बस एक कामना में परिवर्तित कर देना—भगवान को प्राप्त करने की कामना में रूपान्तरित कर देना। इस एक चरम कामना की पूर्त्ति होने पर ऋापकी सभी कामनाएँ अपने-श्चाप ही पूर्ण हो जायँगी।
- २२. अप्रमरत्व का आनन्द उापर्जित करो और उसीका उपभोग करो। अन्य सभी चीजों से पहले उसे ही अपना लक्ष्य और ध्येय बना लो।
- २३. साधना का अन्त है शाश्वत और अज्ञर आत्मा के साथ अपना एकत्व प्राप्त करना और अभिन्यक टुनिया के ज्ञेत्र में सभी कमीं को करना।
  - २४. भक्ति जड़ है, वैराग्य वृज्ञ है, ज्ञान फूल है श्रीर परमेश्वर की प्राप्ति फल है।
  - २५. भगवान् को प्राप्त करने का अत्यन्त उत्तम मार्ग है निष्काम सेवा करना।
- २६. 'जबतक सभी विचार दूर न हो जायँ तबतक मेरा चिंतन करते रहो'---ध्यान के विषय में बस यही है भगवान् श्रीकृष्णा की शिचा।
- २७. सच्ची पूजा है सबके हृदय में निवास करनेवाले महान् सत्य का नित्य-निरंतर स्मरण करना श्रीर उसकी महिमा बढ़ाना।
- २८. भगवान् की कृपा उसके लिए कभी नहीं होती जो श्रालसी श्रौर श्रसावधान होता है। भगवान् की कृपा उसके लिए होती है जो परिश्रमी श्रौर श्रध्यवसायी होता है।

#### [ 858 ]

- २६. 'सन्देह मत करो, मय मत करो, दुश्चिन्ता मत करो'—वस, यही होना चाहिए मंत्र, जो जीवन के सभी उत्यान-पतनों में हमें पथ दिखाये और प्रेरणा प्रदान करे।
- ३०. श्रपनी सच्ची सत्ता के साथ नित्य सम्पर्क बनाये रखकर बराबर ही प्रसन्न श्रीर श्रानन्दमय बने रहो। यही जीवन का गृह रहस्य है।
- ३१. तुम्हारे गुरु, भगवान् श्रीर पथ-प्रदर्शक बरावर ही तुम्हारे श्रन्दर हैं। उन्हींका निरन्तर स्मरण करके उन्हीं से शकित श्रीर शान्ति प्राप्त करो।
- ३२. भगवान् का सतत स्मरण कर श्रीर उन्हें श्रात्मसमर्पण कर तुम एक हद संकल्प का विकास कर सकते हो जिसके द्वारा तुम श्रपने मन को वश में कर सकते हो श्रीर उसे समस्त सन्देहों श्रीर भयों से मुक्त कर सकते हो।
- ३३. चिरप्रसन्न मन समस्त मार्नालक और शारीरिक रोगों को अञ्छा कर सकता और दूर कर सकता है।
- ३४. भगवान् की प्राप्ति के मार्ग में साधक के सामने जो बाधक बनकर आता है वह है चंचल और वासना-क्लान्त मन। अतएव सबसे पहले मन को वहा में करना और उसकी वासनाओं को दूर करना एकदम आवश्यक है। किर उसके बाद ही भागवत ज्योति और ज्ञान उसके हृदय को आलोकित कर सकते हैं।
- ३५. श्रपने भीतर से पथ-प्रदर्शन पाने की चेष्टा करों। उसी वास्ती को सुनो श्रीर कार्य करों। महज इमलिए कोई काम मत करों कि लोग चाहते हैं कि तुम वैसा करों।
- ३६ निश्चय ही मंसार श्रमी जैसा है वैसा ही उसे स्वीकार करना होगा, क्योंकि जैसा हम चाहते हैं वैसा उसे बदल देने की शक्ति हममें नहीं है; पर यह हमारे हाथ में है कि हम श्रपने हिश्कोण को श्रीर उसके प्रति श्रपने मनोभाव को बदलकर हम उसमें निवास कर सकें।
- ३७. जायित हो जाने के बाद साधक को अपनी श्रद्धा में सुदृद्ध और निष्कंप बन जाना चाहिए श्रीर साधना के पथ पर चलना चाहिए। भगवान् को अपने अन्दर अपने सुद्ध-रूप से धारण कर श्रीर जबतक लक्ष्य तक पहुँच न जायँ तबतक संधर्ष को छोड़ना नहीं चाहिए। साधना की शीघ सफलता निर्भर है—भगवान् को प्राप्त करने की उसकी चाह की तीव्रता पर।
- ३८. भगवत-दर्शन प्राप्त करने के लिए तुम्हें गुणों और इन्हों को पार कर जाना होगा। किसी भी शास्त्र या धर्म के आदेशों से बँधे मत रहो, बल्कि 'उन' के प्रति पूर्ण हार्दिक समर्पण करके एकदम मुक्त-स्वतन्त्र बने रहो।
- ३९. मन को भगवत्-चितन में रहना सिखा श्रो श्रीर इस तरह उसे सर्वत्र भगवान् को देखने की शिज्ञा दो श्रीर चिर-शान्ति तथा श्रानन्द प्राप्त करो।
- ४० समस्त साधनात्रों को खेल के रूप में करो; उनका मूलमंत्र वस प्रसन्तता ही हो। हृदय में त्रानन्द लेकर त्रीर हलके पैरों 'परमप्यारी माँ' से मिलने जाश्रो जो बराबर ही तुम्हारी हैं। तुम उसके स्वीकृत बच्चे हो।
- ४१. संघर्ष उन्नति की सुनिश्चित श्रवस्था है। हिचको मत, बेहोश मत हो। सर्वशक्तिमान भगवान् तुम्हारे सहायक हैं, पूरे वेग से आगे बढ़ो और प्रत्येक तुफान का

बहादुरी के साथ सामना करो। जरा भी घनशस्त्रों नहीं। स्रापने हृदयस्थ प्रेमास्पद से मिलने के लिए प्रसन्न मन के साथ श्रीर हँसते हुए जास्रो। वह बराबर ही तुम्हारे साथ है, श्रीर तुम श्रीर वह परस्पर भिन्न नहीं हैं।

४२. स्वयं भगवान् ने ही हमें श्रलग-श्रलग स्थितियाँ दी हैं। वह हमसे श्रारा करता है कि हम न तो मुक्त भलाएँ, न चुन्ध हों, न चिन्तित हों। कोई भी श्रवस्था हमारे लिए बुरी नहीं है, बराचें हम बराबर 'उसे' स्मरण करना न भूलें।

४३. जबतक तुम अपने अन्दर आवश्यक परिवर्तन नहीं लाते तबतक संसार को ह्रपान्तरित करने की चेष्टा मत करो।

४४. साधनकाल में साधक को अपने सभी कामो में खूब शान्त-स्थिर श्रीर एकाम होना सीखना चाहिए; उसे अपने अन्दर तथा अपने चारों ओर सर्वत्र होनेवाली भागवत शक्ति की रहस्यपूर्ण किया को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए श्रीर यह बराबर याद रखना चाहिए कि सभी चीजें भने के लिए श्रीर एकमात्र भने के लिए ही घटित होती हैं।

४५. नम्रता के साथ, पर महत्ता के साथ, जीवन बिताश्रो। भगवान् में तथा उनके विधान में सच्चा विश्वास रखते हुए जीवन के सभी त्फानों का साहस के साथ सामना करो।

४६. भगवान् यह नहीं चाहते कि हम किसी नियम के द्वारा या किसी अनुशासन की धारा में आबह हो जायँ और बराबर के लिए उसे अनिवार्य बना हालें। सच्ची स्वतन्त्रता का मतलब है जीवन के सभी परिवर्तनों, सभी मोहों और उत्थान-पत्तनों में शाश्वत प्रभु के आनन्द का उपभोग करने में समर्थ होना।

४७. मन को शिद्धा दो कि वह सर्वत्र और सब चीजों में उनकी उपस्थिति का अनुभव करे। वह एक अविकार्य, सर्वन्यापी, स्थागु, अरूप, सत्य हैं और साथ ही शक्ति भी हैं, सभी अभिन्यक्तियों में कियाशील और गतिशील शक्ति भी हैं।

४८. प्रथम सोपान के रूप में, बराबर यह समको कि तुम बस उसी शक्ति के हाथ के एक यंत्र हो, श्रीर सभी साधनात्रों में से इस प्रकार गुजरों, मानों वे उसके कार्य हों श्रीर तुम्हारे द्वारा हो रहे हो । अधीर मत हो ; धीर-स्थिर भाव से बढ़ते चलो श्रीर प्रगति तथा श्रन्तिम सिद्धि का प्रश्न स्वयं भगवान के ऊपर छोड़ दो ।

४६. अपने दोषों के विषय में अत्यधिक सचेतन मत हो और उनके लिए दुश्चिन्ता मत करो।

५०. महज वाहरी त्याग केवल श्रनावश्यक ही नहीं है; बल्कि वह ठीक मार्ग भी नहीं है।

५१. बराबर बहाटुर श्रीर प्रसन्न बने रही श्रीर जीवन के स्विश्वक त्कानी द्वारा श्रमिभृत मत हो जाश्री।

५२. भगवती माता को आत्म-समर्पण कर दो जो दिन्य शक्ति हैं। वह तुम्हारे अन्दर कार्य करती हैं और वही यह देखेंगी कि तुम एक सच्चा और शान्तिपूर्ण जीवन विताते हो और उन्हीं के सर्वत्र संकल्प द्वारा परिचालित हो रहे हो।

५३. अपने समस्त जीवन को और उसके सभी कार्यों को सत्य का एक आनन्दपूर्ण अभिव्यक्ति बना दो।

# [२] भारतीय धर्म ख्रोर संस्कृति पर तीन महापुरुषों के विचार राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद—

"हमारे इस देश में धार्मिक सहिष्णुता की बहुत ही प्राचीन और चिरकालीन परम्परा है। हम भारतीयों का सदा यह विश्वास रहा है कि पर्वत-शिखर पर (धर्म के ख्रांतिम लच्य ईश्वर तक) पहुँचने के लिए विविध मार्ग हो सकते हैं, और उस शिखर पर पहुँचने के लिए प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र है, चाहे जो मार्ग उसके लिए सुगम हो या जो मार्ग उसे पसंद हो। सिंदयों से भारत का सम्बन्ध दूसरे-दूसरे देशों के साथ रहा है, पर मुक्ते एक भी ऐसे उदाहरण का पता नहीं है कि भारत ने दूसरे देशों के लीए सैनिक चढ़ाई की हो। हमने दूसरे देशों में अपने धर्म-प्रचारकों और धर्मदूतों को मेजा है और दूसरे देशों के धर्मप्रचारकों और धर्म-दूतों का खुले दिल से स्वागत किया है। इसी प्रकार हमारे देश की संस्कृति का निर्माण हुआ है। भारतीय संस्कृति और धर्म-परंपरा के लिए साम्प्रदायिकता एक अपरिचित वस्तु थी और यदि कुछ हद तक साम्प्रदायिकता आज हो भी तो उसे निश्चित रूप से शीघ ही विलीन हो जाना चाहिए। भारतीय संविधान ने किसी भी धर्म को स्वीकार करने की पूर्ण स्वतंत्रता की ही गारंटी नहीं दी है; बल्कि अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को अपनाने और उसका प्रचार करने की पूर्ण स्वतंत्रता की भी गारंटी दी है। इस प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रता देने में संविधान बनानेवालों ने अपनी ख्रांर से कुछ नहीं किया है, बल्कि सिंदयों की भारतीय परंपरा को ही कायम रखा है।"

## उपराष्ट्रपति डाक्टर सर्वपन्ली राधाकृष्णन-

"यदि विश्व के लिए शान्ति का पथ श्रमीष्ट है तो विविध धर्मां के श्राधारमूत सिद्धान्तों के समन्वय की श्रावश्यकता है। मानव-समाज के श्रान्तिरिक सम्बन्ध में उन सिद्धान्तों का समन्वय उदारतापूर्वक होना चाहिए। ब्रह्मसूत्र तथा श्रौत सूत्र की व्याख्या में भी उदार दृष्टिकोण श्रपनाने की श्रावश्यकता है। केवल वैयक्तिक सहिष्णुता की भावना को ही बढ़ाने की श्रावश्यकता नहीं है, वरन् विभिन्न धर्मों में सहिष्णुता लाने की श्रावश्यकता है, जिससे यदि किसी विश्व-धर्म का श्राविभाव न हो सके तो कम-से-कम धर्म का एक सार्वभीम श्राधार तो तैयार हो जाय। तभी विश्व में नई स्थिति पैदा हो सकती है। भौतिकवाद श्रौर प्ँजीवाद के परस्पर-विरोधी सिद्धान्तों के कारण दुनिया में नैराश्य श्रौर संशयवाद का भाव छाया हुश्रा है।

यह कहना ठीक नहीं है कि धार्मिक विचार तर्क-संगत तथा सुद्धि-संगत नहीं होते। किन्तु, धार्मिक विचारों की सार्थकता की पुष्टि के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं; क्योंकि वैज्ञानिक तथा दार्शनिक तत्व अन्ततः एक और अभिक्ष हैं। विज्ञान स्थूल सत्य पर आधारित है और दर्शन सत्य पर। दर्शन का अभिप्राय आध्यात्मिक तत्त्वों का निरूपण करना है। उस परम शास्ता (परमेश्वर) ने मनुष्य-मनुष्य में किसी प्रकार का मेदभाव नहीं रखा, चाहे वह किसी वर्ग अथवा धर्म का क्यों न हो। वहाँ तो शत्तु-मित्र का भी मेद नहीं है।"

## पिंडत जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री श्रीर कांग्रे साध्यच-

"प्रत्येक मारतीय को यह समकता है कि मारत में जो विविध धर्म, मत, सम्प्रदाय श्रीर पंथ हैं, वे उतने ही भारत के अपने हैं, जितने दूसरे देशों के, श्रीर हम भारतवासी उसी महान परंपरा के हिस्सेदार श्रीर सामीदार हैं। हमलोग अपनी अन्तरात्मा, अपनी अद्धा श्रीर अपने विश्वास के श्रनुसार भिन्न-भिन्न धर्म-पंथों का अनुसरण कर सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य को ऐसा करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेकिन, यह खयाल करना ऐतिहासिक दृष्टि से श्रीर वास्तियक दृष्टि से भी विल्कुल गलत है कि जो लोग हमसे भिन्न धार्मिक विश्वास के अनुयायी हैं, वे किसी तरह भारत के लिए विदेशी हैं।"

## वोर सेवा मन्दिर

काल न॰ (१९६८)